# राजनीति और दर्शन

[राजनीतिशास्त्र का दार्शनिक विवेचन]

डाँ० विश्वनाथप्रसाद वर्मा [पटना-विश्वविद्यालय]

बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् पटना-३

### प्रकाशक **बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्** सम्मेलन-भवन, पटना–३

प्रथम संस्करणः वि० सं० २०१३ः सन् १६५६ ई० सर्वाधिकार सुरक्षित मूल्य--१२॥ सजिल्द १४)

> <sub>मुद्रक</sub> **मोहन प्रेस** पटना–३

# समर्पण

ईश्वरभक्ति, सदाचार ग्रौर सरलता की साक्षात् मूर्ति परम आदरणीय पूज्य पिता श्री रामचरित्रप्रसादजी (१८८६-१९५६ ई०) की पवित्र स्मृति में

## विषय-सूची

| समर्पणपत्र                                    |               |         |
|-----------------------------------------------|---------------|---------|
| लेखक की भूमिका                                |               | क–ग     |
| प्रथम अध्याय                                  |               | १–२०    |
| राजनीतिशास्त्र की दार्शनिक समीक्षा            |               | •       |
| द्वितीय अध्याय                                |               | २१–७६   |
| राजनीति शास्त्र की ऋष्ययन-पद्धति              |               | , , , , |
| (क) राजनीतिशास्त्र ग्रौर इतिहास               | २१–२=         |         |
| (ख) राजनीतिशास्त्र ग्रौर समाजशास्त्र ः        | २≂–३४         |         |
| (ग ) राजनीतिशास्त्र और द्वन्द्ववादात्मक दर्शन | <b>ミメー</b> メを |         |
| (घ) राजनीतिशास्त्र और विज्ञान                 | ४४–७७         | \$      |
| तृतीय अध्याय                                  |               | ७७–१०५  |
| मानव का राजनीतिक स्वभाव श्रौर श्राचरण         |               |         |
| चतुर्थ अध्याय                                 |               | १०६-१२= |
| समाज                                          |               |         |
| पंचम अध्याय                                   | • •           | १२६–१६५ |
| राज्य                                         |               |         |
| षष्ट अध्याय                                   | . • •         | १६६-२१४ |
| संप्रभुता श्रौर विधि                          |               |         |
| सप्तम अध्याय                                  | • •           | २१५-२५२ |
| राष्ट्रवाद                                    |               |         |
| अष्टम अध्याय                                  | • •           | २५३–२७५ |
| ग्रधिकार                                      |               |         |

#### २७६-३२१ नवम अध्याय स्वतंत्रता (क) स्वतंत्रता का दार्शनिक विवेचन ः २७६-२८४ (ख) नैतिक स्वतंत्रता : २५४-२६२ (ग) राजनीतिक स्वतंत्रता 787-307 (घ) राजनीतिक स्वतंत्रता का <del>ग्रा</del>थिक ३०२-३२१ ग्राधार .. 355-370 दशम अध्याय न्याय श्रीर समानता .. 355-333 (१) न्याय (२) समानता 555-5Ko एकादश अध्याय . . इप्रश्नइ७४ सम्पत्ति द्वादश अध्याय . . इ७६–४३७ प्रजातंत्र श्रौर मार्क्सवाद त्रयोदश अध्याय ·· ४३८–४७८ सभ्यता ग्रौर संस्कृति चतुर्दश अध्याय .. 80E-XXX राजनीतिशास्त्र ग्रौर श्रेयशास्त्र (क) श्रेयों का तात्त्विक विवेचन ' ४७६ ४६२ (ग) राजनीतिशास्त्र श्रौर नीतिशास्त्र $\cdots$ ५०५–५२४ (घ) राजनीति और धर्म **458-444**

## भूमिका

सन् १६४० से १६४५ ईसवी तक मैं विश्व के इतिहास का अध्ययन करता रहा । इन पाँच वर्षों में मैं इतिहास का ही मुख्यतः विद्यार्थी और प्राध्यापक था । इस समय मैंने अनुभव किया कि मानव-जीवन की मूल समस्याओं और लक्ष्यों का समाधान इतिहास से नहीं होता । मैंने ऐसा भी देखा कि इतिहास का लेखन बहुधा असत्य से ग्रस्त रहता है । अतः मैंने दर्शनशास्त्र का अध्ययन प्रारम्भ किया । सन् १६४५ से १६४७ ईसवी तक मैंने बौद्धधर्म और वेदान्तदर्शन का अध्ययन किया । अनेक पंडितों और दार्शनिकों की सहायता से त्रिपिटक का भी अध्ययन किया । इस अध्ययन के फलस्वरूप मैंने 'बौद्धदर्शन के उद्भव'पर एक महानिबंध (थिसिस) लिखा । सन् १६४७ में मैं अमेरिका चला गया, और, इसीलिए वह महानिबंध अभी तक प्रकाशित नहीं हो सका है ।

त्रेदान्तदर्शन ग्रौर बौद्धधर्म के ग्रध्ययन के क्रम में मैंने यह ग्रनुभव किया कि हमारे देश के दार्शनिकों ग्रौर यूरोप के दार्शनिकों में एक बड़ा ग्रन्तर हैं। प्लेटो, ग्ररस्तू, काण्ट तथा हैंगेल महादार्शनिक थे; किन्तु साथ-ही-साथ सामाजिक ग्रौर राजनीतिक विचारों के इतिहास में उनकी देन ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। यदि कहा जाय कि ये चार दार्शनिक यूरोपीय राजनीतिशास्त्र में प्रकाशस्तम्भ ग्रौर युग-विधाता हैं तो कोई ग्रत्युक्ति नहीं होगी। किन्तु हमारे देश में बुद्ध, नागार्जुन, शंकर, पतंजिल ग्रौर शान्तरक्षित की कोई सम्बद्ध राजनीतिक ग्रौर सामाजिक विचारधारा उपलब्ध नहीं होती। बौद्ध-ग्रंथों में छिटपुट, बुद्ध के राजनीतिक कथन, ग्रवश्य उपलब्ध होते हैं। शंकर ने ग्रपने भाष्यों में तत्कालीन समाजव्यवस्था का समर्थन ग्रवश्य किया है। किन्तु राजनीतिशास्त्र के मूलभूत प्रश्न—संप्रभुता, विधि, न्याय, राज्य ग्रादि पर भारतीय दार्शनिकों की कुछ उल्लेखनीय देन नहीं है। दूसरी ग्रोर जिन ग्रथंशास्त्रकारों ग्रौर स्मृतिकारों—कौटल्य, कामन्दक, शुक्र, मनु, याज्ञवल्क्य ग्रादि—ने राजनीति पर विचार किया है, वे कोई महान् दार्शनिक नहीं थे। संक्षेप में कह सकते हैं कि हमारे देश में एक ग्रोर तो महान् दार्शनिकों

की परम्परा है और दूसरी स्रोर स्रर्थशास्त्र स्रीर धर्मशास्त्रकारों की; किन्तु दार्शनिक राजनीतिशास्त्रवेत्तास्रों (Political philosophers) की नितान्त कमी है। कितना स्रच्छा होता कि वाचस्पति, दिङ्नाग, शांतरिक्षत स्रादि की भी राजनीतिक विचारधारा हमें प्राप्त रहती, जिस प्रकार एक्वायनास, ह्यूम, ग्रीन स्रौर बोसांक्वेट की हमें प्राप्त है। स्राधुनिक भारत में राजनीतिक दर्शन के निर्माण के लिए सर्वोत्तम योग्यता रखने वाले पुरुष लोकमान्य तिलक थे। स्रपार बौद्धिक तेजस्विता, प्रचण्ड शास्त्रीय ज्ञान तथा दार्शनिक मनन के साथ-साथ लोकमान्य का यूरोपीय विधिशास्त्र का भी स्रच्छा स्रध्ययन था। किन्तु व्यावहारिक राजनीति क झंझटों के कारण वह स्रपेक्षित समय तिलक को नहीं प्राप्त हो सका जिसकी स्रावश्यकता दार्शनिक-राजनीतिक-शास्त्र के निर्माण के लिए थी। मेरी यह इच्छा हुई कि इसक्षेत्र में कुछ स्रध्ययन करूँ।

सन् १६४७ से १६५० ईसवी तक मैं श्रमरीका में राजनीतिशास्त्र श्रीर समाजशास्त्र का ग्रध्ययन करता रहा । इन साढ़े तीन वर्षों में मैंने राजनीतिक दर्शन या दार्शनिक राजनीतिशास्त्र (Political Philosophy या Philosophical foundations of politic.) पर दो महानिबंधों की रचना की । पहला महानिबंध कोलिम्बिया विश्वविद्यालय को अपित किया गया और इसके फलस्वरूप मुझे राजनीति-विज्ञान में एम० ए० की उपाधि मिली। इस महानिबंध का विषय था- 'मार्क्सवाद के सैद्धान्तिक ग्राधार'। ग्रमरीका के विचारकों ने इस थिसिस की पर्याप्त प्रशंसा की । सेंटपीटसंवर्ग विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र के भ्तपूर्व अध्यक्ष और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के समाज शास्त्र के तत्कालीन महाध्यापक डाक्टर सोरोकिन ने इस महानिबंध को बर्ट्ण्ड रसल ग्रौर सिडनी हक के ग्रन्थों से भी उत्कृष्टतर घोषित किया । इस प्रकार की सम्मित प्राप्त कर मुझे महान् संतोष हुन्रा ग्रीर ग्रात्मविश्वास की त्रपार वृद्धि हुई । शिकागो विश्वविद्यालय में ग्रध्ययन करते हुए मैंने एक दूसरे महानिबंध की भी रचना की । इसका विषय था-- 'हिन्दू राजनीतिक विचारधारा ग्रौर उसका दार्शनिक ग्राधार' । इस थिसिस के ऊपर मुझे शिकागो विश्वविद्यालय से डॉक्टरेंट की उपाधि मिली । यह थिसिस सन् १९५२ से १९५३ ई० तक जर्नल श्राफ बिहार रिसर्च सोसायटी में प्रकाशित हुई और १६५४ में पुस्तकाकार प्रकाशित हुई।

भारत लौटने पर एक स्वतंत्र राजनीतिक दर्शन के प्रणयन की मेरी इच्छा दृढ़ हो गई। किन्तु मैंने सोचा कि अभी कुछ दिन और मुझे अन्य राजनीति तत्त्ववेत्ताओं के विषय में ही अनुसंघान करना चाहिए। अतएव १६५२ में योगी अरिवन्द के राजनीतिक दर्शन पर मैंने एक महानिबंध लिखा। बड़े आकार के ४५० टाईप-पृष्ठों में यह थिसिस समाप्त हुई। सन् १६५३ के अन्त में आचार्य डॉक्टर धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री

के प्रयत्नों के फलस्वरूप बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् की ग्रोर से राजनीतिशास्त्र के दार्शनिक ग्राधार पर भाषण करने का मुझे निमंत्रण मिला । शास्त्रीजी की प्रेरणा से ही मैंने सन् १६४६ से ही हिन्दी में दार्शनिक विषयों पर लिखना ग्रारम्भ किया था । उन्हीं के कहने पर 'ग्रद्धैतवाद ग्रौर वेद', उपनिषद् की विचारधारा' ग्रौर 'बुद्ध का रहस्यवाद' ग्रादि निबन्धों की रचना मैंने की । ये निबंध प्रकाशित हैं। बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् के निमंत्रण पर मैंने दार्शनिक राजनीति-शास्त्र पर भाषणमाला तैयार की । मैं ग्रपने भूतपूर्व प्राध्यापक डाक्टर शास्त्रीजी का ग्रत्यन्त ऋणी ग्रौर ग्राभारी हूँ। परिषद् के संचालक-मंडल का भी मैं ग्रतिशय ग्राभार स्वीकार करता हूं जिसने डाक्टर साहब के प्रस्ताव का समर्थंन कर भाषण करने का ग्रनमोल ग्रवसर मुझे प्रदान किया।

ग्राज संसार के ग्रनेक विचारक प्राच्य ग्रीर पाश्चात्य के समन्वय की बात करते हैं। इस प्रकार के समन्वय की ग्राज ग्रत्यन्त ग्रावश्यकता है। इस समन्वय के द्वारा हमें एक विशालतर सांस्कृतिक परम्परा प्राप्त होगी । ऋग्वेद में हमें ऋत ग्रौर धर्म की उदात्त विचारधारा मिलती है। इस विचारधारा ने भारतीय चिन्तन को ग्रादर्शानु-प्राणित किया है। बौद्धधर्म में शील श्रौर विनय का सनातन सिद्धान्त उद्घोषित हुआ। वेद, वेदान्त ग्रौर बौद्धधर्म द्वारा प्रवर्तित ग्रौर ग्रनुमोदित नीतिसम्मत ग्रादर्शवाद की, न्तन भारत के निर्माण में, ग्रावश्यकता है। भगवद्गीता में उपदिष्ट व्यवसायात्मिका बुद्धि, कर्मयोग, साम्य स्वधर्म ग्रादि शब्दों ग्रौर विचारों को हम समाजशास्त्रीय दृष्टि से भी समझ सकते हैं ग्रौर दार्शनिक राजनीतिशास्त्र के निर्माण में इन विराट् शब्दों का सम्यक् उपयोग कर सकते हैं। प्राचीन अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र तथा स्मृतिग्रंथों से हमें शब्दों के संकलन में सहायता मिल सकती है। दूसरी ग्रोर भारतीय परम्परा के साथ-साथ हमें पाश्चात्य विचारकों ग्रीर तत्त्ववेत्ताग्रों से भी सहायता लेनी है। प्लेटो, ग्ररस्तू, सिसेरो, सेनेका, ग्रगस्तीन, भ्रक्वायनास, लौक, रूसो, हेगेल, मार्क्स, मिल भ्रादि विचारकों का भी यदि हम श्रालोचनात्मक ग्रध्ययन करें तो ग्राज की युगधारा के ग्रनुरूप विचारों को प्राप्त कर सकते हैं। पूर्व ग्रौर पश्चिम के इस विशाल विचारात्मक समन्वय पर ही दार्शनिक राजनीतिशास्त्र का निर्माण हो सकता है। इस समन्वय को ग्रधिक प्रशस्त ग्रौर पुष्ट बनाने के लिए स्रावश्यक होगा कि चीन, इसलाम श्रौर स्रिफका की संस्कृतियों ग्रौर विचारधाराग्रों को भी ध्यान में रखा जाय। नवीन का निर्माण करने के लिए मैं यह ग्रत्यन्त ग्रावश्यक मानता हूँ कि प्राचीन की उपादेय ग्रौर संग्रहणीय ग्रावश्यक विचारधारा की मजबूत चट्टान पर ही न्तन का निर्माण किया जाय। प्राच्य ग्रौर पाश्चात्य की विचारधारा पर संस्थित राजनीतिक दर्शन ही हमें वर्तमान को समझने

स्रौर भविष्य के निर्माण की प्रेरणा देगा। विशाल समन्वय ही सर्वदा भारतीय संस्कृति का मूलमंत्र रहा है। इस ग्रंथ में यही स्रादर्श घ्यान में रखा गया है।

इस ग्रंथ के निर्माण में पूर्व ग्रौर पश्चिम के ग्रपने ग्रध्यापकों का मैं ऋण स्वीकार करता हूँ जिन्होंने मेरा बौद्धिक ज्ञान बढ़ाया है ग्रौर मुझे प्रेरणा दी है। परम पूज्य पिताजी ने मुझे सदा तिलक महाराज के बौद्धिक उत्कर्ष को सामने रखने की शिक्षा दी है। मेरी धर्मपत्नी प्रोफेसर प्रमिला वर्मा ने ग्रंग्रेजी ग्रंथों से उद्धरण लिखने में मेरी सहायता की है। मेरे ग्रनुज वैद्यनाथप्रसाद वर्मा ने मुझे उत्साहित किया है। यह भाषणमाला २६,३०,३१ मार्च, १६५४ ई० को पटना कालेज बी० ए० लेक्चर थियेटर हॉल में दी गई थी। मैं वहाँ उपस्थित श्रोतृवृन्द का भी धन्यवाद करता हुँ जिसकी उपस्थित से मुझे बड़ा संतोष रहा। इन तीन दिनों में ब्रह्मचारी शास्त्रीजी ने जो मेरा स्वागत किया ग्रौर जिन स्नेहपूर्ण शब्दों में मेरे व्याख्यान की प्रशंसा की, उसके लिए मैं उनका चिरऋणी हूँ।

मेरी यह अभिलाषा है कि यह ग्रंथ हिन्दी जनता के हाथों में पहुँचे। जो श्रालोचक इसकी उचित समीक्षा करेंगे, मैं उनका धन्यवाद करूँगा। इस ग्रंथ का मृलभूत विषय है— दार्शनिक राजनीतिशास्त्र श्रथवा राजनीतिक दर्शन। सरलता को ध्यान में रखकर ही मैंने इस ग्रंथ का नाम 'राजनीति और दर्शन' रखा है।

यह ग्रंथ मैंने परम पूज्य पिताजी की स्मृति में समिप्ति किया है। इसको प्रकाशित देखकर सबसे ग्रधिक प्रसन्नता उन्हीं को होती। बड़ा दु:ख है कि वे ग्राज पार्थिय रूप में यहाँ नहीं हैं।

पटना १६ मार्च, १९५६ ई०

---विश्वनाथप्रसाद वर्मा

# राजनीति और दर्शन

#### प्रथम ऋध्याय

### राजनीतिशास्त्र की दार्शनिक समीक्षा

मनुष्य स्वभावतः ही पारस्परिक सन्निकर्ष और संबंध का अभिलाषी है। वैयक्तिक वृत्ति जिस प्रकार उसमें निसर्गजात है, उसी प्रकार सामृहिक, जीवन-धारग की पुगमय, और व्रातमय जीवन-यापन की भावना भी उसमें स्वभावनियत और सहज है। जीवन की विकसित अवस्था में कोई कलाकार, दार्शनिक या वीतराग महात्मा कुछ समय के लिए एकात्मप्रचितन में भले ही निरत हो, किन्तु ध्यान से देखने पर मालूम पड़ता है कि वस्तृतः वह भी पूर्णतः समूहापेक्षी है। सामाजिक उत्पादन-प्रक्रिया की अप्रतिहत गति पर ही प्रत्यगात्माभिमुख पुरुषों ना भी साधारण दैनिक जीवन-यापन संभव है। यदि समाज और राज्य की शांति, सुरक्षा और व्यवस्था का यंत्र सम्यक् रूप से कार्य न करे तब आत्मनिदिध्यासन और समाधिसंसिद्धि भी संभव नहीं हैं। मनुष्य का जन्म समाज में होता है और वह सामृहिक भावनाओं वा अपने गुण, कर्म, संस्कार के द्वारा प्रतिनिधित्व और विलक्षण केन्द्रीकरण करता है। समाज को व्यवस्थित और संगठित करने के लिए राज्य की आवश्यकता होती है। राज्य का उदय यद्यपि सामाजिक शक्तियों के बीच होता है तथापि राज्य नियंत्रण और दण्ड का केन्द्रित आगार है। राज्य का लक्ष्य मानव-उन्नति और निःश्रेयस के निमित्त आवश्यक समस्त बाह्य उपकरणों की योजना करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शक्ति और बल का एकमात्र वैधानिक एकाधिपत्य राज्य के पास है। पूर्ण आन्तरिक और बाह्य शांति की व्यवस्था से ही मानव-समाज जागतिक अभ्यदय और वैयक्तिक श्रेय की प्राप्ति कर सकता है। किन्तू सर्वविध शांति की रक्षा के लिए अत्यन्त आवश्यक है कि समाज-विरोधिनी उन समस्त ताकतों को नियंत्रित रक्खा जाय जिनसे समूह छिन्न-भिन्न और नष्ट होता है। इसीलिए राज्य द्वारा व्यवस्थित नियंत्रण की महती आवश्यकता है। दण्ड की सम्चित व्यवस्था के अभाव में पशुत्व और मात्स्यन्याय उपस्थित हो जाता है।

वैयक्तिक शरीरवल और शस्त्रादि के आधार घर मनुष्य अनिभिन्ने ताकतों से न खेलने लगे, इसीलिए राज्य को ही दण्ड का पूर्णतः एकाधिकार है। "

वैधानिक शक्ति अथवा नियंत्रणकारी विधित्तम्मत दण्ड का विषय ही राजनीतिश्चास का विषय अवतक रहा है। प्राचीन भारतीय शास्त्रों में दण्डनीति का बड़ा ही प्रकृष्ट वर्णन है। आचा अीकृष्ण ने गीता में वहा है—"दण्डो दमयतामिस्म"। उश्चान के मतानुसार दण्डनीति ही एव मात्र दिखा है और अन्वीक्षकी, त्रयी और वार्ता उसी दण्डनीति में ही प्रतिबद्ध हैं। यूरोपीय राजनीति-शास्त्र में भी दण्डवाद का सिद्धान्त बड़े वेग से उद्घोषित हुआ है। कभी-कभी यह दण्डवाद राजर्न कि जीदन वा एव मात्र साध्य भी माना गया है। यूनानी विचारक थूँ सिमैक्स, कैलियन्स, गौर्गयास, ब्रिटिश राजनीतिशास्त्र का बड़े बुलन्द शब्दों में समर्थन किया है। किन्तु इस दन्डवादी राजनीतिशास्त्र को हम घोर या उग्न राजनीति ही समझते हैं। प्रस्तुत पुरतक में हम राजनीतिशास्त्र का दार्शनिक विवेचन कर रहे हैं। दार्शनिक समीक्षा के अनुसार दण्ड की व्यवस्था, राजनीति का प्रकृष्ट पुरुषार्थ नहीं है, किन्तु साधन है। राजनीतिशास्त्र का लक्ष्य

१. तुलनीय——"न ह्यबंविधं दशोषनयस्मित भूतानां यथादण्ड इत्याचार्याः । नेति कौटित्यः । तीक्षणदण्डो हि भूतानामृद्धेजनीयः । मृदुदण्डः पिरभूयते । यथार्दवण्डः पूज्यः । सुविज्ञातप्रणीतो हि दण्डः प्रजा धर्मार्थकामः योजयित । दुष्प्रणीतः काम-क्रोधाभ्यामज्ञानाद्वानप्रस्थ पित्राजकानिप कोपयित किमंग पुनर्गृहस्थान् । इप्रणीते हि मात्स्यन्यायसुद्भावयित । बलीयानबलं हि प्रसते दण्डधराभावे । तेनगुप्तः प्रभवतिति ।" —— प्रथंशास्त्र ११४।

 × × × ×
 राज्ञः स्वधर्मः स्वर्गाय प्रजा धर्मेण रक्षितुः ।
 अरक्षितुर्वा किंग्सुर्वा मिथ्यादण्डमते ऽत्यथा ।।
 दण्डो हि केवलो लोकं परं चेमं च रक्षति ।
 राज्ञा पुत्रे च शत्रौ च यथादोषं समध्तः ।। – कौटिल्य प्रर्थशास्त्र ३।१।

- २. भगवद्गीता, १०।३८। तुलनीय—— द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् । जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्ववतामहम् (गीता १०,३६) ।
- ३. कौटिल्य अर्थशास्त्र १।२।
- ४. Thrasymachus; Callicles; Gorgias; Hobbes, Leviathan, The citizen; Treitschke; Politics (दो खंड); Nietzsche: Thus Spake Zarathustra, The Genealogy of Morals.

संतुष्ट, उन्नतिपथगामी, श्रयान्वेशी समाज को स्थापित करना है। दण्ड और शक्ति स्वतः अभीप्सित नहीं हैं। श्रेय के मार्ग में जो बाधाएँ, आवरण और विपथगामी कण्टक उपस्थित होते हैं, उनका अतिक्रमण ही दण्ड का मूलभूत रूक्ष्य है। अतएव दण्ड साधन है, निःश्रेयस् साध्य है। समाज में वर्तमान मनुष्यों का सर्वविध मंगल और कल्याण ही राजनीतिक कार्यों का उद्देश्य है और इसी महान् प्रयोजन को कियान्वित करने के निमित्त ही दण्ड, शक्ति और बल का प्रयोग होना चाहिए।

राजनीतिशास्त्र की दार्शनिक मीमांसा सामाजिक और वैयवितक अभ्यदय और हित को ही प्रशान लक्ष्य मानती है। इस मीमांसा के मूल सिद्धान्तों को ग्रहण करने के लिए आवश्यक है कि दर्शनशास्त्र की तात्त्विक समीक्षा की जाय और राजनीतिशास्त्र से उसका संबंध बताया जाय। मानव-जीवन में जिन वृत्तियों, अनभवों तथा घटनाओं का संघात उपस्थित होता है उनका क्रमबद्ध, समन्वयात्मक परीक्षण ही दर्शनशास्त्र का विषय है। द्रयमान सत्ता का विचारात्मक विन्यास तथा बौद्धिकीकरण और प्रत्ययीकरण ही दर्शन है। रेपरिदष्ट वस्तुओं में सत् और असत् की दष्टि से, शिव और अशिव की दष्टि से विश्लेषण करना ही दर्शन का मुल लक्ष्य रहा है। जीवन समाज और इतिहास में भी पूर्णता का आंशिक दर्शन करना तथा असंबद्ध और विकल्पग्रस्त सिद्धान्तों में भी वैज्ञानिक तर्कणा द्वारा यह स्थापित करना कि वे पूर्णतः विरोधी न होकर पूरक है, इस प्रकार की पद्धति का नाम ही दार्शनिक पद्धति है। संक्षेप में कह सकते हैं कि वर्तमान और द्रयमान वस्तुओं में व्यवसायात्मिका बुद्धि का प्रवेश ही दर्शन का लक्ष्य है। इस दिष्ट से विचार करने पर प्रतीत होता है कि किसी भी शास्त्र के पूर्ण ऊहापोहयुवत विचारात्मक समीक्षण को ही उसका दर्शन कहते है। शास्त्रश्रवण, दर्शन या अन्तर्द्धिट की पहली अवस्था है। किन्तू जब पथक रूप से शास्त्रश्रवण की अवस्था का अतिक्रमण कर हम शास्त्रों के मौलिक सिद्धान्तों की तुलना करते हैं, उनके प्रतीयमान व्यतिक्रम का समाहार करते ह, उनको तात्त्विक दृष्टि से व्यवस्थित और अधिक मूलभूत सिद्धान्तों पर आधारित करते हैं, तब इस प्रकार के शास्त्रीय अन्तस्सम्बन्ध का व्यापक ज्ञान ही दार्शनिक ज्ञान समझा जाता है। 3 दशन शब्द का इसी कार्तस्त्य ज्ञान के अर्थ में प्लेटो

१. W. G. S. Adams: 'The Philosophical Study of Politics' Philosophy, खण्ड १४, १६३६ पृष्ठ १४-२३; Leo Strauss: Natural Right and History; Bertrand Russell: Philosophy and Politics.

२. Hegel: The Logic of Hegel (वालस का ग्रंग्रेजी अनुवाद) पृष्ठ ४, २८,३८,४४,३५४,३७६,

३. इहैकस्थं जगस्कृत्स्तं पश्याद्य सचराचरम् सम देहे गुडाकेश यच्वान्यव्द्रष्ट्रिमच्छसि । गीता, ११। ७

और अरस्तु ने व्यवहार किया है। जब हम विचार-प्रणाली का अनसरण करते हैं तब सत्ता और नैतिक सत्य की दिष्ट से वस्तुओं में तारतम्य उपस्थित होता है। कुछ वस्तुएँ आत्पकालिक हैं, कुछ चिरदर्तमान हैं। कुछ वरतुओं से समाजक्षय और कुछ से सर्वभुतहित होता है। कुछ वरतुओं में तीव्र बाह्य आकर्षण होता है तो कुछ में अन्तिम रूप से कल्याण करने की शक्ति । अतएव सदसद्भिवेचनात्मिका प्रकृष्टतत्त्वोदयोधिका, बद्धिसंस्थिति ही दर्शन का आधार है।

कभी-कभी प्रत्यगात्मदर्शी दार्शनिकों ने योगपद्धति का आश्रयण कर तात्त्विक अव-बोध के लिए बद्धि का दौर्बल्य स्वीकार किया है। वेदान्तशास्त्र में जगदतीत तत्त्वों के परिनिष्पन्न ज्ञान के लिए तर्क को अप्रतिष्ठित कहा है, श्रतिसम्मत तर्क को स्पहणीय बताया है और शास्त्रप्रवचन की कमजोरी का उल्लेख किया है। संत प्लोटायनस, जैकब बोहमें एकहार्ट और वगताँ ने भी बुद्धि की शिवतहीनता की ओर संकेत किया है। किन्त जगदतीत संभाव्य सत्ताओं के लिए भले ही निदिध्यासन या ऋतम्भरा प्रज्ञा की आवश्यकता होती हो, जगत में वर्तमान वस्तुओं के ज्ञान के लिए परिष्कृत और शास्त्र-मार्जित बुद्धि ही ज्ञान का परम साधन है। जब हम कहते हैं कि विज्ञान या समाजशास्त्र या इतिहास का भी दार्शनिक अध्ययन अभिवांछित है तब हमारा तात्पर्य इन शास्त्रों के द्वारा वर्णित वस्तुओं और घटनाओं का र्कवल्यगत अवस्था म दिव्य दर्शन करना नहीं है, किन्तू इनके कमबद्ध, पारस्परिक अन्तः सम्बन्धों का परिदर्शन ही है । समाधि और

> तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकथा । श्रपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ।। गीता, ११, १३ यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः। क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ।। गीता, १३, ३३ विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत् ।। गीता, १०, ४२ प्रकृतिस्वामवष्टभ्य विसुजामि पनः पुनः । भूतग्रामिममं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात् ।। गीता, ६। इ जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। ते ब्रह्म तदविदः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम् ।। गीता, ७, २६

१. तर्काप्रतिष्ठानादिप अन्यथानुमेयिमिति चेत् एवमप्यविमोक्षप्रसङ्गः।

X

(वेदान्तसूत्र २।१।११)

X

ग्रचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तर्केण साधयेत् । प्रकृतिभ्यः परयतु तदचिन्त्यस्य लक्षणम् ।। (महाभारत)

R. Inge: The Philosophy of Plotinus; N. Berdyaev: The Meaning of History; Underhill: Mysticism.

ऋतनभरा प्रज्ञा या दिव्य बोधि या ब्रह्मितिशीण का खण्डन करना हमारा यहाँ लक्ष्य नहीं है। ये योग के विषय हैं और वैयन्तिक अपरीक्षणीय, अपरिवहनीय अनुभूति ही इनका आधार है। किन्तु दर्शनशास्त्र से हमारा तात्पर्य निगूढ़ सत्वसमाविष्ट बुद्धि के द्वारा स्थापित तत्त्वशास्त्र से ही है। अतः भौतिक और सामाजिक शास्त्रों का भी मेरे अनुसार दार्शनिक अध्ययन अत्यन्त ही आवश्यक है।

यद्यपि दर्शन का मुख्य लक्ष्य व्यापक मौलिक सिद्धांतों का निर्माण ही है और यद्यपि समग्रता और कार्त्सन्य का दर्शन कराना ही उसका प्रयोजन है, तथ,पि एक दूसरे अर्थ में भी हम दर्शन शब्द का प्रयोग करते हैं। वस्तुओं के प्रति नैतिक दिष्ट रखना भी दर्शन-शास्त्रा का अवांतर लक्ष्य रहा है। वेदान्तशास्त्र में परमोत्कृष्टज्ञान के लिए शम, दम. वैराग्य, उपरित, तितिक्षा आदि नैतिक गुणों का साधनरूप में विवेचन है। बौद्धधर्म में भी निर्वाणात्मिका, निर्णयात्मिका बोधि के निमित्त आचारशास्त्रात्मक आर्य आष्टां-गिकमार्ग की चर्चा ह । <sup>१</sup> नैतिक द्ष्टि का अवलम्बन करने के नारण ही स्करात, ईसा मसीह, टाल्सटाय और गाँघीजी दार्शनिक कहे जाते हैं। यह ठीक है कि बहुत से तत्त्ववेत्ताओं ने तत्त्वतः नीतिशास्त्र के व्रतों और अनुशासनों को देशकालसापेक्ष मानकर उनकी निस्तारता सिद्ध करने की चेष्टा की है तथापि नैतिक दृष्टि को हम दार्शनिक दृष्टि से पूरा सबद्ध मानते हैं। हमारा लक्ष्य समाज को अभ्युन्नत और हितान्वेषी बन ना हैं और इस कार्य में नीति-नियमों की व्यापक आवश्यकता है। नीतिमार्ग का तिरस्कार कर तत्वज्ञान भी प्राप्त नहीं हो सकता । तत्वज्ञानात्मक अन्तः संबद्धता के बोध के लिए सातःयदृष्टि अभिन्नेत है। वस्तुओं को स्वनिष्ठित मानना दार्शनिक दृष्टि नहीं है। उनका तार-तम्यपूर्ण कमनिर्धारण ही दार्शनिक किया है । इस प्रकार की, सातत्य और समग्रहव की, दिष्टि प्राप्त करने के लिए हमें अपने किल्पत देहमन के क्षुद्र स्वार्थों से ऊपर उठना होगा । जगत् की अनेक वस्तुओं में शनै:-शनै: हम पूर्णता का दर्शन करें, इसके निभित्त आवश्यक है कि जिन वस्तुओं को हम अपना कह कर पकड़े हुए हैं, उनके सीमित स्वरूप का हमें ज्ञान हो जाय । अपनी इयत्ता का अतिक्रमण नैतिक निःश्रेयस् और दार्शनिक तत्त्वज्ञान दोनों के लिए अति आवश्यक है। नैतिक दृष्टि का आधार ही है स्वत्व का असली रूप समझना। जब व्यापक आदशों के साथ तादात्म्य प्राप्त करना हम सीखते हैं तब हम नीतिमार्ग का अनुसंधान करते हैं। अतएव नैतिक दृष्टि का अवलम्बन भी दार्शनिक ज्ञानप्राप्ति का आवश्यक अंग है और इसीलिए नितक दृष्टि का अपने जीवन में धारण और उसका शास्त्रीय समर्थन भी तत्त्वज्ञान से

१. बुद्ध के अनुसार सत्य-प्राप्ति की तीन शतें हैं -- (क) श्रद्धा, (ख) दर्शन, (ग) भावना । इनका वर्णन 'मिन्सिम निकाय' में आता है ।

संबद्ध है। इस प्रकार दर्शनशास्त्र के दो मूलभूत अर्थी और प्रयोजनों का हम विचार कर चके।

वेद और वेदांत तथा यूनानीदर्शन में दर्शन का मूल तात्पर्य सत्ता और परमज्ञान का सम्यक् बोध है। किन्तु यांत्रिक और वैज्ञानिक सभ्यता के उदय के साथ ही दर्शन का, अब कुछ तरवज्ञों द्वारा प्रक्रियात्मक अर्थ किया जा रहा है। पूर्ण सत्ता या निर्विशेष प्रत्यय के ज्ञान के स्थान म कूछ विचारकों ने यह सुझाव रक्खा है कि जो-कूछ जीवन-संघर्ष में सहयोग दे सके, जो व्यवहार में सफलता प्रदान करा सके, वही सत्य है और उसी का ज्ञान दर्शन है। रे यह ठीक है कि ज्ञान को प्राप्त कर हम प्राकृतिक और सामाजिक शक्तियों के साथ उचित सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं और इस प्रकार ज्ञान शक्ति का प्रदाता है। जिस वस्तु का हमें ज्ञान है उसके साथ हमारा यथाकामचार हो जाता है। तथापि सफलता और व्यावहारिक सिद्धि को ही हम सत्य नहीं मान सकते । बहुत नार्यों से आरम्भ में हमें सामयिक सफलता प्राप्त होती है तथापि उनका अन्तिम परिणाम विषवत् होता है। अतएव आंशिक प्रयोगात्मक साफल्य के स्थान में तत्त्वज्ञान को ही हमें दर्शनशास्त्र समझना चाहिए। यह ठीक है कि वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें अनेक प्रयोग, परीक्षण और कर्म करना होगा । किन्तु तत्त्वज्ञान की प्राप्ति तभी हो सकती है जब इस प्रकार वस्तुनिष्ठ परीक्षण के द्वारा प्राप्त ज्ञान का अन्तः संबद्धता और कार्तस्न्य का परिदर्शन करानेवाली पद्धति के साथ, जो व्यवसायात्मिका धृति और वृद्धि से उत्पन्न होती है, कम और पूर्ण समन्वय प्रस्तुत किया जाय। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि दार्शनिक तत्त्वज्ञान का मूल उपादेय, कृत्स्तज्ञान ही है। इस प्रकार की व्यापक

तस्मादहंकारिममं स्वयत्रुं
भोक्तुर्गले कण्टकवत्प्रतीतम् ।
विच्छिद्य विज्ञानमहासिना स्फुटं
भुडक्ष्वात्मसाम्त्राज्यसुखं यथेष्टम् ।।
ततोऽहमादेविनिवर्त्यं वृत्तिं
संत्यक्तरागः परमार्थलाभात् ।
तूष्णीं समास्स्वात्मसुखानुभूत्या
पूर्णात्मना ब्रह्मणि निर्विकल्पः ।।

( शंकर विवेकचुड़ामणि ३०८-३०६)

- २. Pierce, James, John Dewey का Pragmatism तथा Gentile का Neo-Hegelian Idealism.
- ३. बृहदारण्यक तथा छांदोग्य उपनिषद्। P. Deussen: Philosophy of the Upanishads; Gough: Philosophy of the Upanishads.

तच्वबुद्धि, नैतिक आदर्शों के सतत अनुसेवन तथा शास्त्रविचितन से प्राप्त होती है। विचारशक्ति का, बौद्धिक जनों के निरन्तर सिन्नकर्ष से उद्दीपन कर ही हम सत्ता का तत्त्वरूप देख सकते हैं। शाब्दिक प्रत्ययों के द्वारा ही हम सत्ता का वर्णन कर सकते हैं। किन्तु शब्दब्रह्म के महान् अर्णव के अवगाहन का हम संकल्प और प्रयास करें, इसके लिए आवश्यक है कि एहिक वर्तमान का मोह त्याग कर हम व्यापकता और पूर्णता की बोवि की ओर जानेवाली नैतिक दृष्टि का अवलम्बन करें।

अबतक राजनीतिशास्त्र और दर्शनशात्र का पृथक्-पृथक् स्वरूप विवेचन किया गया है। उनके पारस्परिक अन्तःसम्बन्ध की मीमांसा करने के पूर्व राजनीति शास्त्र का कु विशेष विवेचन अपेक्षित है। राजनीति का सम्बन्ध मानवसमाज और संस्कृति से है। मन्ष्य की भावनाओं और विचारधाराओं के निर्माण में संस्कृति वा गहरा हाथ है। सांस्कृतिक परम्परा और सामाजिक विकासधारा के विपरीत किसी राजनीतिक संगठन का निर्माण सम्भव नहीं है। भारतवर्ष में मुगलों का साम्राज्य आल्पकालिक सिद्धः हुआ; क्योंकि जनता में व्याप्त सांस्कृतिक धाराओं और ताकतों के साथ उसका सम्बन्ध नहीं था । इसी विचारसरणि का अनुसरण कर प्रसिद्ध जर्मन इतिहासशास्त्री स्पेंगलर ने कहा था कि संस्कृति, राजनीति की अपेक्षा अधिक व्यापक और प्रभावशालिनी है, राजनीति संस्कृति के अतर्भूत होकर ही विकसित और फल-वती होती है। सांस्कृतिक और सामाजिक परम्परा की दिशालधारा से प्रभावित होने के कारण स्वभावतः राजनीति का संबंध मानव-हृदय और आत्मा से है । पृथिवी के संरक्षण और विवर्धन के कियाकलापों का शास्त्र होने के साथ ही राजनीति मानव आत्मा के विकास का इतिहास भी उपस्थित करती है; क्योंकि बाह्य वित्तयों और चेष्टाओं के पीछ मानवसंकल्प और ऋतू का प्रकाशन विद्यमान है। इसीलिए कभी-कभी राज-जीतिशास्त्र का सम्बन्ध मानव की आत्मिक अभिव्यवित के साथ किया जाता है। अतः संस्कृति, समाज और मानव आत्मा से संदिलष्ट रहने के कारण, राजनीतिशास्त्र बाह्य प्रकृति के अध्ययन और परीक्षण से सम्बद्ध भौतिक शास्त्रों से भिन्न है।

भौतिक शास्त्रों में व्यापक नियमों का निदर्शन होता है। भौतिक नियम भाव-नानिरपेक्ष हैं और ध्रुवगित से स्वकर्मनिरत हैं। इतिहास में वर्णित घटनाएँ जगदाकाश में एक ही बार घटती हैं, उनकी उत्पत्ति फिर दूसरी बार नहीं कराई जा सकती। भगवान बुद्ध ने सारनाथ में धर्मचक्र—प्रवर्तन किया और पाँच भिक्षुओं को मार्गवोध किया। कालाकाशकार्यकारणबद्ध आवर्त में यह घटना फिर दूसरी बार नहीं घट सकती। इतिहास पूर्णतः विशेषानुबद्ध हैं, तथा भौतिकविज्ञान पूर्णतः सामान्यग्राही। राजनीतिशास्त्र मध्यमावस्था में हैं। प्रजातंत्र यदि ब्रिटेन में पनपा

१. मनुस्मृति--'नित्यं बृद्धोपसेविनः '।

२. Windelband तथा Rickert ने Idiographic तथा Nomothetic में अन्तर बताया है।

तव वह अमरीका में भी विकसित हो सकता था और फ्रान्स तथा भारत में भी । साम्यवाद यदि रूस में आया तब साम्यवाद अन्य देशों में भी क्रियान्वित हो सकता है। अर्थात् राजनीतिशास्त्र में वर्णित सिद्धान्त न तो भौतिक विज्ञान के सिद्धान्तों के समान देशकालसमयानविच्छन हैं और न इतिहास की आधारभूत घटनाओं के समान अपुन—रावर्तनीय। कुछ अंशों तक उनकी आवृत्ति की जा सकती है। जो एकरसता भौतिक वस्तुओं में है, जैसे अग्नि, वाष्प, वायु में, वह राजनीतिशास्त्रोक्त वस्तुओं में नहीं है; वयोंकि इनका संबंध मानवहृदय की विविध अन्तर्जात भावनाओं से हैं।

समाज और संस्कृति से संबद्ध रहने के कारण और अपने सिद्धान्तों और वस्तुओं के एक देश से अन्य देशों में पुनरावर्तनीय होने के कारण राजनीति वा एक गहरा कलात्मक और प्रयोगात्मक स्वरूप है। एक अधिक सबल और अभ्युन्नत समाज और राष्ट्र की सृष्टि में राजनीति के नियमों और आदर्शों का उपयोग हो सकता है और इस प्रकार इस शास्त्र का प्रयोगात्मक रूप स्पष्ट है। जिन अधिष्ठानों और संस्थाओं का राजनीतिक जीवन से संबन्ध है—उदाहरणतः प्रशासन-प्रविया से संबद्ध पुरुष और उनका कियातंत्र अथवा राजनीतिक दलों के कियाव लाप , वे सब व्यवहार में प्रयोगात्मक रूप धारण कर लेती हैं। इस प्रकार राजनीतिशास्त्र वा कियान्वयी होना इसे एक कलात्मक रूप प्रदान करता है। इसीलिए उर्मनभाषा में राजनीतिकास्त्र के लिए 'स्टाट्स्कुन्स्ट', अर्थात् राज्य की कला, इन्द आता है। राजनीतिक-वार्यों की कियाशित और सत्वरप्रभावोत्पन्नकारिणी प्रवृत्ति का ध्यान रखते हुए ही मार्क्स ने कहा था कि दार्शनिकगण अवतक जगत् की सोपपत्तिक व्याख्या में ही लीन रहे हैं, सबसे आवश्यक कर्णव्य है, इसका कान्ति के द्वारा रूगन्तर।

यह ठीक है कि राजनीतिशास्त्र एक सामाजिक शास्त्र है और यह भी सत्य है कि इसके योजनात्मक और प्रयोगात्मक अंशों तथा रूपों के सफल व्यवहार पर ही राष्ट्र का भविष्य आश्रित हैं तथापि इतने से ही इसकी दार्शनिक मीमांसा वा वार्यक्रम बाधित नहीं हो जाता। यूरोपीय बौद्धिक पुनहत्थान के समय से ही विज्ञान और तांत्रिक तथा औद्योगिक शास्त्रों की अभूतपूर्व उन्नति के साथ ही, दार्शनिक समीक्षण पद्धित के विपरीत एक जबर्दस्त प्रतिकिया शुरू हो गई। वस्तुओं के निरीक्षण, परीक्षण, मापकरण और परिगणन पर ध्यान दिया जाने लगा। इस प्रकार वस्तुओं के परिमाणात्मक अंशों का ज्ञान ही ज्ञानसर्वस्व समझा जाने लगा। वस्तुओं के गुणात्मक और मूल्यात्मक अंशों के औदासीन्यवृत्ति आरम्भ हो गई। और पिंचमी सभ्यता के विकास के साथ-साथ ज्यों-ज्यों ज्ञान और विज्ञान के शिवतप्रदायक, भविष्यवाणी-करणात्मक और मानवोपयोगीवस्तुविधायक स्वरूप की अभूतपूर्व परिवृद्धि हुई

१. जर्मन भाषा में राजनीतिशास्त्र के लिए Staatskunst, Politik, Staatspraxis, Staatswissenschaft, Staatslehre, आदि शब्दों का प्रयोग होता है।

हैं, त्यों-त्यों बड़े वेग से समाजशास्त्र, अथशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, मानसिवज्ञान आदि ने दर्शन से शीझातिशीझ संबंध-विमोक्ष करना आरम्भ कर दिया। किन्तु प्रस्तुत पुस्तक में हम इस बात का विवेचन करेंगे कि क्यों राजनीतिशास्त्र की सम्यक् उन्नित और शास्त्रीय ज्ञान के लिए दार्शनिक मीमांसा और तत्त्व-शास्त्र विवेचन की आवश्य— कता है। केवल राज्य के विभिन्न अङ्गों और उपांगों की रूपरेखा, निर्माणशली और कार्यों का ज्ञान ही राजनीति का शास्त्रीय ज्ञान नहीं है।

दर्शनशास्त्र परात्पर प्रकृष्ट पूर्ण सत्ता के ज्ञान का अनुसंधान करता है। समस्त सृष्टि ही इसका विषयक्षेत्र है। राजनीतिशास्त्र का संबंध सामाजिक और राजकीय जगत् से है। मनुष्य के समहात्मक जीवन से संबद्घ विषय ही इसमें पिरगृहीत होते हैं। दर्शनशास्त्र के कुछ प्रकरणों में यदा-कदा जगदतीत वस्तुओं और विषयों, जैसे पुनर्जन्म, स्वर्गनरक, ईश्वरीयज्ञान आदि, का भी वर्णन रहता है, किन्तु राजनीति—शास्त्र सर्वदा जगदाश्चित वस्तुओं से ही सबंध रखता है। इस प्रकार भिन्नविषय होने पर भी हमें देखना है कि राजनीतिक दर्शन अथवा दार्शनिक राजनीतिशास्त्र का तात्त्विक स्वरूप क्या है; क्योंकि जब हम कहते हैं कि राज्य, प्रजातन्त्र, साम्यवाद, अधिकारवाद आदि राजनीति के महान् प्रश्नों के समाधान के लिए दार्शनिक मीमांसा अभि ते हैं तब स्वभावतः ही, जो प्रक्रिया और पद्धित इन प्रश्नों के मनन और स्वरूपज्ञान की प्रचलित हैं उनका हम आंशिक विरोध करते हैं।

दर्शनशास्त्र के द्वारा हम राजनीति के आधारभूत सिद्धान्तों को प्राप्त करते हैं। दर्शन का लक्ष्य है कात्स्न्यंदृष्टि । राजनीति के द्वारा ज्ञेय और प्राप्तव्य वस्तुओं का तात्त्विक ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि उन वस्तुओं को समग्र रूप से जानने का हम संकल्प और प्रयास करें। समाज और राज्य का क्या लक्ष्य होना चाहिए, इसे हम दर्शन के सहारे ही जान सकते हैं। दर्शन के सहारे सूक्ष्मता और विस्तार से राजनीतिक दिषयों का वर्णन और विवेचन करते हुए हम देखते हैं कि अन्ततोगत्वा धर्म, दर्शन आदि के विवेच्यतत्त्वों का और समाज, व्यवित, प्रजातन्त्र आदि का समन्वय स्थापित करना पड़ेगा। दर्शन में हम वस्तुओं का पूर्ण दार्शनात्मक

१. Hearnsnaw (सम्पादित) The Social and Political Ideas of some Greati Thinkers of the Sixteenth and Seventeenth Centuries; J. W. Allen: European Pollticalthought in the Sixteenth Centruy: Barnes and Becker: History of Social Thought from Lore to Science; Barnes (सम्पादित) Introduction to the History of Sociology; E. Cassirer: The Myth of the State.

विचार करते हैं। इसमें विवेच्य तत्त्वों के ऐतिहासिक ऋमिक विकास से सन्तुष्ट न होकर उनकी बौद्धिक तर्कणात्मक परिपूर्णता पर हम ध्यान देते हैं । अर्थात् यदि राज्य की या समाज की हमें विवेचना करनी है तब केवल इंगलैण्ड और फांस की राज्य-प्रणाली के वर्णन से हमें सन्तोष नहीं होगा। किन्तु इन ऐतिहासिक उदाहरणों के आधार पर हमें समाज और राज्य के परिपाक की मीमांसा करनी होगी। समग्र वर्णन इस प्रकार के परिपाकात्मक ज्ञान के लिए आवश्यक है। राजनीतिक विषयों का समग्ररूप से वर्णन करने के लिए न केवल उनकी आर्थिक. सामाजिक, विषयों से अन्तःसंबद्धता बतानी होगी, किन्तु मनोवैज्ञानिक, धार्मिक दिखाना होगा कि विकसित नीतिमान् मनुष्यों के ज्ञान और संकल्प की कहाँ तक इस राजनीतिक व्यवस्था से एकरूपता है । अर्थात् मनष्य की पूर्णता की प्रयोजनीयता का निरूपण हमें सिद्धि में राजनीति द्वारा प्राप्त ज्ञान की करना होगा। राजनीतिक पदार्थों का मनुष्य की इच्छाशक्ति से गहरा सम्बन्ध है । सामृहिक मानवों के संगठित ईक्षण का ही परिणाम राजनीति है । इसीलिए राजनीति के दार्शनिक विवेचन में समाज और राज्य के विषय में समाज-शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास तथा राजनीति की समन्वित अन्तःसम्बद्धता से प्राप्त मानव-जीवन के विराट लक्ष्य की संसिद्धि में क्या स्थान है, यह हमें बताना ही पड़ेगा । संक्षेप में कह सकते हैं कि मानव, समाज, राज्य आदि के सम्बन्ध में विवेचनापूर्ण कृत्स्नज्ञानप्राप्ति और तज्जनित आधारभूत सिद्धान्तों का निरूपण दर्शनशास्त्रानुमोदित राजनीतिशास्त्र का प्रथम महान् उद्देश्य है।

नैतिक प्रवृत्तियों के परिपोषण और समर्थन को हम दार्शनिक प्रयास का अभिन्न अंश मानते हैं। अवतक समाजशास्त्रीय अध्ययन में मानव-स्वभाव के विषय में जो स्थापनाएँ की गई ह, वे अधूरी हैं। साधारणतः विकास-परम्परा से प्रभावित होने के कारण मनुष्य को हम पशुओं का बड़ा भाई समझते आये हैं। इस प्रकार की कल्पना भले ही पशु-जगत् से मानव-जगत् का सातत्य स्थापित करे, किन्तु इस प्रकार की भावना मानव-हृदय में वर्तमान देवत्व के अंशों को भूलने की प्रेरणा करती है। यदि कुछ लोकोत्तर ऋषिकल्प मनुष्य अपनी तपस्या, साधना और धृति से पशुत्व पर विजय प्राप्त कर सकते हैं तब हम

Rernard: Social Psychology; Kimbal Young: Social Psychology; Allport: Social Psychology; Klineberg: Social Psychology; Murphry: Experimental Social Psychology; Kardiner: The Individual and Society; Lasswell: Psychopathology and Politics.

क्यों समझें कि मानवमात्र का लक्ष्य पशओं के समान भोगैषणा ही है ? भोगवाद हमारी अविकसित अवस्था का सचक है, हमारी पूर्ण विकसितावस्था का विजयचिह्न नहीं। अभी पश्चिम की अधिकांश राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा इसी भोगवाद को आधार मानकर चलती है। भोगवाद का प्रश्नय ही उसका चरम सन्देश है चाहे वह भोगवाद बेत्थम द्वारा प्रचारित हो या कार्लमार्क्स और लेनिन के द्वारा। चरम भोगवाद का सिद्धान्त प्रचारित करना मानवहित के राजनीतिशास्त्र के लिए हमें मानव नीतिमान है, है। व्यापक आदर्शपूर्ण इस तत्व को लेकर आगे चलना होगा। राजनीतिशास्त्र बहुत अंशों तक आचारशास्त्र से प्रभावित है, ऐसा विचार प्राचीन युनान में अरस्तू का और आधुनिक काल में ग्रीन और हाबहाउस का रहा है। बुद्ध, दयानन्द और गांधी ने बताया है कि शोषणरहित समाज-व्यवस्था के निर्माण के लिए हमें नीतिमान पुरुषों की आवश्यकता है। राजनीति के दार्शनिक विवेचन के लिए आवश्यक है कि हम मानव-इतिहास में वर्तमान उपादेय और संप्रहणीय आदशों का विश्लेषण करें, वैज्ञानिक और तार्किक बुद्धि से उनका मनन करें और फिर मानव और समाज को इनके कियानवयन के लिए तैयार करें। हमें जगदतीत उपादेय मल्यों का स्थापन नहीं करना है, किन्तू नीतिमान चेतनायवत आदर्श-समन्वित मानव को ही राजनीतिशास्त्र का आरम्भतत्त्व और मुलसूत्र बनाना है। अरस्तु, बंथम और मार्क्स ने अपने राजनीतिशास्त्र का आरम्भ मानव को समाजप्रेमी और अर्थान्संधानकर्ता मानकर किया है। हम, राजनीति के दार्शनिक 'विवेचन में मनुष्य को चैतन्ययक्त, सन्मागिनवेषी और नीतिमान मानकर शास्त्रविचार करना चाहते हैं। अन्ततः हम देखेंगे कि राजनीति का दार्शनिक विवेचन केवल तत्त्वचितन का ही आनन्द हमें नहीं प्रदान करता है, केवल आंशिक सत्य पर आश्रित अपसिद्धान्तीं के उन्मुलन का मन्त्र ही नहीं देता है, बल्कि राजनीतिक दर्शन या दार्शनिक राजनीतिशात्र के रूप में हमें एक विशाल शास्त्र का दर्शन कराता है जिसकी शब्दराशि विनिश्चित अर्थवाहिका है, जो इतिहास तथा अन्य सामाजिक शास्त्रों की अन्तःसम्बद्धता बताता है तथा जो राजनीतिक विवेचन की एक समन्वित अनेकशास्त्राश्चित उपस्थित करता है। 2

प्राचीन भारत और यूरोप की प्राचीन और आधुनिक राजनीतिक विचारधारा में हम प्रायः चार ऐसे युगों का उलेख कर सकते हैं जब राजनीतिशास्त्र का दर्शनिक विवेचन उपस्थित किया गया था। इसमें पहला युग वेद और वेदान्त के अध्यात्मवाद का था। ऋग्वेद के समय से

Rentham: Fragment of Government; Marx and Engels, The German Ideology.

W. Willoughby: The Nature of the State.

ही इस देश में ऋत और धर्म की कल्पना का विकास हुआ। ऋत और धर्म मानव-जीवन, समाज और राष्ट्र के ही धारणकर्ता नहीं समझे गये थे, अपितु समस्त पृथिवी, देदगण, लोक लोकान्तर इनके द्वार विधृत घोषित किये गय । प्रारम्भ में ऋत और धर्म की विचारधारा जागतिक थी, कालक्रम में, विशेषतः धर्म का सामाजिक और नैतिक रूप भी प्रस्तुत किया गया। राष्ट्र भी धर्म को कियान्वित करनेवाला यन्त्र है, ऐसा विचार प्रस्तुत हुआ। धर्म, क्षत्र का भी क्षत्र है, इस विचारधारा ने भारतीय राजनीतिशास्त्र में, साम्राज्यवाद के विचारों के उत्पन्न होने पर भी, भारतीय मस्तिष्क को सर्वदा नीति और अध्यात्म का पो कही बनाया। रे समस्त जीवन को धर्मयज्ञ के रूप में देखना भारतीय दर्शन का अनोखा वैशिष्ट्य है । औपनि ।दिक, योगवृत, मण्डलयोनि, षाड्गुण्य और जनपदिनवेश के सन्देशवाहक कौटिल्य ने भी धर्म को ही प्रधानता दी। राजा का स्वधर्म आनन्त्याभिम्खी ऐसा कौटित्य ने कहा । <sup>3</sup> बुद्ध ने मध्यमत्रतिपदा, प्रतीत्यसमुत्पाद और निर्वाण का विचार प्रस्तुत किया। किन्त लोकोत्तरदर्शी होने के साथ ही बुद्ध ने भारतीय सामाजिक और राजनीतिक जीवन को नीतिमान् बनाने में बड़ा योगदान किया और उनके उद्देश्यों का चरम साफल्य अशोक के महानहदयपरिवर्तन में व्यक्त हुआ । ४ यद्यपि बौद्धधर्म की अतिरंजित अहिंसा का भारतीय इतिहास पर अस्व स्थ्यकर प्रभाव पड़ा तथापि इसमें कोई सन्देह नहीं कि जो व्यापक चरित्र-शद्धिका मागबुद्ध ने उपस्थित किया, उसका भारतीय राजनीतिक, सामाजिक और वैयक्तिक जीवन पर सार्वकालिक प्रभाव रहा। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक शास्त्र और व्यावहारिक कर्मयोग का आधार मूलतः आध्यात्मिक

१. ऋत और धर्म की विस्तृत दार्शनिक और राजनीतिक मीमांसा के लिए द्रष्टन्य: V. P. Varma "Nature of the Concept of Dharma and its Influence on Hindu Political Philosophy", Journal of the Bihar Research Society, June 1952, पृष्ठ २६४-३४६।

२. क्षतात्किल त्रायत इत्युदग्रः क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढः। राज्येन किं तद्विपरीतवृत्तेः प्राणैरूपकोशमलीमसैर्वा।।—रघुवंश, २।३४।

३. अनुशासिद्ध धर्मेण व्यवहारेण संस्थया । न्यायेन चतुर्थेन चतुरन्तां महीं जयेत् । ।–(कौटिल्य अर्थशास्त्र )

Y. Sir Charles Eliot: Hinduism and Buddhism, तीन खंड; Keith: Buddhist Philosophy in India and Ceylon; Paul Carus: The Gospel of Buddha; N. Datta: The Spread of Buddhism; Oldenberg: Buddha.

और दार्शनिक था और इस आधार ने एक अत्यन्त तेजस्वी मूल्यवान धारा का प्रवर्तन भारतीय इतिहास में किया था। <sup>१</sup>

युनानी राजनीतिशास्त्र का, जो दार्शनिक राजनीतिशास्त्र का दूसरा युग है, .मलमंत्र था–शीलवाद। शील का व्यापक अर्थ यनान में किया जाता था। केवल नैतिक दिष्ट से सत्वसंशद्धि और अध्यात्म-चिंतन करना ही इसका उहेश्य न था. अपित स्वकर्मदाक्ष्य भी इसका एक आवश्यक अंग था । प्लेटो के मतानुसार न्याययुक्त शील का पर्यवसान इसी में है कि मन्द्र सम्चे समाज के व्यापक आनन्द को ध्यान में रखते हए अपने कर्म में अतिशय वैशिष्टय और दाक्ष्य प्राप्त कर उसके द्वारा स्वकतव्यपूर्ति से सम्पूर्ण नगर के कल्याण का कर्ता सिद्ध हो। अरस्तू ने भी नैतिक और बोद्धिक शीलों का उल्लेख किया है। 2 युनान की तात्कालिक राजनीतिक अवस्था से ये दोनों महान विचारक गहरे रूप में असन्तुष्ट थे। यनान देश में वर्तमान सोफिस्ट दाशनिक वाग्जाल द्वारा राजनीतिक शक्तिसंचय को ही आदर्श समझते थे। प्लटो ने कहा था कि जनसमूह तो एक विशाल पशु के समान है। भावना के अतिरंजित उद्रेक से उस पशु की अभ्यर्थना अकल्याणकर मार्ग है। इसीलिए उसने बताया कि दृढगात देशभक्त जिसने अनेक वर्शे तक वैज्ञानिक और दार्शनिक अनुचितन से परात्पर परमकल्याण प्रत्यय का अनुदर्शन किया है, वही अपनी दिन्यद्ष्टि के आधार पर मानव समाज और राष्ट्रका कल्याण कर सकता है। दार्शनिक-राज्यनायक की कल्पना के रूप में वर्णित, प्लेटो का उदात्ता आदर्शवाद बड़ा ही महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ और अनेक पश्चात्वर्ती विचारकों-- उदाहरणतः सिसोरो अगस्तीन, टामस मोर और फिक्ट--की विचारधारा पर भी प्लेटो का प्रभाव व्यक्त हुआ। ४ लोकोत्तर नीतिवाद का उग्र संदेशवाहक न होने पर भी अरस्तू सर्वदा राजनेितिशास्त्र को नीतिशास्त्रानुमोदित ही मानता था। प्लेटों के समान उसने भी एक आदर्श राष्ट्रव्यवस्था का विचार रक्खा । अरस्त ने बताया कि मनुष्य को घोर भोगमय जीवन से ऊपर उठकर राजकीय कर्मयोग और दार्श-निक निदिध्यासन का समन्वय करना चाहिए। " शीलयुक्त कर्म को ही उसने आनन्द

V. P. Varma: 'The Gospel of Buddha' Patna University Journal, 1946-1947.

Random Aristotle: Nicomachean Ethics, Books II-VI.

<sup>3.</sup> Windelband: A History of Philosophy.

Y. Cicero: St. Augustine, Thomas More, Fichte.

y. Aristotle: Politics, Books VII--VII, Nicomachean Ethics, Book X.

का मार्ग बताया और सर्वदा यह घोषित किया कि मानव तथा राज्य की न्याय-व्यवस्था और शील के सिद्धान्त एक ही हैं। इस प्रकार यूनान के इन दो उत्कृष्ट विचारकों में हम उस व्यापक आदर्शपूर्ण कृत्सनदृष्टि और नीतिमत्ता का संदेश पाते हैं जिसे हमने राजनीति का दार्शनिक आधार कहा है। र

राजनीति के दार्शनिक आधार का अनुमोदन करनेवाला तीसरा काल जर्मन और ब्रिटिश विज्ञानवादियों का था। जर्मन विज्ञानवाद, जिसका जन्म काण्ट के दर्शन में हुआ और जिसकी चरम परिणित हेगेल के दर्शन में हुई, मनुष्य की आध्यात्मिक स्वतन्त्रता का संदेशवाहक था। र स्वतन्त्रता ही मनुष्य का मूलतत्त्व है, रूसों के इस मंत्र के आधार पर ही जर्मन विज्ञानवाद का मनोवैज्ञानिक रूप प्रस्तुत किया गया था। काण्ट ने बड़े उदात्त शब्दों में मनुष्य के नैतिक स्वरूप का वर्णन किया और व्यापक मानवआदर्शवाद को अपने राजनीतिक विचारों का आधार बनाया। हे हेगेल के मतानुसार नैतिक व्यवितवाद का जन्म यद्यपि प्रोटागोरास और सुकरात की विचारधारा में ही हुआ तथापि ईसाई-धर्म ने ही मनुष्य का आध्यात्मिक निदर्शन करा कर आत्मा की अनन्त कर्नृत्वशिक्त को स्वतन्त्रता का मूल घोषित किया। ययिप काण्ट और हेगेल दोनों मानव-स्वतंत्रता की आध्यात्मिक उपपत्तियों के बड़े वेगवान समर्थक थे तथापि जर्मनी की तत्कालीन दशा से प्रभावित होकर इन दोनों ने और विश्वेषतः हेगेल ने राज्य का अतिशय महत्त्व घोषित किया। हेगेल के मतानुसार राज्य विश्वातमा के जागितिक पर्यटन का प्रकाश है और राज्यगत अनुशासनों और विधानों को स्वीकार करने से ही स्वतन्त्रता की प्राप्ति होगी, ऐसा

Nettleship: Lectures on the Republic of Plato; ۶. Bosanquet: A Companion to Plato's Republic; Political E. Barker: Thought of Plato and Aristotle: Barker: Greek Political Theory: Barker: Aristotle's Politics. द्रष्टव्य Wild. Taylor आदि के ग्रंथ. Ritter.

२. Stirling: The Secret of Hegel दो खंड, Mc Taggart, Studies in Hegelian Cosmology.

३. Edward Caird: Hegel पृष्ठ २०-२१।

४. Edward Caird: The Critical Philosophy of Kant दो खंड; Kant, Principles of Natural Law.

<sup>4.</sup> Hegel: Philosophy of Right.

विचार उसने व्यक्त किया । राजतन्त्र के समर्थन के कारण जो कुछ किमयाँ हेगेल के राजनीतिक दर्शन में थीं, उनके परिहार का प्रयत्न ग्रीन ने किया । उसने सर्वहितवाद का सिद्धान्त समर्थित किया और नीतिशास्त्र तथा राजनीति दोनों को इसी सर्वहितवाद और चारित्यपूर्णतावाद के दार्शनिक आधारस्तम्भ पर खड़ा किया । जबदरत आध्यात्मिक आधारशीला के ऊपर ही मानव-अधिकारवाद को स्थापित करना ग्रीन की बड़ी विशेषता है । बैड़ले और बोसांक्वेट ने यद्यपि राज्य की प्रधानता स्वीवार कर ली, तथापि उन दोनों ने भी मानव-कर्तव्यवाद और नैतिक स्वतन्त्रतावाद को दाशनिक आधार पर व्यवस्थित किया । इस प्रकार जर्मन और ब्रिटिश विज्ञानवाद राजनीति के दार्शनिक आधार को बतानेवाला दुनिया में तीसरा महान् युग था।

राजनीतिशास्त्र को नैतिक और दार्शनिक स्वरूप प्रदान करने वाला चौथा महान् युग आधुनिक भारत में राममोहनराय, दयानन्द, तिलक, विवेकानन्द, रवीन्द्रनाथ, महारमा गांधी, श्रद्धानन्द, विपिन पाल, लाजपतराय और अरविन्द की विचारधारा में उपस्थित हुआ। ये सब महापुरुष वेद और वेदान्त की शिक्षाओं से प्रभावित थे। मानवस्मतावाद और जागतिक कल्याण की जो जबर्दस्त घोषणा आधुनिक भारत में हुई है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। यदि एक ओर अमरीकी और फान्सीसी स्वतन्त्रताघोषणापत्रों का प्रभाव आधुनिक भारत में रहा है तो दूसरी ओर इस देश में वेदान्त और बौद्ध-धर्भ के नीतिमार्ग का भी समर्थन हुआ है। यह ठीक है कि ऊपर लिखित विचारकों में से एक ने भी राजनीतिशास्त्र पर दर्शनिक समिक्षात्मक ग्रन्थ की रचना नहीं की है तथापि इनके विभिन्न ग्रन्थों में इस प्रकार के अनेक व क्य और परिच्छेद भरे पड़े हैं जिनके आधार पर एक दार्शनिक राजनीतिशास्त्र का निर्माण हो सकता है। इन विचारकों का भारत में बहुत ही महान और जगत् में भी आंशिक प्रभाव पड़ा है। तिलक के 'गीता-रहस्य', और अरविन्द के 'मानव-एकता का आदर्श' ग्रन्थ में क्रमशः नीतिशास्त्र और राजनीतिक इतिहास के दार्शनिक विवेचन का प्रयत्न है, किन्तु राजनीतिन

<sup>?.</sup> Hegel: Philosophy of History, Philosophy of Right.

<sup>7.</sup> H. Green: Prolegomena to Ethics, Lectures on the Principles of Political Obligation; Muirhead, The Service of the State.

F. H. Bradley: Ethical Studies; Bernard Bosanquet, Philosophical Theory of the State, Social and International Ideals, Civilization and Christendom, Suggestions in Ethics.

Y. Sri Aurobindo: The Ideal of Human Unity, The Human Cycle, The Ideal of Karmayogin, Bankim-Tilak-Dayananda.

शास्त्र के जो परम्पराप्राप्त विषय है, उनके विनिध्चित कमबद्ध विवेचन का वह प्रयास जो अरस्त, ग्रीन, बोसांक्वेट आदि के ग्रन्थों में प्राप्त होता है, तिलक और अरविन्द में नहीं उपलब्ध है। राजनीतिशास्त्रीय दृष्टि से इन कमियों के होते हए भी जो मानव के आत्मिक उत्वर्ष और नैपुण्य का उदात्त वर्णन दयानन्द, विवेकानन्द, गांधी आदि ने किया है। उसने अधितक भारत में नवजीवन फुँका है। रजर्मन और ब्रिटिश विज्ञानवाद में समह और राज्य का महत्व स्वीकृत था । आधुनिक भारतीय विज्ञानवाद और अध्यातमवाद मानवआत्मा के अतिशय विकाल नैतिक सर्जनादिमका शक्ति का उदधोषण करने में प्रकृष्टरूप से सफल रहा है। राजनीतिक कर्मयोग का किस प्रकार धर्मपूण दार्शनिक और निदिध्यासनात्मक योग में पर्यवसान होता है इसका महान मन्त्र दयानंद तिलक और गांधी में प्राप्त होता है। गांधी ने सर्वदा राजनीतिक जीवन और जनसेवा को मोक्षमार्ग का साधन मानकर क्षद्र भोगमय स्वार्थों से ऊपर जाने का प्रयास किया। सर्वहितवाद का जो व्यापक समर्थन भारतीय विज्ञानवाद में मिलता है, वह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। यानन्द, विवेवानन्द तिलक आदि ने बताया है कि मानव-आत्मा अजर-अमर है और किसी भी राज-नीतिक और संगठित शक्ति से भय करने का कोई कारण नहीं है। गांधी की अहिंसा पीड़ित और शोषित एकिया और अफ्रीका के लिए ही नहीं, अपितु मदान्ध कर शक्तिवादियों के लिए भी एक महान जादू भरे मन्त्र का कार्य करेगी। श्री अरविंद ने ऋग्वेद और प्राचीन उपनिषदों के आधार पर परमविज्ञानात्मक जगतकर्जृत्वशिकतसम्पन्न ऋतचित् का दर्शन उपस्थित विया है जो यद्यपि बौद्धिक दिष्ट से अप्रजन्य और अविश्वसतीय भी प्रतीत होता है तथापि इतने अंश तक संग्रहणीय है कि इसके अनुसार राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रश्नों का समाधान केवल नूतन संस्थाओं के निर्माण से नहीं हो सकता अपितु संस्थाचालक

Rene Fullop-Miller: Lenin and Gandhi; Stanley Jones, Mahatma Gandhi; Gandhi: Young India तीन खंड, Satyagraha in South Africa.

१. V. P. Varma: 'Vivekananda, The Hero-Prophet', Patna College Magazine, September 1946; विरवनाथप्रसाद वर्मा: बुद्ध और दयानंद, संस्कृति पटना १६५२; Romain Rolland: Vivekananda; The Complete works of Vivekananda, आठ खंडों में; Sister Nivedita: The Master as I Saw him; दयानंद, सत्यार्थ प्रकाश; Sarda (Edited), Dayananda Commemoration Volume; Lajpat Rai: The Arya Samaj.

मनुष्यों के अन्दर एक आध्यात्मिक रूपान्तर की आवश्यकता है। इस प्रकार भारतीय विज्ञानवाद को हम राजनीतिक दर्शन के विकास का चौथा युग कह सकते हैं।

स्वभावतः ही यह प्रश्न उठ सकता है कि राजनीतिक दर्शन की अत्यन्त मह-त्त्वपूर्ण इन चार परम्पराओं के होते हुए भी मैं क्यों एक स्वतन्त्र राजनीतिक दर्शन का निर्माण करने का अभिलाषी हुँ। मैं मानता हुँ कि ये परम्पराएँ तेजस्वी और उदात्त होने पर भी पूर्ण नहीं हैं। राजनीतिक दर्शन की उत्पत्ति समयसापेक्ष होती है । मानव-आत्मा की नैतिकता और अध्यात्मभावाप नता के मूलसूत्र को ध्यान में रखते हुए जगत् में वर्तमान सामाजिक और राष्ट्रीय प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करना ही राजनीतिक दर्शन का मुख्य लक्ष्य है। यूरोप और अमरीका में आज राजनीतिक दार्शनिकों का अभाव है। ग्रीन, बोसांक्वेट और हाबहाउस की परम्परा और उत्कर्ष का स्मरण कराने वाले पृष्ठ नहीं मिल रहे हैं। आज पश्चिमी जगत् में राजनीतिक दर्शन का यदा-कदा उपहास भी होता है। राज-कीय पदार्थों का युक्ति-युक्त याथातथ्य विवेचन ही पर्याप्त समझा जाता है। अतएव ध्यानपूर्वक देखते से बौद्धिक नैराश्य उत्पन्न होता है। राजनीतिक-दर्शन का स्थान आज प्रशासन-कता को दिया जा रहा है। दार्शनिक का पद, वर्णनकार ले रहा है। अन्ज पश्चिमी राजनीतिशास्त्र भयंकर संक्रमण से गजर रहा है। वह पूर्णतः लक्ष्यविहीन हो गया है और उसके नैतिक और बौद्धिक दिवालियेपन कः सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि बहुत से पश्चिमी राजनीतिक विचारकों ने ऐसी उदघोषणा की है कि राजनीतिशास्त्र तो भावनानि पेक्ष, नीति और श्रेयनिरपेक्ष विज्ञान हु उसे मानव को सन्मार्ग पर लाने के प्रयास को नीतिशास्त्र और दर्शन के मत्थे छोड़ देना चाहिए और विशुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से वस्तुओं का केवत मात्र विश्लेषण करना ही र जनीतिक शास्त्र की इतिश्री है। पश्चिम की इस वैज्ञा-निकाा ओर नीतिनिरपेक्षता ने भारत के विचारकों के अन्दर भी उथल-प्रथल पैदा कर दी है। ऐसी अवस्था में आवश्यक है कि विचारपूर्वक राजनीतिशास्त्र की विभिन्न धाराओं और उनके दार्शनिक आधार का ज्ञान प्राप्त किया जाय । राजनीतिक दर्शन की सबसे वडी आवश्यकता इस समय भारतवर्ष में है। सदियों की चैतन्यहीनता के बाद इस महान देश, ने आत्मबोध प्राप्त किया है। क्या हम ऐसी अवस्था में अपने

Sri Aurobindo: The Life Divine, The Synthesis
of Yoga, Savitri, Essay on the Gita, Collected
Poems and Plays, Letters चार खंड।

२. आज 'Public administration' की धूम हो रही है।

प्राणदायक महान् सांस्कृतिक आधारों का परित्याग कर अहम्मन्य पश्चिमी विचारकों का अन्धानुगमन ही करेंगे ? मेरी समझ में यह आत्मघातिनी नीति श्रीकृष्ण, बद्ध. कौटिल्य, अशोक और तिलक के देशवासियों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। अभी देशहित के लिए आवश्यक है कि प्राच्य और पाश्चात्य विवारधाराओं का समन्वय स्थापित हो । १ पश्चिम के अन्धानुवर्ती, वेदान्त तथा बौद्धदर्शन के द्वारा प्रणीत आत्मवाद तथा नीतिशास्त्र की भी पूर्णतः उपेक्षा करते हैं। पूर्व के अन्धानुवर्ती को लौक तथा रूनो और मार्क्स की सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा में कोई वस्तू ग्राह्म तथा नृतन नहीं मालम पड़ती है। हम एक ऐसे राजनीतिक दर्शन की आवस्यकता है जिसमें भारत के आत्मवाद और पश्चिम की विशाल सामाजिकशास्त्रीय पद्धति का . समन्वय हो । दर्शन ने हमें बताया है कि एकांशर्दाशनी बुद्धि समस्त्र कल्मषों को उत्पन्न करती है। जब हम समस्त का दर्शन करते हैं तब दु:ख, दारिद्य और पाप रह नहीं सकते । इसलिए आवश्यक है कि राजनीतिशास्त्र में हम राज्य की सम्पूर्णता वा दर्शन व्यक्त करें। किस प्रकार राज्य का ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टि से विकास कर, राजकीय परिपाक की ओर हम अग्रसर हो सकते हैं, इसपर विचार-विमर्श आदब्यक है। इतिहास, समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र से प्राप्त ज्ञान के आधार पर ही वैसा राज-नीतिशात्र निर्मित हो सकता है जो राज्य की परिपूर्णता और परिपाक का दर्शन उपस्थित कर सके । प्लेटो, अरस्तू, हेगेल, मार्क्स आदि ने राजनीतिकशास्त्र के इस विराट् रूप की कल्पना की थी, किन्तु उन्नीसवीं शताब्दी से जो पद्धति प्रचलित है, उसमें राज्य के आंशिक अंगों और उपांगों की गहरी मीमांसा में हम इतने पूर्णतः तल्लीन हो गये हैं कि मनुष्य की ओर से हम उदासीन हैं। आवश्यकता इस बात की है कि प्यक्रूप से जो सामाजिक शास्त्रों की अभूतपूर्व उन्नति हुई है; उनके निष्कर्षों के समन्वय का प्रयास किया जाय । अत्यथा हाथी के अलग-अलग अंगों का हमें ज्ञान ही होगा, हाथी नामक जन्तु का नहीं । राजकीय और आर्थिक क्षेत्रों में पश्चिम की तुलना न करते हुए भी भारतीय संस्कृति में मनुष्य के नैतिक और आध्यात्मिक स्वरूप का जो

V. P. Varma: 'Politics and Ideology', Calcutta Review, June 1952, 'Towards a New Political Thought', Patna College Magazine, April 1953.

२. विश्वनाथ प्रसाद वर्मा: 'अद्वेतवाद और वेद', पारिजात, सितम्बर, १६४६, 'उपनिषद् की विचारधारा', 'औपनिषदिक तत्विचतन', साहित्य १६४१–१६५२, 'बुद्ध की विचारधारा', किशोर १६४६, 'स्वामी रामतीर्थ के कुछ विचार', किशोर, १६४६।

३. Gurvitch ( सम्पादित ): Twentieth Century Sociolo

विश्लेषण किया गया है, वह जगत् के इतिहास में अनुपम है। प्रेम, करुणा, मैंत्री, क्षमा, दया आदि दिव्य और विशाल भावनाओं पर ही समाज टिका रह सकता है। ये विशाल भावनाएँ मानव के नैतिक और आत्मिक स्वरूप से निःसृत होती हैं। भगवान् बुद्ध के जीवन में जो दैवी करुणा व्यक्त है, उससे बराबर शिक्षा ग्रहण कर ही हम एक संगठित नूतन समाज की रचना कर सकते हैं।

दर्शन के दो अर्थ हमने स्त्रीकृत किये हैं। (१) कृत्स्नज्ञान—राजनीतिशास्त्र के आधार-भृत मूल सिद्धान्तों का ज्ञान हमें कोरी राजनीति से नहीं हो सकता । इसके लिए अन्य सामा-जिक शात्रों का भी आश्रय लेना पड़ेगा। इतिहास, प्राचीनमानवोत्पत्तिशास्त्र, १ निवासशास्त्र २ आदि के द्वारा अनुमोदित सिद्धान्तों के सहारे ही हम उस व्यापक राजनीतिशास्त्र की स्थापना कर सकते हैं जो समग्रतः और तत्त्वतः राज्य की पूर्ण समीक्षा कर सके । उदाहरण के लिए, अबतक भारतीय इतिहास के ज्ञान के अभाव में, पश्चिमी राजनीतिशास्त्रवेत्ता इसी बात को प्रचारित कर रहे हैं कि धार्मिक सहनशीलता के विचार को प्रथम जान लौक ने व्यक्त किया और पश्चिमी सभ्यता के विस्तार के माध्यम से यह उसकी देन जगत को है। 3 कहने की आवश्यकता नहीं कि अशोक का बारहवाँ शिलालेख धार्मिक सहनशीलता का ही पूरा पोषक है । यही नहीं, वेदांत और गीता की शिक्षाओं के आधार पर विवेकानन्द, गांधी आदि ने बताया है कि सहनशीलता से भी अधिक उत्कृष्ट सर्वधर्मसमभाव है, जिसे पूरी रीति से समझने के लिए पश्चिम को कुछ वर्षों तक प्रयत्न करना पड़ेगा । इसी प्रकार समाजशास्त्र के ज्ञान से दण्ड का व्यापक स्वरूप हम समझते हैं। ४ अतः आवश्यकता है कि हमारी दृष्टि विशाल और समन्वयदिर्शिनी बने। प्रस्तृत पुस्तक में इसी समन्वयात्मिका पद्धति का अवलम्बन होगा। राज्य की मीमांसा करने में हम केवल राजनीतिशास्त्रविशारदों की पुस्तक-राश का ही प्रयोग न करेंगे. अपित् अन्य सामाजिक शास्त्रवेत्ताओं के विवारों के आलोचन में भी प्रवत्त

१. प्राचीनमानवोत्पत्तिशास्त्र--Anthropology.

२. निवासशास्त्र--Human Ecology.

<sup>3.</sup> John Locke: Essays on Toleration; Robert Mac Iver: The Web of Government.

४. 'Sociology of Power' के लिए द्रष्टच्य MaxWeber, Wirtschaft und Gesellschaft; Lasswell, Power and Personality.

प्. तुलनीय, Aristotle. Politics III, "For he who would make a philosophical study of the various scie-

होंमे। (२) मानव के नैतिक और आध्यात्मिक स्वरूप का ग्रहणः—जिस प्रकार दाशिनक पद्धित के प्रथम अर्थ के ग्रहण में हम पिहचमी सामाजिक शास्त्रों से विशेष प्रभावित रहेंगे, उसी प्रकार उसके दूसरे अर्थ—अर्थात् मानव का नैतिक और आध्यात्मिक स्वरूप—में हम मूलतः भारतीय संस्कृति के संदेशवाहकों से प्रभावित हैं। आज सामाजिक योजना और राजकीय संगठन के नाम पर मानव को कुचलने का खतरनाक प्रयास जारी है। समाज के नाम पर अपने को होम करना ही जीवन का चरम लक्ष्य माना जा रहा है। युद्ध के समय में तो राज्यसूत्रधारकों की शक्ति प्राचीन वर्वर तानाशाहों की शक्ति से भी अधिक भयंकर साबित हुई है। ऐसे भयानक संक्रमण काल में आवश्यक है कि एक बार फिर भी मानव के सामाजिक और राजनीतिक स्वरूप का दिश्लेषण किया जाय। मानव-सभ्यता को प्रत्यक्ष खतरे से बचाने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक मानव यह समझे कि वह साध्य है, सामाजिक शक्तियों का केवल साधन नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा था—"अत्ता हि अत्तनो नाथो को हि नाथो परो सिया।" अगले अध्यायों में इसी नैतिक और आध्यात्मिक मानववाद को लक्ष्य में रख कर व्यापक सामाजिक शास्त्रों के निष्कर्षों को आधारभूत मानकर राजनीतिशास्त्र की मीमांसा की जायगी।

nces, and does not regard practice only, ought not to overlook or omit anything, but set forth the truth in every particular". वही, IV; "In all arts and sciences which embrace the whole of any subject, and do not come into being in a fragmentary way it is the province of a single art or science to consider all that appertains to a single subject."

### द्वितीय अध्याय

### राजनीतिशास्त्र की अध्ययन-पद्धति

क. राजनीतिशास्त्र और इतिहास।

प्राचीनकाल से लेकर आजतक, राजनीतिशास्त्र का अध्ययन किस पद्धति से हो, इस प्रश्न पर विचार किया गया है। किन्तु इसका विशेष विवेचन अरस्तू, हाब्स, हेगेल, मार्क्स और मैक्स वेबर आदि में पाया जाता है। राजनीतिशास्त्र पर लिखनेवाला प्रत्येक व्यक्ति किसी पद्धतिदिशेष का अनुगमन अवश्य ही करता है, किन्तु कुछ लेखक पद्धति का विशेष और स्वतन्त्र विवेचन करते हैं। राजनीति के दार्शनिक दिवेचन में इन पद्धतियों के विवेचन की विशेषतर आवश्यकता है। अबदक जो पद्धतियाँ राजनीतिशास्त्र के विवेचन की प्रचलित रही है, उनमें से कुछ प्रधान पद्धतियों की मीमांस कर ही हम एक समग्रमूलिका पद्धति का समर्थन कर सकते हैं।

इतिहास के साधारणतः दो अर्थ होते हैं। एक, समाज और राष्ट्र में बीती हुई घटनाएँ। जो कुछ होता है, वह सब इतिहास ही है। जहाँ-जहाँ गित है, परिवर्तन है वहाँ इतिहास है। यों कह सकते हैं कि सारा जगत् ही इतिहास है। जो कुछ कूटस्थ, अव्यक्त और निविशेष है, वह इतिहासातीत है। सारी प्रकृति और उसके परिणाम इतिहास हैं। किन्तु इस व्यापक मीमांसा में न जाकर मानव-जीवन के सामूहिक अंगों से सम्बद्ध घटनाओं को ही हम इतिहास के अत्वर्गत मानते हैं। इतिहास का दूसरा अर्थ होता है, घटनाक्रमों का वर्णन करने वाला ग्रंथ। इस प्रकार राजतरंगिणी, महाभारत आदि इतिहास है। हेगेल और बोसांकवेट राज्य

Max Weber: Methodology of the Social Sciences; Felix Kaufmann, Methodology of the Social Sciences; Otto Neurath, Methodology of Social Sciences; Morris Cohen: Reason and Nature; F.S.C. Northrop, The Logic of the Sciences and the Logic of Humanities; Talcott Parsons, The Structure of Social Action, The Social System, Essays in Sociological Theory; David Easton, The Political System.

<sup>7.</sup> Hugh Miller: History and Science; M. Mandelbaum, The Problem of Historical Knowledge.

की दार्शनिक मीमांसा के लिए ऐतिहासिक पद्धति को अनावश्यक बताते हैं। दार्शनिक मीमांमा परिपाक की व्याख्या करती है और इसलिए बौद्धिक दृष्टि से राज्य की परिपूर्णता को परिकल्पित कर ही हमें राजकीय कर्तव्य का समीक्षण करना चाहिए। किन्तु हम इस विचार का खण्डन करते हैं। इतनी दूर तक हम हेगेल और बोसांक्वेट से सहमत हैं कि दार्श-निक मीमांसा परिपाक की ही हो सकती है । किन्तु यह परिपाक बुद्धिप्रकरिपत न होकर इतिहास की चरम विकसित अवस्था का द्योतक है। राजनीतिशास्त्र के अध्ययन में इस प्रकार के इतिहासप्राप्त परिपाक की हम उपेक्षा नहीं कर सकते। स्वयं हेगेल ने 'राज्य के प्रत्यय' के विश्लेषण करने में तत्कालीन जर्मनी में वर्तमान राज्य का जबर्दस्त आधार ग्रहण किया है। बोसांक्वेट ब्रिटेन में वर्तमान प्रजातन्त्रीय शासन का हेगेल के आदर्श-वाद से सम्मिश्रण करना चाहताथा। यह ठीक है कि ऐतिहासिक विकास परम्परा को उपस्थित कर देना ही दार्शनिक मीमांसा नहीं है, विन्तु में यह कह रहा हूँ कि दार्शनिक पद्धति इतिहास की उपेक्षा नहीं कर सकती है। अट्ठारहवीं शताब्दी से यूरोप में 'इतिहास का दर्शन' शास्त्र की नींव पड़ी। र इतिहास के दर्शन से राजनीतिशास्त्र का सम्बन्ध है। किन्तु जो सामान्य सिद्धान्त इतिहास के दर्शन में उपस्थित किये जाते हैं वे राजनीतिशास्त्र के सिद्धान्तों की अपेक्षा अधिक व्यापक रहते हैं। कुछ उशहरणों से यह स्पष्ट होगा । हेगेल के मतानुसार समस्त इतिहास विश्वचैतन्य का जारितक घनीभाव है और स्वातन्त्र्यान्वेषण का मूल ईक्षण इसमें व्यक्त हो रहा है। के चे ने कहा है कि इतिहास विमोक्ष की कहानी है। 2 श्री अरविन्द के विचार में फ्रान्स की राज्य-कान्ति और बंगाल के राष्ट्रीय-आन्दोलन काली-शिंत के लीलानुत्य हैं। 3 ये विचार इतिहास के दर्शन से सम्बन्ध रखते हैं, किन्तु इस प्रकार के विचारों का सम्बन्ध उन लेखकों के धार्मिक और तात्त्विक मत से है। किन्तु राजनीतिशास्त्र में हम बहुत गहरे व्यावहारिक समीक्षण और बौद्धिक परीक्षण के आधार पर ही कोई सिद्धान्त व्यक्त कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ह कि इतिहास से प्रभावित राजनीतिशास्त्र, इतिहास के दर्शन की अपेक्षा अधिक पदार्थसंश्रयी और अनुभवापेक्ष होता है। यदि फ्रान्स और ब्रिटेन के प्रायः पचास वर्षों के आर्थिक इतिहास की मीमांसा के आधार परहम यह कहें कि प्रजातन्त्र समाजवाद के विना अपूर्ण है तब यह इतिहासानुमोदित राजनीतिशारत्र के एक सामान्य विचार का उदाहरण हुआ।

इतिहास, राजनीतिशास्त्र के अनेक आधारशास्त्रों में एक है। इतिहास में घटी

<sup>?.</sup> N. Berdyaev: The Meaning of History.

R. B. Croce: History as the Story of Liberty.

<sup>3.</sup> Sri Aurobindo: The Ideal of the Karmayogin.

महत्त्वपूर्ण घटनाओं के आधार पर राजनीतिक विचारधारा का प्रणयन होता है। स्पार्टा और एथेंस के बीच जो भयंकर पेलोपोनेसियन संग्राम हुआ, उसके भयानक परिणामों को देखते हुए ही प्लेटो ने अपने महान् राजनीतिशास्त्र फान्स की राज्यकान्ति की प्रतिकिया में ही बर्क, हेगेल, डोनोजो कोटेंज आदि ने अपना समयपोषक राजनीतिक दर्शन उपस्थित किया । दूसरी ओर यह भी ठीक हैं कि ल क और मन्डेसक्यू के विचारों का अमरीकी राज्यकान्ति, रूसो के विचारों का फान्सीसी राज्यकान्ति, और मार्क्त तथा ऐंगेल्स के राजनीतिक विचारों का प्रभाव रूती राज्यक नित पर बड़े वेग और शक्ति से पड़ा है। राजनीतिक और सामाजिक संवर्षों को ही बल प्रदान करने और बौद्धिक दृष्टि से व्याख्येय बनाने के लिए प्रजातंत्र स्वतंत्रता, समानता, साम्यवाद आदि की सिद्धान्तधारा उल्पन्न हुई है। राजनीतिक शास्त्र के मूल आधारभूत शब्दों स इतिहास की गित को समझने में सहायता मिलती है । अहिंसात्मक असहयोग और सविनय अवज्ञा, ये महान् शब्द,भारत के सन् १६२० से सन् १६३४ तक के इतिहास को हमारे सामने स्पष्ट कर देते हैं। इतना स्पष्ट है कि इतिहाससंश्रयी होने पर भी राजनीतिशास्त्र इतिहास की अपेक्षा अधिक सैद्धान्तिक है। इतिहास घटनाप्रधान ह, राजनीतिशास्त्र घटनाओं के आधार पर सिद्धान्तनिर्माण और विचार-प्रतिपादन पर अधिक ध्यान देता है।

राजनीतिशास्त्र को इतिहासाधारित करने की परम्परा बड़ी प्राचीन है। रार्जाष - वृत्त और राजधर्म के सम्यक् परिपालन के लिए विनय और कामादिशत्रुषड्वर्ग-विजय के सिद्धान्त के पोषण में कौटित्य ने अनेक भारतीय नरपितयों के चिरत्र का सहारा लिया है। व्यापकरूप से इतिहास के द्वारा और ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर राजनीतिक नियमों के निर्माण की परम्परा अरस्तू से आरम्भ होती है। दार्शनिक दृष्टि से प्लेटो गणित के द्वारा प्रभावित था, और प्राणिशास्त्रवेत्ता अरस्तू अन्तिम लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भी राजनीतिशास्त्र के निर्माण में मानवजाति के संरक्षित अनुभवों के योग करने का समर्थक था। मानवजाति के संचित सामाजिक अनुभवों के नितान्त प्रतिकूल किती अतिशय नूतन प्रस्ताव का वह विरोधी था। प्राचीन जरथूस्त्र—धर्म के समान और भारतीय पुराणों के समान वह सभ्यतावृत्त के कालिक-प्रलय में विश्वास रखता था। मानव-इतिहास में सर्वदा ऋजुरेखातिमका गित से

Edmund Burke, Hegel, Donoso Cortez, Bonald, de Maistre तथा von Haller. समयपोषक—Supporter of Status Quo (Conservative)

<sup>?.</sup> Periodic Destruction.

उन्नित हो रही है ऐसा विचार उसने स्नीकृत नहीं किया । इतिहास की वृत्तात्मक व्याख्या, यूनानी संस्कृति की देन हैं। 'तािष, देशविशेष के इतिहास में प्रारम्भिक अन्नस्था से चलकर सामानिक, राजनीतिक तथा विधान तमक उन्नित होती है, ऐसा विचार रखने के कारण अरस्तू प्राचीन हिन्दू-विचारधारा से, जिसके अनसार चतुर्युंग मानव के किमक पतन के इतिहास हैं, भिन्न विचार उपस्थित करता हैं। यद्यपि अपने ग्रन्थों, 'राजनीतिशास्त्र' और 'एथेंस का विवान' में अरस्तू ने ऐतिहासिक उदाहरणों का बहुत प्रयोग किया है, तथापि वह केवलमात्र ऐतिहासिक पद्धित का समर्थक नहीं हैं। विख्ता अंगों तक उसकी सामाजिक विचारधारा उसके दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों से निःसृत हैं। उदाहरणार्थ, अरस्तू का यह कथन कि, परिवरों से ग्राम बनता है और ग्राम-समूहों के संघात से एक नागरिक राज्य, ऐतिहासिक मीमांसा पर अश्वित है, किन्तु यह कहना कि ऐतिहासिक दृष्टि से परचा नर्ज्यी होते हुए भी राज्य, तार्किक या व्याख्यात्मक दृष्टि से ग्राम से प्राववर्ती हैं, उसके दार्शनिक विचारों के राजनीतिक फलिनःसरण का ही परिणाम है।

अरस्तू के अतिरिक्त मैकि गवेली और मौन्टेसक्यू में भी ऐतिहासि पद्धित का आश्रयण मिलता है। अपने प्रसिद्ध ग्रंग 'राजकुमार' के प्रारम्भ में मैकियावेली ने वहा है कि ऐतिहासिक अनुभव और महापुरुषों के वृत्तान्त ही उसके राजनीतिक चिन्तन के आधार हैं। इस प्रकार ऐतिहासिक पद्धित का अवलम्बन उसको मध्ययुग की परिव्याप्त धर्मशास्त्रात्मक पद्धित से अलग करता है। मैकियावेली शिवतवाद का समर्थक था और अपने विचारों की पुष्टि में उसने हजरत मूसा, सम्राट् कुरु थीसस, रोम्यूलस आदि का उदाहरण दिया है। आने ग्रंथ—'टायटस लीभीयस के दशग्रंथों पर प्रवचन" में, उसने रोम के गणतंत्र के समय वर्तमान शीलों का समर्थन किया है। अझरहत्रीं शताब्दी का फांसीसी लेखक मौन्टेस्क्यू ने भी अपने ग्रंथ—'विधियों का आत्मा", में ऐतिहासिक समीक्षण का आश्रय लिया है। अस्ति अपने ग्रंथ—'विधियों का आत्मा", में ऐतिहासिक समीक्षण का आश्रय लिया है। अस्ति अपने ग्रंथन—'विधियों का

<sup>?.</sup> The Cyclical Interpretation of History—इसकी विशेष वित्रेचना के लिए द्रष्टव्य, P. A. Sorokin: Social and Cultural Dynamics, चतुर्थ खण्ड।

<sup>3.</sup> Aristotle: The Constitution of Athens, Politics.

<sup>3.</sup> Machiavelli: Prince.

Y. Machiavelli: Discourses on the First Ten Books of Titus Livius

Montesquieu : Spirit of Laws.

और तार्किक विचित्तन का प्राबल्य था। किन्तु प्रसिद्ध, इतिहास के दार्शनिक, इटालियन लेखक वायको से प्रभावित होने के कारण मौन्टेस्क्यू ने पर्याप्त संख्या में ऐतिहासिक उदाहरणों के आधार पर अपने राजनीतिक विचारों को पुष्ट किया है। प्रशासन की प्रणालियों का उसका वर्गीकरण बड़ा प्रसिद्ध है और इतिहास निष्ठ है। इतिहास की उसने सिडनी, बोश्ए और बदल के समान जलवायुमूलक व्याख्या प्रस्तुत की है। वहत आलोवकों ने, विशेषतः वोल्टेयर ने, मौन्टेस्क्यू के ऐतिहासिक उदाहरणों की सचाई पर गहरा सन्देह प्रकट किया है, तथापि ऐतिहासिक पद्धित के प्रयोग में उसके योगदान को हम स्वीकार करते हैं।

इतिहास की एक नई जबर्दस्त व्याख्या करने का प्रयास जर्मन महादार्शनिक हेंगेल में मिलता है 13 इतिहास की दार्शनिक मीमांसा करना, हेगेल के राजनीतिक-दर्शन का एक अंश था। इतिहास की दार्शनिक व्याख्या का तात्त्रय है ऐतिहासिक घटनाओं पर तर्कनिष्ठ बद्धि-रिक्षेप । समस्त इतिहास में विमोक्ष का प्रचण्ड ईक्षण परिदृष्ट होता है। होल के मतानुसार पूर्व के इतिहास में अव्यक्त अनन्त की उपासना व्यक्त होती है, युनान और रोम का इतिहास विशिष्ट सान्त का समर्थक है और खी टीय धर्माव-लम्बी जर्मन जातियों के इतिहास में अव्यक्त अनन्त और विशिष्ट सान्त का समन्वय है। पूर्वीय देशों में एकतन्त्र था, अतः वहाँ केवल राजा या एकच्छत्र समाट् ही स्वतन्त्र था; युनान और रोम में दासप्रथा थी, अतः वहाँ एक सीमित वर्ग ही स्वतन्त्र था; किन्तु खीष्टीयधर्मावलम्बी जर्मन जातियों में मानव आत्मा की स्वतन्त्रता का उद्घोषण है। ऐतिहासिक क्रम में परिलक्षित विकर्तनशील स्वातंत्र-प्रवृत्ति ही राज-कीय व्यवस्था क , हेगेल के मत में, आधार और लक्ष्य है। यद्यपि राजकीय तत्त्वों के दार्शनिक अनुशीलन में हेगेल बुद्धि के द्वारा संप्राप्त समीक्षण का ही समर्थक था और ऐतिह सिक विकासावस्था के बदले परिपाक को ही दार्शनिक दृष्टि से अनुशीलन का विषय मानता था, तथापि राजकीय व्यवस्था के आधार और परम लक्ष्य-विमोक्ष के ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया उसने उपस्थित की है।

आधुनिक पश्चिमी समाजशास्त्र में भी ऐतिहासिक पद्धति का आश्चयण मिलता ह। जर्मन समाजशास्त्रवेत्ता मार्क्स वेबर ने आधुनिक यूरोपीय इतिहास के आधार पर,

۲. Vico.

Residuely: Bossuet and Buckle.

३. हेगेल के इतिहास सम्बन्धी विवारों के विस्तृत विवेचन के लिए द्रष्टव्य, V. P. Varma, Hegel's Philosophy of History, Philosophical Quarterly, April, 1954.

अारिमिक पूँजीवाद किन्वन की धार्मिक शिक्षाओं पर आधारित था, ऐसा विचार रखा है। पूँजीवाद की समाजशास्त्रीय व्याख्या में उसका ऐतिहासिक उद्भव बताना एक प्रधान कार्यक्रम रहा है। इटालियन समाजशास्त्रवेत्ता और गणितात्मक अथशास्त्र का जन्मदाता विलफ्डो परेटो भी आने समाजशास्त्रीय निष्कर्षों को इतिहासाधारित करता है। यूनान, रोम और आधुनिक यूरोप के इतिहास के आधार पर ही उसने अपने प्रसिद्ध सिद्धान्त—'शिवतशाली अल्प पुरुषों का परिचलन', का निर्माण किया है। उन्नीसवीं सदी के महान् समाजशास्त्रवेत्ताओं—कौम्ट, हर्वर्ट स्पेन्सर, मौरगन आदि में भी हम ऐतिहासिक पद्धित ना अध्ययण पाते हैं। अभालवियन स्माल, सिनेल, अलफड वेबर आदि ने भी एतिहासिक समाजशास्त्र के निर्माण में बड़ा जबदस्त कार्य किया है। मनुष्यों के समस्त कार्यकलागों और विचिन्तन को स्स्कृति में अन्तिन्छ कर कला, गणित, दशन और राजकीय व्यवस्था के ऐतिहासिक दिकास का एक बड़ा महान् चित्र, स्पेंगलर ने अपने सिद्ध ग्रन्थ—परिचम का पतन' में प्रस्तुत किया है।

मेरे विचार में राजनीतिशास्त्र को इतिहास का काफ़ी आश्रय लेना पड़ेगा।
यह ठीक है कि कुछ विचारकों का यह कथन है कि अब समय आ गया है कि
ऐतिहासिक व्याख्या-पद्धित के बदले कियारिमका व्याख्या-पद्धित को स्थापित करना
चाहिए। अर्थात् किसी वस्तु के स्वरूप-निर्णय में इसी विवेचन से काम नहीं
चलेगा कि वह वस्तु किस प्रकार विकासावस्था को प्राप्त होती रही है; किन्तु
उसका वर्तमान कार्यक्रम देखना गिग। किसी वस्तु के स्वरूप िर्णय में उसके
ऐतिहासिक कममात्र को उपस्थित करने को 'ऐतिहासिक अपसिद्धान्त' का नाम दिया
गया ह। में मानता हू कि वस्तुस्वरूपनिर्णय में वस्तु की कियाकारित्वशिवत

<sup>?.</sup> Max Weber: The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism.

२. Vilfredo Pareto के सिद्धान्त 'tThe circulation of the elite' के लिए द्रष्टच्य Mind and Society चार खण्ड ।

र. A. Comte; Herbert Spencer: Principles of Sociology तीनखंड Morgan: Ancient Society, Systems of Consanguinity and Affinity of the Human Family.

Y. Georg Simmel: Albion W. Small, Alfred Weber.

Q. Oswald Spengler: The Decline of the West.

Functional and Operational Methods.
Genetic Fallacy.

का विवेचन करना होगा; किन्तु वह कियाकारित्वशक्ति एतिहासिक कार्यशैली का ही तो परिणाम है। आजकल शरीरविज्ञानवेत्ता भी ऐतिहासिक का आश्रय लेते हैं। कोई रोगग्रस्त पुरुष जब उनके पास जाता है तब वे उसका पूरा इतिहास, आयु आदि नोट करते हैं । इन्क्योरेन्स वस्पनियाँ, बीमा स्वीकार करने के पहले. स्वीकरणीय पुरुष का इतिहास देखती हैं। सरकार उत्तरदायी पदों पर नियक्त करने के पहले, गुप्तचरों से भावी कर्मचारी का पिछला इतिहास पता लगाती है। जब किसी पूरुष से हमारा परिचय कराया जाता है तब उसके निवासस्थान और उसके पिता का नाम लिया जाता है। इन विभिन्न उदाहरणों से स्पष्ट है कि किसी वस्त को पूर्णतः समझने के लिए उसके इतिहास का ज्ञान परम आवश्यक है। सम्पूर्ण जगत में और हमारे जीवन में निरन्तर वर्तमान, अटट सातत्य है । दार्शनिक द्ष्टि से संस्कारवाद का आश्रय लेकर बुद्ध और पूर्णतः परिव्याप्त प्राणवाद का आश्रय लेकर फान्सीसी दार्शनिक वर्गसाँ ने बताया है कि समस्त भूत हमारी स्मित में समाया हुआ है। सदियों का इतिहास पत्थर के एक ट्रू में समाया है। इस प्रकार विचार करते हुए हम राजनीतिशास्त्र के ऐतिहासिक समीक्षण के पक्षपाती हैं। समस्त-भूत का ही परिणाम वर्तमान है। इतिहास को हम सिर्फ पिछले काल के सैद्धान्तिक ज्ञान के ही लिए नहीं पढ़ते हैं। इतिहास को ज्ञान के राजनीतिशास्त्र निमित्त पढ़ने के लिए कुछ आवश्यक संकलन-पद्धति का आश्रय लेना होगा । विना संकलन के हमें यह पता नहीं लगेगा कि हमारे लिए क्या आवश्यक है। इतिहास ही उत-घटना राशि को दान करेगा, जिसके आधार पर राजनीति कास्त्र के नियम निर्मित होंगे । इसलिए हमें आधार की प्राप्ति के लिए इतिहासार्णव का ही आश्रय ग्रहण करना होगा । प्रनश्च, जिस प्रकार अपने सिद्धान्तों के परीक्षण के लिए वैज्ञानिक प्रकृति का आश्रय लेता है उसी प्रकार अपने राजनीतिशास्त्रीय सिद्धान्तों के परीक्षण के लिए हमें इतिहास का सहारा लेना होगा। यदि कुछ ऐतिहासिक उदाहरणों के आधार पर किसी शास्त्रवेत्ता ने यह विचार प्रस्तृत किया कि प्रजातन्त्र का पर्यवसान तानाशाही में होता है, तब हम इतिहास के अध्ययन से इस स्ताव का परीक्षण करें । मेरी समझ में राजनीतिशास्त्र-विशारद ऐतिहासिक पद्धति के स्थान में 'कि गकारित्वशक्त्यात्मक' पद्धति का समर्थन करते हैं, वे 'वाचोविग्लापन' कर रहे हैं। ३ इतिहास का आश्रय छोड़ कर जब हम समाजशास्त्रीय विषयों पर विचार करते हैं तब हम केवल काल्पनिक जगत् में विचरण करते हैं।

<sup>?.</sup> H. Bergson: Matter and Memory.

R. Analytical and Pragmatic-Functional Methods.

एशिया और यरोप के इतिहास पर अनाधारित, स्वतंत्रता समानता, आदि का विश्लेषण राजनीतिक दृष्टि से किसी खास महत्त्व का नहीं होगा । यों कह सक्ते हैं, इतिहास राजनीति शास्त्र के विना अन्धा है और राजनीतिशास्त्र इतिहास के विना रिक्त हैं।  $^{2}$ 

## . राजनीतिशास्त्र और समाजशास्त्र

राजनीतिशास्त्र का समाजशास्त्र से भी गहरा संबंध हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से समाजशास्त्रीय आलोचन की परम्परा उन्तीसत्रीं शताब्दी में कोम्ट और स्पेन्सर से आरम्भ होती है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि प्राचीन और मध्यकालीन जगत् में सामाजिक चिंतन का अभाव था। कनप्यूसियस, मेनसियस, बुद्ध, कौटिल्य, प्लेटो, अरस्तू तथा सिसेरो के ग्रन्थों और उपदेशों में हमें प्रभावशाली सामाजिक विचारों का दर्शन होता है। किन्तु उनकी पद्धित आजकल की वैज्ञानिक, परिगणनात्मक मापात्मक पद्धित स भिन्न थी। संक्ष्ण्य और परिमिश्चित पद्धित से एक स्थान पर ही दाशनिक, धार्मिक और सामाजिक विचारों का निदर्शन उनके ग्रन्थों में मिलता है। मेरे विचार में कौटिल्य, प्लेटो, मनु, अरस्तू आदि को सामाजिक और राजनीतिक-दार्शनिक कहना चाहिए, समाजशास्त्री नहीं। धार्मिक भावनाओं का लोप हो से आधुनिक समाजशास्त्र, प्राचीन सामाजिक दर्शन की तुलना में, बुध्यतीत पदार्थों से निरपेक्ष, भौतिकवादी तथा जगदनुस्यूत पदार्थों का ही अन्वेष्टा है। समाज में वर्तमान संस्थाओं और अन्तिष्क्रयाओं का ही पूरा विश्लेषण करना, न कि सामाजिक वस्तुओं के लक्ष्य के सम्बन्ध में शिक्षा देना, वर्तमान समाजशास्त्र का उद्देश्य है।

समाजशास्त्र का उन्नीसवीं शताब्दी में व्यापक अर्थ किया गया था । कोम्ट, स्पेन्तर, लसटर वार्ड (बीसवीं शताब्दी में फ्रःन्ज श्रापेनहायमर भी) सी व्यापक अर्थ के समर्थक थे। इस व्यापक अर्थ में जिस पदार्थ या प्रिक्रया का मानव के सामूहिक जीवन से सम्बन्ध है, वह समाजशास्त्र का विषय है। इसी दृष्टि को सामने रखकर राजनीति को भी समाजशास्त्र के अन्तर्भूत समझा जाता था। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराई और बीसवीं सदी के प्रथम दशक तक के समाजशास्त्री इसी व्यापक दृष्टि से राजनीतिक विषयों का भी विवेचन अपने ग्रंथों में करते थ। ऐसी कल्पना भी उस समय की गई थी कि प्रत्येक सामाजिक विषय का—कला, इतिहास, धर्म, आर्थिक जीवन आदि—समाजशास्त्रीय अनुशीलन होना चाहिए। इस व्यापक दृष्टि के प्रतिकूल

<sup>8.</sup> V. P. Varma: India and the Philosophy of History Spark, February, 1951.

R. P. A. Sorokin: Contemporary Sociological Theorie.

एक गहरी प्रतिकिया हुई और ऐसा विचार उपस्थित हुआ कि समाजशास्त्र, सामा-जिक शास्त्रों का सर्वस्व नहीं, अपित एक अंग है। इतिहास, राजनीतिशास्त्र. प्राचीनमानवशास्त्र, अर्थशास्त्र और विधिशास्त्र भी समाजशास्त्र के ही समान, सामाजिक शास्त्र हैं। ज'ब इन छ: पृथक् शास्त्रों की समष्टि का बोध कराना होता है तब आंगल भाषा में 'सोशलसायन्सेज' शब्द का प्रयोग होता है, समाजशास्त्र अपेक्षित होता है तब 'सोशियोलौजी' शब्द का प्रयोग होता है। आजकल सोशियोलीजी या समाजशास्त्र का एक सीमित अर्थ किया जाता है, जिसमें परिवार, मानवनिवास, जनसंख्या, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक दुरवस्था पद्धति-शास्त्र आदि का समावेश होता है। सामाजिक मनोविज्ञान आंशिक रूप से समाज-शास्त्र में और आंशिक रूप से मनोविज्ञानशास्त्र में अन्तर्भत समझा जाता है। इस प्रकार समाजशास्त्र की सीमित व्याख्या कर उसके विवेचनीय विषयों का स्पष्ट निर्धारण किया जाता है। विदित है कि यदि समाजशास्त्र का ऐसा सीमित अर्थ किया जाय तो किती अंश में भी राजनीतिशास्त्र समाजशास्त्र का अंग नहीं है। वैसी अवस्था में जहाँतक सामाजिक मनोविज्ञान, राजनीतिक विषयों, जैसे नेतृत्व, जनमत, जनता का व्यवहार, जनसमूह की प्रवत्ति, प्रचार आदि का विवेचन करता है, उतनी ही दूर तक राजनीतिशास्त्र अपने समीक्षण में समाजशास्त्र का ऋण स्वीकार कर सकता है। समाजशास्त्र के ये दो सम्प्रदाय उग्रपंथी हैं एक अतिशय व्यापक तारपर्य का पोयक था तो दूसारा अत्यन्त सीमित तात्पर्य का । किन्तु यदि पूर्णावबोध अपेक्षित है तो शास्त्र के परीक्षणीय विषयों की सूची कम ही रखनी होगी, अन्यथा केवल साधारण स्तर का ही विचार उपस्थित किया जा सकता है । इन दोनों उग्रपंथों के मध्यवर्ती समाजशास्त्र का एक तीसरा सम्प्रदाय भी है, जो समाजशास्त्र को सामाजिक विषयों का सामान्यशास्त्र समझता है । मैं समझता हुँ कि यह तीसरा सम्प्रदाय कुछ सामान्य विषयज्ञान ही प्रस्तृत कर सकता है। मानवज्ञान का विस्तार इतने प्रचण्ड वेग से हो रहा है कि सीमाकरण और विषयविभाजन शास्त्रज्ञान के लिए अनिवार्य हो गये हैं। वेबर ने संसार के प्रसिद्ध धर्मों की समाजशास्त्रीय व्याख्या २ प्रस्तुत की; किन्तू अब यह समय आ गया ह कि ऐसा कार्य तूलनात्मक धर्मविज्ञान के विद्यार्थी को, करना चाहिए. न कि समाजशास्त्रवेत्ता को । इस तीसरे सम्प्रदाय के कुछ समर्थक कल्पना करना चाहते हैं कि साध्य-साधन तत्त्व को ध्यान में रखनेवाला, सामाजिक

१. Social Sciences तथा Sociology.

२. Max Weber: Gesammelte Aufsatze zur Religions-soziologie, तीन खण्ड.

पदार्थों के निर्माण और कियाकारित्वशक्ति का समाजशास्त्र, समस्त सामाजिक शास्त्रों के जिए एक सिद्धान्त-समन्वय प्रस्तुत कर सकता है ; किन्तु में से वाग्जालमान्न समझता हूँ। यावज्जीवन सामाजिक दुरवस्या या जनसंख्या का विश्लेषण करनेवाला, राजनीतिक समानता के सम्बन्ध में अनुशीलन करने के लिए, कोई सिद्धान्त जिसका सामान्यतः राजनीतिशास्त्र प्रयोग करे, उपस्थित नहीं कर सकता है। अब यह समय आ गया है कि हम अपने मनोवांछित विशिष्ट सामाजिक शास्त्र में प्रवीणता प्राप्त करें; किन्तु मूलतः सामाजिक शास्त्रों के शब्दों और सामान्य सिद्धान्तों से साधारण परिचय रहे।

इस प्रकार हम देखते हैं कि समाजशास्त्र के प्रचलित तीन अर्थों में से राजनीति शास्त्र के लिए किसी का भी विशेष उल्लखनीय महत्त्व अब नहीं हैं। समाजशास्त्र का वह अर्थ कि समाज से सम्बन्ध रखनेवाले समस्त विषयों का पूणतः व्यापक यह शास्त्र है, अब प्रचलित नहीं है। राजनीतिशास्त्र को पूर्णतः आत्मसात करने की धमता का दावा कोई भी उत्तरदायित्वपूर्ण समाजशास्त्री नहीं कर सकता। समाजशास्त्र के सीमित अर्थ के समर्थकों ने जिस प्रकार इसके विषय-निर्धारण का प्रयास किया है, उस तरह राजनीतिशास्त्र और समाजशास्त्र के विषय नितान्त भिन्न हैं। समाजशास्त्र का जो तीसरा अर्थ किया गया है, जिसके अनुसार सामाजिक निर्माण कला और कारित्विज्ञया का वह सामान्यशास्त्र है, उस अर्थ में, मेरे विचार में, कोई खास महत्त्वपूर्ण देन समाजशास्त्र राजनीति के लिए नहीं दे सकता।

किन्तु तथापि में समाजशास्त्रीय राजनीतिशास्त्र या राजनीतिक समाजशास्त्र का समर्थक हूँ । पश्चिम के कुछ विचारकों—उदाहरणार्थ, हाबहाउस ने समाजशास्त्री होकर भी कुछ राजनीतिक प्रश्नों की मीमांसा में महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। प्रजिस प्रकार सामाजिक मानसशास्त्र शनै:शनै: एक स्वतन्त्र अध्ययन का विषय बन गया है उसी प्रकार राजनीतिक समाजशास्त्र भी एक स्वतन्त्र विषय बन सकता है। राजनीतिशात्र के कुछ ऐसे प्रकरण हैं, जहाँ समाजशास्त्र से मदद मिल सकती है। राजनीतिशास्त्र में राज्यान्तर्गत दण्ड की मीमांसा हम करते हैं। समाजशास्त्र, परिवार, संस्था तथा समाज के अन्तर्वर्ती समुदायों में प्रचलित दण्ड-ध्वस्था का

<sup>?.</sup> Talcott Parsons: Essays in Sociological Theory,
The Structure of Social Action.

Results of Social Justice, Social Evolution and Political Theory, Liberalism.

विकास करता है। इस प्रकार यदि दोनों शास्त्रों के द्वारा प्राप्त निष्कर्षों का समन्वय किया जाय या तुलनात्मक समीक्षण हो तो दण्ड के स्वरूप को हृदयंगम करने में सहायता होगी । एक दूसरा मीमांसनीय विषय, राजनीतिक समाजशास्त्र का, राज्य का उद्भव हो सकता है। राज्य की मीमांसा राजनीतिशास्त्र का मूल है। इसकी मीमांसा के निमित्त इसका ऐतिहासिक विकासक्रम जानना आदश्यक है और इसके लिए इतिहास के अलावा प्राचीन मानवशास्त्र और समाजशास्त्र से मदद हो सकती है । राजनीतिक समाजशास्त्र का एक तीसरा अनुशीलनीय विषय हो सकता है--प्रजातन्त्र का विशद स्वरूप । राजनीतिशास्त्र में, विशेषतः पश्चिमी युरोप, अमरीका और भारत में पठित और अवीत राजनीतिशास्त्र में, प्रजातन्त्र की मीमांसा हम करते हैं। दो दृष्टियों से राजनीतिक समाजशास्त्र यहाँ हमारी सहायता कर सकता है। प्रजातन्त्र, राज्य के अलावा अन्य सामाजिक संस्थाओं में कहाँ तक वर्तमान है, यह जानना भी आवश्यक है । श्रमिकसंघ, व्यापारीसंघ, धार्मिक संस्थाएँ. विश्वविद्या-लय, ये सब अपने निजी कार्यसंपादन में कितनी दूर तक प्रजातन्त्रीय प्रणाली का अनुसरण करते है, इसकी जानकारी से प्रजातन्त्र सम्बन्धी हमारा राजनीतिशास्त्र से प्राप्त ज्ञान सबल और पुष्ट होगा। दूसरी ओर, प्रजातन्त्रीय शासन-प्रणाली की सफलता के लिए कहाँ तक समाजतादाम्यकारिणी प्रवृत्ति अपेक्षित है, इस प्रश्न की मीमांसा भी राजनीतिक समाजशास्त्र कर सकता है। बहुत से राजनीतिशास्त्र-वेत्ताओं का विचार है कि प्रजात त्र के समुचित विकास के लिए आवश्यक है कि कुछ मलभूत विषयों को दलीय संघर्ष का विषय न बनाया जाय। १ इस प्रकार के मूलभूत विषयों का स्रक्षण समाज और राष्ट्र की संस्थिति से सम्बन्ध रखता है । इससे स्पष्ट है कि समाज की आधारभूत स्थिति से सम्बन्ध रखनेवाले प्रक्तों में पूर्णतः ऐकमत्य अपेक्षित है। इस प्रश्न का भी केवल राजनीतिशास्त्र के ज्ञान से समाधान नहीं हो सकता । 3 एक चौथा विचारणीय विषय राजनीतिक समाजशास्त्र का, यह हो सकता है कि राज्य का परिवार में प्रचलित प्रथाओं से नया सम्बन्ध है। व्यावहारिक दृष्टि से, प्रजा-तंत्रीय व्यक्तित्व का निर्माण कैसे हो सकता है, इस सम्बन्ध में बहुत परीक्षण किये गये हैं। उनका निष्कर्ष है कि परिवार में ही प्रजातंत्रीय और अधिनायकीय प्रवित्त प्रजनित होती है। पिता की शासनपद्धति और तत्प्रजनित प्रतिकिया से ही शिशुका

Carl J. Friedrich: Constitutionalism and Democracy तथा Arnold Brecht के एतत्सम्बन्धी निबन्ध।

२. नुलनीय Karl Mannheim: Ideology and Utopia, पृष्ठ ४६--६६।

व्यक्तित्व बनता है। इस प्रकार की बातों का विशेष विवेचन राजनीतिक समाजशास्त्र ही कर सकता है। ये जो चार विषय हमने निर्दिष्ट किये हैं, इनकी संस्या बढ़ाई जा सकती है। अतः आवश्यक है कि कुछ लेखों और अनुसंघान-निबन्धों के अतिरिक्त, विनिश्चित रूप से राजनीतिक समाजशात्र का विकास होना चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि समाजशास्त्र के तीसरे सामान्य अर्थ का ऊपर खण्डन करते हुये भी में समाजशास्त्र और राजनीतिशास्त्र की सम्बन्ध-मीमांसा और परस्पराश्रयिता का खण्डन नहीं करता। जिस प्रकार राजनीतिशात्र के दार्शनिक या समग्राष्मक दिवेचन के लिए इति-हास-निष्ठता अपेक्षित है, उसी प्रकार समाजशास्त्र-पंश्रय भी संग्रहणीय है।

राजनीतिशास्त्र के दार्शनिक दिवेचन के लिए हमने व्यापक नैतिक और आध्याित्मक मानववाद को आधारभूत मानना आवश्यक बताया था। वैज्ञानिक, मापारमक
पद्धित से प्रभावित होते हुए भी आधुनिक समाजशात्र उस मानववाद वा समर्थन कर
रहा है। पिटिशम सोरोकिन, जो प्रसिद्ध रूसी समाजशास्त्री कोभालोभ्सकी वा विद्यार्थी है,
इस आध्यात्मिक मानववाद का समर्थक है। उसका कहना है कि पिट्चमी सभ्यता, विज्ञान,
यंत्रवाद, मातिकवाद, आदि के वारण, भयंकर संक्रमणकाल से गुजर रही है। नैतिक
और अध्यात्मिक दृष्टिकोण को अपनाना ही त्राण का एकमात्र मार्ग है। अपने
प्रसिद्ध ग्रंथ— 'सामाजिक और सांस्कृतिक गिरशास्त्र' में, उसने आध्यात्मिक, जिसे
आंग्लभाषा में उसने 'आयडियेशनल' और 'आयडियिलिटिक' वहा है, विचार-पद्धित
का सांगोपांग समर्थन किया है। अपनी महत्त्वपूर्ण पुस्तक, 'मानव जाित का पुर्निर्माण'
जिसे उसने महात्मा गांधी जी को समर्पित किया है, में उसने फायड के मन:समीक्षण
के बदले धर्मशास्त्रानुमोदित योग, करुणा, परदु:खकातरता, कत्याणकारिता आदि का
पक्षत्रहण किया है। इंगरी-िवासी मार्वसंदादी जोर्ज लुक वस का शिष्य
जर्मन समाजशास्त्री वार्ल मानहादम पहले मार्वसीय विचारधारा से प्रभादित
था। अपने 'सामाजिक प्रजातंत्रवादी' काल में ही अपना प्रसिद्ध ग्रन्थ' 'आयडिऔलौजी'

P. A. Sorokin: Social Philosophies of an Age of crisis, The Crisis of our Age, Contemporary Sociological Theories, Leaves from a Russian Diary, Man and Society in Calamity, Russil and United States.

२. P. A. Sorokin: Social and Cultural Dynamics चार खण्ड।

<sup>3.</sup> P. A. Sorokin: The Reconstruction of Humanity.

और यूटोपिया' उसने लिखा था। परन्तु द्वितीय विश्वमहासमर की विभीषिका को देखते हुये मानहायम की विचारधारा बदल गई। नियोजित प्रजातंत्रीय समाजव्यवस्था का वह प्रशंसक बन गया। उसने बताया कि एक नदिशक्षित मानव की आवश्यकता है। धर्म की शाश्वत शिक्षाओं के पुनरुद्धार पर उसने बल दिया। उसने वहा कि नूतन समाज की स्थापना नहीं हो सकती, जबतक इस प्रकार का मानववाद जगत् में प्रतिष्ठित न हो। असरीवन समाजशास्त्री मैकिभर भी कहता है कि श्रेयों का स्वतंत्र अस्तित्व है। मानव के नैतिक और आध्यात्मिक महत्त्व को स्वीकार कर ही प्रजातंत्रवाद और अन्तर्राष्ट्रीयवाद चल सकता है, ऐसी स्थापना मैकिभर की है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस नैतिक आध्यात्मिक मानववाद को दार्शनिक राज नितिशास्त्र का हम मूल मानते हैं, आधुनिक समाजशास्त्र भी उसी निष्कर्ष पर शर्ने: शा रहा है। अब समय आ रहा है कि विज्ञान से अतिशय प्रभावित उनीसवीं और प्रारम्भिक बीसवीं सदी का समाजशास्त्र, दार्शनशास्त्र से तटस्थ रहने की अपनी नीति को अंशतः छोड़ रहा है। अगले वर्षों में समाजशास्त्र, राजनीतिक दर्शन को अनुशीलन सामग्री प्रदान करेगा और राजनीतिक दर्शन या दार्शनिक राजनीतिशास्त्र अपने आध्यात्मिक प्रयोजनवाद के सहारे समाजशास्त्र को प्राणपूण चेतना प्रदान करेगा।

मनोविज्ञानशास्त्र भी दार्शनिक राजर्नातिशास्त्र की ओर ही बढ़ रहा है। पूर्व-वर्तमान व्यवहारवादी सम्दाय का अब प्रभाव कम हो गया है। जर्मनी में मानव सम्पूर्णरूपबादी (गेस्टास्ट) सम्प्रदाय का आधिपत्य हुआ। इस सम्प्रदाय ने पूणता पर ध्यान देकर व्यवहारवाद के भौतिक उत्तेजन-प्रतिक्रियावाद का विरोध किया। परेगेस्टाल्ट सम्प्रदाय भी आंशिक रूप से इस प्रकार दार्शनिक राजनीतिशास्त्र की ही ओर बढ़ रहा है। फायड के व्यावहारिक निष्कर्षों के सहारे चिकित्सा करने-

- Rarl Mannheim: Ideology and Utopia, Essays in the sociology of knowledge.
- Rarl Mannheim: Diagnosis of Our Time, Man and Society, Freedom, Power and Democratic Planning.
- ३. R. M. Maciver: The Web of Government पृष्ट ४४५-४४६, The Modern State पृष्ठ २२, The Ramparts we guard.
- ४. Watson के Behaviorism की प्रतिक्रिया में Kohler, Kofka आदि का Gestalt सिद्धान्त ।

वाल मनोवैज्ञानिक भी मानव के अज्ञात और अर्धज्ञात संस्कारों को प्रत्युद्दीपित कर पुनरिप उसे अपना स्वरूपबोध कराने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि विभिन्न मार्गों से समाजशास्त्र, सामाजिक व्यवस्था के लिए और मनोविज्ञानशास्त्र, मानव के स्वभावपरीक्षण के लिए, शनै:-शनै: उस नैतिक और आध्यात्मिक मानव—वाद की ओर बढ़ रहे हैं, जो राजनीतिक दर्शन का प्राण है।

राजनीतिक दर्शन की यह मान्यता है कि वह चेतनायुक्त मानव को ही राज-नीतिक अध्ययन का मूल मानकर चलता है। दर्शन इ.ब्द का प्रयोग प्राय: हमारे मस्तिष्क में ईश्वर, पुनर्जन्म, मोक्ष, कैवल्य आदि शब्दों का ही बोध कराता है। किन्तू हमने दर्शन का अर्थ कृत्स्नज्ञानप्राप्ति किया है। इस अर्थ को ग्रहण करते हये, अन्य सामाजिकशास्त्र के निष्कर्षों के संतुलन और समन्वय का प्रयास दार्शनिक प्रक्रिया का एक आवश्यक अंग है । अतएव इतिहास, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान आदि से सामग्री लेकर उनके आधार पर एक सांगोपांग राजनीतिवद्यास्त्र का निर्माण करना दार्शनिक पद्धति है। किन्तु राजनीतिक दर्शन के निर्माण के निमित्त जब अन्य शास्त्रों से हम सहायता लेते हैं उस समय हमारा ध्यान इस बात पर रहता है कि किस प्रकार ये सामग्रियाँ मानव मन और बुद्धि को रूपान्तरित या प्रभावित . करती हैं । मानव को वैशिऽघ प्रदान करनेवाले राजनीतिक दर्शन का यह विचार है कि मानव-बुद्धि ही सामाजिक दृष्टि से आवश्यक समग्र वस्तुओं का समीकरण करती है। जलवायु का प्रभाव इतिहास और राजनीति पर माना जाता है; किन्तु जलवायु भी पहले मानव शरीर और मनबुद्धि को ही प्रभावित कर अपना प्रभाव व्यवत कर सकता है। चैतन्यसम्पन्न बुद्धि जलवायु के प्रभाव को कम कर सकती है। उत्तरी अमरीका में शीत के आधिक्य से पराभूत प्रचीन जातियाँ किसी समृद्ध सभ्यता को जन्म नहीं देसकी। किन्तु आधुनिक अमेरीका की उत्कृष्ट याश्त्रिक सभ्यता प्राकृतिक शक्तियों पर मानवबुद्धि के विजय का चिह्न हैं। आर्थिक अवस्था का भी इतिहास और राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ता है; किन्तु इस प्रकार की प्रभावीत्पादकता उसमें वहीं तक आती है जहाँ तक वह सामाजिक भावापन बुद्धियुवत मानव के विचार-संसार को आन्दोलित करती है । हम कुछ वैयक्तिक विज्ञानवादियों के समान जगत् और इतिहास को मनोविकारजात, मनोसंसृष्ट या मनोविजृम्भित नहीं मानते । वैयक्ति मन से जगत् को सृष्ट या आयत समझना निरी कल्पनाया उन्मत्तायलाप है। में तो सिफ यह कह रहा हूँ कि सामाजिक प्रभाव व्यक्त करने के लिए वस्तुओं को, मानवमन को, प्रभावित करना पड़ेगा । सोन का जगत के इतिहास पर जबर्दस्त प्रभाव है। सोन की खोज ने ही भयंकर उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को जन्म

दिया । किन्तु सोना, सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक शक्ति बन सके, इसके लिए आवश्यक है कि वह मानव मन, हृदय और बुद्धि को प्रभावित करे । जब तक मनुष्य को सोने के मूल्य का स्वीकरण अपेक्षित न हो, सोना सामाजिक शक्ति का रूप धारण नहीं कर सकता । अतः सामाजिक शस्त्रों के व्यापक परिज्ञान के फलस्वरूप यह आवश्यक है कि उस भद्दे भौतिकवाद का पल्ला छुट जाय, जो वस्तुओं और तज्जिनित ऐतिहासिक प्रभावों के मध्य में मानव मन और बुद्धि के कियात्मक और सर्जनात्मक प्रभाव को नहीं स्वीकार करता है । मन, बुद्धि और आत्मा के व्यापक शिवतपूण प्रभाव को मने बिना शिथिलकारी नियतिवाद से त्राण पाना मुक्तिल था । वर्तमान सभ्यता और संस्कृति की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि ज्ञानन्वेषी नीतिमान शिवतपूर्ण मानव को आ ारभूत मानकर, अन्य सामाजिक शास्त्रों से सहायता लेते हुए, एक राजनीतिक दर्शन का निर्माण हो, जो न देवल राज्य के सम्बन्य में हमारा ज्ञान सम्बर्यन करे, अपितु सत्तवर्थनशील सामान्य सिद्धान्तराज्ञि के आधार पर एक सन्तुष्ट समाज की स्थापना करने के निमित्त तर्कपूर्ण कार्यक्रम साध्य-पाधन-पद्धांत पर निर्मित कर सके ।

## ग. राजनीतिशास्त्र श्रौर द्वन्द्ववादात्मक दर्शन

द्वन्द्वनाद एक अतिशय प्राचीन दार्शनिक पद्धित है। निषेधात्मक पद्धित का एक अनोले अर्थ में इसमें प्रयोग होता है। विप्रतिशेष के नियम को कुछ विलक्षण तरीके से व्यवहार में लाया जाता है। द्वन्द्वनाद को समझने के लिए इसके चार विभिन्न अर्थों को पृथ ह रूप से बताना अच्छा होगा। द्वन्द्वनाद का पहला प्रयोग तार्किक ढंग से किया जाता है। प्रतिपत्नी की युक्तियों में विरोध दिखाना इसका लक्ष्य है। इस प्रकार इसका प्रयोग सुकरात और प्लेडो ने किया है। यदि पूर्वपक्ष यह है कि बलवान का शासन ही न्याय है, तो फिर इस प्रकार का तर्क करना कि बलवान कौन है, और फिर पूवपत्नी से यह स्वीकार कराना कि बलवान वही है जो शीलवान है, क्योंकि बल का आधार शील है, और यह कहना कि शीलवान पुरुष स्वार्थप्रेरित न होकर, कल्याण की भावना से ही शासन करेगा—इस प्रकार की युक्तियों को द्वन्द्वात्मक कहते थे। सुकरात ने पोलेमाकस और थैसिमाक्स से अपने प्रसिद्ध शास्त्रार्थ में इस प्रकार की युक्तियों का उपयोग किया है। इस तर्कपद्धित में ऐसा नहीं होता कि यदि पूर्वपत्नी ने कहा कि बजवान का स्वार्थसा न ही न्याय है तो हम इतिहास से ऐसे उदाहरणों को बतावें कि स्वार्यसाधकों का कैसे पराजय हुआ है। यदि ऐतिहासिक उदाहरणों के सहारे हम पूर्वपत्नी का पराजय करते हैं तो यह ऐतिहा-

Republic, Book I.

सिक पद्धित का उदाहरण होगा। द्वन्द्वात्मक पद्धित में यह लक्ष्य रहता है कि पूर्वगती द्वारा युक्त शब्दराशि को विरोधग्रस्त या विग्नितिषद्ध सिद्ध किया जाय। यद्यपि डायलेक्टिक शब्द यूनानी भाषा का है और इसका शब्दार्थ होता है संवाद या भाषण, तथापि इस प्रकार की तर्कशंली का प्रयोग अन्य साहित्य में भी हम देख सकते हैं। त्रिपिटक के 'द्वेधावितक्कमुत्त' में कुछ उदाहरण मिलता है। श्वेबितस्की ने दिग्गनाग, मंकीर्ति आदि के ग्रन्थों म अधिनिक द्वन्द्ववादी सिगवार्ट, लौत्स, उलरी की, बैडले आदि की सनक्ष तार्किक युक्तियों के प्रयोग का वर्गन किया ह। र जिस रूप में प्रावीन यूनान में द्वन्द्ववाद वा प्रयोग किया गया था, उस रूप में आजकल के दशन और सामाजिकशास्त्रों में हम उसका प्रयोग नहीं करते ह। किंतु आजकल के कुछ, 'तार्किक विवेयात्मकवाद' के अध्यायी वाक्यों की अर्थशालिता और शब्दों के परीक्षण में कुछ अंश तक प्रावीन यूनानी द्वन्द्ववाद का स्मरण कराते हैं। सिद्धान्तों का स्वतन्त्र परीक्षण करने के बदले, सिद्धान्तों को व्यक्त करनवाले शब्दों का प्रयोग ठीक है या नहीं, यही इनके विश्लेशण का मूल प्रश्न है।

द्वान्यवाद के तार्किक अर्थ का परीक्षण अबतक हुआ है । वांमान वैज्ञानिक और दार्शनिक ज्ञान की प्रणाली में इस प्रकार का द्वान्यवाद नहीं प्रयुक्त होता है और इसका ऐतिहासिक महत्त्व ही अबशेष है । महान् दार्शनिक प्लेटो ने द्वान्यवाद का एक विज्ञक्षण अर्थ किया ह । प्लेटो दार्शनिक दृष्टि से प्रत्ययवाि या सामान्यवादी था । समस्त प्राकृतिक और कृत्रिम वस्तुओं में अन्तःवर्तमान सामान्यों की उसने स्थापना की है । गौओं का एक गोत्व सामान्य है, इसी प्रकार 'लालपन' एक सामान्य है तथा चतुष्पादिकाओं का एक सामान्य है । यह सामान्य अयौतिक और नित्य । सामान्यों में भी कुछ अधिक व्यापक हैं, जो अल्पव्यापकों को अपने में अन्तर्भृत करते हैं । इस प्रकार पारस्परिक तारतम्य की अन्तिम सीढ़ी 'शिव का सामान्य है' जो चरम सत्ता है । असामान्य का, जिसे अग्रेजी में 'कान्सेप्ट' कहते हैं

<sup>?.</sup> Stcherbatsky, Buddhist Logic, Vol. I.

२. Logical Positivism इसमें Rudolf Carnap, Schlick, Neurath आदि मुख्य है। द्रष्टच्य International Encyclopaedia of Unified Sciences.

<sup>₹.</sup> Plato, Republic বৃহত ২০১–২০২ "that which imparts truth to the known and the power of knowing to the knower, is what I would have you term the

और जिसे युनानी भाषा में आयडौस कहते हैं, शास्त्रीय विवेचन ही प्लेटो के मत में डायलेक्टिक है। सामान्यों की अन्तःसम्बद्धता का विवेचन ही परम ज्ञान है और यही डायले वेटक है। इस प्रकार के परम ज्ञान का बोध करने के लिए प्रथम अंकगणित, रेखागणित, खाोलशास , दिव्यस्वरशास्त्र आदि का ज्ञान नितान्त अपेक्षित हैं। १ स्पष्ट है कि तत्कालीन युनान में वर्तमान विज्ञानशास्त्रों का यहाँ निर्देश हो रहा है । यदि प्लेटो आज वर्तमान रहता तो इस सूची में पदार्थविज्ञान, रसायन-शास्त्र आदि का भी अवश्य उल्लेख करता । जब परिष्कृत बृद्धि से मन्ष्य इन उपरि-लिखित शास्त्रों का परस्परसंबंधद्योतक पारदर्शी ज्ञान प्राप्त कर लेता है तब उसे सामा यतात्त्र का आत्मबोत्र होता है और सामान्यों के सामान्य 'शिवप्रत्यय' र का परात्पर बोग ही द्वन्द्ववादात्मक ज्ञान है। ध्यान में रवने का विगय है कि दार्शनिक पराविधा की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय दिष्ट से विज्ञानसाहत्रों के अध्ययन को प्लेडो ने अनिवर्ष बतारा ह। प्लेडो का द्वस्तवार किती संधारण अल्पायास तरीके से परमज्ञान को प्राप्त नहीं कराता। घोर चिंतन और मनन का ही यह परिणाम है। प्लेटो ने शास्त्रीय अन्तासम्बन्ध ज्ञान पर जो बज दिया है. - उसकी आवश्यकता आजकल भी स्वी कृत है। कठिनता इस बात की है कि शास्त्रों के अपरिक लिपत विकास के कारग उनकी सीमा इतनी विज्ञाल हो गई है कि एक समस्त जीवन में विज्ञान के एक अंश को भी पूगतः जानतः किन हो गया है। प्लो के मत नुसार बीस वर्ग की अवस्था से प्राप्त वर्ग की अबःया तक दर्शनिकमनो गुलिसः पन्न भावी राज्यरक्षकों को विज्ञान और द्वन्द्वात्मक दर्शन का अध्यान करना होता है। स्पष्ट है कि अ जकल इस प्रकार का विशाल अध्ययन असंभव ह । किन्तु यदि जीवन में ज्ञान को कुछ विशिष्ट रूग म जानता अभिरोग हो तो साधारण ज्ञान प्रायः सब विषयों का और एक अभीष्सित विषय का पारहर्शी ज्ञा, यही आदर्श हो सकता

idea of good, and this you will deem to be the cause of science, and of truth in so far as the latter becomes the subject of knowledge...the good may be said to be not only the author of knowledge to all things known, but of their being and essence, and yet the good is not essence, but far exceeds essence in dignity and power."

<sup>?.</sup> Republic, Book VII.

R. Idea of the Good.

है। सामान्यतास्त्र या द्वन्द्ववाद का तात्त्विक बोध प्राप्त करने के लिए जो विज्ञान-शास्त्रों के ज्ञान की अनिवार्यता प्लटो ने शर्त के रूप में रखी है, उसे आधुनिक युग में व्हाइटहेड, कैसिरेर, वर्गसां आदि दार्शनिक ही चरितार्थ करते हैं। किन्तु यद्यपि प्लोटो के इन्द्रवासके ज्ञान की प्राप्ति के शर्त को पूरा करना आज की दुनिया में असन्भव-सा दीखता है तथापि इस मह।न् आदर्श को ध्यान में रखकर अरा सीमित ज्ञान का सत्ता संबर्शन करना चाहिए। किन्तु आदर्श की दृष्टि से प्लेटो द्वारा प्रणीत विवार को स्त्रीकार करने का यह कदापि अर्थ नहीं होता कि हम उनके दर्शिनक सिद्धान्तों को भी मानते हैं। प्लेटो का प्रत्यवाद या सामान्य-बाद इस अर्थ में कि, प्रतायों की स्वतंत्र आध्यात्मिक सत्ता है और अभौतिक लोक-लो नान्तरों में प्रत्यय विचरा करते हैं, कशाि ठीक नहीं है । प्रत्यय बस्तुप्राक्वर्ती नहीं; किन्तु मनोनि सृत हो । ज्ञान के वे सापन हैं। अने क वस्तुओं के सम्बन्ध में मानग ज्ञान को विस्पष्ट और बोधगम्य बनाने के लिए हमारी बुद्धि इन प्रत्ययों या सामन्यों की सर्जना करती है। इस प्रकार प्लेटो के मुख्यतम दार्शनिक सिद्धान्त — प्रत्ययशास्त्र या सामान्यवाद को नहीं स्त्रीक र करते हुए भी शास्त्रों की अन्त स +बद्धता का आ इर्श मुझे ग्राह्य है। जहाँ तक में राजनीतिशास्त्र के अनुशीलन में दर्शन, समाज-शास्त्र और इतिहास से राजनीति को सम्बन्धित करने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं स्वयं अंशतः द्वन्द्ववादी पद्धति का आश्रयण कर रहा हूँ।

द्वन्द्ववाद का एक तीसरा अर्थ भी होता है। जब इतिहास या जगत् की व्याह्या करने में हम दो अत्यन्त शिक्तशाली तत्यों की स्थापना करते ह और उनके पारस्पित्क संवर्ध से जा तिक घटनाओं की व्याह्या करते हैं तब एक प्रकार से हम द्वन्द्ववाद का आश्रय लेते ह। चीन देश के दर्शन में 'यान' और 'यिन' के द्वन्द्व का अश्रय लेते ह। चीन देश के दर्शन में 'यान' और 'औरमुज्द के द्वन्द्व का बाता ह। पारसी महत्मा जरथुस्त्र ने 'अहिरिमान' और 'औरमुज्द के द्वन्द्व का वर्णन क्षिय है। फारस के धमा बाता मनीने भी शिव और अशिव के द्वन्द्व का निर्ह्णण किया है। बुद्व ओर मार के अनेक कल गों म चल विलेख का उल्लेख जातकों में मिलता है। अद्वेतवाशी दर्शन में एक मूलतत्त्व से, चाहे वह भौतिक हो या चेतन हो, हम जगत् के नानात्व की व्याख्या करते हैं। कुछ लोग एक अद्वेत सता का स्वीकार कर, उसी में कियात्मिका शक्ति का भी अन्तर्भाव मानकर, विशिष्टाद्वैत की स्थापना करते हैं। किन्तु जो लोग मूलतः वर्तमान दो शक्तियों के संवर्ध से इतिहास और जगत् की समन्वित व्याख्या करते हैं, वे एक प्रकार से सतत देवासुर-संग्राम को ही प्रमुख तत्त्व मानते हैं। इस प्रकार के दो मौलिक शक्तितत्त्वों को स्वीकृत करने का विचार धर्मग्रन्थों से निक्ता है। किन्तु वैज्ञानिक या स्वान्त्र दार्शनिक द्वित्यों से हम उसकी सत्ता सिना है। किन्तु वैज्ञानिक या स्वान्त्र दार्शनिक द्वित्यों से हम उसकी सत्ता

को सिद्ध नहीं कर सकते । अतएव इस प्रकार के द्वन्द्ववाद का कोई समाजशास्त्रीय तात्पर्य नहीं हो सकता है।

द्वन्द्ववाद का चौथा अर्थ अधिक दार्शनिक महत्व रखता है। निर्विशेष कूटस्थ चिन्मात्र परमसत्ता के सिद्धान्त के विपक्ष में द्वन्द्ववाद गति, सतत पश्चिलन और परि-वर्तन या क्षणिकवाद का सिद्धान्त उपस्थित करता है। पारमेनायडिज के स्थिर-सत्तावाद के विपरीत हेराविलटास ने गतिमूलक दर्शन को उपस्थित किया । नदी की सतत प्रवहणशील जलराशि या अग्निशिखा की सतत परिवर्तनशीलता का उदाहरण देकर जगन् को गतिप्रधान उसने बताया। उपनिषद्प्रोदत एकात्म परमसत्ता के, जो केवल त्रीयावस्थासंवेद्य है, विपरीत बुद्ध ने अनित्यताबाद का विचार रखा, जो पिछले बौद्ध-दर्शन में क्षणिववाद के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसके अनुसार सतत परिणाम या परिवर्तन हो रहा है। कोई वस्तु सार्वकालिक नहीं है। इसी अनित्यतावाद की दृष्टि को अपनाते हुए बुद्ध ने आत्मा की कूटस्थ सत्ता का खंडन कर केवलमात्र विज्ञान-संतान का विचार ही उपस्थित विया। आजकल के विज्ञानवेता दार्शनिकों ने भी गति की विचारधारा का पोषण किया है । ह्वायटहेड और बर्गसां गति और प्रवाह का सिद्धान्त जगत् की व्याख्या में स्वीकृत करते हैं। र जगत् में सतत वर्तमान गत्यात्मक द्वन्द्व का समर्थन, द्वन्द्ववाद के संसार की व्याख्या में प्रयुक्त होने का उदाहरण है इस अर्थ में द्वन्द्ववाद एक तर्क-पद्धति से दूर अत्यन्त प्रकृष्ट सत्तात्मक रूप धारण करता है।

यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने तथा अरस्तू ने तार्किक दृष्टि से द्वन्द्ववाद का प्रयोग किया है और डायलेक्टिक शब्द का उनके ग्रंथों में सात प्रयोग बताता है कि वे जिस पद्धित का प्रयोग कर रहेथे, उसका पूर्ण चैताय उनको था। हेराविलटस, बुद्ध और बर्गसां गितमूलक दर्शन उपस्थित करते हैं और चूँकि हेगेल के समय से गितमूलक दर्शन का बोध कराने के लिए डायलेकिटिक शब्द का प्रयोग होने लगा, इस कार समझने की दृष्टि सं, हेराक्लिटस, बुद्ध और वर्गसां को इन्द्ववादी मान्ता, एक पश्चात्प्रयुक्त शब्द का पूर्ववर्ती साहित्य में वर्गमान विचार को व्यक्त करने के उद्योग का उदाहरण है। यद्यपि कुछ ईसाई दार्शनिकों ने भी डायलेक्टिक पद्धित और शब्द का प्रयोग किया है तथापि जो महान् रूप इसको यूनान में पाप्त था, उसको फिर से जाग्रत करने का श्रेय काण्ट को ही है। यद्यपि अपनी, प्राथिमक नेवुला से जगर् को उत्पन्न माननेवाली विचारधारा में, जगत् को गत्यात्मक उसने

Reality, The Concept of Nature; H. Bergson: Creative Evolution.

माना तथापि द्वन्द्ववाद का मुयतः वौद्धिक शास्त्रों में परिसीमित अर्थ ही काण्ट ग्रहण कर सका। काप्ट द्वन्द्ववाद का विपरीत सिद्धान्त विश्लेषणवाद (अनालिटिक) को समझताथा। 'विश्वद्ध बुद्धि का समीक्षण' नामक पुस्तक में परात्पर विश्लेषण के बाद उसने परात्पर द्वन्द्ववादिता का विशद विवेचन किया है। इस परात्पर दन्द्रवादिता (टांसे॰ड॰टल डायलेक्टिक) में मनोवैज्ञानिक प्रत्यय, सिंप्टशास्त्रीय प्रत्यय और धर्मशास्त्रीय प्रत्यय का उसने वर्णन किया है। ? का समीक्षाण' नामक प्रत्तक में विशुद्ध बुद्धि के नियमों के अनुभवात्मक विनिर्णयों के कारण जो कुब अब्युत्पन्नताएँ उपस्थित होती हैं, उनका विचार करने क प्रयास काण्ट ने किया है । " 'विनिश्चय प्रश्नुत्ति का सम क्षण नामक ग्रन्य' में, कलात्मिका प्रवत्ति के समीक्षण में, रस के सम्बन्ध में, कहाँ तक वह बुद्धिनिष्ठ हो सकता है. इसका विचार काण्ट करता है। र विनिश्चय की प्रयोजनात्मिका प्रवृत्ति के समी-क्षण में काण्ट ने प्रकृति की यांत्रिकता तथा लक्ष्यशीलता में समाहार उपस्थित किया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पद्धतिशास्त्र की दृष्टि से द्वन्द्ववाद का विराट् स्वरूप काण्ट के मस्तिष्क में था। किन्तु द्वन्द्ववाद को वह तर्कना की एक पद्धति मानता था। जब अपने उपयुक्त क्षेत्र को छोड़कर मानवज्ञान के साधन, अन्य क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं तो विरोध और विप्रतिषेध उत्पन्न होता है । इसका प्रत्यद्घाटन करना डायलेक्टिक का उद्देश्य है।

द्वन्द्ववाद का पूर्णतः परिष्कृत और व्यापकरूप हेगेल में मिलता है। अपने महान ग्रन्थ, 'तर्कविज्ञान' में उसने काण्ट का महत्त्व स्वीकार करते हुए, भी उसके द्वन्द्ववाद को मुख्यतः भावात्मक और निषेवात्मक कहा है। उहेगेल के मतानुसार द्वन्द्ववाद अन्तर्भवृत्ति की बाह्यगामिता का विचार है, जिसके द्वारा वासनात्मक बुद्धि के प्रत्ययों की एकांशिता तथा प्रतिबन्ध का बोध होता है। हेगेल के अनुसार जहाँ कहीं भी गति है, जहाँ कहीं भी जीवन है, जहाँ कहीं भी जगत् में कोई कार्य होता है वहाँ द्वन्द्ववाद है। द्वन्द्ववाद वैज्ञानिक हान का आत्मा ह। द्वन्द्ववाद का अतिशय प्रभाव हेगेल के मन पर था। शोलिंग द्वारा वर्णित कूटस्थ वस्तुतत्त्व के साथ द्वन्द्वात्मक गतिवाद का सम्मेलन करना हेगेल के दर्शन का वैशिष्ट्य है और इसी सम्मेलन और समन्वय के फलस्वरूप उसने पूर्ण विज्ञान के तार्किक, जागतिक और आध्यात्मिक विकास का दर्शन उपस्थित किया। हेगेल के दर्शन का केन्द्र-बिन्दु है विप्रतिषेध के

<sup>?.</sup> Critique of Practical Reason.

<sup>7.</sup> Critique of Judgement.

३. Hegel: Science of Logic खण्ड १, पृष्ठ ६६-६८

नियम का सुधार । विप्रतिषेध नितान्त भिन्नता का नहीं, किन्तु आंशिक पार्थक्य का ही बोधक हैं। विप्रतिषेध और पूर्वपक्ष के आंशिक सत्यों का समन्वय करना ही ज्ञान का मार्ग है। विकास-षटजुरेखा की एकाकार गित से नहीं होता है, अपितु विप्रतिषेध ही वृत्ताकार गित से। इस पद्धित से समस्त जगत् में वर्त्तमान ज्ञान का विकासकम उपस्थित करना हेगेल के दर्शन का वैशिष्ट्य हैं। संशयवाद और वितण्डान्वाद से अपने दर्शन का हेगेल ने पृथक्करण किया है तथापि कभी-कभी उसका द्वन्द्ववाद उपहासास्पद हो जाता है। वह कहता है कि अंतिशय प्रसन्नता का अभिव्यक्तिकरण अश्वभोचन से और अंतिशय दुःख वा कभी स्मितहास्य से प्रकाशन, द्वन्द्ववाद के उदाहरण हैं। अनेक शास्त्रों को समन्वित दृष्टि से अध्ययन करना अच्छा है; किन्तु सर्वत्र जगत् में वाद, प्रवाद और संवाद का ही प्रकाशन बताना कभी-कभी वौद्धिक कुश्ती का रूपमाक रह जाता है। हेगेल के मरने के बाद से उसका एक भी शिष्य न हुआ जो कम-से-कम हेगेल के प्राकृतिक शास्त्र सम्बन्धी द्वन्द्ववादों विवारों का समर्थन करता। सूर्य वाद है, और उसमें वर्त्तमान धब्बे प्रवाद हैं, इस प्रकार की उवितयाँ बालप्रलापवत् हैं।

जहाँ तक हेगेल विकास का विचार रखता है, वहाँ तक वह ठीक है; किन्तुइस आशय का विचार रखना, कि समस्त विकास का उत्कर्ष, जर्मन जातियों के. आध्यात्मिक स्वतंत्रता को प्रदान करनेवाले, राष्ट्र में ही हुआ है, हेगेल की भयंकर राष्ट्रवादिता, न कि दार्शनिकता, का सूचक है। विकास का सिद्धांत ठीक है; किन्तू एक वस्तु या विचार का निश्चित प्रतिरोधी वस्तु या विचार हो और फिर दोनों के संवर्ष में विकास कम चले, यह सिद्ध करना किन है। कुछ दूर तक तार्विक और दार्शनिक द्िट से इसकी पुष्टि हो भी जाय तथापि प्रकृति और इतिहास की व्याख्या में यह अत्यन्त लचर और कमजोर है। भौतिक शास्त्र को हेगेल ने तीन भागों में अपने त्रिविध द्वन्द्व नियमों के अनुसार बाँटा है। किन्तु सामान्य वैशिष्ट्य का भौतिकशास्त्र, विशेषवैशिष्ट्य का भौतिकशास्त्र तथा समग्रवैशिष्ट्य का भौतिकशास्त्र, इस प्रकार का कम अर्थहीन और तात्पर्यहीन मालूम पड़ता है। उसी प्रकार पार्थिव, उदिभज और प्राणधारी को वाद, प्रवाद या संवाद हेगेल के अंधभक्त ही मान सकते हैं। राजनीतिशास्त्र में द्वन्द्ववाद का योग भी अतर्कसंगत है। भावात्मक अधिकार, व्यक्तिगत सदाचार और सामाजिक-नैतिक-अनुशासन को क्रमशः वाद, प्रवाद या संवाद का उदाहरण मानने के लिए कोई युक्ति या तर्क नहीं । इस त्रिविधवाद के भयंकर पिशाच ने हेगेल के दर्शन की, जो गाम्भीर्य भ्रौर विद्या में जगत के

१. Logic of Hegel ( वालेस का अनुवाद ) पृष्ठ १४७-१४८

किसी भी दार्शनिक की कृति से कम नहीं है, कभी-कभी वौद्धिक खिलवाड़ का रूप दे दिया है।

हेगेल के द्वन्द्वाद का यूरोगिय भौतिकवाद से समन्वय कर मार्क्स और ऐंगेलस न द्वन्द्ववादात्मक भौतिकवाद को प्रस्तूत किया। र भौतिकवाद के समर्थन की प्रेरणा मार्क्त के यह दो संस्कार का फल थी । तत्कालीन जर्मनी के वातावरण में. प्रमुखता से वर्तमान ईसाई धर्म, शासक धर्म था तथा यहदियों के ऊपर अत्याचार होते थे। भावक मार्क्स ने देखा कि धर्म की जड़ को खोदे विना यहदी की समस्या का हल नहीं हो सकता । अतएव १८४४ ई० में, केवल छुब्बीस वर्ष की तरुणाई की अवस्था म. अनमवशन्य मार्क्स ने कहा कि धर्म अफीम है । उसने डिमोकिटस तथा ऐपि-क्यरस के भौतिकवादी सिद्धान्तों के पार्थक्य के विषय पर अपनी डाक्टरेट थीसिस लिखी थो । बेकन को वह आधनिक भौतिकवाद का जन्मदाता मानता है। हाइस और लोक में वर्त्तमान कुछ भोतिकवादी प्रवृत्तियों से भी वह प्रभावित हुआ। ब्रिटिश अनु । ववाद की परिणति फांस में, अट्ठारहवीं शताब्दी में, हेलवेशियश. लामेत्री, डिडरो आदि म हुई । 3 मार्क्स ने हेगेल के द्वन्द्ववाद और फान्स के भोतिकवाद का समन्वय प्रस्तुत किया । तत्कालीन भौतिकवाद से दो दिष्टयों से मार्क्स का भौतिकवाद भिन्न था। समस्त जगत् के मुल भौतिक तत्त्व को मार्क्स ने सतत गतिमान बताया । ऐंगेल्स ने तो गति और भौतिकतत्त्व की नितान्त अभिन्नता बताकर आइन्स्टीन और मिखेलसन के विज्ञान का जैसे पूर्वाधार तैयार किया। तत्कालीन भौतिकवाद भौतिकतत्त्व में स्वयं वर्तमान गति न मानकर बाह्य प्रेरित गति मानता था ओर इसीलिए वह यांत्रिक भौतिकवाद कहा गया है। तत्कालीन

१. विशेष विवेचन के लिए दृष्टच्य, V. P. Varma, 'Dialectics of Kant and Hegel', Patna College Current Studies, No. 2,1953.

र. मानमं और ऐंगेल्स के द्वन्द्वाद के विस्तृत विवेचन के लिए द्रष्टव्य, V. P. Varma, 'Critique of Marxian Dialectics', The Calcutta Review ( जनवरी, फरवरी १६५४ ); V. P. Varma, Buddha and Marx, Patna College Magazine, April 1946.

Helvetius, Holbach, Lamettrie, Diderot: इनके विवेचन के लिए द्रष्टच्य, V. P. Varma, 'Mechanical and Dialectical Materialism', Patna University Journal, 1954.

भौतिकवाद के पास कोई कमबद्ध इतिहास का दर्शन नहीं था। क्रमिकता की बौद्धिक व्याख्या के अभाव में हेलवेशियश ने कहा कि सामन्तप्रथा मूर्खतापूर्ण थी। मार्क्स और ऐंगल्स ने अपने द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद की ऐतिहासिक परिणतियों को ऐतिहासिक भौतिकवाद के रूप में व्यक्त किया। अतिरिक्त मूल्य तथा इतिहास को उत्पादन-प्रक्रिया तथा उत्पादन सम्बन्धी प्रजनित वर्णसंघर्ष के द्वारा व्याख्या का सिद्धान्त मार्क्षीय अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के मूल स्तम्भ किंवत कियो गये।

द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद जिस प्रकार फांसीसी भौतिकवाद से भिन्न है, उसी प्रकार जर्मन विज्ञानवाद से भी। फिक्ट और हेगेल के विचारों का खण्डन मार्क्स ने किया । कित्तु यावज्जीवन मार्क्स हेगेल की दार्शनिक महत्ता का मुक्तकंठ से प्रशंसक रहा । आदर्शवाद से समन्वित होकर द्वन्द्ववाद, मार्क्स के मत में, जैसे सर के बल खड़ा था ओर उसे भोतिकवादनिष्ठ कर उसने सीधा खड़ा कर दिया। मार्क्सवाद के अनुसार ज्ञान, भौतिक संस्थान के आश्रय या सन्निकर्ष से प्राप्त होता है। मानव-ज्ञान या मानवचैतन्य बाह्य वस्तुओं का प्रजनिता नहीं है। अपने विज्ञानवादी रहस्यपूण स्वरूग में हेगेल का द्वन्द्ववाद वस्तुस्थिति का पोषक था, क्योंकि हेगेल के अनुसार, जो कुछ तत्त्वतः स्थित है, वह बुद्धिसंगत है और जो कुछ बुद्धिसंगत है, वह तरवतः स्थित है। सर्वहाराकान्ति का समर्थेक मार्क्स द्वन्द्ववाद का कान्तिसमर्थक तात्पर्य ग्रहण करता था; क्यों के यदि सतत प्रवाह, परिवर्तन तथा विनाश ही जगत् का स्वरूप तो है, यह आवश्यक है कि इतिहास की दृष्टि, जो वर्ग उन्नति का अव-रोधक है, उसके स्थान पर एक नृतन वगशक्ति प्राप्त करे। समस्त जगत को विश्ववैतन्य का परित्रकाश मानने के कारण हेगेल के द्वन्द्ववाद में काल की विकास-प्रशिंशनी अभिज्यक्ति स्वीकृत नहीं है, क्योंकि समस्त बाह्य आवर्त्त मानसिक ग्रौर तार्किक प्रिक्रिया के ही आवर्त्त हैं; अर्थात्, उसकी विकास-प्रिक्रिया तार्किक है, जिसमें आनन्तर्य की भावना विद्यमान नहीं है। एंगेल्स की ऐसी मान्यता थी कि विना भोतिकवार का आश्रय ग्रहण किये जात् और इतिहास की ज्याख्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि अन्य किती प्रकार से सहवत्तमानता के स्थान में अनन्तरवत्तमानता को, जो एतिहासिक विकासकम की रीढ़ है, स्थापित नहीं किया जा सकता। डाविन के विकासवाद ओर विद्यत-चुम्बक-शित के भोतिकशास्त्रीय सिद्धान्त से ऐंगेल्स को द्वन्द्ववाद प्रदिशत जागतिक गति और सतत परिवर्त्तनशीलता के सिद्धान्त के लिए समर्गन प्राप्त हुआ।

मार्क्स ने डिमोकिट्स ओर एपिक्युरस पर रचित अपनी डाक्टरेट थीसिस तथा होत्रीक्तनीत्री प्रत्य के पूर्वीक्ष में दार्शनिक विषयों का विवेचन किया है। किन्तु

Quantity of Democritics and Epicurus; Holy Family.

अपने पूर्ण विकसित बौद्धिक काल को, अर्थशास्त्र की गुत्थियों को, जो कभी-कभी अत्यन्त अनावश्यक और अनर्गल प्रतीत होती है, सुलझाने में ही उसने दिताया, तथापि एंगेल्स ने अपने 'प्रकृति का द्वःद्ववाद' 'पवारबाख तथा डूरिंगप्रतिपक्षः' म द्वन्द्ववाद का दार्शनिक विवेचन किया । एंगेल्स के मत में द्वन्द्ववाद अन्तःसम्बद्धता का शास्त्र है। प्रकृति, मानवसमाज और मानविवचारधारा में गतिशीलता का निरूपण ही द्वन्द्ववाद-शास्त्र है। लेनिन ने इसी विचार का अनुमोदन करते हुए बताया कि द्वन्द्ववाद विकासवाद का शास्त्र है, जिसमें संवित्शास्त्र का भी अन्त-भीव है। मार्क्स, बूढ़े हेगेल का पल्ला छोड़ कर, ब्रिटिश प्राणिशास्त्रवेत्ता डाविन से इतना प्रभावित हुआ कि 'कैंपिटल' का प्रथम भाग वह उसीको सम-र्पित करना चाहताथा; किन्तु डार्विन के इनकार करने पर समाजवादी वुल्फ को वह पुस्तक समर्पित की गई, तथापि प्रचलित विकासवाद से मार्क्सीय द्वन्द्ववाद कई अर्थों न भिन्न हैं। मार्क्सवादी इतिहास की ऋजुरेखात्मक व्याख्या के बदले वृत्ताकार, यो 'स्पाइरल' के समान, व्याख्या युक्तिसंगत मानते हैं। इस व्याख्या को स्वीकृत करने के कारण मार्क्षवाद विकास-प्रक्रिया में 'कूद' और 'छलांग' मानता है; अर्थात, इतिहास में कभी-कभी अतिशय वेग से गति होती हैतया कभी-कभी पोछे की ओर मुड़ना भी होता है। विकासवाद का ऐतिहासिक सम्बन्ध ब्रिटेन की, लौक, बर्कले, ह्यम की अनुभववादिनी परम्परा से है। द्वन्द्ववाद काण्ट ओर फिक्ट तथा हेगल के तार्किक ओर बौद्धिक संवित्शास से सम्बद्ध है ो मानव-मन की रचनात्मिका शक्ति का समर्थक है। मानव-मन के सर्जनात्मक रूप की कराना, मार्क्त के अनुसार, और सचनुच में भी, जर्मन विज्ञानवाद की एह जर्बास्त देन है, कोोंके इत प्रहार का विवार हमारा भद्दे नियतिवाद से त्राण करता है। मानव-मन पर बल देने का यह परिणाम होता है कि अपनी समाजशास्त्रीय विवारवारा में, मार्क्षवाद, संगठित उत्पादनश्रम तथा मानव-बिद्ध के सामूहिक कियात्मक महत्त्व को स्वीकार कर जगत् को क्रांति के द्वारा रूनान्त-रित करने का विचार रखता है। इस प्रकार नियतिवाद के स्थान पर आंशिक ही सही, कर्मवाद समर्थित होता है।

होत्र के तर्कबाद का आश्रय लेकर और उन्नोकी शब्दराशि का प्रयोग करते हुए, एंगेल्स ने द्वन्द्ववाद के तीन नियमों की घोषणा की । पहला नियम—मात्रा का गुणात्मक परिवर्त्तन और गुणों का मात्रात्मक परिवर्त्तन । उदाहरणार्थ, पूंजीवाद की विकास-किया में व्यावसायिक पूंजीवाद अपने प्राक्वर्त्ती उत्पादक पूँजीवाद (मैनु—

<sup>?.</sup> Dialectics of Nature, Feuerbach, Anti-Duhring.

फैक्चिरिंग कैपिटलिंग्स ) से, गुणात्मक दृष्टि से, भिन्न है । दूसरा नियम—विरोधी तत्त्वों का अतःप्रवेश । तीसरा नियम—निषेध का निषेध । जदाहरणार्थ, प्राक्तन साम्यवाद की सामहिक सम्पत्ति, यह है स्यापना । इसका निषेध है—सामन्तवाद और पूँजीवाद की व्यक्तिगत सम्पत्ति । फिर निषेध का निषेध हुआ—भावी साम्यवाद की समाजीकृत सम्पत्ति । गिणत और विज्ञान से भी इन तीन नियमों की पुष्टि का प्रयत्न एंगेल्स ने किया है ।

हेगेल और मार्क्स के द्वन्द्ववाद की दो विशेषताओं को मैं स्वीकृत करता हूँ--(१) जगत् और इतिहास में वर्तमान गति को प्रथय देकर इतिहास की एक यथार्थमूलक च्याख्या करने का मार्ग द्वंद्ववाद उपस्थित करता है। शेलिंग के अद्वैत-विज्ञान को द्वन्द्ववाद से समन्वित कर हेगेल मानव-इतिहास, कला, दर्शन और धर्म तथा मानसशास्त्र (दि फेनोमेनोलौजी आफ] माइन्ड ) का विकासकम उपस्थित कर सका। वर्त्तमान दर्शन में भी गतिवाद का समर्थन मिलता है। कुछ शाश्वत तत्त्वों को मानने के बावजूद ह्वाइटहेड जगत् को गतिशील किया मानता है। बर्गसां के मतानुसार भौतिक तत्व यद्यपि आनुषंगिक है और मुख्य प्राणतत्त्व ही है; किन्तु यह विराट् प्राग्तत्त्व गतिशील है। मानस शास् में भी मन को एक निश्चित सत्ता मानते के बदले विज्ञानसंतान की विचारधारा ब्रेन्टानों, जेम्स, रसल आदि ने रक्खी है। इं डाविन के विकासवाद और हेगेल तथा मार्क्स के द्वन्द्ववाद ने मानव इतिहास में वर्त्त मान सर्ज्ञ नात्मक गति की ओर ध्यान दिलाकर उस अनुबंबवाद से राजनीति-शास्त्र को त्राण दिया है, जो मानवसमाज और राज्य को अनुबंबप्रजनित मानता था तथा सभ्यता और संस्कृतिकी अपेक्षा प्राक्तन सरलता और नैसर्गिक अवस्था के आनन्द का पोषक था । (२) हेगेल और मार्क्स की पद्धति से, राजनीति का दार्शनिक आधार होना चाहिए, ऐसा मेरा विचार पुष्ट होता है। यह ठौक है कि दार्शनिक सिद्धान्तों की दृष्टि से हेगेल पूर्ण प्रत्ययवादी तथा अध्यात्मवादी है तथा मार्क्स घोर भौतिकवादी। किन्तु, यह अन्तर सिद्धान्त-पार्थक्य का बोधक है। पद्धित की दृष्टि से हेगेल और मार्क्स, दोनों अपनी दार्शनिक स्पष्ट स्थापनाओं के आधार पर ही अपनी राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा का निर्माण करते हैं। हेगेल ने अपने महान् ग्रन्थ सामान्य, विशेष और व्यक्ति का अन्तःसम्बन्ध 'तर्कविज्ञान' में किया है। 'मन का विकासशास्त्र' ग्रन्थ में उसने एक

१. Karl Marx, Capital प्रथम खण्ड, ्ष्ठ ६३७ ।

<sup>?.</sup> Brentano, William James and Bertrand Russell.

३. Hegel, Science of Logic, खण्ड २, पृष्ठ २३४-२५७।

विकासकम का विचार रक्खा । इन दो महान् ग्रन्थों में विशद रूप से वर्णित दार्शनिक मल भित्ति पर ही उसने अधिकारवाद, राज्य, व्यक्तिस्वातंत्र्य, विधि, राज्यसत्ता, आदि के सम्बन्ध में अनी विवारों को स्थापित किया। मार्क्स और ऐंगेल्स ने दर्शन और विज्ञान के सम्बन्ध में उपस्थित अपनी दार्शनिक विचारधारा, अर्थात् द्व-द्वारमक भौतिकवाद, के ऊरर अपनी अर्थशास्त्रीय, समाजशास्त्रीय, राजनीतिशास्त्रीय स्यापनाओं को आयारित किया । मैं इस व्यापक पद्धति से प्रभावित हुँ। आजकल एक हो शास्त्र में पारंगतता प्राप्त करने का जमाना है। यह ठीक है, किन्तू अत्यन्त नपुण्यत्राप्ति से एकदेशीय दृष्टि हो जाती है। सामाजिकसत्ता नानामुखी है और शास्त्रीय विभद्ष्टि से ही इसका रहस्योद्वाटन करने में सहायता मिल सकती है। अत्राव, प्लेटो द्वारा प्रवर्तित शास्त्रीय अन्तःसम्बद्धतावाद तथा होगेल और मार्क्स का द्वन्द्ववाद हमें व्यापक शास्त्रीय दृष्टि को अवलम्बन का आदेश देता है। इस व्यापकता के अभाव में घटनाराशि और वस्तुसंवात के समक्ष उनको अर्थ **औ**र प्राण प्रदान करने वाली सू ात्मिका दृष्टि हम खो बैठते हैं। आज यूरोप और अमरीका में इसीलिए राजगीतिक दर्शन की परम्परा लुप्त होने को है। पश्चिम-वाले इस बात को भूल गये हैं कि मैकियावेली, ग्रोशियस और रूपों के अतिरिक्त प्रायः समो उन्न होटि के राज गीतिक विवारक — प्लेटी, अरस्त , सिसेरी, हाब्स, लाक होत, मार्क्त, ग्रीन, बोतांक्वेट, प्रयमकोटि के दार्शनिक थे। अत्यव शास्त्रीय सीमा-करण के जनाने में शास्त्रीय अन्तःसम्बद्धता और राजनीति के दार्शनिक आधार के विवार को द्वन्द्ववाद से प्रेरणा मिलती है।

किन्तु मार्क्स का द्वन्द्ववाद कई दृष्टियों से कमजोर है। गति का विचार मुन्ने स्वीकृत है; किन्तु गति जिविवासिनों है, अर्थात् इसकी तीन प्रक्रियाएँ ह— स्थापना, निध और निभेष का निभेष—इसका समर्थन करना अत्यन्त कठिन ह। यह एक प्रकार का कर्मकाण्डात्मक धर्मशास्त्र हो जाता है। नानात्वपू जगत् और मानव इतिहास का वैविध्य इस प्रकार के सरल जिविषयाद से व्याख्येय नहीं हो सकता। एंगेल्स न यह उदाहरण दिया है— "अ" एक स्थापना है। इसका निभेष हुआ—अ"। फिर निषेष हुआ—अ—अ अर्थात् अर्थ। किन्तु, इस प्रकार के शाब्दिक जाल पर द्वन्द्ववाद को आधारित करने के कारण हो वत्तनान जगा के वतानिक और दार्शनिक, हालडेन, लेमी, बर्गील, इन तीन ब्रिटिश मार्क्सवादी वैज्ञानिकों की दलील के बावगूद

१. Hegel, The Phenomenology of Mind (वैलोक्टत अँग्रेजी अनवाद)

द्वन्द्वनाद की उपेक्षा करते हैं। विवल यह कहने से काम नहीं चलेगा कि पूँजी-वादी देशों के वैज्ञानिक और दर्शनशास्त्री स्वायंप्रेरित हैं, इसलिए द्वन्द्वनाद के प्रभूततत्त्व को नहीं देख पति। यदि विज्ञान की बाट छोड़ भी दे; क्योंकि में विज्ञान के बारे में मौलिक अध्ययन न होने कारण प्रामाणिकता से नहीं बोल सकता, तो मैं यह दावे के साथ कहता हूँ कि राजनीतिशास्त्र और समाजशास्त्र के क्षेत्र में द्वन्द्वनाद के ऐंगेल्सप्रदिश्चित तीन नियमों से कुछ भी ज्ञान का विश्वदीकरण या स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। बौद्धिक गाम्भीर्य से पूर्ण एक भी ठोस ग्रंथ राजनीतिशास्त्र के क्षेत्र में मार्क्शनदी नहीं प्रस्तुत कर सके।

द्वन्द्ववाद एक तार्किक सिद्धांत है। तर्कणा करने में कुछ अंश तक हम कह सकते हैं कि पूर्वपक्षी एक स्थापना करता है, सिद्धांती दूसरी स्थापना करता है और फिर दोनों के पारस्परिक संघर्ष के आधार पर एक तीसरी स्थापना पुष्ट होती है, यद्यपि यह भी ठीक है कि या तो प्रथम या द्वितीय स्थापना स्वतंत्र रूप से भी पूर्णतः सत्य हो और फिर दोनों के संघर्ष की आवश्यकता ही न हो। यदि यह स्थापना हुई कि सत्यं वद, तो यह स्वतः पूरी ठीक है। इसके निषेध में असत्यं वद और फिर निषय का निषेघ, यदा कदा सत्यं वद,यदा कदा असत्यं वद, इस प्रकार के तर्क की आव-श्यकता हो ही नहीं सकती। तथापि तर्कशास में आंशिकरूप से द्वाद्ववाद को स्वीकार किया जा सकता है। इतनी दूर तक काण्ट की दृष्टि ठीक थी। किन्तु इस तर्कशास्त्रीय नियम का सत्ताशास्त्र में प्रयोग करने का प्रयास हेगेल ने किया। र चँकि हैंगेल के मतानुसार पूर्णतत्ता ज्ञानमय है या परमज्ञान ही परम ताकिक सत्ता है, इसलिए तर्कशास्त्रीय पढिति का सत्ताशास्त्रीय प्रयोग नहीं खटकता है । किन्तु तर्कणा के नियम का समस्त भौतिक सत्ता के लिए प्रयोग करना बिलकूल गलत है। ज्ञान-मय सत्ता तो तार्किक दृष्टि से कार्य कर सकती है; किन्तू भौतिकतत्त्व तर्कतः पूर्ण स्वातंत्र्य की अभिव्यक्ति के लिए वेगवान् है, इस प्रकार की विश्वासमुलक स्थापना करने के कारण, मेरे विचार में, हेगेल का डायलेक्टिक नहीं, अपित मार्क्स का डायलेक्टिक सर के बल खड़ा है। भौतिक सत्ता की प्रक्रिया में त्रिविध द्वादिनियम और तर्क को मानना दार्शनिक दृष्टि से भ्रामक है और असत्य तो है ही। यदि पूर्ण गतिशील भौतिक सत्ता ही परम सत्य है तो इसका कोई कारण नहीं कि उसकी

<sup>7.</sup> J. B. S. Haldane, Marxism and the Sciences; Levy, Aspects of Dialectical Materialism.

इ. इस में Belinsky हेगेल के द्वःद्ववाद से प्रभावित था। किंतु पीछे उसने उसका विरोध क्या। द्रष्टन्य V. G. Belinsky, Selected Philosophical Works पृष् १ (भूमिका); N. G. Chernyshevsky, Selected Philosophical Essays, पृष्ठ ४६५-४६६।

द्वन्द्वात्मिका अभिव्यक्ति त्रिविध नियम से ही हो और फिर वर्गसंघर्ष के सहारे साम्य और स्वातंत्र्य की अभिव्यक्ति हो । मार्क्सवाद ने डायलेक्टिक को इस प्रकार तर्कसंगत नहीं बताया; किन्तु घोर अन्यविश्वास को जन्म दिया। यह विश्वास, कि साम्य स्वातंत्रा या सर्वेहारावर्ग की शक्तिप्राप्ति, भौतिकतत्तव का अभीष्ट है, नैतिक और काल्पनिक आदर्शवाद का परिणाम है न कि भौतिक के वैज्ञानिक विश्लेषण का । हेगेल के समय से जो प्राकृतिक नियमों को मानव के विशाल आदर्शवाद से अनुप्राणित तथा संश्लिष्ट मानने की घारा चली थी। मार्क्स भी उससे प्रभावित था। अत्यव मानव आदर्शवाद द्वारा प्रकाशित इतिहास के भावी महान् साध्यों को भौतिक तन्त्र की द्वन्द्वात्मिका गति का विनिध्चित संभवनीय परिणाम, उसने कहा । द्वन्द्ववाद और वह भी भौतिक द्वन्द्ववाद इस प्रकार के भावी मः नववाद और आशावाद की बगों सुष्टि करेगा ? वयों भौतिकतत्त्व की गति उसी प्रकार होगी जैसी हमारी नैतिक भावना चाहा है ? मानवता के दुःख से कातर मार्क्स सचमुच में सर्वहारा वर्ग की मिनत का अभिलायो था। उसकी सचाई और उसका महान् चरित्र हमारे ऊपर गहरा प्रभाव करते हैं; किन्तू हमारा यह कहना है कि भौतिक दृःद्वाद की परिणति अवश्य जन्नति, सर्वहाराविजय और व्यापक साम्य में होगी ही, इस आदर्शवाद को आध्यात्मिक या विज्ञानवादी द्वन्द्ववाद के आधार पर करना समर्थित तो युक्तिसंगत था; क्योंकि यदि परमसत्ता चेतन है तो वह साम्यवाद की विजयप्रवर्तिका हो सकती है। परन्तू भौतिकवादी द्व द्वाद से इसकी समर्थना नहीं होती है। मानव विचितन या कल्पनावाद या आदर्शवाद के द्वारा परिदृष्ट भवि<sup>ह</sup>य में सम्भवनीय आदर्शों को, भौतिक गतिशील सत्ता का परिणाम मानना, द्वःद्वदाद की एक प्रकार से अवहेलना है न्योंकि द्वन्द्ववाद, जो हो रहा है उसकी, व्याख्या करता है न कि भविष्य की । इतिहास के भावी परिणाम को विचारधारा में पूर्वत: वर्तमान मानना यह एक अयुवित संगत मन्तव्य है। इस प्रकार का विस्वास एक अतिशय प्राकृतिक नियतिवाद को जन्म देता है; क्योंकि ऐसी अवस्था में यह विस्वास उत्पन्न होता है कि कुछ घटनाएँ होकर रहेंगी क्योंकि इतिहास का यही परम लक्ष्य है। इस प्रकार का विश्वास नियतिवाद का परिणाम है। अतएव हम देखते हैं कि मान्त्रीय द्वन्द्रवाद में प्रकृतिवाद, ऐतिहासिक आदर्शवाद और कल्पनावाद का मिश्रण और इस प्रकार के सम्मिश्रण से इतिहास की समुचित व्याख्या नहीं हो सकती। मानसीय द्वन्द्वाद हेगेल के वित्रतिषेधवाद (लॉ ऑफ कस्ट्राडिवशन) से प्रभा-वित था। हेगेल ने बताया था कि विप्रतिषेध से निरन्तर गति मिलती है। किन्तू

ध्यान में रखना है कि भिन्नता और विप्रतिषेध एक चीज नहीं हैं। एक वस्तु किसी अन्य वस्तु से पृथक् या भिन्न हो सकती है; किन्तु जब तक वह उसका निषेध न करे

तबतक विप्रतिषेध नहीं होता है। 'क' और 'क' विप्रतिषेध का उदाहरण है। कलम और पुस्तक एक दूसरे से पृथक् हैं। यदि मार्क्सीय साहित्य का विचारपूर्वक अनुशीलन किया जाय तब भिन्नता, पार्थक्य, विप्रतिषेध आदि शब्दों के प्रयोग में विस्पष्टता नहीं मालूम पड़ती है। पार्थक्य को यदाकदा विप्रतिषेध समझ लिया जाता है। उदाहरणार्थ—आज राजनीतिशास्त्र में राज्य के सम्बन्ध में अनेक विचार हैं, जैसे अरस्त् का प्रस्ताव कि राज्य नैसर्गिक हैं, ईसाई दार्शनिकों का विचार कि राज्य मानव-पतन के कारण उपस्थित किया गया है; अनुबन्धवादियों का विचार कि राज्य की उत्पत्ति इकरार से हुई है; हेगेल के मतानुसार राज्य विश्वातमा का प्रकाशन है; या ग्रीन के मतानुसार राज्य सामान्यहित का बाह्य संरक्षक है। किन्तु इन पृथक् मतों को, एक को दूसरे का ऐतिहासिक कम से विप्रतिषध मानकर सिद्धान्तिनरूपण करना, समीचीन नहीं मालूम पड़ेगा। जैन दर्शन में अनेकान्तात्मक सत्ता की व्याख्या के लिए स्याद्वाद की आवश्यकता पड़ी। वैष्णव दर्शन में चतुर्व्यू हवाद की स्यापना है। स्याद्वाद इतनी दूर तक उपादेय हैं कि वह बताते हैं कि सत्य की व्याख्या विविधवाद से नहीं हो सकती। त्रिविधवाद में एक प्रकार की कृत्रिमता आती है जब समस्तसत्ता की हम इससे व्याख्या करना चाहते हैं।

एंगल्स ने वस्तुनिष्ठ द्वन्द्ववाद और व्यक्तिनिष्ठ द्वन्द्ववाद में अन्तर दिखाते हुए कहा कि पि ला पहले का परिणाम या प्रतिविम्ब है । मार्क्स, काण्ट और हेगेल के जर्भन विज्ञानवाद से प्रभावित होने के कारण ज्ञानप्रक्रिया में मानव मन के सर्जनात्मक रून को स्वीकार करता था। वस्तुतः अनुभववाद के विपरीत काण्ट के आक्रमण का यही जड़ था। मार्क्स ने 'पवारवाख के ऊपर 'थीसीस' में जर्भन विज्ञानवाद के इस ऋण को स्वीकार किया है। किन्तु अज्ञानवंशात् एंगल्स और लेनिन ने फिर अनभववाद को पुनः स्थापित कर दिया; क्योंकि वे दोनों बराबर यह कहते हैं कि बाह्य वस्तुओं का प्रतिविम्ब मानव-मन पर पड़ती है और यही ज्ञान का कारण है। इस प्रकार संवित्शास्त्र की दृष्टि से, जर्मनिवज्ञानवाद प्रभावित मार्क्स और ज्ञानात्मक प्रतिविम्बवादी एंगल्स और लेनिन में अन्तर मालूम पड़ता है। इस प्रकार का प्रतिविम्बवाद या छायावाद एक असंगत सिद्धांत है। मानवमन तो कोई स्वच्छ लेखनपट नहीं है जहाँ बाह्य वस्तुएँ अपना प्रभाव या प्रतिविग्व स्थापित

S. C. Vidyabhusana, Medieval Logic, A History of Indian Logic.

Rarl Marx, Theses on Feuerbach.

Reflex or Image theory of knowledge.

करती है। कुछ देर तक प्रतिविम्बवाद माना भी जाय तो यह स्वीकार करना होगा कि इसके कार्य करने की प्रक्रिया यात्रिक ही हो सकती है। मानसशास्त्र के नियम पेचीदे हैं और किस प्रकार बाह्य वस्तुएँ या उनका प्रतिविम्ब अन्तःमानसीकृत होता है इसको बताना कठिन है। मार्क्सवादी अंत:मानसीकरण की व्याख्या में वर्गमंस्यिति को कारणभूत या माध्यमभूत मानते है। यदि कोई शोषक वर्ग का है तो वह बाह्य वातावरण को दूसरे ही रूप में देखेगा या वह उसको दिखाई पड़ेगा। पुनश्च, यदि कोई शोषितवर्गका है तो उसके मन पर बाह्य वातावरण अन्य प्रकार का ही भाव व्यक्त करेगा । इस प्रकार मनुष्य का दर्गसंस्थान ज्ञानप्राप्ति का माध्यम है, ऐसा विज्ञार मानसीय संविद्शास्त्र का है। १ किन्तु अनेकों अपवाद इस नियम के मिल सकते हैं। संगतराशी करतेवाला सुकरात तथा अभिजातवर्गीय प्लेटो प्रायः एक प्रकार सोचते थे। चश्मा बनानेवाले यहूदी दार्शनिक स्पायनोजा के इस विचार को कि, प्रत्येक विनिध्चितीकरण निजेयकरण है, मध्यवर्ग समर्थक जर्भन प्रोफेसर हेगेल और कान्तिसमर्थक माक्स दोनों अपने तर्क विज्ञान का मूल मानते है। साधु शंकर तथा प्रोक्तेसर बैडले दोनों अव्यात्मवादी थे। इसलिए यह कहना कि मानव की ज्ञानप्रिक्या वर्गनिर्घारित है. ठीक नहीं है । स्वयं मार्क्स, एंगल्स तथा लेनिन का जीवन इस प्रकार के संवित्शास्त्र का घोर विरोधी है। क्यों कि मध्यदर्गीत्यान मार्क्स और लेनिन के मन पर, बाह्यसत्ता अन्य मध्यमवर्शीय पुरुषां की अपेक्षा, भिन्नरूप से प्रकटित हुई ? एंगल्स तो कुछ अंश तक मिलमालिक था और उसके मुनाफे का स्वयं ही उपभोग नहीं करता था, अधितु मार्क्स की भी उस धन से सहायता करता था। इस प्रकार स्पष्ट है कि बाह्य तता की गतिशीलता विनिश्चित नियम से मानदमन की गितशीलता पर व्यक्त होतो है, ऐसी कल्पना युक्तिसंगत नहीं है। वर्गसंस्थान को संवित का कारण या माध्यम बनाने से बहुतर्कणावाद अर्थात् यह विचार कि भिन्न भिन्न वर्ग भिन्न-भिन्न तरीकों से सोचते और तर्क करते हैं, उपस्थित होता है र। कम-से-कम

इस सम्बन्ध में द्रष्टच्य Karl Mannheim, Ideology and Utopia Lukacs, Studies in European Realism, तथा Durkheim, Max Scheler, Child आदि के Sociology of Knowledge सम्बन्धी लेख।

२. Polylogism: इस विचारधारा के विस्तृत विवेचन के लिए द्रष्टिय, Ludwigvon Mises, Human Action; कार्ल मानह यम (Karl Mannheim) की Ideology and Utopia भी महत्त्वपूर्ण है।

विज्ञान की उन्नित इसी पर आश्रित है कि तर्कणा की सर्वेबुद्धिसम्मत प्रिक्रया स्थापित हो। यदि पूँजीवादिदेशस्थ वैज्ञानिकों की प्रिक्रिया से भिन्न प्रिक्रिया सर्वहारा देशस्थ वैज्ञानिकों की होगी तो अणुशास्त्र या अन्यान्य किसी भौतिकशास्त्र का विकास हो ही नहीं सकता। विज्ञान वर्गसंस्थान के सिद्धांत का अत्यन्त अतिक्रमण करता है। मानवस्द्ध्य की समान संवेदनशीलता के कारण रस और अलंकार के सम्बन्ध में साहित्यिक विचार अनेक देशों में भिन्न-भिन्न वर्गस्थ पुरुषों द्वारा प्रणीत होने पर भी प्रायः समान रहते हैं। अरस्तू, भामह, भम्मट और कोचे में विभिन्नताओं के बावजूद भी एक विशाल समानतार्किकता दिखाई पड़ती है। सामाजिक शास्त्रों में, विशेषतः अर्थशास्त्र में, पूजीवादी और साम्यवादी देशों में बहुत अन्तर देखने को मिलता है तथापि समानताएँ भी अनेक हैं। अन्तर प्रस्ताव या निष्कर्ष के क्षेत्र में है, समानता तार्किक प्रक्रिया के क्षेत्र में हैं। दण्ड और बल का नियंत्रण राजनीतिशास्त्र का एक मख्य विश्य है। बहुत-सी विवारधाराएँ इनके संबंध में भी समान होंगी ही क्योंकि मानव का स्वभाव बहुत दूर तक भिन्न-भिन्न वर्गों में एक-सा ही है। अत्यव वैज्ञानिक भीतिकवाद या भीतिकवादी द्वन्द्ववाद के ज्ञानशास्त्रीय तर्कणात्मक सहचर बहुतर्कणावाद का आधार मुझे युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होता है।

द्वन्द्वाद का जन्म यूनानी साहित्य और दर्शन में हुआ। संभवतः दुबांत नाटकों के आधार पर ही उसका दर्शन में प्रयोग हुआ। यूनानी दुखांत वाटकों के अनुसार मानव जीवन एक विशाल काव्यात्मक अनुभित है जिसमें निरन्तर सं र्ष होता है। हृदयमंव पर अनेक परस्पर विरोधिनी भावनाएं अपना नृत्य दिखाती हैं और फिर अप्रतिहार्य अनिषद्ध नियतिशक्ति (जिसे यूनानी भाषा में 'मोयरा' कहते हैं) अपना सर्वत्र नियंत्रण स्यापित करती है। इस साहित्यिक संभाषण का तार्किक और दार्शनिक स्वाग्रण सुकरात, प्लेटो, अरस्तू आदि ने किया। काण्ट तक द्वन्द्वाद का स्वरूप मूलतः तार्किक था। हेगेल और मानर्स ने उसका सत्ताशास्त्रीय प्रयोग शुरू किया? दोनों ने द्वन्द्वाद के संवर्शत्मक सामाजिक रूप का निदर्शन कराया। हेगेल के मतानुसार राष्ट्रीय युद्ध इतिहास की द्वन्द्वात्मक गतिशीलता का प्रतिकत्त है। इस प्रकार युद्ध को मानव-सभ्यता में उन्नति का वाहक मानकर उसने कहा कि युद्ध विलक्षल बुरे नहीं ह और उनमें नैतिक आदर्शवादिता भी अंतर्भूत है। अवंशित्वशालिनी द्वन्द्व-प्रक्रिया का यदि राजनीतिक समानांतर हेगेल के मत में राष्ट्रीय युद्ध है तो मार्क्स

१. Moira.

२. Logical रूप से Ontological रूप की प्राप्ति।

a. Hegel, Philosophy of Right.

के मतानसार वह समानांतर, वर्गसंघर्ष है। राज्य के विकास में हम युद्ध और वर्गसंघर्ष को कारणभूत मानते हैं; किन्तु एकमात्र कारण नहीं। मानवजीवन में भावनाओं का सतत घातप्रतिघात तो वास्तविक मालूम पड़ता है; परंतु द्वस्द्ववाद का सामाजिक परिणामभूत राष्ट्रीय युद्ध या वर्गसंघर्ष को मानने से इतिहास में अतिरंजित शिक्तवाद को परिगहीत करना होगा। इस प्रकार, हेगेल और मार्क्स की द्वन्द्वातमक व्याख्या में ईप्तीत या अनीप्तीत किसी भी तरह हो, उस दण्डवाद और बलवाद की प्राप्ति होती है जितके यूरोपीय सन्देशवाहक थूरीमाकस, मैकियावेली और हाव्स थे।

यद्यपि मार्क्स ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ कैपिटल, प्रथम भाग में कुछ अंश तक द्वन्द्ववादात्मक पद्धित का आश्रम लिगा है, तथापि उस ग्रंथ की भूमिका से ऐसा लगता है कि द्वन्द्ववाद को कुछ दूर तक मानो वह खिजवाड़ समझता हो। उसने कहा है कि मल्य के सिद्धांत वाले अध्याय में मैंने यत्र-तत्र हेगेल की द्वन्द्ववादी शब्दराशि से खेल किया है। इस सम्बंध में जिस अंग्रेजी शब्द का वहाँ प्रयोग हुआ है, वह है 'कोक्वे-टेड।' इसका अर्थ होता है, खलना, मजाक करना, अगम्भीर होना। त्रिविधवाद के अतिरंजित प्रयोग को मैंने पहले बौद्धिक खिलवाड़ कहा था। अब मार्क्स के अपने निजी लेखन से मेरे कथन की पुष्टि होती है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि राजनीतिक आन्दोलन की पुष्टि के लिए एक सबल साधक होते हुए भी द्वन्द्ववाद शास्त्रीय दृष्टि से असंगत है। मनुष्य अनेकविध वस्तुओं के जंजाल से ऊब कर उनकी एक साधारण सरल व्याख्या चाहता है। द्वन्द्ववाद एक समग्रात्मक सिद्धांत ह। मौतिकशास्त्र, प्राणीशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनो-विज्ञान, धर्मशास्त्र, दर्शनशास्त्र, इन समस्त विषयों की गुत्यि को सुलझाने का इसके पास एक रामबाण है। यह इसकी दृष्टि में अवूक है और सर्वत्र इसका प्रयोग हो सकता है। सत्ता और गतिसातत्य की एकाकारता मानकर माक्सीय द्वन्द्ववाद मानव-समाज में गति को वर्गसंवर्ष के द्वारा अभिव्यक्ति मानता है। और सप्रकार वर्ग-

The mystifying side of the Hegelian dialectic I criticised nearly thirty years ago, at a time when it was still the fashion... I therefore openly avowed myself the pupil of that mighty thinker and even here and there, in the chapter on the theory of value, coquetted with the modes of expression peculiar to him (Marx, Capital प्रम

संवर्ष का यह महान् मं , ऐसा दावा करता है कि जिस राज्य मीमांसा की समुचित इयत्ता और इद्दुवता कौटिल्य, प्लेटो, अरस्त, एक्वायनास और रूसो नहीं बता
सकते, 'उसको याथातथ्य बता देगा । इस प्रकार का प्रचण्ड अशावाद ही द्वन्द्ववाद के प्रभाव और प्रचार का मूल स्रोत हैं । इस प्रकार का जबरदस्त दावा करना
साधारणतः मानवबुद्धि को बहुत प्रभावित करता हैं । किन्तु विचारने की बात है
कि अभी सत्तर वर्षों में मार्का की मृत्यु के अनन्तर जो राजनीतिशास्त्र या समाजशास्त्र
में प्रगति हुई हैं, वह सब, द्वाद्वाद से, यही नहीं कि किचिन्मात्र भी प्रभावित न
हो, अपितु किसी-न-किजी प्रकार उसका विरोधी भी है । क्या मार्क्स वेबर, इरखायम,
परेटो, हाबहाउस, द्वन्द्वादी हैं ? व्या यह ठीक नहीं है कि समाज और राज्य के विषय
म हमारा इनके अनुसन्धानों से ज्ञान—वर्धन हुआ है ? व्या सिगमंड फायड या जान
डिवी द्वन्द्वादी हैं ? व्या

इस प्रकार स्पष्ट हैं कि द्वन्द्ववादिनी पद्धित में अनेक किमयाँ हैं। तथापि इस का मुख्य महत्त्व इसी में है कि इसने गित पर बल दिया है। मानव इतिहास की गित—शीलता पर बल देने का जबरदस्त विचार जर्मनी के ऐतिहासिक अर्थशास —सम्प्रदाय में पाया जाता ह। मानसं वेबर तथा आलफें वेबर भी ऐतिहासिक पद्धित का समर्गन करते ह, यद्यपि मानस वेबर अपनी ऐतिहासिक पद्धित का 'आयिडियल टिपिकल' पद्धित से भी समन्वय करता है। जर्मन समाजशास्त्री सिमेल तथा उन्नीसवीं शताब्दी के समाजशास्त्री प्रायः सब ही ऐतिहासिक पद्धित का समर्थन करते हैं। इसिलए मानव इतिहास सतत गितशील, परिवर्तनशील, परिणामी है, द्वन्द्ववाद का यह सिद्धान्त, ऐतिहासिक पद्धित में भी परिगृहीत है। जिस आधारभूत ऐतिहासिक पद्धित का समर्थन लियोपोल्ड फान रान्का, रोसचर, श्मौलर आदि ने किया है, में

L. T. Hobhouse, Mind in Evolution, Morals in Evolution, Development and Purpose, Social Development, Social Evolution and Political Theory.

R. Sigmund Freud, Moses and Monotheism, Totem and Taboo; John Dewey, German Philosophy and Politics, Human Nature and Conduct, The Public and its Problems, Individualism old and new.

N. G. Spykman, The Social Theory of George Simmel.

उस पद्धित का न कि उनके निष्कर्षों का समयन करता हूँ। हैं ऐतिहासिक पद्धित के खण्डन में इन्द्रवादियों का कहना है कि यह केवल ऋजुरेखात्मक विकास का समर्थन करता है और इसमें संवर्ध, क्रान्ति आदि के लिए स्थान नहीं है। में सम— झता हूँ कि मार्क्ष का, संगर्ध और सामाजिक क्रान्ति का समर्थन, इन्द्रवादिनी पद्धित का परिणाम नहीं है। क्रान्तिवाद और इन्द्रवाद में कोई अवश्यम्भावी सम्बन्ध नहीं है। आमूलक्रांति का समर्थन करनेवाले क्रोपाटिकन और मायकेल बाकुनिन इन्द्रवादी नहीं थे। रेतिहासिक पद्धित को मानने पर भी हम इतिहास के क्रांतिपूर्ण अवसरों की—उदाहरणार्थ, फ्रांतीसी और क्रांतियों की-व्याख्या कर सकते हैं। संघर्ष और हिंसा को इतिहास में आवश्यक बताने के लिए इन्द्रवादी होना आवश्यक नहीं है। नाजी जर्मन विचारक आल्फेड रोजनवर्ग या कार्ल शिमट आदि, विना इन्द्रवादी हुए भी हिंसा, मानव जातियों, में सतत संघर्ष आदि का समर्थन करते हैं। अत्यव्य सामाजिक क्रांति का प्रचार कोई इन्द्रवाद का ही आवश्यक अंग है, ऐसा नहीं कहा जा सकता।

तथापि इतना कहा जा सकता है कि मार्क्सीय मौतिक द्वन्द्ववाद ने गित, परिवर्तन् शीलता, समुद्भव और विनाश, इन शब्दों पर इतना बल दिया है कि केवलमात्र एक पूर्ण प्रत्यय या नियति या जागितिक भाग्य से इतिहास को व्याख्येय करनेवालों को एक बड़ी जबर्दस्त चुनौती का सामना करना पड़ा है। मार्क्स के मत में मनुष्य की आधारभूत उत्पादन-शिवतयाँ इतिहास की नियामिका है, न कि आकाश में वैठा हुआ बीणा बजानेवाला कोई खुदा या ईश्वर । इस प्रकार की विचारधारा से एक ऐतिहासिक यथार्थवाद को बलप्रदान अवश्य हुआ है। जिस कुत्स्नपद्धित का दार्शनिक राजगीतिशास्त्र समर्थन करता ह, वह बहुत व्यापक है। इन्द्रवाद की किंचित् विशेष-ताओं का अपने में अन्तर्गीव कर वह अधिक समग्रात्मक पद्धित का समर्थन करती हुई मानव की सामाजिक प्रकियाओं की व्याख्या करती है। इस कुत्स्नता के अन्वेषण में अब हम राजनीतिशास्त्र का विज्ञान से क्या सम्बन्ध है, इसकी विवेचना करेंगें।

Leopold von Ranke, Roscher, Schmoller.

Ricolas Berdyaev, The Russian Idea.

हिस्त पद्धित के समर्थन के लिए ब्रष्टच्य-Kurt Lewin, "Cassirer's Philosophy of Science and Social Sciences". The Philosophy of E. Cassirer पृष्ठ २७१-२८६, Ibid, A Dynamic Theory of Personality, (न्यूयाक १६३६)

## (घ) राजनीतिशास्त्र ग्रौर विज्ञान।

विज्ञान शब्द का साधारणतः तीन अर्थों में प्रयोग मिलता है। इसका एक सीधा अर्थ है--विशेष ज्ञान। इस अर्थ में आत्मा, योग, ब्रह्म आदि के तात्विक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं और सी अर्थ में गीता में कहा है कि ज्ञान, विज्ञान और आस्टिइय बाह्मण के स्वभावज कर्म हैं। इसी अर्थ में श्रीवृष्ण अर्जुन को विज्ञानसहित ज्ञान की शिक्षा देने का उद्योग करते हैं। विज्ञान का एक दूसरा अर्थ है वृद्धि। तैत्तिरीय उपनिषद में इसी अर्थ को व्यक्त करने के लिए पंचकोश दिवेचन में मनोमयकोश और आनन्दमय कोश के बीच विज्ञानमयकोश को स्थान दिया है। आधुनिक काल में विज्ञान का प्रयोग भौतिकशास्त्रों के लिए जाता है। सोलहवीं शताब्दी के बाद से भौतिक विज्ञान की अभतपूर्व उन्नति हुई है। और आज अप्रतिहत गति से तन क्षेत्रों का अवगाहन विज्ञान कर रहा है। प्राचीन भारत में भी भौतिकज्ञान के कुछ अंशों का बहुत विकास हुआ था। विशेषतः बीजगणित, खगोल, आयुर्वेद आदि में हिन्दुओं का उत्कर्ष प्राचीन और मध्यवालीन जगत की अप जातियाँ भी स्वीकृत करती थीं। चीन में भी कृछ यात्रिक दुकला की उन्नति हुई थी। मिश्रदेशवासियों ने भी गणित, रेखागणित और वास्तुविद्या में उन्नति की थी। किन्तु आधुनिक विज्ञानशास्त्रों की अपरिकल्पित उन्नति का बीज अाजकल के समीक्षक, प्राचीन यूनानियों की तर्कपद्धित में ही देखते हैं। ह्वायटहेड का कहना है कि प्राचीन यूनानिवासियों के कार्यकारणभाव के दियम में ही आविनिक विज्ञान का बीज है । कुछ लोग अरःतू की तर्कपद्धति में आधुनिक विज्ञान का जन्म खोजते हैं। किन्तु यदि तार्किक ती श्णता से विज्ञान का समुद्भव हो सकता था तब तो अतंग, ि इताग, धर्मकीति तथा वात्स्यायन, गोश, जरदीश आदि महान नैयायिकों और तांकिकों के इस देश में उत्पन्न हुए, तथापि दिज्ञान की उन्नति यरोपीय सभ्यता की ही दी हुई वस्तु है। कुछ यरोपीय आलोचकों का कहना है कि यद्यपि अन्य प्राच्य देशों में विलक्षण दर्शनिक उत्पन्न होने पर भी तथापि स्वतंत्ररूप से विद्यसम्मत तार्किक पद्धति का विकास थेट्स से लेकर आकामिडीज पर्यन्त यनानी विचारक ही कर सके। इसके विभरीत रूती दार्शनिक निकोलास बर्जायभ ईसाई धर्म के अन्दर ही अध्वितक विज्ञान का मूल खोजता है। उसके मतानुसार ईसाई धर्म ने मनुष्य को आत्मचैतन्य प्रदान किया। उसके पहले मानव, प्रकृति तथा आसूरी

१. A. N. Whitehead, Science and the Modern World ( प्रथम अध्याय "The Origins of Modern Science")

<sup>7.</sup> Nicolas Berdyaev, The Meaning of History.

सामान्य नियमों से मन्तीय नहीं कर सकता। है इन मामान्य नियमों की, अधिक बौद्धिक नीक्ष्णता से, कायकारणाश्रित नियमों में परिवर्तित करना होगा। महान ऑस्ट्यी भौतिकवास्त्रवता और दार्शिक मास्य का कहना था कि भौतिकवास्त्रों में केवल इल्डियमित्रकृष्ट तत्त्व का ही जान होता है। ३ आशिक हा से, काण्ट्रप्रतिपादिन, यस्त और मलवस्त (फरोमना तथा थिय-इन-इटमेल्फ) के प्रांस ब अन्तर को ही माख बार्जनिक के बदल वैज्ञानिक, रू। दे रहा था। आजकल संख्याशास्त्र से प्रभावित हांकर कुछ विचारक ऐसा कहते हैं कि कार्यकारणनियम के बदले सहसंबंध (कॉरिलेशन) का अनुवान करना चाहिए, । सामाजिकशास्त्रों पर इस सहसंबंधवाद का गहरा प्रभाव पड रहा है - । वजान और सामाजिकशास्त्रों में परम मूल कारण का हम अन्वेरण नहीं करते। किन्त्, यदि कुछ वस्तुओं से कोई किया कराई जाय नो उसका निश्चिन फन होगा ौर यदि इस प्रकार की सब बातें कालान्तर में फिर भी उपस्थित हो तो पनरपि वही फल होगा-यही विश्वास विज्ञान का मल है। मेरी समझ में, यदि सुप्रकार का विवार दुर्ग से नहीं ग्रहण किया जायगा ता समस्त शास्त्र बाल की भीत पर खड़े है, ऐसा मानना होगा। शास्त्रीय ज्ञान का लक्षण ही है कि भविष्य के विषय में वह जानकारी करावे और फिर मन्ष्य को ऐसी शक्ति दे कि वह आगामी विषयों पर यथासाध्य नियंत्रण कर सके। यदि वायुशास्त्र के नियमों की हमें जान-कारी नहीं होगी और यह व विश्वास नहीं हो कि जो नियम आज कार्य कर रहे है. वे भविष्य म भी करेंगे, तब हमें वाषयान चलाना बंद करना होगा । समस्त मानव ■यवहार इसी विश्वास पर आश्रित है कि जो नियम आज कार्य कर रहे है, यदि तार्किक दिष्ट से उन्हें समझने में कोई भूल नहीं है, तो वे भविष्य में भी कार्य करेंगे। समस्त भत और प्रकृति के संगंत्र महम इतीलिए जान प्राप्त करना चाहते हैं कि उनसे हमारा भावी व्यवहार विशेष कुशलतापूर्ण हो। है कार्यकारण भाव का नियम ज्ञान

Max Planck, The Universe in the Light of Modern Physics. Susan Stebbing, Philosophy and the Physicists 902, 8531

R. Ernest Mach Mechanics, A Historical and Critical Account of its Development.

<sup>3.</sup> S. Rice, The Quantitative Method in Politics; M. T. Collins, "The Mechanical Versus the Statistical Interpretation of Natural Law", Philosophical Review, Vol. XXX.

X. Bridgeman, The Logic of Modern Physics.

का आधार है। मनुष्य के साधारण व्यवहार में इसका सतत समर्थन हो रहा है। जगत् का क्या मूल कारण है, इस दार्शनिक पचड़े में अभी हम नहीं पड़ेंगे। एलेक्ट्रन कितनी दूर तक कार्यकारण भाव का अनुमोदन करता है, इसपर निश्चयारमक रूप से अभी नहीं कहा जा सकता है। किंतु सामाजिक और राजनीतिक जगत् का अध्ययन हो बताता ह कि मनुष्य के साधारण व्यवहार में इस व्यापक नियम को मान बिना कोई कार्य नहीं हो सकता । ऐसे सुस्पष्ट ओर स्वतः सिद्ध बात को प्रमा-णित करने के लिए किसी वैज्ञानिक की शरण ग्रहण करने की हमें जरूरत नहीं है। सामाजिक और राजनीतिक विषयों और व्यवहारों के अनुशीलन में हमें सर्वदा इस नियम को मानकर ही चलना पड़ेगा। विज्ञान के सबंब में वैज्ञानिकों में एकमत तो ह नहीं। कुछ वैज्ञानिक कार्यकारण भाव का समर्थन करते हैं, कुछ खंडन। कुछ वर्शों के बाद फिर विज्ञान अपना विवार उजट सकता है। महान् वैज्ञानिकों के भाष्यकर्ताओं में भी मतभेद है। ऐती हालत में सामाजिकशास्त्रों को निरर्थक, विज्ञान से अपना संग्रंव नहीं जोड़ना चाहिए। मानविकयाकलाप के संबंध में जो कुछ साहित्य उपलब्ध है, उससे यही प्रमाणित होता है कि निश्चित पूर्व वर्ती वस्तुओं का पश्चात्वर्शि वस्तुओं पर निश्चित प्रभाव होता है ओर बुद्धिप्रयोग से हम इसे समझ सकते ह । यदि भविष्यं में सामाजिक शास्त्रों ने इस नियम को छोड़ा तब भयंकर शास्त्रीय खारा उत्तरेगत ही जायगा और अनशीलन की प्रवृत्ति ही दब जायगी।

यदि मोतिक विज्ञान का मल उद्दश्य ह—वस्तुजगत् के संबंध में सार्वकालिक सवसामान्य नियमों की प्राप्ति तो राजनीतिशास्त्र का लक्ष्य है मानव के। राजनीय व्यवहारों और कार्यों के संबंध में एकदेशीय नियमों का निर्माण, यद्यपि अन्तरराष्ट्रीय-वाद के विकास के कारण अब शर्नै:-शर्नै: हम मानव जगत् के विषय में भी सोचने लगे ह। पानी कैसे बना है, इसकी रासायनिक किया के संबंध में जो नियम बनेगा, वह मिस्त्र देश, भारत और किनंगैण्ड के पानी के विषय में लागू होगा। रूप और अमेरिका दोनों में सात और पाँच मिलकर वारह वनेंगे। चीन और आयरलैंड दोनों में एक त्रिभुज के तीनों कोण मिलकर दो समकोण के बराबर होंगे। किनु शासन-प्रणाली के संग्रंथ में इस प्रकार का सर्वसामान्य नियम नहीं बन सकता। स्वष्ट है कि विज्ञान, राजनीतिशास्त्र को अपेक्षा अपिक सैद्धान्तिक और सामान्य है। इसी कारण विज्ञान के नियम देशकान्न के व्यवधान से परिच्छन नहीं रहते।

R. M. Maciver, Social Causation.

Rant, Perpetual Peace, Rabindranath Tagore, The Religion of Man.

किंतु प्रायः अवतक के समस्त, राजनीतिक शास्त्रों के नियम देशिवशेष या सभ्यता विशेष के लिए ही लागू होते हैं।

भौतिक विज्ञान नैतिक और भावनात्मक दुष्टियों से निर्पेक्ष है । प्रयोगशाला में हम जिस वि य का अन्संबान करते हैं, उनके प्रति कोई भावनात्मक आकर्षण हममें नहीं रहता है। अनुसंवान के फलस्वरूग जो निष्कर्व और नियम निकलते हैं, उनसे हमारा कोई रागात्मक तादात्म्य नहीं होता है। यदि कोई गणितशास्त्री अपने अत-संगान से यह प्रनाणित कर दे कि समद्भिवाहित्रभूज के घरानल पर के कोण बराबर नहीं होते हैं तो हमें इससे कोई राग या द्वेप नहीं होगा; किन्तू सामाजिक शास्त्रों में हम इस प्रकार की निरपेक्षता का अनुवर्तन नहीं कर सकते । पानीपत की तीसरी लड़ाई, पलासी का युद्ध, गांधी जी की दण्डीयात्रा, इन सब घटनाओं का हमारी रागारिमका वित्तियों से गहरा सम्बन्ध है। यदि हम हिन्दू है और कांई इतिहासवेता यह सिद्ध करता है कि पाणिनि की अष्टाध्यायी या ग्रंथों में गणांत्र का जलतेख ह तब हम प्रसन्न हो जाते हैं। मौर्यकालीन भारत के सर्वविय उत्कवं पर हमें प्रपत्नता और १८५७ के पराजय पर हमें विशाद होता है। निपाही विद्रांह की यदि कोई ऐति अतिक स्वांत्रता का प्रयम व्यापक अन्दोलन सिद्ध कर दे तो हमें आद्धाद होता है। किन्तू यदि टोलेमी के भूकेन्द्रप्रतिपादक सिद्धांत के बदले कांगरनिकसका सूर्व केन्द्रप्रतिपादक उपस्थित सिद्धांत किया जाता है तब हमारी मावना में कोई उत्तेजना नहीं होता ह। विज्ञान विशुद्ध बुद्धि के विलास का परिणाम है किन्तू सामाजिकशास्त्रों में भावनासमन्वित बद्धिको कार्य करना पड़ता है। सामाजिक जगत में मनव्यों से हमारा कार्य पडता है। प्राणिशास्त्र को छोड़कर ायः अन्य समस्त वैज्ञानिक शास्त्रों में हम निर्जीवादायों से व्यवहार करते हैं। भावनात्रशन मनुष्य, राजनी तक जगन का केन्द्र-विनद् ह, इसलिए राजनीतिक व्याख्यानों में-चाहे वह पेरिविनज, लिकन, गांधी या हिटलर का व्याख्यान हो, मानव के हृदय को स्वर्श करने का प्रयान स्वष्ट दिखाई देता है। जब हम भौतिकविज्ञान से सम्बद्ध शब्दों का उच्चारण या व्यवहार करते हैं, जैसे-अण, प्रव्य, वेग, आदि, तब कोई उपादेय या अनुपादेय की भावना हमारे अन्दर नहीं आती है। किन्तू स्वतंत्रता, साम्यवाद, प्रजातंत्र ये सब जगादेयतागींमत शब्द है। यदि किसी ने कहा 'मुते या तो स्वतंत्रता दो या मृत्यू', यदि किसी ने आवाज लगाई 'मातुभूमि की स्वतंत्रता खतरे में हैं', यदि किसी ने कहा कि 'अत्याय, तानाशाही तया बर्बरता से प्रजातंत्र की रक्षा के लिए यह मुद्ध हो रहा है', तब न अवस्थाओं में देश का यवकवन्द उत्साह और जोश से भर जाता है। अतर्व कभी-कभी कहा गया ह कि राजनीतिशास्त्र के विषय भावनाकांत हैं। इतिहास की स्नति में और परम्पराओं से ही राजनीतिक जगत् का निर्माग होता है। और न स्वतियों और परम्पराओं के साथ हमारा गहरा भावनात्मक सम्बन्ध है। जर्मनी में कुछ ऐतिहासिकों और विधिशास्त्र-वेताओं ने नेपोलियन के विधिशास्त्र के प्रयोग का इसी आधार पर खंडन किया कि विधि का सम्बन्ध ऐतिहासिक धारा से है। विधि कोई लोहे की गाड़ी नहीं है कि जब जहाँ चाहें उसे ले जाँय। भावनासन्निविष्ट, परम्पराप्राप्त वातावरण में ही विधियों के उत्थान और पतन होते हैं। अत्र व स्पष्ट है कि विज्ञान में बौद्धिकता, तार्किकता, वस्तुनिष्ठता और भावनानिरपेक्षता का प्राबत्य है, दूसरी ओर राजनीतिक शास्त्र में भावनायुक्त बौद्धिकता, परम्परास्मृतिनीत्यनुरागिता तथा व्यक्तिनिष्ठता के दर्शन होते हैं।

किन्तु यद्यपि व्यक्तिनिष्ठता के आबार के कारण राजनीतिशास्त्र भौतिक विज्ञान से पृथक् है, तथापि यह व्यक्तिनिष्ठता साहित्य की व्यक्तिनिष्ठता की तुलना में सीमित है। वस्तु को अतिरंजित उपासना की प्रतिकिया में ही व्यक्तिनिष्ठता या आत्मनिष्ठता का प्राद्धनीव होता है। साहित्य हमारे हृदय की रागात्मक भावनाओं का बाह्य प्रकटी-करण है। साहित्य में संवेग और वृत्तियों का यथातथ्य अधिकतम यादृच्छिक रूप से वर्णन ही आदर्श माना जाता है। साहित्य की आत्मनिष्ठता कल्पनाप्रसूत और भावना-संदिलष्ट होती है। राजनीतिशास्त्र आत्मभावापन्न मानव के संतुष्ट और संगठित सामा-जिन्न जोवन को संगव बनाना चाहता ह। मानव की आत्मनिष्ठा का रागात्मक यादृच्छय इतका अनीष्ट नहीं है। इसका लक्ष्य है समाज और राष्ट्र की वैश्वी स्थिति उत्पन्न करना जिसमें व्यक्ति निर्भय होकर अपनी आवाज का लोककल्याण के निमित्त प्रयोग कर सके। समाज और राष्ट्र, मानव के अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य और आत्मप्रकाशन के अन्य साधनों पर निर्मवण स्थापित न कर सकें; किन्तु परमार्थनिमित्तक उनका प्रयोग हो सके, यही राजनीतिशास्त्र का लक्ष्य है। संक्षेप में कहा जा सकता ह कि यदि विज्ञान पूर्णतः वस्तुनिष्ठ है और साहित्य पूर्णतः आत्मिनिष्ठ है तो राजनीतिशास्त्र का मध्यमवर्ती स्थान है।

वैज्ञानिक पद्धित का, राजिशिक्षास्त्र संग्री ज्ञान प्राप्त करने के लिए, प्रयोग, पूरी में पुरिद्यान के बाद ओक विवारकों ने किया है। प्राचीनकाल में इसका अत्यन्त सीमित उपयोग ही संभव था; क्योंकि विज्ञान ही अभी शैशवावस्था में था। प्लेटो अपने समय का महान् गणितज्ञ था। रेखागणित के ज्ञान को दर्शन—शास्त्र का वह अनिवार्य संबल मानता था। अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में यत्रतत्र उसने गणितग्रास्त्र का सहारा लिया है। उसके मतानुसार ज्ञान के तीन साधन हैं, मानव आत्मा का त्रिविध स्वरूप है, मानव समाज का त्रिविध आधार पर निर्माण हुआ ह और राजिशितक शासन-प्रक्रिया भी तीन प्रकार की है। कुछ आलोवकों का ऐसा मन्तव्य है कि 'त्रित्व' का इतना सर्गविश्र और व्यापक प्रगोग प्लेशे के उत्तर रेखागणित का प्रभाव व्यक्त करता है। परम दार्शनिक तत्त्व—शिवप्रत्यय का

-अवशोग प्राप्त करने के लिए गणितशास्त्र और अन्य भौतिकशास्त्रों के शान को उमने अनिवार्य घोषित किया हूँ। जिस प्रकार कुछ स्वतःसिद्ध प्रस्तावों को सानकर रेवा-गणित के समस्त साध्य सिद्ध किये जाने हैं, उसी प्रकार मानव-स्वभाव को सदसद्विके सम्पन्न मानकर राज्य के उन्नव और स्वरूप का वर्णन प्लंटो ने किया है। यदि प्लंटो गणितशास्त्री था तो अरस्त प्राणिशास्त्रवेत्ता। प्राणियों का वर्गीकरण, प्राणिशास्त्र की मुख्यप्रणाली है। एक वंशानिक की अनामित्त को अपनाकर तत्कालीन एक सो अट्डावन शासन-पद्धतियों का पूरा विवर्ण प्राप्त कर उनके वर्गी करण के आधार पर शासन-पंत्री अपने निष्कर्णों को स्थापित करने का यन्त अरस्तू ने किया। र

मध्यकालीन जगत् मुख्यतः ईसाई धर्म की धारा से प्रभावित था। बाइविन प्रांतत सिद्धान्तों का बौद्धिक दृष्टि से समर्थन ही उसका मुख्य कार्य था। अतएब उस काल में बज्ञानिक पद्धित के प्रयोग में कोई उन्नित न हुई। स्वयं विज्ञान भी अध्यक्ष्मार्थियान यूरोप में कोई उन्नित न कर सका। यूरोपीय पुनरुत्थान के बाद, (और अंशतः शिशु पूर्णीवाद की बढ़ी हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए) विज्ञान की अपरिकित्पित उन्नित हुई। सत्रहतीं शताब्दी तक, लियोगाडों, गंलीलियों और न्यूटन उत्पन्न हो चुके थे। उनकी पद्धित का व्यापक प्रभाव पड़ा। हाक्स तत्कालीन विज्ञान से प्रभावित था और स्वयं एक भौतिकशास्त्रवेत्ता भी था। भौतिकशास्त्रव पर उसने लैटिन भाषा में एक पुस्तक भी लिखी है। वह सार्वित्रक गतिशोलता के सिद्धान्त को मानता था। इसी पदार्थशास्त्रीय नियम पर उसका मनोविज्ञान आधित था। मानव मन को उसने गतिशील माना। बाह्य गति का प्रभाव मनोगति पर पड़ता है और समस्त उद्धेकों, संवेगों और ज्ञान का यही कारण है। पदार्थशास्त्रानुमोदित मनो-विज्ञान के आधार पर उत्तने अपना राजनीतिशास्त्र बनाया। उसके अनुसार मनुष्य की कार्य-प्रणाली, शिवत के सतत अनुसंधान का प्रभाव व्यवन करती है। मानव अतिशय भयत्रस्त है। इसी विकराल प्राकृतिक अवस्था से त्राण पाने के लिए राज्य

Resistotle, The Constitution of Athens.

P. Dampier, A History of Science.

Hobbes, De Corpore (१६४४)

Hobbes, De Homine (१६४०), The Citizen (१६४२) Elements of Law, Leviathan. हाइस के अनुसार "Political Science consisteth in certain rules, as doth Arithmetique and Geometry, not in practice conly."

.का उद्भव हुआ है । अतः हादस के राजनीतिशास्त्र का आधार उसका मनोविज्ञान और उसके मनोविज्ञान का आधार उसका पदार्थशास्त्र है ।\*

विज्ञान की अभृतपूर्व उन्नति का एक और व्यापक प्रभाव सत्रहवीं शताब्दी के राजनीतिशास्त्र पर पड़ा। यरोप में स्टायकमतावलं वियों के समय में नैसर्गिक नियम का सिद्धांत विक-सित हुआ। सिसेरो आदि का मत था कि प्रकृति में एक स्वाभावनिर्यत व्यापक नैतिक िनयम है। किसी भी राजकीय प्रणाली को इसका उल्लंबन नहीं करना चाहिए। धार्मिक शब्दराशि से आवृत्त होकर नैसर्गिक नियम का यह सिद्धांत मध्यकालीन ईसाई लेखकों में भी पाया जाता है और संत टामस अक्वायनास तो इसका प्रबल समर्थक था। रे जिस प्रकार ऋत के सर्वतोग्राही और परिन्यापक विराटरूप की कल्पना येद और वेदान्त में मिलती हैं, उसी प्रकार की कुछ भावना यरोप में नैसर्गिक नियम के संबंध में प्राप्त होती है यद्यपि गहराई से देखने पर कुछ अन्तर भी विदित होते है। सोलहवीं और सत्रहवीं शताब्दी के विज्ञान के अभूतपूर्व अभ्युदय का प्रभाव इस नैसर्गिक नियम के सिद्धांत पर भी पड़ा। , अबतक प्रकृति की या तो नैतिक कल्पना की गई थी या ऐसा विचार रक्ला गया था कि वह ईश्वरीय शक्ति के अन्तर्भत है। अब ऐसा विचार आया कि यह नैसर्गिक नियम भी अन्य विज्ञानसम्मत नियमों के . समान है । इससे इसकी व्यापकता में कोई अन्तर नहीं आया । परन्तू जिस नियम की अबतक नैतिक या धार्मिक दिष्टिकोण से कल्पना की गई थी, उसका अब वैज्ञानिक निदर्शन किया गया। वैज्ञानिक परिमाणात्मक आधार पर कल्पित नैसर्गिक नियम का सिद्धान्त सत्रहतीं शताब्दी में और आंशिकरूप से अट्टारहतीं शताब्दी में प्रचलित

- Catlin, Hobbes; John Laird, Hobbes. Leo Strauss, The Political Philosophy of Hobbes, F. Brandt, Thomas' Hobbes, Mechanical conception of Nature, Tonnies, Hobbes, Leben und Lehre.
- R. W. Carlyle and A. J. Carlyle, A History of Medieval Political Theory in the West, पाँचवाँ और छठा खण्ड; E. Troeltsch, The Social Teaching of the Christian Churches; R. L. Poole, Illustrations of the History of Medieval Thought; Aquinas, De regimine principum, Summa Theologica.
- E. Cassirer "The Renaissance of Stoicism and Natural Right Theories of the State", The Myth of the State.

रहा। डविड ह्यूम, हेगेल और वेंथम ने इसका खंडन किया। परन्तु वंज्ञानिक पढिति के राजनीतिशास्त्र पर प्रभाव का एक जबर्दस्त उदाहरण नैसर्गिक नियम के सिद्धांत का वह रूप है जो स्पायनोजा,ग्रोशियस, पुफेन्डार्फ आदि में मिलता है।

उन्तीसवीं शताब्दी में भौतिकशास्त्र का व्यापक प्रभाव सामाजिक शास्त्रों पर पड़ा। वाल्टर बेजहाट ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था— 'पदार्थशास्त्र और राजनीति', यद्यपि मुख्यतः उसमें उसने प्राणिशास्त्र और राजनीतिशास्त्र का सम्बन्ध बताया था। साजशास्त्र का प्रसिद्ध आधुनिक जन्मदाना अगस्त कास्ट भी पदार्थशास्त्र की पद्धति से प्रभावित था। समाजशास्त्र (सोशियोनौजी) नाम चुनने के पहले उसने सामाजिक पदार्थशास्त्र (शोसल फिजिक्स) नाम चुना था। अभौतिकशास्त्रों की पद्धित के राजनीतिशास्त्रीय प्रयोग ने मानव संसार और जागितक नियमों के बीच सानव्य की दृढ़ किया। अर्थात् सानव-जगत् आतेशय विलक्षण नहीं है, ऐसा विचार माना जाने लगा। प्रकृति और मनुष्य में बहुत कुछ सा व्य है। स प्रकार के सानव्य और मादृश्य का विचार, भौतिकशास्त्र की देन है। हर्बर्ट स्पेन्सर ने शास्त्रों का एक प्रक्रम उपस्थित किया है। इसमें समाजशास्त्र को मानवज्ञान का प्रकृत्यक्ष्य मानने हुए, भी अन्य भौतिकशास्त्रों से उसका सम्बन्ध स्पट्ट है।

डाविन के विकासवाद की घोषणा यूरोपीय ज्ञान के इतिहास में एक अत्यन्त महत्त्वार्ण घटना है। इसके निष्कर्यों का तत्कालीन धर्मवादियों के लिए कान्तिकारी महत्त्व हुआ। निष्कर्यों से कम कान्तिकारी उसकी प्रणाली मिद्ध न हुई। क्रिमक विकासनशीलता, न कि सतत ऐक्यकारिता, जगत् का नियम है, ऐसा विचार बड़ा प्रभावशाली सिद्ध हुआ। विकासवाद ने अन्य शास्त्रों को भी विकासवादिनी पद्धित का अवलम्बन करने को बाध्य किया। विकासवाद के प्राण्युत्क्रमणवाद को अस्वीकार करते हुए भी बहुत से धार्मिक समाजवेत्ताओं ने विकास की साधारण प्रक्रिया को ग्रहण किया। सरलता, एकरसता और अल्पवैभिन्य से पेचीदगी, निगृहता, अनेकरसता और अतिशय वैभिन्य की ओर अग्रसर होना ही विकास है और प्राण्युत्क्रमण या

१. Spinoza, Hugo Grotius और Pusendors.

R. Walter Bagehot, Physics and Politics.

रे. जार्ज काटलिन के मतानुसार 'पोलिटिकल सायंस' शब्दद्वय का सर्वप्रथम प्रयोग गाडिवन और मेरी बौल्स्टोनकाफ्ट (Godwin and Mary Wollstonecraft) ने किया था, यद्यपि हाब्स, वायको तथा ह्यूम में इसके बीज प्राप्त होते हैं।

V. Darwin, The Origin of Species, The Descent of

जात्यन्तरपरिणाम को न मानते हुए भी समाजशास्त्र और इतिहास, इस विचार को मान सकता था । डाविनवाद की अभूतपूर्वसफलता ने अन्य विचारवैत्ताओं को भी विकासपथोन्मुख किया और फिर संशोधित या परिवर्तित रूप में ही क्यों न हो, वे विकासमार्ग के आधार पर ही अपने शास्त्रों का अध्ययन करने लगे।

विकासवाद की पद्धति के अतिरिक्त इसके निष्कषों का भी राजनीतिशास पर प्रभाव पड़ा। जीवन-संवर्ष है और योग्यतम ही स विराट् जद्दोजहद में संघर्ष कर अविष्टि रह सकता है, इस विचार का राजनीतिक शास्त्र और राजनीतिक व्यवहार दोनों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। 'सामाजिक डार्विनवाद' की विचारधारा का जन्म हुआ और गुम्प्लोविकज ने जातिगत, वर्गगत और देशगत संघर्षों को ही इतिहास का मूल बताया। अपेनहायमर ने संघर्ष और युद्ध को ही राज्य के उद्भव का मूल घोषित किया। अपेनहायमर ने संघर्ष और युद्ध को ही राज्य के उद्भव का मूल घोषित किया। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्षरूप से इतिहास की इस संघर्षवादिनी व्याख्या से साम्राज्यवाद को प्रश्रय मिला। अप्रत्यक्षरूप से इतिहास की इस संघर्षवादिनी व्याख्या से साम्राज्यवाद को प्रश्रय मिला। प्रश्रव और समाज की शक्तियों को नियोजित कर इवेतांग जातियाँ यदि संघर्ष में विजयी हैं तो उन्हें ही जीने का अधिकार है; क्योंकि वे योग्यतम हैं, इस प्रकार की विनाशकारिणी और दूषित विचारप्रणाली का जन्म हुआ। यद्यपि कुछ लोगों ने ऐसा भी विचार रक्खा कि उदारवाद के विकास के साथ-साथ संघर्षपरम्परा कम हो जायगी और नैतिक राज्य की सृष्टि होगी, किन्तु विकासवादी परम्परा ने मुख्यतः संघर्ष और जीवन में विजय प्राप्त करने को ही सृष्टि का सत्य बताया। लुप्त प्राणियों के अवशेष के आधार पर इसने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि जो बुद्धिविहीन है, वह जगत् से हटा दिया जायगा।

यदि एक ओर प्राणिशास्त्रसम्मत विकासवाद ने संघर्षवाद और योश्यतमावशेषवाद को जन्म दिया तो दूसरी ओर समाज भी अन्य प्राणियों के समान ही सावयव है, ऐसा विचार भी उसने दिया । स्पेन्सर, लिलियेनफेल्ड, वर्म्स, शेफ्ल आदि ने इस सावयववाद का समर्थन किया। अस्वियदवाद प्राणिशास्त्र के समाजशास्त्रीय प्रभाव

- Ludwig Gumplowicz, Der Rassenkampf (1883),
   The Outlines of Sociology.
- २. Franz Oppenheimer, System der Soziologie (चार खण्ड, १६२२-१६२६); The State (१६१४)
- Benjavmin Kidd, The Control of the Tropics; F. H. Giddings, Democracy and Empire.
- ४. H. Spencer, The Principles of Sociology लण्ड १ भाग २; P. Lilienfeld, Gedanken uber die Sozial-

का उत्क्राट उदाहरण है। जिस प्रकार अन्य उद्भिजों और प्राणियों में अवस्व है और उनका पारस्परिक घनिष्ठ अप्रतिहार्य सम्बन्ध है, स्मी प्रकार समाज के अवस्वों में भी सम्बन्ध है, ऐसा प्रस्ताव सःवयववाद ने रक्का। उदाहरण अथवा अलंकार के लिए तो यह विचार ठीक था। परन्तु यही पूरा तास्टिक सन्य है, इस दृष्टि से सावस्ववाद का ग्रहण भ्रामक है।

द्वःद्ववाद के समान ही विकासवाद मानव-इतिहास की प्रक्रिया उपस्थित करता है, किन्तु उसकी पूरी व्याख्या नहीं कर पाता । विवार बाद का एक अनिभमत तात्पर्य यह होता है कि वर्तमान को भूत का निश्चित लक्ष्य यह मान बैठता ह । यदि सतत विकास हो रहा है तो फिर इतना हाहाकार, पतन, प्रत्यादतन उपन् में क्यों हैं ? वैदिक, मौर्यकालीन, पुतकालीन भारत की दृष्टि से मुस्तिमयुर्गन भारत निस्संदेह अविकसित था । र भ्यताओं के उदय और पतन की ब्यास्या दिकास-वाद से नहीं मिल सकती । पुनश्च, समग्ररूपिणी सहत प्रवहणकीला विकारभारा का कोई चिन्तनशील मनुष्य समर्थन नहीं कर सकता । वर्तमान भारत, प्राचीन भारत की अपेक्ष यात्रिक और वैज्ञानिक दृष्टि से समुन्नत होते हुए भी धर्म, नीति और साहित्य में प्राचीन भारत से पिछड़ा है। इसलिए समीचीन यही है कि हम यह समझ लें कि आंशिकरूप से ही किसी क्षेत्र में उन्तति या अवनित होती है; किन्तु सर्वाशतः ऋ जुरे बात्मक गति से सतत विकास हो रहा है, ऐसी कल्पना वर्तमान के प्रति निराधार मोह और आत्मप्रेम का उदाहरण है। विकास और पतन दोनों इतिहास में होते रहते हैं। विकास, मानव-जीवन और इतिहास का तथा जागतिक इतिहास का एक अंश है। मेरा विचार है कि विकासवाद और पतनवाद दोनों का समन्वित दर्शन-शास्त्र निर्मित होना चाहिए । विज्ञान की अपरिकल्पित उन्नति से अपने संतुलन को खो बैठनेवाले वैज्ञानिकों की अनर्गल आशावादिता का विकासवाद एक उदाहरण है। इतिहास में कभी आंशिक उन्नति और कभी आंशिक पतन होता रहता है। इतिहास की ऋगुरेखारमक व्याख्या नहीं हो सकती।

यद्यपि विकासवाद मानव के सामाजिक और राजनीतिक विकास का कोई संग-ठित और युक्तियुक्त दर्शन नहीं प्रदान कर सकता और यद्यपि संवर्षवाद को प्रश्रय-देकर इसने साम्राज्यवाद के वैज्ञानिक आधार को पुष्ट करने में मदद की है, तथापि

> wissenschaft ५ लण्ड; Wormes, Philosophi des sciences sociales तीन लण्ड; A. Schaffle, Bau und Leben des socialen Korpers, दो लण्ड।

Nicolas Berdyaev, The Meaning of History;
 Oswald Spengler, The Decline of the West.

इसकी कुछ विशेषताएँ भी हैं। यद्यपि जीवन और इतिहास को प्रतियोगिता पर आश्रित बताकर अतिरंजित शक्तिवाद को इसने समर्थन दिया है, तथापि एक दूसरी दृष्टि से कह सकते हैं कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ गुण अवश्यक हैं, ऐसा विचार भी इसने दिया है। जो अविहृष्ट हैं, वह नैतिक दृष्टि से योग्यतम भले ही न हो, तथापि बुद्धि के कुछ जीवनापेक्षित गुण उसमें हैं, ऐसी धारणा भी विकासवाद ने दृढ की है। अतएव गुणों पर बल देना और ऐसा प्रस्ताव रखना कि समाज और राष्ट्र के साथ सामंजस्य प्राप्त करना चाहिए. विकासवादी परम्परा के, राजनीतिक दृष्टि से संग्रहणीय अंश हैं। प्राचीनकाल से ही प्राणिमात्र की एकता का सिद्धांत धर्मग्रन्थों में पाया जाता है। बौद्धवर्म में तथा भगवद्गीता में मानववाद से भी परम उत्कृष्ट सर्वभूतिहतवाद का सिद्धांत आता है। पुनर्जन्मवाद के सिद्धांत में, अन्य प्राणियों के शरीर में भी मानव-आत्मा जा सकती है और अन्य प्राणियों का जीवन व्यतीत करने के अनन्तर ही मानवतन उसे मिला है, ऐसा विचार हम पाते हैं। जातकों में भी ऐसी कराएँ आती हैं। वेदान्त के अनुसार परमचैतन्य ही अनेक भूतों में व्यक्त हो रहा है और सर्वभूत स्थित एकत्वमूलक सत्ता का सर्वभूतात्मभूतभाव के द्वारा दर्शन करना ही पुरुषार्थ है। इन्नुछ अंश में कह सकते हैं कि विकासवाद इस धार्मिक

अवकोधनं वतवन्तं सीलवंतं अनुससुतं। ٤. दन्तं अन्तिमसारीरं तमहं ब्रामि ब्राह्मगं।। निधाय दण्डं भृतेसु तसेसु थावरेसु च । यो न हन्ति न घातेति तमहं ब्रमि ब्राह्मणं।। अविरुद्धं विरुद्धेसु अत्तदण्डेसु निब्बुतं। सादानेस अनादानं तमहंब्र्मि ब्राह्मगं ॥ धम्मपद २६।१८, २३-३४ लभन्ते ब्रुम निर्वाणम् वयः क्षीणकल्म गाः । खिल्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभृतहितेरताः ।। गीता ५।२५ संनियम्येन्द्रियप्रामं सर्वत्र समबुद्धयः। ाण्नवन्तिमामेव सर्वभूतहितेरताः ।। गीता १२।४ तदेजित तन्नैजित तद्दूरे तद्दन्तिके। ٦. तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः॥ यस्तु सर्वाणि भूतान्यातमन्येवानुपश्यति । सर्वभतेश चाल्मानं ततो न विजिगुप्सते ।। यस्मिन्सर्वाणि भतान्यात्मैवाभूद्विजानतः । तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः ॥ (ईशावास्योपनिषद् ५-७)।

दृष्टिकोण का समर्थन करता है । विकासवाद, परीक्षणात्मक और निरीक्षणात्मक दृष्टियों से, अन्य प्राणियों के साथ मानव तादात्म्य की, कम-स-कम ऐतिहासिक दिल्ट स स्वीकृत करता है, और इस प्रकार जगत् में वर्तमान और विज्ञान प्राणियों से हमारी एकता उद्घोषित करता है । समस्त प्राणियों में नितान्त पार्थवय नहीं है, अपित् उमन्ने परिज्याप्त सर्वत्र और अन्योन्याश्रयिता है । मानव-स्वार्थी के अन्यभक्त अरस्तु ने कहा कि अन्य जन्तुओं की सृष्टि मनुष्य के भाग के लिए हुई है। कित् विकासवादी धारा का दार्शनिक अनुशीलन जीवनतस्य की अविच्छितनता, महना और प्रकृष्टत्व का ही श्रेय बताया है। यह ठीक है कि सर्वभूतात्मवाद के दार्शनिक आधार के रूप म विकासवाद को देखने का व्यापक प्रयास अभी यूरीपवासियों ने नहीं किया है। पतंजितित्रोक्त ''जातन्यतरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्'' सूत्र मं, सरस्त जातियां के साथ अन्तरपरिणाम गुणनिरोध के द्वारा संभव है, ऐसी ध्विन हम पति है। र अंग्रेज दार्शनिक वोसांक्वेट में इस विचार की कु ध्विन मिलती है। र कुछ समाज-शास्त्रियों ने प्राणिशास्त्र के आधार पर पारस्परिक सहयोग का विचार भी आधारित किया ह । मनुमक्तिवयों और चींटियों के भीतर हम सहयोग का उदाहरण पाते हूं। शेक्सपियर ने कहा है कि मनुष्य चीटियों से परिश्रमशीलता सीम्ब सकता है। रामायण के अनुसार रामवन्द्र ने बन्दरों और भालुओं की सेना बनाकर अपने शत्रु को पराजित किया। पत्रवहन में, पहले युगों में, कुों और कबूतरों का प्रयोग होता था। अतएव आवश्यकता ह कि विकासवाद के सिद्धान्त का उपयाम कलह, युद्ध, घृणा और होड़ को सर्माथत करने के बदले मानव-एकता और प्राणिएकता के लिए किया

विज्ञान के विकास ने विशेषवाद के दार्शानेक और समाजशास्त्रीय सिद्धान्तकों जन्म दिया। विषेषवाद या विषेषात्मकताबाद को अँगरेजी में पोजिटीविज्म कहते हैं।

Rropotkin, Mutual Aid; Maeterlinck, The White

Y. Swami Vivekananda, Rajayoga.

१. ''जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापुरात्'':— स सूत्र पर व्यासभाष्य ह्र :——
"पूर्वपरिणामापाय उत्तरपरिणामो । जनस्तेषामपू वा वियवानु । वेशान्द्र विन ।
का न्द्रियप्रकृतयश्च स्वं स्वं विकारमनुगृह्णन्त्यापुरेण धर्मादिनिमित्तम पेक्षमाणा इति ।"

R. B. Bosanquet, Philosophical Theory of the State, The Principle of Individuality and Value, The Value and Destiny of the Individual.

अगस्ट कोम्ट इस सिद्वान्त का जन्मदाता माना जाता है। सत्रहवीं शताब्दी के इटा-लियन लेबक वायको ने इतिहास को तीन युगों में अभिक्त किया था। १ (क) देवताओं कायुग (ख) महापुरुपों या वीरों का युग (ग) मःनव-युग। इस विभाग-प्रणाली के त्रिवियत्व से प्रभावित हो, विचार–दिकास को कोम्ट ने तीन युगों में विभवत किया 1<sup>2</sup> (क) धर्मशास्त्रीय या देववादात्मक युग-इस युग में समरत घटनाओं की व्याख्या मानवोत्तर किसी देवी शक्ति के संकल्प के द्वारा की जाती है। (ख) तत्वज्ञानात्मक युग-इस युग में दबी ईक्षण के ददले चेतन अद्वैत शक्ति के आधार पर समस्त परिणामों और घटनाओं की व्याख्या की जाती है। (ग) वैज्ञानिक या विरोयात्मक युग-इस यग ुमें दैवी कार्यकारणवाद या अद्वैत चेतनशक्तित्व के बदले वस्तुओं के सहसम्बन्ध का विश्लेषण किया जाता है। कोम्ट ने विधेयात्मक युग में देव या ब्रह्म के स्थान पर मानव को प्रतिष्ठित करना चाहा । कुछ दक्षिणी अमरीका के देशों में विवेयात्मक यूग के पुजारी भी नियुवत हुए । इस प्रकार मानववाद की प्रतिष्ठा हुई। एक प्रकार से मानववाद यूरोपीय पुनरुत्थान काल से ही अभिव्यक्त हो रहा था और जर्मन लेखक हर्डर तथा महाकवि गेटे में भी मानवत्राद प्रशस्तका में प्रकट हुआ है, तथापि के.म्ट के विधेयात्मकतावाद ने व्यापक समाजशास्त्रीय आवार पर इस मानववाद को प्रतिब्ठित किया।

कोम्ट के विधेगत्मकतावाद का बड़ा प्रमाव हुआ। आशिकहन में जान स्टुआर्ट मिल भी उसकी पद्धित से प्रमावित था। फान्स में डुर्लानम के नेतृत्व में जो समाज- शास्त्रीय सम्प्रदाय विकसित हुआ, उसपर भी कोम्ड का स्वष्ट और विशाल प्रभाव परिलस्ति आ। अ इसी समाजशास्त्रीय सम्प्रदाय से सिद्ध विधिशास्त्रज्ञ और राज- नीतिशास्त्रप्रमोता डुर्इट भी प्रमावित था। अ इस प्रकार विशेषात्मकतावाद का राज- नीतिशास्त्रप्रमोता हुर्इट भी प्रमावित था। अ इस प्रकार विशेषात्मकतावाद का राज- नीतिशास्त्र में प्रवेश हुआ। कि तो काल्यिक लक्ष्य की प्राप्ति करने के बदले सामा- जिक ठोस ग न को ही डुर्इट आदि ने महत्त्वपूर्ण समझा।

विधयात्मकतावाद को वैज्ञानिक दर्शन कहा जाता है। आत्मविश्लेषण या आत्मानु-संयान के मार्ग को त्याग कर विशुद्ध वैज्ञानिक पद्धितियों को आगाने का मार्ग

<sup>?.</sup> Vico, La Scienza nuova.

R. Auguste Comte, Cours de philosophie positive, System de politique positive (१५४१-४४)

Emile Durkheim, The Rules of Sociological Method, Suicide, The Division of Labour, The Elementary Forms of Religious Life.

Y. Leon Duguit, Law in the Modern State.

विजेयात्मकतावाद विज्ञान से प्राप्त करता है। इस मत का आरि या के भौतिक शास्त्र-नताओं पर भी प्रभाव था। माल, आवनेरियस, पेटजीन्ट आदि ने विज्ञान से मुलकारण-वाद के सिद्धांत को, जो न्यूटन के समय से ही जला आ रहा था, इसी विजेयात्मवतावाद से प्रभावित होकर ही, हटाने का प्रयत्न किया। माल और आवनेरियस ने प्रतीय-मानात्मक पदार्थशास्त्र का अनुमोदन किया। उनके वैज्ञानिक और दार्गनिक विचारों का रूप के समाजशास्त्रियों पर भी प्रभाव पड़ा। बोगडानोभ, वोज्ञारोभ, ुशकेभिच आदि नेरे माल के इसी विजेयात्मकतावाद से प्रभावित होकर माल विवाद और प्रत्ययवाद का सम-न्वय करने का प्रयास किया जिसके खंडन में लेनिन ने अपना ग्रंथ भौतिकवाद और अनुभवात्मक परीक्षणवाद' लिखा। 3

विवेयात्मकतावाद का मूल लक्ष्य है-वंज्ञानिक पद्धतियों का, दर्शनद्दास्त्र और समाज-शास्त्र में प्रवेश। इसने प्रचुर निरीक्षण और घटनायंग्रान के एकविकरण पर बल दिया। ये पद्धतियां अवश्य संग्रहणीय है। किन्तु विवेयात्मकतावाद ने विज्ञान की धौनी से अतिशय प्रभावित होने के कारण, अतिरंजित रूप में गणिनात्मक, मापात्मक, मंस्या-त्मक पद्धति का समर्थन आरम्भ किया। जितनी दूर तक विज्ञान अधिकतम संस्था में बाह्य घटनाओं और वस्तुओं के सम्बन्ध में निरीक्षण के आधार पर ज्ञान एकत्र करता है, वहाँ तक उसकी पद्धति का सामाजिक शास्त्रों में अवश्य उपयोग होना चाहिए। किन्तु विज्ञान की पद्धति का अतिरंजित का सामाजिकशास्त्रों में उपस्थित करना मुझे अभीष्ट नहीं है। कुछ समाजशास्त्रियों ने गणित की पद्धति के आधार पर समाजशास्त्र को निर्मित करने का प्रयास किया है। किन्तु यद्यपि इससे ज्ञानशीलता का आभास मालूम पड़ता है, तथापि बौद्धिक खिलवाड़पन का भी नग्न नृत्य मिलता है। कुछ विथयात्मकतावादियों ने मनुष्य के वैवाहिक सुख की नापने के लिए एक

- Ernest Mach, Mechanics, Analysis of Sensations, Erkenntis und Irrtum; Richard Avenariws, Philosophy as a Conception of the World; Joseph Petzoldt, Introduction to the Philosophy of Pure Experience.
- Realism.

  Bogdanov, Bazarov etc, Studies in the Philosophy of Marxism; Yushkevich-Materialism and Critical Realism.
- 3. V. I. Lenin, Materialism and Empirio-Criticism. Y. S. C. Dodd, Dimensions of Society; G. Lundberg, Foundations of Sociology.

मापदण्ड बनाया । मापशीलता बाह्य वस्तुओं का गुण है । एकरस, ठोस, बाह्य वस्तु गूँ हो ना शि का सकती हैं, किन्तु मनुष्य के उद्रेकों, भावनाओं और अनुभूतियों को मापने का प्रयास हास्यास्पद ही हो सकता है । विज्ञान के द्वारा ज्ञातव्य वस्तु एँ, तस्त्रतः, सामाजिकशास्त्रों के ज्ञातव्य वस्तु, अर्थात् मानव का सामाजिक और समिटिगत स्वरूप, से नितान्त भिन्न हैं। इसलिए एक सीमित रूप में ही वैज्ञानिक पद्धित का राजनीतिकशास्त्र में प्रयोग हो सकता है।

विश्वयात्मकतावाद एक अनिर्दिष्ट सिद्धान्त है। या यों कहें कि एक स्पष्ट सिद्धान्त होने के रथान पर यह एक दृष्टिकोण है। इसका मूल लक्ष्य है शास्त्र, धर्मवाद और लोकोत्तरवाद का पल्ला छोड़कर निरोक्षण, परीक्षण, मापकरण आदि की पद्धित को अग्रनाना। बहुत ऐसे सामाजिकशास्त्री हैं जिन्हें स्पष्टतः विधेयात्मवतावादी नहीं कह सकते। किन्तु जो अधिक-से-अधिक रूप में विज्ञान की पद्धित को अपनाना चाहते हैं। एंग्लस ने भी कहा था कि जब मौक्षिकशास्त्रों का पूरापूरा विकास होगा तब परम्परा-प्राप्त दर्शनशास्त्र लुप्त हो जायगा और विज्ञान का सर्वविध साम्राज्य रहेगा है।

प्रस्तुत पुस्तक में में दार्शनिक पद्धित का सामाजिक शास्त्रों के लिए और विशेषतः राजनीतिशास्त्र के लिए समर्थन कर रहा हूँ। दार्शनिकता का अर्थ है—कृत्स्नज्ञान प्राप्ति तथा मानव के नैतिक और आध्यात्मिक स्वरूप का बोध । मानव के नीतिमान् चेतन स्वरूप को लक्ष्यभूत कर वस्तुओं का समग्रात्मक ज्ञान प्राप्त करना हीं दर्शन का असली लक्ष्य है। जहाँ तक विभिन्नशास्त्रों से राजकीय जगत् का स्वरूपशोध हो सकता है, वहाँ तक उनसे ज्ञान प्राप्त करना और किर सम्प्राप्त ज्ञान का तान्दिक समन्वय दार्शनिक पद्धित का मूल है। इसी अर्थ में ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय पद्धितों का मैने समर्थन किया है। जहाँ तक विज्ञान की पद्धित से हम राजकीय जगत् के विषय में अपने ज्ञान का विश्वदिकरण कर सकते हैं, वहां तक वह उपदिय है और वहाँ तक दार्शनिक पद्धित का अंश ही है, किन्तु केवलमात्र वैज्ञानिक पद्धित का सर्वतो-भावेन उपयोग, राजनीय विषयों के लिए मुझे अभीष्ट नहीं है। दस्तुवादी विज्ञान

१. L. M. Tolman, "Methodology and Results of Recent Studies in Marital Adjustment", American Sociological Review १६३६ जून; G. Bernard "An Instrument for the Measurement of Success in Marriage", Publications, American Sociological Society, १६३३; C. Kirpatrick, "A Methodological Analysis of Femenism in Relation to Marital Adjustment", American Sociological Review, जून १६३६।

<sup>2.</sup> F. Engels, Anti-Duhring.

की पद्धतियों का आत्मवादी सामाजिकशास्त्रों में सर्वथा उपयोग अनवस्था दोष उत्पन्न कर देगा।

जर्मन विधिशास्त्रवेत्ता फेडिन्क जूलियस स्टाल्ह ने हेगेल के द्वंद्वाद को निषधा-त्मक घोषित कर राजनीतिशास्त्र में विधेयात्मकतावाद का प्रवेश कराया । स्टाल्ह का कहना था कि हेगेल का द्वन्द्ववाद मुख्यतः खण्डनात्मक है। अतएव उसने विधेया-त्मक पद्धति से कानूनी राज्य (जिसे जर्मन भाषा में रेस्टर्ट्ट वहते हैं) का समर्थन किया। कानूनी राज्य की कल्पना जर्मन राजनितिवशास्त्र की एक देन हैं। विस्तु जितना प्रभाव इस विचारधारा का होना चाहिए उतना नहीं हो सका; वयोंकि कानून के रूप का ही इसने अधिक विश्लेषण किया, उसके अन्तर्गत विषयों का नम, तथापि विथेयात्मकतावादी धारा के अनुवर्तन में स्टात्ह का भी स्थान है। विस्तु विधेयात्मकता-वाद की धारा पर आधारित कानूनी राज्य या विधिश्राण्य की कल्पना की प्रभाव-हीनता से, मेरे इस विचार को कि सीमित रूप में ही विज्ञान की अनुजिलन एडित का समाजशास्त्रीय उपगोग हो सकता है, समर्थन प्राप्त होता है।

सामाजिक और राजनीतिक जगत् अनेकविध और नान मुखा सक है। स्पष्ट तथा निर्दिष्ट रूप में एक घटना, दूसरे का कारण है, ऐसा बताना मुस्किल है। अतएब अरस्तू के द्वारा प्रवर्तित कार्यकारणसिद्धान्त का आंदिक उपयोग ही राजनीतिशास्त्र में हो सकता है। राजनीतिशास्त्र को समस्त राजकीय उपन् की एकदबमूर क व्याप्या का मार्ग छोड़कर ऐसा विचार रखना चाहिए कि एक सामाजिक राशि या कारक का, एक प्रकार से, घटनाओं पर प्रभाव पड़ता है। यदि अन्य किसी प्रकार की विघ्नवाधा न हो तो एक प्रकार की सामाजिक राशि वा एक प्रवार से ही प्रभाव होता है, यह विचार समीचीन है।

सामाजिक और राजकीय जगत् के सम्बन्ध में, अनेक क्रियात्मक राशियों के अन्योन्याश्रयी सम्बन्ध का स्वीकरण माक्सवेबर, विलक्षेड़ो परेटो और सोरोकिन ने किया है। किसी राजकीय घटना, जैसे युद्ध, को लें। इसकी ईश्वर की इच्छा से व्याख्या करना जैसा भगवद्गीता में कहा है, देववादात्मक युग के विचार का उदाहरण होगा। युद्ध का केवलमात्र एक कारण बताना शास्त्रात्मक युग के विचार का उदाहरण होगा। मिस्न, असीरिया, यूनान के समस्त युद्धों का तथा आधुनिक दो जगद्ध्याणी

<sup>8.</sup> Fredrick Julius Stahl, Rechts-Und Staatslehre auf der Sorokin, Grundlage christliche Weltanschauung.

R. Max Weber, Methodology of Social Sciences; Pitirim Social and Cultural Dynamics,

महासमरों का एकमात्र आधिक कारण खीजना शास्त्राहमक पद्धति का उदाहरण है। किन्तु युद्ध की व्याख्या में किसी एक राशि का मूलभूत कारणवाद न स्वीकार कर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक राशियों का कियात्मक अन्योन्याश्रय प्रदक्षित करना विश्वेयात्मकतावाद की पद्धति है। इतने अंश में राजनीतिशास्त्र विश्वेयात्मवतावाद की पद्धति से प्रभावित हो सकता है। इस प्रकार हमें मन् के अतिरंजित देववाद, समस्त राजनीतिक व्यवहारों को ब्रह्मा या विष्णु से उत्पन्न मानने की महाभारत की प्रगाली तथा अगस्तीन के छ्योष्टीय राजनीतिशास्त्र से त्राण मिल सकता है। राजनीतिक जगत् में वर्तमान वस्तुओं का शास्त्रीय ढंग से अध्ययन और अनु-शीलन हो तथा अनावश्यक रूप में बाह्य कारणभूत तत्त्वों का अनुप्रवेश न हो, इतनी दूर तक हमें वैज्ञानिक और विधेयात्मक पद्धति स्वीकृत है। किन्तू कुछ विश्वेयात्मकतावादी अहम्मन्यों की यह घोषणा है कि अवतक जो कुछ राजनीतिशास्त्र के नाम पर हमें, प्लेटों, अरस्तू, मैकियावेली, स्पेन्सर आदि से मिला है, वह प्राय: अवैज्ञानिक ृष्टि पर आधारित है, और नूतन दृष्टि से अब सामाजिक शास्त्रों का निर्माण होना चाहिए। परन्तु इस प्रकार का संशयवाद निराधार है। जब कोई नया मजहब या पैगम्बर आता है तब समस्त पूर्ववर्ती विचारों का खण्डन कर वह अपना नया ईश्वरीय संदेश सुनाता है। ईसाईयत, इसलाम, आदि में ऐसी ध्विन है। आज के विज्ञान के ये नये पूजारी भी ऐसा ही प्रलाप कर रहे हैं। कुछ दिन में इन अतिरंजित मापवादियों, संख्यावादियों या परेटों के ताकिक-परीक्षणात्मकवाद के अनुयायियों को बौद्धक संतुलन प्राप्त हो जायगा।

विधेयात्मकतावाद, विज्ञान की पद्धित का , प्रकृष्ट रूप से समाजशास्त्रीय और दार्गिन शास्त्रों में प्रयोग करने का पक्षपाती है। सीमित और आंशिक रूप में विज्ञान की पद्धित को सामाजिक शास्त्रों में अपनाने का उद्योग पुराना है और यूनानी नितिशास्त्र में भी ऐसे परिदृष्ट उद्योगों की हम चर्च कर चुके हैं। विधेयात्मकतावाद की तुलना में अधिक नम्र एक सम्प्रदाय उन विचारवैत्ताओं का है जो शक्ति या बल को

१. मनुस्मृति, सप्तम अध्याय, महाभारत शांतिपर्व अध्याय ५६ तथा ६७; St. Augustine, Confessions, The City of God.

R. A Bongiorno "A Study of Pareto's Treatise on General Sociology". American Journal of Sociology ং ছ ক্ষু বুল্ট কুপণ্ড কুলে; Franz Borkenau, Pareto; L. G. Henderson, Pareto's General Sociology; T. Parsons, The Structure of Social Action.

मख्य केन्द्र मानकर राजनीतिशास्त्र की कल्पना कर रहे हैं। इस सम्प्रदाय की ऐसी मान्यता है कि अबतक राजनीतिशास्त्र आदर्शवाद, धर्मवाद, अध्यात्मवाद और अन्य शास्त्रों से प्रभावित होकर अनेक विषयों की चर्ची करता रहा है। इसकी अविकसित अवस्था का प्रधान कारण यह है कि इसका आधारभूत तात्त्विक शब्द क्या है, इसकी स्थापना अवतक नहीं हुई। बर्ट्रेण्ड रसल का ऐसा प्रस्ताव है कि नियंत्रणतत्त्व या शक्ति या बल की मीमांसा ही राजनीतिशास्त्र का मूल है। मानवसमूह में जहाँ-जहाँ शक्ति या बल का प्रकटीकरण है, वहाँ राजनीतिशास्त्र का मीमांसनीय विषय उपस्थित है। यह सम्प्रदाय इतने अर्थ में विज्ञान से प्रभावित है कि पदार्थशास्त्र की प्रणाली के आधार पर राजनीतिशास्त्र के आधारभूत मूल शब्द का यह तात्त्विक अनुशीलन करता है। जब इस मूल शब्द का ज्ञान हो जाय, तब उसकी समुचित भावनानिरपेक्ष व्याख्या करना ही वैज्ञानिक पद्धित है। प्राचीनकाल में तथा अर्वाचीन जगत् में भी शक्ति या बल की मीमांसा का प्रकृष्ट महत्त्व था। संस्कृत-भाषा के नीतिशास्त्र में और

<sup>?.</sup> Bertrand Russell, Power (1938)

२. तुलनीय: Spengler: Decline of the West II पु॰ ४३६: "To Politics as an idea we have given more thought than has been good for us, since, correspondingly, we have understood all the less about the observation of Politics as a reality. The great statesmen are accustomed to act immediately and on the basis of a sure flair for facts...But the professional thinkers who have turned their attention to the faits accomplis of men have been so remote inwardly from these actions that they have just spun for themselves a web of abstractions—for preference, abstraction-myths like justice vistue, freedom-and then applied them as criteria to past, and specially, future historical happening...Here, on the contrary, the attempt will be made to give, instead of an ideological system, a physiognomy of politics as it has actually been practised in the course of general history, and not as it might or ought to have been practised. The problem was, and is, to penetrate to the final meaning of great events, to 'see' them, to 'feel' and to transcribe the symbolically important in them. The projects of world improvers and the actuality of History have nothing to do with one another."

महाभारत में, जिसे हमलोग राजनीति कहते हैं, उसे दण्डनीति कहा है। मनु ने दण्ड की दैवी उत्पत्ति का उल्लेख किया है। कैलिक्लस, मैकियावेली, हाब्स, बिसमार्क, बर्नहार्डी आदि भी शक्ति या दण्ड के सम्बन्ध में अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। किन्तु उनकी अभिव्यक्ति समर्थनात्मिका है। मैकियावेली, विसमार्क, हिटलर आदि बल-प्रयोग का सर्वविध अनुमोदन करते हैं। किन्तु विज्ञान-प्रभावित आधुनिक शक्तिवाद उनसे इस अर्थ में पृथक् है कि यह ऐसा नहीं कहता कि शक्ति की प्राप्त ही राजनीतिक जीवन का चरम उद्येश्य ह, अपितु इसका कहना है कि जहाँ-जहाँ शक्ति का वातावरण उपस्थित हो, उस वातावरण की मीमांसा करना ही, पूर्णतः निरपेक्ष होकर, राजनीतिशास्त्र का मुख्य कार्य है। शिकागो विश्वविद्यालय के कुछ राजनीतिशास् के अध्यापकों का भी ऐसा मत था। र

राजनीतिशास्त्र का एक मुस्य विषय शक्तिवाद या वलवाद की मीमांसा है, ऐसा विचार आशिक रूप में ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तीन प्रकार की शक्तियों का उल्लेख आता है। धात्रवत्र और ब्रह्मवल के परस्पर सम्बन्ध का विवेचन यजुर्वेद के समय से ही भारतीय दर्शनशास्त्र और नीतिग्रन्थों में मिलता है। उपरन्तु शक्ति या वत्र या नियंत्रण राजनीतिक जीवन का एक अंश है। यह मुख्य अंश है या नहीं, इसका निविवाद उत्तर नहीं दिया जा सकता। राजनीतिशास्त्र का मुख्य विषय है, मानव के सामूहिक जीवन का अध्ययन। इस सामूहिक जीवन में अवतक नियंत्रण का आधिक्य ही रहा है। किन्तु नियंत्रण का भी आधार मानव और समाज की इच्छा है। नियंत्रण, शारीरिक या सैनिक शक्ति का प्रिफलन नहीं है, अपितु व्यवस्था, संगठन और चातुर्य का फल है। सभ्यता और संस्कृति के विकास के कारण नियंत्रण का आधिपत्य कम होता जा रहा है। किन्तु पहले केवल नियंत्रण से कार्य चलता था, बहाँ अब विधि और व्यवस्था का भाव व्यक्त होता है।

<sup>ং</sup> George Catlin, Story of the Political Philosophers
বৃহত্ত (৬২६-৬६१)

२ बलं शक्तिः । सुखंसिद्धिः । शक्तिस्त्रिविधा । ज्ञानबलं मन्त्रशक्तिः । कोशदण्डवलं प्रभुशक्तिः । विक्रमबलनुत्साहशक्तिः । एवं सिद्धिस्त्रिविधैव । मन्त्रशक्तिसाध्या मन्त्रसिद्धिः । प्रभुशक्तिसाध्या प्रभसिद्धिः । उत्साहशक्तिसाध्या उत्साहिसिद्धिरिति । ताभिरभ्युच्चितो ज्यायान्भवति । अपचितो हीनः तुल्यशक्तिः समः । तस्माच्छक्तिं सिद्धिं च घटेतात्म-न्यावेशयितुम् । अर्थशास्त्र, २१६ । २ ।

३ इदं मे ब्रह्म च क्षत्रं चोमे श्रियमश्नुताम् । मयि देवा दधतु श्रियमुत्तमां तस्य ते स्वाहा ॥ यजुर्वेद, ३२।१६

४ H. Krabbe, The Modern Idea of the State पृष्ठ ३०-३६:

संस्कृति के विकास का तात्पर्य है सामृहिक जीवन में नीति, तर्कणा और सम्बिट्यत भावताओं का अनुप्रवेश। राज्य का आधार शक्ति है, इस अपूर्ण विचारधारा का खण्डन करते हुए ग्रीन ने बताया है राज्य का आधार शक्ति नहीं, अपितु जनसमूह की इच्छा हैं। <sup>१</sup> गांधी का रामराज्य, मार्क्स का वर्गहीन साम्यवाद तथा अराजकताबादियों का राज्यहीनता का आदर्श, ये एक ऐसी दुनिया का चित्र हमारे सामने रखते हैं जब नियंत्रण या बल का सम्पूर्ण तिरोभाव हो जायगा और पूर्ण रूप से अहिंसा या साम्य, भात्त्व, संयमशीलता तथा सहयोग का साम्राज्य होगा। यदि हम आदशवाद को काल्पनिक कहें तो भी इतना स्पष्ट है कि भयंकर महासमर और तानाशाही के प्रभाव के बाबजूद यदि जात् के इतिहास पर हम दृष्टि डालते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि शक्तिवाद का स्थान साम्हिक जीदन में विधि, व्यवस्था, इच्छा आदि को मिल रहा है। प्रजातंत्रवाद का विकास इस रूपान्तकारिणी प्रणाली को और वेग से वढा रहा है। अतएव में इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करता कि शक्ति या बल या नियंत्रण की भावनानि रपेक्ष सम्यक् मीमांसा ही राजनीतिशात्र का लक्ष्य है। मनुष्य के सामृहिक जीवन में संवर्ष और सहयोग, शक्ति और अहिंसा, नियंत्रण और परस्परा-श्रियतों का द्वन्द्व किस प्रकार व्यक्त हो रहा है इस प्रकार का विवेचन, केवल शक्ति-वाद के अध्ययन से अधिक उपादेय हैं। केवल शक्ति की मीमांसा कभी राजनीतिशास्त्र का विषय नहीं हो सकतो । सामूहिक जीवन में लोककल्याण या सर्वभूतहितसिद्धि के मार्ग को व्यवस्थित करने में यदि राजनीतिशास्त्र सहायक न हुआ तो वह जीवनहीन और मतवत् रहेगा। शक्ति का विवरण प्रस्तुत करना नहीं अपितुँ मानव जीवन को स्वस्थ, सबल, सन्तुष्ट, श्रेयोडन्वेषी और परमॅकल्याण की भावना पर आधारित बनाना ही राजनीतिशास्त्र का उद्देश्य है। अतएव यथासंभव विज्ञान की पद्धति से सहायता लेते हुए, राजनीतिशास्त्र को नीतिमान् चेतन मानव को ही इष्ट मानकर क्रत्स्नज्ञानप्राप्तिमुलक दार्शनिक पद्धति का अवलम्बन करना चाहिए।

१ T. H. Green, Lectures on the Principles of Political Obligation, पृष्ट ६३-१४१।

२. तुननीय, Aristotle, Nicomachean Ethics I, 2-3,: 'And politics appears to be of this nature; for it is this that ordains which of the sciences is to be studied in a state, and which each class of citizens should learn up and up to what point they should learn them; and we see even the most highly esteemed of capacities to fall under this, e.g. strategy, economics, rhetoric; now, since politics uses the rest of the sciences, and since, again, it legislates as to what we are to do and what we are to abstain from, the end of this science must include those of the others, so that this end must be the good for man."

## तृतीय ऋध्याय मानव का राजनीतिक स्वभाव और आचरण

सामाजिक शास्त्रों का मुलाधार मानव है। किंतु यह परम नीरवता का प्रेमी, एकान्तवासी, केवलमात्र प्रत्यागात्मदशी या स्वक्रीड़ानिरत मनुष्य नहीं है। निसर्गतः ही मन्ष्य सामाजिक और राजनीतिक प्रवृत्तियों से युक्त है। सामृहिक और राजनीतिक संस्थाओं के द्वाराही वह अपने स्वभाव के राजनीतिक अंग का विकास कर सकता है। किसी भी प्रकार का राजनीतिक दर्शन क्यों न हो, वह कुछ स्थापना, मानव-स्वभाव के विषय में, अवस्य अन्य विषयों का विवेचन करता है। विभिन्न कालों में, मनष्य स्वधमंत्रेमी है, या स्वभावतः ही वह एक राजनीतिक प्राणी है, या उसके डरपोकपन के कारण ही राजकीय शक्ति की आवश्यकता है, या स्वभावतः वह स्वानश्यी और द्खंदरापसारी प्राणी है, या वह परम स्वार्थ-साधक है--इस प्रकार की अनेक स्यापनाएँ मानव स्वभाव के विषय में की गई है और इन्हीं के आधार पर राजकीय व्यवस्थाओं क स्वरूप और लक्ष्य भी कल्पित हुए हैं। शास्त्रों के विश्लेशण और सीमाकरण के कारण अब मानव-स्वभाव के विषय में ज्ञान, मनो-विज्ञान के द्वारा ही मिल सकता है। यह ठीक है कि अभी पश्चिमी मनोविज्ञान बाल्यावस्था में है और पश्रओं पर अपने परीक्षणों के आधार पर ही मानव-स्वभाव के विषय में वह स्थापनाएँ करता है। तथापि पाइचात्य मनोविज्ञान की हमें उपेक्षा कदापि नहीं करनी है। सामाजिक मनोविज्ञान के विकास से, बहुत-से सामाजिक-राजनीतिक विषयों पर ठोस निरीक्षण पर आधारित बातें हमें जानने को मिली है और जनमत, नेत्त्व, क्रांति के मनोवैज्ञानिक आधार आदि विषयों को अंशत: हम जानने लगे हैं। मानव-उत्पत्तिशास्त्र के विकास के कारण मानव स्वभाव सम्बन्धी अपनी स्थापनाओं की हम प्राचीन आदिम जातियों के सम्बन में प्राप्त निष्कर्षी से तुलना कर सकते हैं। मनुष्य के स्वरूप का विश्लेषण एक महान् प्रश्न है। 🦫 ब्रह्मात्मैक्यवादी वैदान्त

१. तुलतीय, Plato, Gorgias, "Now there is no nobler enquiry, Callicles, than that of which you censure me for making—What ought the character of a man to be, and what his pursuits, and how far is he to go, both in mature years and in youth?

और अनात्मनिर्वाणवादी बौद्धदर्शन में संस्कार के द्वारा मानववैभिन्य का स्पष्टीकरण किया जाता था। पूनर्जन्मवाद, संस्कारवाद के आधार पर टिका था। गण और कर्म के द्वारा ही आशय और संस्कार निर्मित होते हैं। ऐसा प्राचीन भारतीय दर्शन का मत था । द्वादशनिदानात्मक प्रतीत्यसमृत्पाद में जागतिक अविद्या से प्रजनित संस्कारों के आधार पर ही मानव की व्याख्या की गई है। पैतृक आनुवंशिकता के सहारे और नैसर्गिक तथा सामाजिक बातावरण के आधार पर आधनिक प्राशिशास्त्र मन्द्य के स्वरूप की व्याख्या करता है। मनःसमीक्षणशास्त्र में पिछली पीढी के पूर्वजों के द्वारा समागत संस्मितियों से मनुष्य के बाह्य कियाकलायों को व्याख्येय किया जाता है। मनुष्य के व्यक्तित्व का केन्द्रबिन्दु क्या है, इसकी अभी मीमांसा मानवोत्पत्ति-शास्त्र प्रभावित मनोविज्ञान में हो रही है। इन मीमाँसाओं के आधार पर प्राचीन-दर्शनशास्त्रों में उठाये गये मानव-स्वभाव की परिवर्तनशीलता के प्रश्न पर फिर से विचार हो रहा है। सचमुच में मानव-स्वभाव के परिवर्तन करने की समस्या दर्शन और धर्मशास्त्र के लिए ही नहीं अपित प्रजातन्त्र, साम्यवाद या सर्वोदय के व्यावहारिक रूप को कियान्वित करने के लिए भी जिज्ञासनीय है । मनुष्य स्वभावतः भला है या बुरा, या स्वभावतः विवेकपूर्ण है या बहुत शिक्षा-दीक्षा के बाद भी मुलत: वह अविवेकी ही रहेगा, इस प्रकार के प्रश्नों का सामाजिक शास्त्रों में महान महत्त्व है।

मनुष्य एक गूढस्वभावयुक्त प्राणी है। किसी भी एक मूल आधार की कल्पना कर समस्त मानव के आचरणों की उससे ही व्याख्या करना अदाशिनिक दृष्टि ह। दर्शन पूर्णता का अन्वेषी है, इसलिए राजनीतिशास्त्र संबंधी ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी हम कु:स्नदृष्टि का समर्थक होना चाहिए। राजनीतिशास्त्र में कुछ विचारकों ने

मिक्सिम निकाय महापदानसुत्तन्त के अनुसार द्वादशनिदान निम्नलिखित हैं:---

<sup>(</sup>क) अविद्या (ख) संस्कार (ग) विज्ञान (घ) नामरूप

<sup>(</sup> জ ) स्पर्श ( ज ) वेदना ( झ ) तृष्णा ( ट ) उपादान ( ठ ) भव

<sup>(</sup>ड) जाति (ढ) जरामरण

John Dewey, Human Nature and conduct, Experience and Nature; Cooley, Human Nature and the Social Order; Thorndike, Educational Psychology, (अध्याय The Original Nature of man); Franz Boas, The Mind of Primitive Man, Anth-

अंशग्राही प्रस्ताव उपस्थित किये हैं। एक आलोचक कहता है कि मार्च्स के जीवन की व्यक्तिगत असफलताएँ, उदाहरणार्थ यहूदी होने के कारण जर्मन विश्वविद्यालय में मार्च्स का प्रोफेसरी न प्राप्त करना, ही साम्यवाद के जन्म का कारण हैं। इसरा कहता है कि १८४८ की राज्यकांति इसीलिए असफल रही कि लोग आलू अधिक खाते, अत: उनके शरीर में प्रोटीन की कमी थी। तीसरा कहता है कि नेपोलियन राजनीतिक शक्ति का अतिरंजित इच्छुक इसीलिए था कि वह छोटे आकार का था और अपनी शारीरिक "कमी" की अन्यमार्ग से पूर्ति चाहताथा। इन सब वा ों का आंशिक महत्त्व ही स्वीकार करना चाहिए। इतिहास की पेचीदगी को इस प्रकार साधारण बनाने का प्रयत्न हास्यास्पद ही हो सकता है। सामाजिक और राजनीतिक शक्तियों की पेचीदगी की इतनी साधारण व्याख्या करना बौद्धिक दिवालियापन का सूचक है।

मानव-स्वभाव और आत्मा के ज्ञान के सम्बन्ध में भारतीय दर्शन की अपनी देन है। मन या बुद्धि या शरीर को ही मानव का पूर्णरूप समझना भूल है। इस प्रकार की विचारवारा छान्दोग्य उपनिषद् में प्रजापित और इन्द्र के संवाद में मिलती है। अ

ropology and Modern Life; L. L. Bernard, Instinct, a Study in Social Psychology; C. C. Josey, The Role of Instinct in Social Psychology; Lester Ward, "Mind as a Social factor" Glimpses of the Cosmos; Thorstein Veblen, The Instinct of Workmanship.

- Harold D. Lasswell, World Politics and personal Insecurity.
- R. Ludwig Feurbach.
- ३. "मववन्मत्र्यं वा इदं शरीरमात्तं मृत्युना तदस्यामृतस्याशरीरस्यात्मनोऽ विष्ठानमात्तो वै सशरीर: प्रियात्रियाभ्यां न वै सशरीरस्य सतः त्रियाप्रियथोरपहितरस्त्यशरीरं वावसन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः । अशरीरो वायुरभ्र विद्युत्स्तनियः नुरशरीराण्येतानि तद्यथैतान्यमृष्मादाकाशात्समृत्थाय परं ज्योतिरूपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यन्ते । एवमेवेष संप्रसादोऽस्मा-च्छरीरात्समृत्थाय परं ज्योतिरूपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तमपुरुषः ।" द्याः द्यां उपनिषद् =।१२

वेदान्त के अनुसार मानव-आत्मा विश्वातमा या ब्रह्म से पूर्णतः तादातम्यप्राप्त है। उपनिषद् और बादर।यण के आधार पर शंकरने इसी विचार का प्रतिपादन किया है। रामानुज मानव-आत्मा को ब्रहम का अंश मानते हैं। शंकर के अनुसार आत्माः विभू है, मध्व और दयानन्द के अनुसार वह अणु है। वेदान्त के आधार पर मनुष्य के आध्यात्मिक रूप का उदात्त वर्णन विवेकानन्द, रवीन्द्रनाथ, अरविन्द आदि के ग्रंथों में मिलता है। अद्वैत वेदान्त अर्थात् 'अयमात्मा ब्रह्म' के आधार पर ही नीतिशास्त्र, सर्वधर्म-समभाव, तथा विश्वबंधुत्व का कियान्यवीकरण संभव है, ऐसा विवेकानन्द ने बताया है। परमतत्त्व के मानवरूप का विशाल प्रकटीकरण रवीन्द्रनाथ के ग्रंथों में मिलता है। अनन्ततत्त्व की आत्मिक अनुभूति से जानना, निश्चय ही सेवा, प्रेम ुऔर आत्मप्रसारण की प्रेरणा देता है ऐसा रवीन्द्रनाथ का कथन है। यानव-सभ्यता को भयंकर खतरे से बचाने का एक ही सत्य और अहिंसामय मार्ग गांधी के अनुसार है। मत में सत्य ही परमात्मा है और अनन्त प्रेम और अहिंसा की साधना ही मनुष्य का पुरुपार्थ है। <sup>3</sup> अरुविन्द आत्मसमर्भणयोग के द्वारा मनुष्य का दिव्यीकरण और एक न्तन अतिमानव की सृब्ध्टि संभव बताते हैं। ४ यद्यपि शाब्दिक अभिव्यवित में अन्तर ह, तथापि मानव का परमस्वरूप दिव्य है, ऐसी मूलकल्पना प्राय: समस्त वेदान्त-प्रभावित तथा वैष्णवभक्तिप्रभावित आधुनिक भारतीय विचारकों की रही है और इसी मूल तत्व को केन्द्रविन्दु मानकर उन्होंने अपने राजनीतिक और सामाजिक विचारों का निर्माण किया है। जो परमार्थवाद, अभोगवाद, आवश्यकताओं को सीमित करने का उपदेश तथा देशभिक्त का सन्देश तिलक और गांबी या लाजपतराय, श्रद्धानन्द आदि के ग्रंथों में प्राप्त होता है, उसका दार्शनिक आधार यही है कि सब मनुष्य मूलतः एक परम आध्यामिक तत्त्व के ही विभिन्न हो। इस प्रकार "ईश्वर: सर्वभूताना हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति" या "यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत" के आवार पर ही मानव के प्रकृष्ट स्व का वर्णन आयुनिक भारतीय विचारकों के द्वारा किया गया है। गरीवी एक सामाजिक अभिशाप है; परन्तु दरिद्रनारायण की सेवा का सन्देश वेदान्त का एक

<sup>?.</sup> Swami Vivekanda, Jnanayoga.

Rabindranath Tagore, Sadhana, Gitanjali, The Religion of Man, Personality.

महात्मा गांधी का Contemporary Indian Philosophy

Y. Sri Aurobindo, The Life Divine, The Superman.

महान् मंत्र है । समस्त मानव गाति को समष्टिना रायण समझना, ऐसा दिन्य सन्देश भारतीय वेदान्त के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं प्राप्त हो सकता।

केरत भौतिक व्याख्या करने से मानव-आत्मा का पूरा विवेचन नहीं हो पाता । समान वातावरण में, एक ही माता-पिता की सन्तान, अपने स्वभाव और आचरण में तना महान वैभिन्य क्यों कटित करती है? जिस स्वार्थी हिंकमण का संदेश कला. साहित्य, विज्ञान, धर्म, दर्शन आदि में मिलता है, उसे यदि निरी कल्पना मान ली जाय तो त्या हमारी संस्कृति का स्तर नीचे नहीं गिरेगा ? क्या भयंकर यद्धों के कारग समित्यत मानव एकता और विश्वशांति का सन्देश मुलतः मनष्य आध्यात्मिक है, इसकी और संकेत नहीं करता? किन्तु जब मैं मनुष्य को आध्यात्मिक कहता हुँ तो अनावश्यक रहस्यवाद को प्रश्नय देना मेरा लक्ष्य नहीं है। आध्या-तिमक शब्द से मेरा तात्पर्य मानव की समग्रता से है। केवल अन्वेषण या अपनी मानसिक विचक्षगता से मामव का पुरसार्थ नहीं है। क्षुद्र अहं से ऊपर एठकर जब हम मानवमात्र के सुख-दःख में अपना सुखदःख समझते हैं तब हम इसे आध्यात्मिक अनुभव कहते हैं। कला, साहित्य और विज्ञान में भी हम जब निरत हो जाते हैं तब हमारे भौतिक व्यक्तित्व का आंशिक तिरोभाव हो जाता है । परन्तु मानवसेवा, अनासिकतपूर्वक-विहित, जो आत्मप्रसारण कर सकती है, वैसा अन्य सम्भव नहीं है। किसी देवी शक्ति या ब्रह्म या कैवल्य का, योग द्वारा अन्वेषण और तादातम्यप्राप्ति ही अध्यातम नहीं है। योगमार्ग से ऊँचे दर्जे का अन्तवान, आत्मतत्त्व का, मानवसेवा से हो सकता है। भौतिकशक्ति की कामना से नहीं, पर अपना परम कर्त्तव्य समझ कर जो पीड़ित, शोषित. अनाथ और दीन के साथ करुणा दिखाता है और उन्हीं की सेवा में अपना जीवन होम करता है, में उस पुरुष को किसी भी प्राणायामसाधक, महायोगी और वैदभाष्यकर्ता से महान मानता हुँ। ऐसा मानव-जाति का निष्काम सेवक ही मेरी दृष्टि में में मानव या दिन्य पुरुष या शास्ता या घर्मप्रवर्तक है। भारतवर्ष में एकान्त साधना प्रत्यागात्मानुसंधान और योग को ही अध्यात्म समझा जाता है। किन्तु हमारे विचार में, जबतक हम कला, साहित्य, विज्ञान का शाब्दिक या प्राथमिक अध्ययन करते हैं तबतक वह केवल बौद्धिक रहता है, किन्तु शनैः शनैः उसमें निरत होने पर वह भी अध्यातम का रूप धारण कर लेता है क्योंकि जितनी दूर तक हम प्रकृष्ट रूप से तित्ररत होंगे उतनी दूर तक हमारे वैयक्तिक क्षद्र भौतिक स्वार्थों का हनन होता है।

१. The Life of Swami Vivekananda दो खण्ड

या किंचित दासप्रथा पर आधारित व्यवस्था अपने निवासी नागरिकों को यदि साम्राज्यवादी और शोषक बनने की शिक्षा देती है तब नागरिक का अवश्यमेव यह कर्तव्य है कि आदर्श मनुष्य की कल्पना को ध्यान में रखते हुए वह उस व्यवस्था के अनुशासन का उल्लंबन करें। कोई भी नगर या राज्य मानव के कर्तव्यशास्त्र की समग्रता नहीं प्रस्तुत करता। अत्यव कर्मयोग और निष्कामज्ञानचितन का समन्वय करना ही परम कर्तव्य है।

किन्तु आदर्श मानव का यह कभी भी उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि वह राजकीय कार्यों की उपेक्षा करे । प्रतीयमान सामाजिक और राजनीतिक जगत् माया या मिथ्याभ्रम नहीं है । राज्य मनुष्य के पतन का सूचक है ऐसा सन्त अगस्तीन ने कहा था किन्तु में राज्य को मानव की स्वाभाविक वृत्तियों के स्फुटीकरण में एक अनिवार्य संस्था मानता हूँ। यदि राज्य को मानवजीवन का सर्वस्व मानना भूल है तो दूसरी चरम सीमा की भूल है राज्य को मानव के आनन्दमय अवस्थान से पतन का सूचक मानना । आदर्श मानव के अनेकविध कर्त्तव्यों में से राजकीय जीवन का यापन एक परम आवश्यक, किन्तु केवल नहीं, कर्त्तव्य है ।

१. मनुस्मृति, १२/११८० ११६ सर्वमात्मिम संपद्येत्सच्चासच्च समाहितः सर्व ह्यात्मिन संपद्यञ्चाधर्मे कुरूते मनः ।। आत्मैवा देवताः सर्वाः सर्वमात्मन्यवस्थितम् आत्मैवा ही जनयत्यथां कर्मयोगं शरीरिणाम ।।

र. St. Augustine, The City of God खण्ड १६, अध्याय १५, "Witness that holy man of God, Daniel, who being in captivity, confessed into his Creator that his sins and the sins of the people were the real causes of that captivity. Sin therefore is the mother of servitude and first cause of man's subjection to man; which notwithstanding comes not to pass but by the direction of the Highest, in whom is no injustice, and who alone knows best how to proportionate His punishment into man's offences... And it is a happier servitude to serve man than lust: for lust practices extreme tyranny upon the hearts of those that serve it, be it lust after sovereignty or fleshy lust. But

हाब्स ने अपने राजनीतिशास को मनोविज्ञान पर आधारित करना चाहा है। उसके अनुसार मानव प्र वृत्तियों के दो भाग हैं—कुछ भावनाप्रधान तथा कुछ तर्कणात्मक। भावनाप्रधान, प्रवृत्तियों का बिल्य प्रावसामाजिक अवस्था में था। मनुष्य आत्मरक्षा के लिए सर्वदा भयात्तं रहता है और इसीलिए शिक्त चाहता है। रेराजनीतिक और सामाजिक जगत् में इस शिवतवाद का प्राधान्य है। किंतु शिवतमान् के प्रति आज्ञाकारिता का बीज मानव की सत्तत वर्तमान भयशीलता है। राजकीय दण्ड का बीज इसी भय में खोजा जा सकता है। किंतु मानव ए कान्ततः भावना-प्रधान नहीं है। प्रावसामाजीय और प्रावराजनीतिक अवस्था से निकलने का उपक्रम मानव सीलिए करता है क्योंकि उसमें विवेकवृद्धि है। हाइस की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया जिसमें यंत्रवादिता का प्रावत्य है, यद्यपि हमें ग्राह्म नहीं है तथापि मानव-हृदय और मस्तिष्क में विवेकपूर्ण और भावनापूर्ण प्रवृत्ति ों का द्वन्द्व देखना, केदल भावना-वाद या केवल तर्कवाद से अधिक समीचीन है।

राजनीतिशास्त्र और सदाचारशास्त्र को एक प्रकृष्टरूप देने का यन महादार्शनिक काण्ट ने किया है। उसके अनुसार नानावस्तुप्राही अनुभवाधारित संवरूप स्वतंत्र नहीं है क्योंकि आकस्मिक परिवर्तनों के द्वारा वह सीमित है। नैतिक स्वातंत्र्य के लिए आवश्यक है कि विशुद्ध व्यापक बुद्धित्त्व से समृत्थित नीतितत्त्व का अनुगमन हो। निश्चयात्मक अवश्यम्कर्तव्य नैतिक नियम का परमलक्ष्य है मानव ो साधन नहीं अपितु साध्य समझना। भूतिवादात्मक अनुवर्गश्चित व्यावहारिक नियम सापेक्ष साध्यों की सिद्धि करते हैं। अत्यव इनका पान्तर होना चाहिए। कल्याणपूर्ण कत्

in the peaceful orders of states, wherein one man is under another, as humility does benefit the servant, so does pride endamage the superior. But take a man as God created him at first, and so he is neither slave to man nor to sin. But penal servitude had institution from that law which commands the conservation and forbids the disturbance of nature's order; for if that law had not first been transgressed, penal servitude had never been enjoined."

१ Hobbes, Leviathan, अध्याय ४-६।

२ Leviathan, अध्याय ११।

३ Leviathan, अध्याय ११।

ही मानव का नितान्त अवश्यम् ाप्तव्य है। काण्ट के अनुसार सिंदच्छा या शिवभावानुमोदित संकल्प से अधिक उत्कृष्ट जगत् में कोई वस्तु नहीं है। राज्य बाह्य
उपकरणों और कर्तव्यों से सम्बंध रखता है। व्यवस्था और बाह्य नियम तथा
न्याय इसके अन्तर्गत हैं।१ परन्तु मनुष्य की अन्तरचेतना पर आधारित सत्संकल्पमूलक नीति-नियम का पालन परम कर्तव्य है। काण्ट का यह महान् संदेश है और
इसी को ध्यान में रखकर कि इस तत्त्विंचतक के अनुसार मानव लक्ष्य है, उपकरण

?. Kant, Introduction to the Metaphysic of Morals (Abbott edition) पुष्ठ २६०-२६३, : "Binding laws, for which an external lawgiving is possible, are called in general external laws. Amongst these the laws, the obligation to which can be recognized by reason a priori, even external legislation, are natural though external laws, those on the contrary, which without actual external legislation would not bind at all are called positive laws. ....The categorical imperative, which only expresses in general what obligation is, is this: Act according to a maxim which can at the same time hold good as a universal law...Laws proceed from the Rational will, maxims from the elective will...A Law (a moral practical law) is a proposition which contains a categorical imperative (a command). He who gives commands by law is the lawgiver. He is the author of the obligation imposed by the law, but not always author of the law. If he were so, the law would be positive (contingent) and arbitrary. The law which binds us a priori and unconditionally by our own reason may also be expressed as proceeding from the will of a Supreme Lawgiver, that is of one who has only rights and no duties. But this only involves the idea of a moral being, whose will is law for all, without his being conceived as the author of it."

नहीं, बर्गसाँ ने काण्ट को प्रजात बाद का महान् पैगम्बर माना है। यद्यपि काण्ट ने इस महान् नियम के रूप का ही दिग्दर्शन कराया है और व्यक्तिगत जीवन में मनुष्य के स्पष्ट विनिर्गीत क्या कर्तव्य हैं, उनको कोई सूची नहीं बनाई और न उनका वर्गीकरण ही किया, जिसके कारण हेगेल ने उसके नीतिशास्त्र को रूपात्मक तथा बड़ेले ने व्यक्तिनिष्ठ, भावात्मक तथा शूयवादी बताया है, तथापि मानव-आत्मा के सम्बन्ध में एक उच्च संदेश का सुनानेवाला मैं काष्ट को समझता हूँ। र

हेगेल के दर्शन में मनुष्य का एक नैतिक और आध्यात्मिक स्वरूप है। मानव-विकास के साथ-साथ स्वचैतन्य का भी विकास होता है और मानवता का अभिज्ञान आधुनिक राज्य में आवश्यक है। इस अर्थ में समिष्ट की प्रधानता पर आश्रित प्राचीन और मध्यकालीन राजकीय व्यवस्था से आधुनिक उपत् भिन्न है। हेगेल का कहना था कि मानव स्वतंत्र चैतन्य और राज्य तथा समिष्ट की सामान्यता का समन्वय ही आधुनिक जगत् की देन है। अपने सामाजिक स्थान (पद) के निमित्त आवश्यक कर्तव्यों की पूर्ति मनुष्य का पुरुशार्थ है। जहाँ तक आत्मिनिष्ठ व्यवितवाद, अंतरचेतनावाद तथा स्वकर्तव्यवाद की घोषणा हेगेल में है, वहाँ तक उसके विचारों से मैं सहमत हूँ, किंतु यूनानी समिष्टिवाद के अतिरंजित प्रभाव को जर्मनी की राज्य-वादिनी घारा से समन्वित करने के कारण हेगेल का यह कहना कि राज्य के द्वारा प्रदत्त या व्यवस्थित अधिकार ही स्वतंत्रता है मुझे कदापि अभीष्ट नहीं। मनुष्य के समुचित विकास के लिए समिष्ट और राज्य के अनुशासन को अपेक्षित मानते हुए भी, किसी राज्य को स्वतंत्रता का मूल बताना कल्पनामात्र है। अपने 'तर्कविज्ञान' नामक ग्रंथ

<sup>?.</sup> H. Bergson, The Two Sources of Morality and Religion.

२. Kant—"I shall set forth the method by which we must study man—man not only in the varying forms in which his accidental circumstances have moulded him, in the distorted form in which even philosophers have almost always misconstrued him, but what is enduring in human nature, and the proper place of man in creation." उद्धृत Rousseau, Kant, Goethe ग्रंथ के पृष्ठ २१ में। कुछ आधुनिक विचारकों ने अपने नीतिशास्त्र को काण्डपोनत कर्ताच्यशास्त्र के अपूरूप माना है। उदाहरणार्थ—G. D. Broad, Five Types of Ethical Theory; H. A. Prichard, "Does Moral Philosophy Rest on a Mistake," Mind जनवरी, १६१२

में हेगेल की मान्यता है कि व्यक्तित्व सावयव पूर्णता है जो सामान्य की तरह समस्त विशेषों और पृथक्भूत वस्तुओं में व्याप्त है। फिक्ट ने आत्मतत्त्व को सर्वान्तरभावकारी बताया है। शेलिंग के अनुसार सर्व में आत्मतत्त्व का अन्तर्भाव हो जाता है। सावयव पूर्ण सामान्य की उद्घो णा से हेगेल की यह मान्यता थी कि उसमें आत्मतत्व और सर्व का समन्वय उपस्थित होता है। प्रकृति, तर्क और अध्यत्म के समन्वय का प्रयास वांछि । के लितु राज्यवाद की अतिरंजित कल्पना करने के कारण हेगेल द्वारा प्रस्तुत सावयव पूर्ण सामान्य का सिद्धान्त आज की प्रजातंत्रात्मक दुनिया में व्यावहारिक महत्त्व का नहीं है।

सावयव पूर्ण सामान्य के नाम पर जो काण्टप्रोक्त निश्चयात्मक अवश्यम्कर्तन्य नैतिक नियम के खण्डन की घारा हेगेल ने चलाई, ब्रैडले और बोसांववेट में उसकी चरम परिणति हुई । ब्रैडले अपने सामाजिक पद के कर्त्तव्यों की पूर्ति का जबर्दस्त समर्थक था। आंशिक रूप में मनुष्य अपने पद का चुनाव कर सकता है, किन्तु तत्पदसम्बन्धी कर्तव्यों का कदापि नहीं। जन्म के समय मनुष्य अत्यन्त अनाथ रहता है। समिष्टि के द्वारा ही वह अपनी मानवता की चेतना का भी ज्ञान करता है। वह पूर्णत: दूसरे का आश्रय ग्रहण कर जीनेवाला प्राणी है। समाज और समब्टि के द्वारा वह सामाजि-कीकृत और नीतिनिष्ठ बनता है। यों कहा जा सकता है कि उसके व्यक्तित्व के समस्त अंश सामाजिक प्रभावों और सम्बन्धों के द्वारा प्रजनित हैं। अपनी समाज-शीलता के कारण ही मानव सत्य है। समाजरहित केवलमात्र व्यक्ति एक विचारात्मक आकाशपुष्प है। व्यक्ति का व्यक्तित्व समाज के कारण है। बैडले के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के दो रू। (क) उसका आंशिक या मिथ्या व्यक्तित्व:--जिसमें वह अपनी अहंनिष्ठता की सिद्धि करना चाहता है। (ख) सामान्य संकल्प के द्वारा अवेष्टित रूप:--जब वह कल्याणपूर्ण आदर्शमय आत्मिक तत्व का अनुसंघान करता है । इस प्रकार क्षुद्र अहंता के ऊपर सत्संकल्प की प्राप्ति का सन्देश ब्रैडले में मिलता है। समिष्ट सावयव और नीतिशील है और इसकी गतिशील प्रक्रिया में इसका और व्यक्ति का साथ आत्माभिव्यंजन होता है। इस प्रकार की समिष्टिगत और या व्यक्तिगत संसिद्धि इसीलिए संभव है कि तत्वतः मानव आत्मा, सामान्य या सर्व व्यापक आत्मा से एकाकार है। इस सामान्य आत्मिक चैतन्य से विरोध का है अपने ही व्यक्तित्व को पीसने और तोड़ने का प्रयत्न । इस सामान्य आत्मिक चैतन्य का वैयक्तिकीकरण पृथक् पृथक् मनष्यों में परिदृष्ट हो रहा है। और इस प्रकार क्षद्र स्वार्थपूर्ण सीमित व्यक्तित्व से ऊपर उठकर समष्टि को प्राप्त करना ही मानव का कर्तव्य है।

जिस सावयव आध्यातिमक समिष्टिवाद का वर्णन बैडल ने किया उसको और भी

शक्तिशाली बनाने का यत्न बोसांववेट में मिलता है। श्रेष्टतम जीवन की प्राप्ति ही मानव का पुरुषार्थ है। किन्तु समिष्टिन्यदितरिवत जीवन से इस प्रकार की पुरु ार्थ-सिद्धि नहीं हो सकती। पूर्ण निरपेक्ष प्रकृष्ट सत्य सावयव ष्यप्टि है और जितनी अधिक सावयवता और ृथक् वस्तुओं को अन्भूत करने की क्षमता किसी सत्ता में है, उत्तनी ही दूर तक वह पूर्णताप्राप्त है। व्यष्टि, वातावरण या जगत् की वस्तुओं का एक केन्द्री-कृत अनुपम रूप है। किन्तु इस अनुपमता की परिणति सर्वाशंतः निरपेक्ष सत्ता में होती हैं जो पूर्णतः अनुपम हैं। अनिर्णत मन स्वतं नहीं हो सवता। जितनी दूर से इस पूर्णता की ओर मानवभन अग्रसर होता है, उतनी दूर तक वह स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। समष्टि मानव की अग्रेक्षा अधिक सावयव है और उसकी धारा और भावों से निर्णीत होने पर व्यक्तित्व का अधिकतमीकरण होता है । मनुष्य केवला वयी होकर अहंतंत्रय की उगसना करता हुआ आत्मलाम नहीं कर सकता। समाज में कुछ विशिष्ट कार्य करके ही वह गहत्त्व प्राप्ति कर सकता है। आत्मप्रकाशन के लिए प्यक व्यक्तित्व आवश्यक नहीं है क्योंकि गःत्तर सादयव के साथ तादात्म्य ही व्यक्तित्व-प्रकाशन का सच्चा मार्ग है। मनुष्य अपने सामयिक, आकृत्मिक, स्वार्यप्रस्त, एषणाओं से ऊपर उठकर ही अपने कल्याणान्वेषी सत्संकल्प को प्राप्त कर सकता है । ब्रैडले के समान बोनाँववेट भी मानव के अन्दर दो प्रकार के संकल्प की कल्पना करता है। (क) असत्संकल्प (ख) तात्त्विक कतु । है मानव हृदय में वर्तमान इस तात्त्विक कतु की पूर्ण एकाकारता सामाजिक कतु और राज्यकतु से उसने बताई है । प्रथम, मानव भौतिक सूख का अनुसंधान करता है। उसके बाद वह समाज और राज्य में त्याय की व्यवस्था चाहता है। और फिर वह समाजगत और राज्यगत नैतिवता के साथ अपना संबोजन कर तात्त्वक ऋतु की उपासना करता है। अन्तश्चेतना में मानव की अत्मन्ना प्ति या अत्मिसिद्धि हो सकती है, इसका बोसांववेट ने उपहास विया हैं। यदिहत्त्व का मूल, पार्यक्य या अन्तरजगदनुसंधित्सा नहीं अपितु सावयवपूर्ण का एक अविभाज्य सत्य अंग बनना है। मनुष्य और पूर्ण की ओर जानेवाले समाज में कोई कड़ी दीवार नहीं है। मनुष्य सामाजिक वातावरण का एकीवृत र ब्दपरिवहनकील रूप है। जितनी दूर तक अपने मन की परस्पर विरोधिनी वृत्तियों का मानव समिह र करता है, उतनी दूर तक सामाजिक मन के साथ वह एकाकारता प्राप्त करता है। विचारशक्ति, शब्द-शवित और सामान्यहित की उपासना कर मनुष्य समाज के साथ शनै: शनै: अभिन्नता प्राप्त करता है। सर्वसाधारणहित की साधना मनुष्य को अपने सत्स्वभाव का निदर्शन कराती है। मनुष्य जब किसी सामाजिक पद या स्थान की पूर्ति करता है तब वह 2. Rudolf Metz, A Hundred Years of British Philosophy पृष्ठ ३५१-३५२

सम्यक्षर से अपने कर्तव्यों और अधिकारों का ज्ञान प्राप्त करता है। किन्तु पूर्ण सत्य का बोध तब होता है जब मनुष्य अधिकार और कर्त्तव्य या सामाजिक नियम और न्याय के ऊपर उठ जाता है और सावयवपूर्ण निरपेक्ष के साथ एकाकारता अनुभव करता है। इस परिपूर्णता का बोध सामाजिक और राष्ट्रीय जगत् के परे, कला, धर्म और दर्शन में होता है। इस प्रकार वैयक्तिक अहंमाबोतक्रमण ही मानव का चरम लक्ष्य है। किन्तु यह अहंमाबोत्क्रमण बेदान्तप्रोक्त मायावाद और ब्रह्मवाद के दर्शन से नितान्त भित्र है क्योंकि बोसांक्वेट के अनुसार शारीरिक स्वास्थ्य, सुखद गृह और आराम देतेवाली आमदनो भी आध्यात्मिकता के पार्श्वर्ती हैं।

ब्रडले और बोसांक्वेट ने व्यक्ति के नैतिक और आध्यात्मिक रूप की कल्पना की ह । किन्तु समष्टि को सावयवपूर्णता का रूप देकर उन्होंने सामाजिक और राजकीय शक्तिवाद की भी घोषणा की है । यह ठीक है कि मानव-विकास के निभित्त सम≀ज ओर राज्य की जगईस्त आवश्यकता है । मतुष्य की सामूहिक वित्ति गों का प्रकाशकरण और साब्दोकरण अके रे रहने से नहीं हो सकता, किन्तु समाज और राज्य की अतिरंजित आवःयकता व्यक्त करना बैडले और बोसांक्वेट की गहरी भूल है। ठीक है कि समाज अधिक समृद्धिशाली, व्यक्ति की अपेक्षा है, किन्तू समाज में वर्तमान वृत्तिया संकल्प को ही व्यक्ति का सच्चा संकल्प मानना निरा-धार कल्पना है । हिन्दू-समाज में अछूत प्रथा वर्तमान है तो क्या इसी को सत्य मानकर चलते में दयानंद, श्रद्धानन्द या गांधी अपने सत्स्वरूप को पहचान सकते थे? मानव विवेकपूर्ण है और अपनी व्यवसायारिमका बृद्धि से बढ़कर सदसद्विवेचन का अन्य सायन मानव के पास नहीं है। यह ठीक है कि हजारों दर्षों से जो धार्मिक, नैतिक या सांस्कृतिक परम्परा चली आ रही है, उतके प्रमाव और अध्यय म ही दयानंद, श्रद्धानन्द और गांधी को अपने व्यक्तित्व के विकास का अवसर मिला और संन्यासी तथा कर्म-योगी के पद के प्रत्याशित कर्जव्यों को पूरा कर ही ये लोग महत्ता प्राप्त कर सके तयापि यह कहना कि सामाजिक एकाकारता प्राप्त करना व्यक्तित्व प्राप्ति का परम साधन है, यह नितान्त गलत और असंगत है। ठीक विचार यही है कि व्यक्ति और समाज में परस्पराश्रयिता का सम्बन्ध है। अपने-अपने उचित कर्तब्य का पालन कर मन्ष्य विकास को प्राप्त करता है, किन्तु बुद्ध, शंकर, चैतन्य, राममोहनराय जैसे पुरुषों की शिक्षाओं के आधार पर समाज में प्रचलित प्रयाओं और पद्धितियों में पूरा -मुधार भी होता है। सामाजिक और राजकीय व्यवस्था ही यदि मनुष्य के नैतिक कर्तब्यों की एकमात्र सूचिका और निर्देशिका रहती तो भारतीय समाज से छआछत सतीप्रया, जातपात आदि कुरीतियाँ कभी दूर नहीं हो सकती थीं। समाज और व्यक्ति भिन्न है, एकाकार नहीं । अन्योन्याश्रयी होकर ही चलना उनके लिए कल्याणकर है।

सामाजिक कर्तव्यों का पालन मानव का महान् कर्तव्य है और केवल सामाजिक दृष्टि से ही नहीं अपितु नैतिक दृष्टि से भी, परन्तु सामाजिक और राज्यनिद्दिष्ट कर्मों का करना मानव कर्मयोग की इयत्ता कदापि नहीं प्रस्तुत करता। जगत् में महान् धर्मसुधारक और समाज-नेता हुए हैं जिन्होंने सन्मार्गगामी बुद्धि का आश्रय लेकर सामाजिक कांति की है और यद्यपि प्रतिगामी रूड़िवादी समाज ने सुकरात, ईसा, तेग-बहादुर और दयानंद का घोर अपमान किया है तथापि अनेक वर्षों के बाद उन्हीं के प्रदिश्त मार्ग पर चलने में समाज ने अपना श्रेय समझा है। सामाजिक विष्टुंखलता या कर्मसंकर का में समर्थन नहीं कर रहा हूँ, किंतु में समाज और राज्य की उस अनावश्यक, अतिरंजित और अनर्गल उपासना का विरोधी हूँ जो ब्रडले और बोसांक्वेट के दर्शन में पाई जाती है।

मनुष्य नीतिमान् अध्यात्मभावापन्न प्राणी है । उसको समग्ररूप से अपनी शक्तियों का विकास कर आत्मसंसिद्धि प्राप्त करनी है । समाज से वह अन्न, वस्त्र, आश्रय, परिवार, सुल या यश प्राप्त करता है। बाल्यावस्था में परिवार और समाज की छ।या में ही उसकी परिवृद्धि हुई। जन्म से लेकर मरणपर्यन्त समाज के सहारे ही उसका जीवन-यापन होता है। किन्तु मानव-स्वभाव की पूर्ण व्याख्या इतने से ही नहीं हो जाती। निस्तन्देह मनुष्य सौंदर्य, सामाजिक कल्याण और क्षूद्रस्वार्थों:कमण के सहारे अस्माभिव्यक्ति करता है, किन्तु किसी भी प्रकार के समाज और राज्य के प्रति, चाहे वह कितना भी विकसित क्यों न हो, पूर्ण आउमसमर्थण की दीक्षा देना गलत है। क्ष्य स्वार्यपूर्ण एवणाओं का त्याग अवश्य करना चाहिए । आकिस्मक, सद्यःसमुत्थित या अतर्कसंगत वासनाओं का परिहार अवश्यम्कर्तव्य है, किन्तु मनुष्य का पूर्ण सद्व्यक्तित्व, आमाजिक प्रवृत्तियों के साथ एकाकारता में कदापि नहीं है। मनुष्य अवश्य ही एक सामाजिक और राजनोतिक प्राणी है, किन्तु उसका निजी एक अनुपम अनोखा व्यक्तित्व है। प्रत्येक मतुष्य अपने देशकाल-कार्यकारणोपाधिसमन्वित वर्तमान रूप में जगत् में एक ही बार आता है। उसकी अन्तश्चेतना का पूरा महत्त्व है। जगत् को समझने-बूझों की उसकी एक अपनी निराली पद्धति है। इस अनोलेपन, निरालेपन का एक जबर्दस्त महत्त्व है। यदि हम ऐसा कहें कि समाज और राज्य को समर्पण कर देना परम पुरुषार्थ है तो फिर च्यक्ति के वैलक्षण्य का नितान्त नाश हो जायगा । किस प्रकार पुर्गाः रूर्ण तर सामवय वृत्तों के साथ एकाकारता प्राप्त होगी, इसकी प्रक्रिया की कल्पना कठिन और संजटिल मालूम पड़ती है। मानव साध्य ह , समाज और राज्य के साय एकाकारता की कल्पना उसे साधन और उपकरण के रूप में गृहीत करती है। मानव को उगदान हार्ने ग्रहण करना व्यक्तित्व का चरम तिरोभाव करना ह। यह मानते छ। भी कि सावारण माज्य की कीन कहे महामानव भी अपनी विचारवारा में

वर्तमान समाज की प्रवृत्तियों का प्रकटीकरण करता है, मैं समझता हूँ प्रकटीकरण माध्यम-वैलक्षण्य को सर्वदा प्रकाशित करता है। एक ही समाज की प्रवित्तयों और चेतनाओं का दिलक्षण प्रस्फुटीकरण, बृद्ध, महाीर, वे.इ.क.दल, कात्यायन, काश्यप, मवखली गोशाल ने किया है, किन्तु वितना दिशाल पार्शवय उनमें है। यह पार्थक्य ही उनके व्यक्तित्व को ओज, शक्ति और महत्त्व प्रदान करता है। एक ही प्रकार की सामाजिक घारा का प्रस्फुटीकरण फवारबाख, प्रदों, ओवेन, संत्सायमन, फरिये, मार्क्स, मिल, जेवान्स, अवि में हुआ है और वितना निरालारन इनमें है ? एक ही समाज में एक ही मातापिता के दो पुत्रों में एक लोकसेदक और दूसरा देशद्रोही हो जाता है। अतएव मानववैचित्र्यवाद बड़ा विलक्षण और आकर्षक है। किसी भी प्रकार की सामाजिक और राजकीय व्यवस्था से मानवप्रवृत्तियों का सामान्यीकरण और साधार-णीकरण एक गलत दिशा में प्रयास है। जंगल में अनेक पशु है, कि तू उन पशुओं के महत्त्व का द्योतन इतने से नहीं हो जाता कि वे एक ही पशुप्रवृत्ति के प्रवर्टी वरण है। वैलक्षण्य को दबाना मानवसमाज को कुंठित, प्रतिक्रियाबादी और दिथिल दनाना है। सब मनुष्य समान है, सब में चेतना और नीतिशीलता है, किन्तू समाज की छन्नति में अपने शिक्षित, नीतिसंग्रहित और चेतन वैलक्षण्य का प्रदान करके ही सामाजिक श्रेय और आत्मिक मंगल को सम्पन्न किया जासकता है। अतएव आवश्यक है कि सामारिक और राजकीय कर्मयोग के साथ आत्मान्वेषी विलक्षण, पार्थवयाश्रयी व्यवितवाद का समन्वय स्थापित किया जाय। समाज और राज्य के साथ सहयोग अवश्य हो, परन्तु आवश्यकता पड़ने पर, सदसद्विवेचनशक्ति से संबोधन प्राप्त करने पर, मानव को समाज और राज्य की अवहेलना और अवमानना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए । बुद्ध और गांधी के जीवन में इस प्रकार का आदर्श क्रियान्वित हुआ है । परमकोटि के नीतिमान होते हुए भी इन्होंने समाज और राज्य के तत्कालीन संगठन का विरोध किया।

मानव के राजनीतिक स्वरूप का विवेचन मार्क्सवाद में भी पाया जाता है। मानव स्वभाव को मार्क्स ने अपरिवर्तनशील नहीं किरिपत विया है। मार्क्स ने कहा है कि एतिहासिकविकास-प्रक्रिया में बाह्य प्रकृति के स्वरूप का परिवर्त्तन करते हुए मानव स्वयं अपना स्वभाव परिवर्तित करता है। सम्यता का दिकास, रेल, नहर, रहर आदि का बनना, जंगजों को साफ करना, नदी की धारा को दूसरी दिशा में बदलने का उद्योग आदि प्रकृति के स्वरूप-परिवर्तन के उदाहरण है। एक ग्रामीण दूसरी तरह सोचता है और एक मिल में कार्य करनेवाला दूसरी तरह। जिस प्रकार प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन होता है, उसी प्रकार सामाजिक वातावरण में भी परिवर्तन होता है। प्रकृति के स्वरूप में परिवर्तन का मतलब है उत्पादनशिवतयों में परिवर्तन। और उत्पादनशिवतयों

१. Marx, Capital खण्ड १, पष्ठ १६८

के आधार पर ही उत्पादन सम्बन्ध अर्थात् समाज का निर्माण होता है। जब वायु द्वारा चालित यंत्र का प्रयोग होता था तब सामन्तवादी समाज था। यांत्रिक शिवत्यों में, वाष्प के अमूतपूर्व प्रयोग के कारण पूंजीवादी समाज का जन्म होता है। है जिस प्रकार का कार्य मनुष्य अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करता है, उसी प्रकार उस्वा स्वभाव बन जाता है। कुषकों की रूढिप्रयता, प्रकृत्येकाकारता तथा सादगी प्रसिद्ध है। कर्मकरों का वर्ग अधिक परिवर्तनिष्ठिय तथा सन्यता की वस्तुओं के साथ एकाकारता वा अनुभव करनेवाला सिद्ध हुआ है।

किन्त प्राकृतिक परिवर्त्तनों या उत्पादन-शिक्तयों का सीधा प्रभाव मानव के स्वभाव पर नहीं पडता । वर्ग-संघर्ष का सिद्धान्त प्रकृष्टरूप में मार्क्सवाद में गहीत है । वर्गसंगठन का व्यवधान मार्द-दिभाव और उत्पादन-शक्तियों में है। जिस प्रकार आडम स्मिय तथा रिकार्डों आदि अर्थशास्त्रियों ने मानव को आर्थिक स्वार्थ-साधक घोषित किया था. मार्क्सवाद भी वैसे ही मानव को अर्थ अनुसंघार वर्ता मानता है। किन्तू अंग्रेजी अर्थ शास्त्र में यह कल्पना थी कि अनेक मनुष्यों का स्वार्थसाधन सामाजिक सर्वसाधारण स्वार्थसाधन का माध्यम या तो विधाता की अज्ञेय रचनाशिकत और संकल्प के कारण या पण्य की प्रक्रियारिमका विधि के कारण, बन जाता है। मार्क्स ने सामान्य हित के विचार को काल्पनिक बताया । समाज में सामान्य कल्याण की साधना नहीं की जाती, अपित वर्गस्वार्थ की साधना होती है। जिस वर्ग का जो मानव होता है, उसी वर्ग द्वारा निर्दिष्ट शब्दराशि और पद्धति के सहारे वह सोचता है। इस बात का विवेचन करते हुए लकाक्स ने बताया है कि ऐतिहासिक विकासकम में श्रमविभाजनाधारित सामाजिक संबंधों के स्वांत हा घारण करने के कारण, प्रत्येक मतुष्य के व्यक्तित्व में एक द्विधापन का दशन होता है। प्रथम, मानव का एक निजी व्यक्तित्व है, दूसरा , वर्गरवार्थ से अन-प्रेरित उसका एक सामाजिक व्यवितत्व। वर्ग की स्वार्थसाधना के जो नियम है वे अज्ञात, ओर अप्रत्यक्षरूप में मानवमस्तिष्क में अन्तर्श्वेतनीकृत हो जाते हैं। वस्तुनिष्ठ बाह्य नियम, इस प्रकार वैयक्तिक जीवन और मानव-कार्यकलाप के नियामक आत्मिनिष्ठ मन प्रमुत संकल्प का रूप धारण कर लेते हैं। अयदि पूजीवादी अर्थव्यवस्था का यह निश्चित नियम है कि इसकी सतत परिवृद्धि होनी चाहिए तो पूंजीपित निरन्तर मुनाफा को प्राप्त करना ही अपने लिए बायबल का धार्मिक नियम मानता है। सामाजिक प्रवृत्तियों और आवश्यकताओं का वैयक्तिक मन में अन्तरचेतनीकरण का सिद्धान्त बड़ा आकर्षक मालुम पड़ता है। इसी पर आधारित है मार्क्सवादी "आयडिओलोजी" अर्थात् मतवाद या विकल्पवाद या अपसिद्धान्त

<sup>?.</sup> Marx, The Poverty of Philosophy.

<sup>3.</sup> G. Lukacs: Studies in European Realism.

३. K. Marx, Capital, प्रान्खाड, मूड १७०,३४०,३४७।

का विचार । मानव, जागतिक और सामाजिक वस्तुस्थिति से संघर्ष करता है, किन्तु इस संघर्षप्रिक्ता में वह वस्तु का यथातथ्य निरूपण नहीं कर पाता । स्वार्थ-भावना से प्रेन्ति होने के कारण वह वस्तु को झूठे चैतन्य से ग्रस्त कर लेता है । जो कुछ वर्गरवार्थ वा हुन करनेवाला हो सकता है, उसकी ओर उसकी दृष्टि आवृत हो जाती है । मतवाद, विशेषतः सामाजिक शास्त्रों का रोग है । इसके प्रभाव के कारण ज्ञानप्रसाधक कत्याणनिभित्तक अनुसंघान के बदल आवृत्त दृष्टि से विचारप्रणयन होता है ।

मार्क्स और एंगल्स, समूहवादी थे। यद्यपि 'कैपिटल' में और अन्यान्य ग्रंथों में मानव-स्वातंत्र्य, समानता आदि की चर्चा आती है तथापि मुख्यतः वे व्यवित की अपेक्षा समूह की प्रक्रुव्टता स्वीकार करते हैं। रूसो के समय से यूरोप में जो यूनानी समृहवाद का पुनरुद्वार हुआ उसका व्यापक प्रभाव जर्मन विज्ञानवादी विचारशास्त्रियों पर पड़ा। मार्क्स भी इसी घारा का अनुगमन करता था। समाज और व्यवित के बीच यदि संघर्ष हो तो वह समाज की प्रधानता स्वीकार करता था। उसकी समस्त विचारधारा इसी महान् आदर्श से अनुप्राणित ह कि सामाजिक परिवर्तन के विना वैयक्तिक सुधार कदापि संभव नहीं है। अतएव समस्त इतिहास को मानव के स्वभाव-परिवर्तन का इतिहास मानते हुए भी मार्क्स इस परिवर्तन का माध्यम उत्पादन-शक्तियों और उत्पादन-सम्बन्धों को मानता था। भौतिकवादी होने के कारण वह व्यक्ति का कोई स्वतंत्र विलक्षण महत्त्व नहीं स्वीकार करता था। जिस दार्शनिक आधार का राजनीति के लिए में समर्थन कर रहा हूँ वह, समूह को उचित महत्त्व देते हुए भी व्यक्ति को नैतिक, विज्ञानात्मक और आध्यात्मिक चैतन्य का वाहक स्वीकार करता है। व्यक्ति और समूह के बीच संघर्ष होने पर किसका पक्ष-समर्थन कर्त्तव्य है, इसका निर्णय अवसरानुसार उस विशेष अवस्था की जाँच के बाद किया जायगा । जहाँ सत्य होगा उसका समर्थन किया जायगा । मानव का स्वयं एक प्रकृष्ट महत्त्व है, इस विचारकी घोषणा संतपाल, सिसेरो, लूथर, काण्ट, लास्की आदि ने यूरोबोब संस्कृति में और वेदान्त, रबीन नाथ, गांधी आदि ने भारतीय संस्कृति में की है। मानव, आत्मकल्याण के लिए पृथ्वी का भी त्याग कर सकता है; ऐसा महान् मंत्र, प्रदान करनेवाली भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिक घारा ही है। वैयदितक मानव के

 <sup>&</sup>quot;Ideology". आतोचना के लिए द्रब्टच्य C. W. Mills "Methodological consequences of the sociology of knowledge", American Journal of Sociology, १६४० पृष्ठ ३१६-३३० Joseph A. Schumpeter "Science and Ideology", American Economic Review, १६४६ मार्च पृष्ठ ३४५-३५६
 त आत्मार्थे पृथिवी त्यजेत ।

बदले समाजीकृत मानव का स्थापन, मावर्सवाद ने विया है । दूरे.पी.य पुनरुत्थान के बाद से जिस मानववाद की सुन्टि हुई थी जिसमें मानव की नैतिक और वलासिवा संसर्जनात्मिका शनित की अतिरंजित उद्घोषणा थी, उसका यंत्रवाद के कारण अन्त हो रहा था । मानव अब बड़ा-बड़ा कार्य करनेवाला प्रोमिथियस या हवर्यूलस के रूप में नहीं कल्पित किया जाता था, वह अब समाज की एक इकाईमात्र था। यात्रिक सध्यता के घोर विकास के कारण जो दृश्य पश्चिमी सञ्यता में उपस्थित हो रहा था, उसको सैद्धा-न्तिक रूप से मार्क्सवाद ने स्वीकार कर लिया। लेनिन भी मानव में विस्वास नहीं करता था, उसके कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य था, एक ऐसे समाज का निर्माण जिसमें अन्याय और अत्याचार का खात्मा हो जाय। किन्तु ऐसे समाज के निर्माण करने में यदि कुछ व्यक्ति अवरोधक हों तो उन्हें मौत के घाट उतारने में मावर्सवादी कोई गलती नहीं देखते । यदि एक हजार को मारकर, दस हजार का उख सिद्ध होता हो तो एक हजार को मारने में उन्हें कोई नैतिक एतराज नहीं है। किन्तु नीतिशास्त्र में इस प्रकार की गणितारम्बता मुझे अभीष्ट नहीं है। नीतिमान चैतन्य युवत मानव स्वयं ही श्रेय का वाहक है। वेदल स्खशास्त्र का तराशिक लगाकर राजकीय व्यवहार करना में अयुवितसंगत समझता हैं। इस विषय में सोदियट रूस के बदले प्रजातंत्रीय ब्रिटेन के सिद्धान्त और स्दरहार से हिक्षा ली जा सकती है। मावर्सवाद अपनी दिक्षाओं को निर्देक्ष सत्य मानता ह। इस निर्देक्ष सत्य से जो कुछ अलग है, वह इसकी दृष्टि में गलत है। किन्तु मार्क्सवादी यह भूल जाते हैं कि यदि निरपेक्ष सत्य कोई सिद्धान्त है तौभी उसकी अभिग्यवित सीमित मानव की शक्तियों के द्वारा होती है; अतएव जो हमसे भिन्न है, वह गलत है ऐसा विचार रखना बिलकुल असंगत है । माना कि सामाजिक हित की साधना होनी चाहिए किन्तु दया सामाजिक हित है, इस पर समाज के प्रत्येक व्यक्ति को विचार प्रकट करने का अवसर मिलना चाहिए। यदि कोई स्वतः निर्वाचित सत्ताधारी श्रेणी यह घोषणा करती है कि सामाजिक कत्याण या मत को व्यवत करने का उसे एकाधिकार है तब अनर्थ हो जाता है । इस प्रकार व्यक्तिवाद के बदले समष्टिवाद नहीं, स्थारित होता अरित एक निग्न कोटि का, कुछ मनुष्यों का, घोर एकाधिपत्यदाद। तर्कणाधित प्रजातंत्रदाद के उधिवतम प्रयोग से ही सामूहिक हित की प्रवृत्ति का पता चल सकता है, एक निगृढ़ स्वतः निर्मित रहस्यमयी प्रक्रिया से नहीं। उदतक हमें सामाजिक मत का वारतिक ज्ञान ही नहीं तो उसके स्वकित्पत निर्देश से व्यक्तिवाद की हत्या करना एक राजनीतिक चालबाजी है।

मार्क्सवादिभिप्रेत वर्गस्वार्थानतस्चेतनीकरण और मतवाद के सिद्धान्त पर दिचार वरते हुए कार्ल मानहायम ने बताया है कि केवल पूंजीवादी विचारधारा को मतवाद कहना ठीक

२. "Socialized Man".

नहीं है। त्रस्तुस्थिति के समर्थकों की दृष्टि में भावस्वाद भी सिद्धाःत न हो बर मत्वाद ही है। वर्गस्वार्थों के द्वारा आवृत्त होकर वस्तु का दर्शन करना ही मतवाद वा उनक है। अतएव मानहायम ने यह सुझाव पेश विया है कि वृद्धिजीवी वर्ग, जो विसी आर्थिक वर्गविशेष से संलग्न नहीं है, एक वैज्ञानिक राजनीतिशास्त्र का निर्माण करे। वर्ग द्वारा प्रजनित स्वार्थ, अभिष्ठिच, श्रेयभादना आदि के विषय में अधिवतम चैतन्य रहने से मतवाद की भयंकरता नष्ट की जा सकती है। सामाजिक सत्ता की अनेविधिता को स्वीकार कर विविधवादों के द्वारा उसकी अभिष्यदित हो सवती है ऐसा दिचार मानहादम का है। इस प्रकार यदि रूढ़िवादी, उदारवादी, फासीष्टवादी, समाजवादी मतों वा दिख्लेषण हो तो मतमतान्तर के परे, एक राजनीतिक सिद्धान्तसार का िर्माण विया जा सकता है। मेरे विचार में अधिकतम मतों, विचारों, पद्धितयों का, नीतिमान मानव को ध्यान में रखते हुए, समन्वय ही दार्शनिक पद्धित है। इतनी दूर तक मानहायम का, कृत्स्ना की ओर बढ़नेवाला समन्दरमार्ग, दार्शनिक पद्धित को पृष्ट करता है।

एक नूतन मानव की सृष्टि अभिवांछित है, ऐसा दिचार प्राचीनवाल से ही द्यस्त हो रहा ह। ऋग्वेद के ''दैश्यजन'' के आधार पर, दिश्यहितप्रेन्ति उतिमानवों के समाज का स्वप्न श्री अरविंद देखते थे। व वाण्ट ने देवी मानदता का दिचार उपिथत विदा है। राक्ट अविंन और महात्मा गांधी मानव रदभाव में पिरवर्त्तन वा सदेश देते है। शिक्षा और संयम के द्वारा मनुष्य के स्वभाव में परिवर्त्तन हो, ऐसा प्लेटो और अरस्तू का भी दिचार था। मनःसमीक्षणशास्त्री भी इस प्रकार का विचार रखते है। समस्त योगमार्ग भी सी प्रति का समर्थक था। इतना निस्सन्देह है कि प्राचीन वर्वरता की तुलना में बाह्य मृष्टि से जीवन के संगठन में जफर सभयता का आजकल व्यवहार विद्या जाता है। प्राचीन धर्मों ने, विशेषतः बोद्धवर्म और ईसाइयत ने मानव को चैतन्ययुवत और नीतिमान बनाने म सहायता दी ह। कि किन्तु मनुष्य के बाह्यस्यहार में, और रशों वे। इपने पाररपिक

१. K. Mannheim, "Prospects of Scientific Politics", Idelogy and Utopia. पृष्ठ १४१-१४५।

R. Lynd, Middletown; Weber, Methodology of Social Sciences.

R. Sri Aurobindo, The Life Divine, The Riddle of this World.

४. St. Augustine, The City of God खण्ड १२ अध्याय २१: "But man, whose nature He made as a mean between angels and beasts, that if he obeyed the Lord, his true crea-

व्यवहार में, ऊपर की दृष्टि से देखते हुए यद्यपि भले के लिए परिदर्शन हुआ है, स्थापि मानव की मूलभत भावनाओं में परिवर्त्तन हुआ है, ऐस दिस्दास सहसा नहीं होता । अभी द्वितीय महासमर में असीरियन सम्राटों, नीरो, चंगेज, आदि के हृदय को भी दहलानेवाले कुबृत्यों को देखकर इतिहासकार दिस्ति है। शक्ति प्राप्त करने के लिए चण्डाशोक और अस्लाउद्दीन और औरंगजेब के तरीकों से तानाशाही देशों के तरीके भिन्न नहीं है। इसलिए मेरा ऐसा मत है कि वस से वम रिकट भविष्य में मानव-स्वभाव में परिवर्त्तन की कोई आशा नहीं दीखती । वर्गहीन, शोषणहीन, राज्यहीन, नियंत्रणहीन, समाज में एक नूदन मानव की सृष्टि होगी, ऐसे दिसार की में मार्क्सवाद के काल्पनिक अंश का एक रूप मानता हैं। यह एक श्रुतिश्रिय दिचार है। मैं स्वयं चाहुँगा कि ऐसे नतन मानव इस घराधाम पर आवें, किन्तु मेरा निश्चित दिचार है कि यदि नतन मानव इस पृथ्वी पर आवेंगे तो वह बुद्ध-गांधी द्वारा प्रदर्शित मार्ग से ही। में यह नहीं कहता कि कई सौ वर्षों में मानव-स्वभाव में परिवर्त्तन होगा ही। इतिहास की धारा विपरीत मालुम पड़ती है। किन्तु इतना मैं निस्चित सत्य मानता है कि यदि परिवर्तन होना है तो उसका एकमात्र मार्ग बुद्ध-गांधी का ही पथ है। घृणा, द्वेष, मासर, हाहाकार का नंगा नाच कर उसके भस्म पर नृतन मानव की सुरिट का रदान आशादाद और स्वार्थवाद, कल्पनावाद और बलवाद का एक अनोखा सग्मिश्रण है। 'ध्रमपद' में कहा है कि वैर से वैर शांत नहीं होता । सनातन धर्म यही है कि अवर, अक्रोध से ही वैर और कोध का दमन होता है।

tor, and kept his behests, he might be transported to the angels' society, but that if he became perverse in will, and offended his Lord God by pride of heart, he might be cast into death like a beast, and living the slave of his lusts, after death he destinates unto eternal pains." वही अध्याय २३: "Therefore God made man according to His image and likeness, giving him a soul whereby in reason and understanding he excelled all the other creatures, that had no such soul."

शः अक्कोच्छि मं अविध मं अजिनि मं अहासि में । चे तं न उपनयहन्ति वेरं तेसूपसम्मिति ।। न हि वेरेन वरानि सम्मन्तीध कुदाचनं । अवेरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनन्तनो ।।

--धम्मपद् १।४-५ ।

मनुष्य अपनी स्वाभाविक शिवतयों का पूरा विकास समाज में ही कर सकता है। उसके रूपान्तरित स्वभाव की भी आवश्यकता समाज के कत्याण के लिए हैं। उसकी प्रवित्तयों और उसके कार्यों का समाज पर शीध्र प्रभाव पड़ता है और फिर समाज के अन्य मनुष्यों के द्वारा उनकी प्रतिक्रिया होती है। यदि कुछ नीतिमान चैतन्ययुन्त पुरुष अपन स्वभाव में परिवर्त्तन कर दें तो कम-से-कम उनके निकट सामी य में रहनेवाले पुरुषों पर इसका हिसकर प्रभाव होगा ही। 'जान स्टुअर्ट मिल' ने जो आत्मापेक्षी और परापेक्षी कमों का विमाग किया है, यह बिल्कुल अमननीय नहीं है। हमारी समस्त वृत्तियों और कियाओं का दूसरे पर प्रभाव पड़ता हैं। तथापि इतना ठीक हैं कि जो हमारी क्रियाएँ नितान्त आत्मापेक्षी हैं, उदाहरणार्थ नित्यकर्म, कला, साहित्य आदि का अनुशीलन, उसमें समाज और राज्य को सलाह देने का अधिकार है, परन्तु नियन्त्रणात्मक निर्देश का अधिकार नहीं रह सकता। किन्तु आत्मापेक्षी कार्यों में आत्मघात या कात्महत्न को रहीं रख सकते। जहाँ निश्चित रूप से आत्मप्रकाश करने का उद्योग होगा, वहाँ समाज और राज्य अवश्य उपस्थित हो जायगा। आत्मापेक्षी कार्यों में हम उन्हीं को रथान देंगे जिनसे हमारी मौलिकता की वृद्धि होती है। यादृच्छिकता का अतिरेक उन्मत्तता में न हो, इसके लिए सामूहिक निर्देश और नियंत्रण उचित मात्रा में अपेक्षित है।

मनुष्य राजकीय और सामाजिक त्यापारों में अपनी हितप्रतिपादिनी करयाण का मिनी सदसिविचनसमर्थी व्यवसायात्मिका बुद्धि से कार्य कर सकता है । हमने मनुष्य को चैतन्य-

प्रवृत्तं कर्मं संसेव्य देवानामेति सारिटताम् निवृत्तं सेवमानस्तु भूतान्यत्येति पञ्च वै । सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि समं पश्यन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छति ।।

--मनुस्मृति, १२।६०-६१।

१. तुलतीय, Aristotle, Politics, I, 2: "A social instinct is implanted in all men by nature, and yet he who first founded the state was the greatest of benefactors. For man, when perfected, is the best of animals, but, when separated from law and justice, he is the worst of all; since armed justice is the more dangerous, and he is equipped at birth with arms, meant to be used by intelligence and virtue, which he may use for the worst ends. Wherefo re, if he has no virtue, he is the most unholy and the most savage of animals, and the most full of lust and gluttony."

युक्त नीतिमान और अध्यात्मभावापन्न माना है। त्यवसाथात्मिका बुद्धि की अपेक्षा मानव के पास कर्माकर्मविकर्मनिर्णय का अन्य उत्कृष्ट साधन नहीं है। उपयोगितावादियों का ऐसा मत था कि प्रकृति ने मनुष्य के अन्दर दो शवितसम्पन्न प्रभुओं को स्थापित किया है--मुख और दु:ख । अधिकतम लोगों का अधिकतम मुख किस प्रकार सम्पन्न हो सकता है. इसी विचार से मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। विघानशास्त्री को भी विधिनिर्माण में ऐसे ही मार्ग को खोजना चाहिए । किन्तु अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, यह नीतिमार्ग स्पष्ट नहीं है। यदि भौतिकपदार्थजनित और बुद्धिजनित सुख में अन्तर भी मान लें, तथापि इससे व्यक्तिगत सदाचार की समस्या हल नहीं होती। इस प्रकार का श्रेराशिक देखने में आसान होते हुए भी मानव जीवन में निर्णय करने के सम्पन्न तत्त्वको नहीं प्रदान करता। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, इसके निर्णय करने में इसकी मर्यादा कहाँ रक्खी जाय? नया अधिकतम की गणना, जातिविशेष या देशविशेष या जगत् के समस्त मानवों को दिष्ट में रखकर की जायगी ? पुनश्च, अन्य मनुष्य किस चीज में सुख समझते हैं, इसका स्पष्ट निर्देश हमारे पास नहीं है। व्यवहार में, इस नियम से अपने जीदन को संचालित करने का परिणाम यही होगा कि एक अव्यवस्थित परिवर्त्तनशील जनमत से अन्ता जीवन निर्दिष्ट करना होगा। नीतिमत्ता का उद्देश्य है स्थिरता और इसी स्थिरता की चरम पराकाष्ठा को गीता में स्थितप्रज्ञता का नाम दिया गया है। स्थरता का तात्पर्य है कु ब साब्द निर्मीत महान् आदशों के सतत कियान्वयन का प्रयत्न और उनकी अभि-प्राप्ति 3। विपरीत परिस्थितियों में भी आदर्शों का सेवन ही नीतिमान् चैतन्ययुक्त मानव

२. प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थं मनोगतान् ।
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ।।
दुःखेष्वनुद्धिग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः ।
वीतरागभयकोधः स्थितधीर्मुनिष्च्यते ।।
यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् ।
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।।
यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः ।
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य ज्ञा प्रतिष्ठिता ।। ——(गीता—२।५५-५८)

3. "Nevertheless, we shall bear with an equal mind all that happens to us in contravention to the claims of

Bentham, Fragment on Government, Principles of Morals and Legislation; John Mill, Utilitarianism; Sidgwick, Methods of Ethics.

का लक्षण है। अतएव स्पष्ट है कि अधिकतम लोगों का अधिवतम सुन्न, इससे नैतिक जीवन यापन का कोई विनिश्चित सिद्धान्त नहीं प्राप्त होता और इसीलिए व्रिटिश आध्याित्मक विचारकों—गीन बैंडले आदि ने इसका खंडन विया है। दर्शनसम्मत राजनीति-शास्त्र एसा मानता है कि साध्यभूत नीतिमार्गानुसंधानकर्ता मानव उचित और आवश्यक सामाजिक और राजकीय कर्मयोग का पालन अवश्य करेगा, किन्तु न तो सामाजिक या राजकीय अनुशासन और न तो अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख जैसे बाह्य निदेश, मानव के समस्त कर्त्तव्यों की इयत्ता प्रस्तुत कर सकते हैं। यह ठीक है कि सामाजिक और राजकीय अनुशासनों का पालन या अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख का नियम, ये दोनों हमें क्षुद्र स्वार्थी भोगवादी जीवन से ऊपर जाने में सहायता देते हैं, किन्तु मानव-जीवन वा असली तात्पर्य व्यवसायात्मिका बुद्धि और तत्प्रदिश्त कर्मों के करने में ही है। इस प्रकार को व्यवसायात्मिका बुद्धि भौतिक या पाश्चिक सुख की साधना से परे, सत्य और कत्याण का बोध कराती है।

मानव का लक्ष्य है—स्वार्थ और परमार्थ का सामंजस्य। निरे स्वार्थ की साधना करने का मतलव होगा कि सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का ही अन्त हो जायगा। परिवार और समाज इसी स्वार्थ के दमन पर आश्रित हैं। िकन्तु परमार्थ के नाम पर अपने पृथक् व्यक्तित्व का अवसान या तिरोभाव मुझे कदापि अपेक्षित नहीं है। रवीन्द्रनाथ, अरिवन्द आदि व्यक्तित्व को शून्यवत् करने का सन्देश देते हैं। जहाँ तक अनर्गल, अनावस्यक ओर परवाती स्वार्थ के दमन का वे उपदेश देते हैं, वहाँ तक उनकी बात समझ में आती है

our own advantage, so long as we are conscious that we have done our duty, and that the power which we possess is not sufficient to enable us to protect ourselves completely; remembering that we are a part of universal nature, and that we follow her order... For in so far as we are intelligent beings, we can not desire anything save that which is necessary, nor yield absolute acquiescence to anything, save to that which is true; wherefore, in so far as we have a right understanding of these things, the endeavour of the better part of ourselves is in harmony with the order of nature as a whole"—Spinoza, Ethics, Appendix.

8. T. H. Green, Prolegomena to Ethics; F. H. Bradley, Ethical Studies.

और ग्राह्म है, किन्तु आत्मा और परमात्मा का पराभित्त और समाधि के द्वारा तादात्म्य, या व्यक्तित्व का जागितकता में रूपान्तर, आदि संदेश, सामाजिक शास्त्रों की दृष्टि से और संसारव्यापी जीवन संवर्ष को देखते हुए मुझे कमजोर मालूम पड़ते हैं। इस सन्देश का एक अतिरंजित प स्वामी रामतीर्थ में व्यक्त हुआ था जब वे वेदान्त की मस्ती में, मरवे जवानी, अर्थात् अकालमृत्यु का आलिंगन करने को तैयार थे । कुछ भवतों का कहना है कि विवेकानन्द की आत्मिक संज्ञा इतनी दिस्तीर्ण हो गई थी कि वे देहबुद्धि के पाश में नहीं बंधना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने महासमाधि में प्रदेश विया । रामतीर्थ के विषय में कहा गया है कि ब्रह्म के साथ नितान्त पूर्णतः एक हो जाने के लिए ही उन्होंने गंगा में अपना शरीर बहा डाला। यदि उनचालीस दर्ष की अदस्था में विवेकानन्द और तैतीस वर्ष की अवस्था में रामतीर्थ ब्रह्मतादात्म्य को प्रान्त करने के लिए इतने वेचैन थे कि उन्होंने स्वेच्छ्या मृत्यु का आलिंगन किया तो में इसे जीवन से थवान, नैराज्य और कमजोरी का लक्षण समझता हूँ न कि निर्मल आदर्श। श्रीकृष्ण ने कहा है कि साधारण जन महापुरुषों का अनुगमन करते हैं और इसलिए मानव के स्वरूप का होगा। ।

जागतिक तादात्म्य के संदेश के आधार पर मानव व्यवितत्व-पार्थवय के प्रकाश का में कदापि समर्थन नहीं कर सकता । समाज और जगत् में अनेक कार्य कर तथा उनके प्रतिकारस्वरूप अन्य पुरुषों के क्रियाकलापों से प्रभावित होकर ही, एक विशिष्ट-देशकाल में स्पष्ट जातव्य मातापिता से उत्पन्न मानव अपने व्यवितत्व का बोध करता है। इस प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण और इसका विचारात्मक आत्मबोध ही मानव का परम कर्त्तव्य है। में अन्य लोगों के दुःख से वेदनाग्रस्त हो सकता हूँ, उनके साथ सहानुभूति प्रदिश्ति कर सकता हूँ, किन्तु स्वयं ही उस दुःख का अनुभव नहीं कर सकता। मेरा एक पृथक् और विलक्षण व्यक्तित्व है जैसे संसार के प्रत्येक मानव का है। दूसरे के अनुभवों का वर्णन सुनकर मुझमें भावना उत्पन्न होती है, किन्तु में स्वयं दूसरे के अनुभव को ही अनुभव नहीं कर सकता। मानवजाित और समाज या किसी राष्ट्रविशेष का इसी में कल्याण है कि इस वैलक्षण्य की रक्षा करते हुए, इसके द्वारा जो अनुभव और ज्ञान हमें हुआ है, उसे हम परदुःख निवारणार्थ अर्पण करें। न तो सामाजिक मन अथवा, राष्ट्रिय आत्मा के साथ ताित्वक एकाकारता में ही और न विषण्ण होकर

<sup>?.</sup> V. P. Varma "Spiritual Freedom", VishwaBharati Quarterly, Winter 1953.

२. स्वामी नारायण प्रणीत स्वामी रामतीर्थ का जीवन-चरित्र ।

३. Swami Vivekananda का अंगरेजी जीवन-चरित्र, दो खण्ड।

जगत के कार्यों से उपराग करने में ही मानव का पुरुषार्थ है । इस दृष्टि से, सामाजिक वृत्त या राष्ट्रिय आत्मा के साथ तादात्म्य को ही परम लक्ष्य माननेवाले जर्मन और ब्रिटिश विज्ञानवाद को, तथा ब्रह्मतादात्म्यवादी अद्वैतवेदान्त और उसके आधुनिक समर्थकों की शिक्षाओं को, मैं कई अंश में असंगत और भ्राक्त मानता हूँ। एक समाज और राष्ट्र के साथ तादात्म्य की घोषणा करता है, दूसरा जागितिक और अतिजागितिक सत्य के साथ तादात्म्य का अभिलाधी है। चिन्तनशील, विवेकपूर्ण, श्रेयोग्वेषी मानव के आदर्श का हम समर्थन करते हैं और स प्रकार के मानव का व्यवितत्व और उसका अधिरक्षण सर्वथा कल्याणकारी है।

आज मानव के राजनीतिक स्वरूप के विवेचन में अविवेकवाद या अबुद्धिवाद का समर्थन कुछ आन्दोलनों में हुआ है । जर्भनी और इटली के तानाशाही आन्दोलन ने मानव को मावनाप्रधान या संकल्पप्रधान घोषित कर, प्रचारपद्धित के समस्त साधनों का उपयोग कर, जनता की, अतिरंजित वेग से उत्तेजित भावना को तानाशाहों की शिवत के समयन में लगाया । हेगेल के बौद्धिकवादी दर्शन के विपरीत अबुद्धिवाद की आवाज उठाई गई । संकल्पवाद या ईक्षणवाद की जो अभिव्यवित शापनहावर, हा मान, बर्गसां, डीवी, स्पेंगलर आदि में हुई थी, उसको विकृत रूप देकर अपने राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि का साधन अधिनायकों तथा उनके दल ने बनाया । तार्विक विवेचन के बदले राजनीतिक अन्धविश्वास (जिसे अंग्रेजी में मिथ कहे हैं) की सृष्टि रोजनबर्ग, सोरेल आदि ने की अविवेकवाद या अबौद्धिकवाद का यह आन ोलनात्मक रूप है । इसके सद्धान्तिक स्वरूप विवेचन में, ग्राहमवालास, मैकडूगल, आदि प्रमुख हैं जिन्होंने व्य वह रिक मानव के राजनीतिक जीवन के निरीक्षण के आधार पर कहा कि मानव मूलतः भावना-प्रगान ह । अठुरहर्शी शताब्दी का फांसीसी दर्शन, इंगलैंड का अर्थशास्त्र, मार्क्सवाद, आदि मनुष्य के बुद्धिसंगत रूप को स्वीकार करते हैं । किन्तु नूतन मनोवैज्ञानिक और मनःसनीक्षणत्मक पद्धित से प्रभावित आलोचकों का कहना है कि मानव का राजनीतिक

१. अविवेकनाद या Irrationalism के विस्तृत विवेचन के लिए द्रष्टन्य, V. P. Varma, Irrationalism, Philosophical and Socioligical (बनारस, १९४१)

Revolt in Politics; F. Neumann, Behemoth.

इ. A Rosenberg, The Myth of the Twentieth Century (जर्मन भाषा में); Sorel, Reflections on Violence.

Y. Voltare, Philosophical Dictionary. A Smith, The wealth of Nations; Marx and Engels, The German Ideology.

व्यवहार तर्कसंगत नहीं है । 'वालास' ने बताया कि राजकीय कार्य बहुत कम अंशों में वेतन बुद्धि से प्रभावित ह, अपितु मुख्यतः इसमें पूर्वाभ्यास, प्रवृत्ति, अनुकरणवृत्ति आदि का प्रावल्य हैं। अतएव उसने प्लेटों के प्रत्ययवाद, रूसों के नैसर्गिक अधिकारवाद, बेंधम के उपयोगितावाद का, अतिशय बौद्धिक किक्तर, खंडन किया। हाब्स की भयाश्रियणी राजकीय प्रक्रिया और टार्ड के अनुकृतिनियमों का भी विरोध उसने किया। अपनी "महान् समाज" पुस्तक में उसने संख्याशास्त्रात्मक और परिगणनात्मक पद्धित का समर्थन किया और कहा कि सुखी समाज के निर्माण के लिए मानव की दबी हुई प्रवृत्तियों का ज्ञान तथा विचार का सम्यक् संगठन अपेक्षित हैं । लासवेल ने मनःसमीक्षणशास्त्र की पद्धितयों के राजनीतिक उपयोग का निर्देश किया है । परेटों ने भी समाज की व्यास्या करने में छः मूलप्रवृत्ति (जिसे रेजिड्चू कहते हैं) और चार बौद्धिक करण की ारा (जिसे डेरि-वेशेन कहते हैं) का संहारा लिया है । कुछ अन्य समाजशास्त्रियों ने अभिरुच्चिवाद वा जसे रातसेनहाफर और समाल, तथा कुछ ने इच्छावाद, जैसे टामस, का समर्थन किया है ।

- R. Graham Wallas, Human Nature in Politics, The Great Society.
- R. G. Tarde, laws of imitation.
- 3. Graham Wallas, The Great Society.
- v. H.D. Lasswell, Psychopathology and Politics, An Analysis of Political Behaviour.
- प्. परेटो के (Pareto) के अनुसार Residues के छः वर्ग हैं।
  - (क) Residues of Combination.
  - ৰে) Residues of the persistence of aggregates.
  - (π) Residues of the manifestation of senti 1 ts through overt acts.
  - (ब) Residues in regard to sociability.
  - (æ) Residues of the integrity of the individual.
  - (च) SexualResidues.

    Derivations के चार वर्ग हैं:--
  - (ক) Affirmations. (অ) Authority.
  - (4) Accord with Sentiment or Principles.
  - (घ) Verbal Proofs.
- Exact Ratzenhofer, Wesen und zweck der Politik; A. W. Small, General Sociology; W. I. Thomas, The unadjusted girl, The Unconscious.

इसमें सन्देह नहीं है कि मनुष्य में भावना, ऋतु, ईक्षण, संवर्ष, अभिरुचि, द्वेष, आदि की प्रवृत्तियाँ गहरे रूप में वर्तमान है। आधुनिक सामाजिक शास्त्रों की उन्नति से यह बात अवश्य ध्यान में आई है कि मनुष्य को केवल बौद्धिक प्राणी विदिष्त कर दलने वाले अर्थशास्त्र और राजनीतिशास्त्र अधूरे हैं। राजनीति और सामाजिक आन्दोलन के मनावैज्ञानिक अध्ययन ने इस बात को व्यवत किया है। वयोकि बौद्धिक-प्रक्रियाशील मान्व अन्यविश्वास से ग्रस्त हो तानाशाहों की अवैज्ञानिक शदित-दिलस-शिलता का वठपुरला वन जाता है ? इसीलिए उपनिषद् में कहा गया है कि मनुष्य ऋतुमय है । निस्सन्देह मानव को सम्पूर्ण रूप से तकत्रवान मानना उदारवादी परम्परा का मूल था । दिज्ञान के दिवास के साथ उदारवाद ने यह विचार प्रस्तुत विया कि मानव वैद्धिक प्राणी है और ददि तर्कतः उसे कोई वात बताई जाय तो वह उसे समझ जाता है तथा बाद्धिक उन्नरन और संगठन से दुनिया में संघर्ष और युद्ध के बदले नैहिक युग की सृष्टि हो सवती है, जिससे विश्वसमर की विभीषिकाओं और आर्थिक, सामाजिक संघर्षों के फलरदरूप प्रोत्रन संकट और क्रान्ति के कारण मनुष्य के आशाबाद और समन्वयवादी करपनावाद पर ठेस लगी है। सत्य है कि मानव उभयविध है--उसमें बौद्धिक और भादनात्मक दोनों प्रकार की प्रवृत्तियाँ हैं। शास्त्र की आवस्यकता इसीलिए होती है कि मनाय सत्य की जानकर तदनुकूल व्यवहार करे। केवल अतर्कणावाद की घोषणा से काम नहीं चलेगा। मानव का पूरुवार्थ इसी में है कि वह अपनी अभिरुचियों और इच्छाओं का सम्यक् ज्ञान प्राप्त कर बौद्धिक रूप से विचार कर उनका उपयोग करे। जो ऐसा नहीं करता, उसके लिए समाज ने और राष्ट्रने दण्ड की व्यवस्था की है। काम, कोध, लोभ, मोह, मद, मरसर, घुणा, भय आदि मानव प्रवृत्तियों को सम्यक् रूप से व्यवस्थित कर, इनके अनिष्टकारी रवरूप का दण्ड द्वारा दमन कर ही समाज और राज्य टिक सकते हैं। यदि मानव भोगवादी ओर प्रवित्रधान है तो उसमें तार्किक बौद्धिकता भी है। अपनी प्रवृत्तियों की उद्दामता का नियंत्रण ही मानव की श्रेष्ठता प्रतिपादित करती है। इसके लिए आवर्यक है कि तुर्क, बद्धि, चेतना आदि के द्वारा प्रवृत्तियों का निरोध और निग्रह होना चाहिए ।

प्रारम्भिक अवस्था में यह निग्रह बाह्य शिवतयों के द्वारा विया जाता है। कालक की अकल्याणकारी इच्छाओं का निरोध माता-पिता या परिवार के अन्य लोग करते हैं। फिर उसके बाद धार्मिक, सामाजिक और राजकीय निरोध और नियंत्रण का समय आता

<sup>?.</sup> Hobhouse, Liberalism; Hans Morgenthau, Sceintific Man and Power Politics.

अनूपवादो अनूपवातो पातिमोक्ले च संवरो ।
 भत्तञ्ज्ञाता ता च भत्तस्मिं पन्तं च सयनासनं ।
 अधिचित्त च आयोगो एतं बुद्धान सासनं । -- घम्मपद १४।७ ।

है। किन्तू मानव की आदर्श-अवस्था यह होगी कि आत्मिनिरोध को ही वह साध्य माने । जब मन्ष्य यह समझ ले कि समस्त मानव साध्य है, सबके जीवन का एक निर्दिष्ट लक्ष्य है, प्रत्येक का एक गन्तव्य स्थान है और सामृहिक हित की रक्षा और अभिवृद्धि के लिए प्रत्येक की आवश्यकता है तब ऐसी अवस्था में आत्मनियंत्रण ही महान सूत्र हो जाता है। परमार्थसाधन के अनेक आवश्यक नियम जो प्रारम्भ में विषवत् मालुम पड़ते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि उनके बोझ से व्यक्तित्व टूट गया, वे ही अधिक ज्ञान के वाद आवश्यक माल्म होते हैं। इसलिए कर्मयोग का मार्ग यह बताता है कि धर्म, समाज और राज्यव्यवस्था के निर्दिष्ट कमों को अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार यदि प्रत्येक मानव अपना-अपना कर्म करेगा तो निस्सन्देह श्रेय और अभ्युदय की सिद्धि होगी। किन्तु यदि मनुष्य व्यवसायात्मिका बुद्धि से यह निर्णय करे कि कुछ व्यवहार अतर्कसंगत हैं, या सर्वहित ताथक न होकर, किसी शोषक वर्ग के समर्थक है तो ऐसी अवस्था में समाज आंर राज्य का विरोध करना भी उसका परम कर्तव्य है। स्वतन्त्रता की अभिलाषा और उसकी सिद्धि का अनुसंवान ही मानव की कृतार्थता प्राप्त कराते हैं। यह तभी संभव है जब अप्रतिहा अप्रतिरुद्ध गति से मानव अपने व्यक्तित्व का विकास करता हुआ, अविवेकपूर्ण इच्छाओं, वासनाओं और अभिरुचियों का सम्यक निरोध करता हुआ, अपनी व्यवसाया-तिमका बृद्धि से परमार्थ का साधन करे। जहाँ तक सामाजिक और राजनीतिक कर्मयोग इस परमार्थ साधन में सहायक हो, वहाँ तक उसे अवश्य स्वीकार करे, किन्तु आत्मा के साथ विरोग होते पर "यया इच्छिस तया कुरु" के महान् मंत्र के अनुसार अपना कर्त्तव्य निर्णय करे<sup>3</sup>।

> क्रत्स्नं हि शास्त्रिमिदं इन्द्रियजयः। तिद्विरुद्धवृत्तिरवश्येन्द्रियश्चातुरन्तोऽपि राजा सद्यो विनश्यिति । एते चान्ये च बहवः शत्रुषड्वर्गमाश्रिताः। सबन्धुराष्ट्रा राजानो विनेशुरिजितेन्द्रियाः।। शत्रुषड्वर्गमुत्सृज्य जामदग्न्यो जितेन्द्रियः। अम्बरीषश्च नाभागो बुभुजाते चिरं महीम्।। (अर्थशास्त्र १।६)

 विश्वानि देव सिवर्तदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव । (यनुर्वेद, ३०१३)

२. कुर्वन्नेवेह कर्नीण जिजीविषेच्छां समा : एवं त्विय नान्यवेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे।। (यजुर्वेद, ४०१२)

३. विमृत्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। (गीता, १८१६३)

## चतुर्थ अध्याय

## समाज

मानव-जाति का कमबद्ध इतिहास मानव-समाज के विकास का इतिहास है। प्राथमिक मानवों की कैसे उत्पत्ति हुई और किस प्रकार उनका विकास हुआ, यह विषय प्राणिशास्त्र और प्राचीन मानवशास्त्र में विज्त होता है। महाभारत में तथा दीविनकाय के अगञा सत्ता में राजकीय व्यवस्था के पूर्व मनुष्यों की पीड़ा और कष्ट, उत्पात आदि का उल्रेख आता है। भारतीय साहित्य में मत्स्यत्याय और यूरोपीय साहित्य में प्राक्सामाजिक प्राकृतिक अवस्था का वर्णन आता है। किन्तु वह अवस्था भी अकेले रहनेवाले मन्ष्य का वर्णन नहीं है । जब मानव शिकार या अन्य आकस्मिक उपायों से जीवन-यापन करता था, उस समय भी वह झुंड या श्रेणी या समूह में रहता था। अवतक दुनिया में प्राचीन मानवों के जो अवशेष मिले हैं, उनसे मनुष्य की सामूहिकता ही प्रमाणित होती है। शनैः शनैः वर्बरता और असभ्यता की अवस्था को छोड़कर कृषिक ने और ग्रामिन मांग के सहारे मानव-सभ्यता का विकास हुआ। शारीरिक बल और आयुध-गौशन के प्रावत्य के बदले सामाजिक नियंत्रण और राजकीय दण्डविधान की व्यवस्या हुई । शतैः-शतैः मिस्, बाबुल, भारत, चीन आदि में बड़ी-बड़ी सभ्यताओं का सुगात ओर विकास हुना। समाज का विकास मनुष्य की समृहशीलता का याद-चित्रम परिगाम था। मानव-सम्बन्धों और अन्तः कियाओं के स्वामाविक विकास ओर बनोमाव का यह प्रतिकल था । मनुष्य की आवश्यकताओं की पृति ही समाज के निर्माण का मल है, यद्यपि उत्तरोत्तर श्रेय की प्राप्ति ही इसका लक्ष्य होना चाहिए । मानव के. अन्य मानवों के साथ अत्यन्त स्वाभाविक पारस्परिक जो सम्बन्ध हैं और उनके कारण जो अन्तः किपाएँ होती हैं, उनके समन्वित एकत्रीकरण का ही नाम समाज है । जिस

१, तुलनीय, Aristotle, Politics III, ६: "... man is by nature a political animal. And therefore, men, even when they do not require one another's help, desire to live together; not but that they are also brought together by their common interests in proportion as they severally attain to any measure of well-being. This is certainly the chief end, both of individuals and of states. And also for the sake of mere life mankind meet together and maintain the political community. And we all see that men cling to life even at the cost of enduring great misfortune, seeming to find in life a natural sweetness and happiness"

अर्थ में एक पहाड़ या एक गृह या एक पत्थर-निदे व्य, स्पष्ट, तत्त्वतः परिग्रहणीय सत्ता ह। उस अर्थ में समाज एक तात्त्विक एकरसात्मक सत्ता नहीं हैं। मानव, एकरस सत्ता है और उसका तात्त्विक निर्देश किया जा सकता है। यदि कोई पूछे कि अमुक नाम का मनुष्य कौन है तब उसकी ओर अंगुली-निर्देश कर सकते हैं। इस प्रकार की अंगुली-निर्देशनीयता तथा तात्त्विक सत्ता के रूप में इन्द्रियग्राह्मता समाज के लिए संभव नहीं है। अब अनेक मानव एक साथ रहते हैं, तब उनके पारस्परिक सम्बन्धों से ही समाज बनता है। मानव समाज की इकाई है और समाज के विना वह पूरा विकसित मनुष्य नहीं हो सकता। समाज का विकास मूलतः परिवार पर आश्रित है और परिवार रक्तसम्बन्ध पर आधारित है। समाज के विकास के साथ-साथ रक्तविह न सम्बन्ध भी काफी स्थापित हो जाते हैं; किन्तु वेदकालीन गोत्र और जन या प्राचीन अमरीकानिवासियों के 'गेन्स' रक्त पर आश्रित थे । उस समय एक समूह में रहनेवात्रों क विन्वास था कि किसी मूल मनुष्य के वे वंशज हैं।

मानव के विकास में निस्तन्देह समाज वा बड़ा स्थान है। समाज, मानव की अपेक्षा बृहदाकार तथा अधिक कालव्यापी है। इतिहास, धर्म और संस्कृति का परि-रक्षण और परिवहन भी समाज के द्वारा ही हो सकता है न कि एक व्यक्ति के द्वारा चाहे वह स्वगं कितना भी महान् क्यों न हो। इसी भाव को व्यक्त करने के लिए गीता में कहा है कि प्रजापित ने यज्ञ के साथ ही प्रजाओं की सृष्टि की । शोक की कल्पना इसी विराद् भावना की सूचिका है।

किन्तु समाज की कोई स्वतंत्र सत्ता है अथवा वह मानव संघात के लिए एक प्रयोगमात्र या नाममात्र है, इस विषय पर वड़ा विवाद चलता रहा है । समाज-सत्तावादी और सावयववादी सामाजिक प्रक्रियाओं पर वल देते हैं । अगस्त कोस्ट

- १. Althusius, Novicow आदि समाज की रक्ताश्चितता के समर्थक हैं।
- R. Engels, The Origin of the family, Private Property and State.
- सहयज्ञा: प्रजा सृब्द्वा पुरोवाच प्रजापितः ।
   अनेन प्रसिविष्यध्वमेष वोऽ सित्वष्टकामवुक् ।।
   देवा ग् भावयता नि ते देवा भावयन्तु व: ।
   परस्परं भावयन्तः श्रयः परमवाष्ट्यथ ।।
   अन्ताद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्तसंभवः ।
   यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ।।
   कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमद्भवम् ।
   तंस्मात्सर्वगतं ब्रह्मानित्यं यज्ञे प्रतिष्ठि तम् । गीता ३। १०-१९, १४-९४

ने सामाजिक एकमत्य, डुर्खायम ने संस्थाओं और उनकी प्रक्रियाओं की बाह्यता और नियंत्रणकारिता, 'माक्सवेवर' ने सामाजिक कर्म, तथा सिमेल ने सामाजिक अन्तरिक्या, का जोरदार वर्णन किया है । इन प्रक्रियाओं से समाज का स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध होता है । इसके विपरीत, समाज एक नाममात्र या सामान्यमात्र है, ऐसी धारणा रखनेवाले समाजशास्त्री वैयक्तिक और मानसिक प्रक्रियाओं का उल्लेख करते हैं । गिडिंग्स ने 'जाति-चेतन्य' तथा गैन्नियल टार्ड ने अनुकरणवृत्ति के सहारे समाज के परिनिर्माण का क्रम बताया है । समाज के सम्बन्ध में यथार्थसत्तावादी और नाम मात्रवादी, इन दलों का संघर्ष समाज हो जाय, यदि हम समझ लें कि न तो समाज का निर्माण नाना मनुष्ठों के विना हो सकता है और न मानव समाज के विना रह सकता है ।

प्राचीनकाल में सामाजिक भावना का प्राधान्य था। बुद्ध, सुकरात, प्रोटागोरास अदि व्यक्तिवादियों के बावजूद लोकनिर्वाह, लोकयात्रा, लोकसंग्रह आदि भावनाओं और अद्भों का प्राधान्य था। भारतीय सम्यता का मूल, धर्म, आनन्द, तपस्या, ज्ञान, निःश्रयन्, निर्वाण, कर्मयोग आदि विराट् उपादेयों की उपासना में था। यूनान में ससन्वय और करात्मक सौन्दर्य की अनुभूति पर बल था। आधुनिक वज्ञानिक और यात्रिक युग में आर्थिक व्यापारिक, अधिकारवादी आदर्शों का प्राधान्य है। अज की सम्यता में वस्तुनिष्ठता और आत्मनिष्ठता में गहरा संघर्ष है । एक ओर तो मानव-जीवन को सुखमय बनानेवाले साधनों का अपरिकल्पित एकत्रीकरण है और दसरी ओर है मानव का अतृत्त आशावाद। प्राचीन काल में जातिधम, कुलधम, जनपदधमें और स्वधमें की महतो परम्परा थीं। आज दिज्ञान और प्रजातंत्र के युग में वैयन्तिक अधिकारवाद का प्रावल्य है; परन्तु दूसरी ओर इनकी प्रतिक्रिया में अधिनायकवादी देशों में समूह प्रकृष्टता का अभूतपूर्व अतिरेकपूर्ण विश्वदीकरण भी प्राप्त होता है । अतएव बुछ अंश में हम विनेन और आधुनिक समाज में एक महान् अन्तर पाते हैं। प्राचीन भारत के वर्णाश्रम मेंम ने और यूनान की नगर-व्यवस्था ने भी, समाज को सर्वमाण्य

१. E. W. Burgess "Research Methods in Sociology", Twentieth Century Sociology पृष्ठ २०-२१।

२. E. W. Burgess, वही, Consciousness of kind, जाति का चैतन्य।

३. Realism युवार्थतत्तावादी तथा Nominalism, नाममात्रवादी

Y. T. G. Masaryk, The Making of a State.

थ. Sri Aurobindo, The Ideal of Human Unity पृष्ठ २२१।

E. Finer, Mussolini's Italy; F. Neuman, Behemoth; Sidney and Beatrice Webb, Soviet Communism.

नैिंक, भावनात्मक और संकत्पात्मक वृत्तियों से संदिल्प्ट माना था। आधुनिक पश्चिमी सध्यता से प्रभावित समाजों में विधिविहित अनुबंधवाद तथा व्यक्तितिरोभा-वकारी, तर्कसम्मत सम्बद्धवाद का प्रावत्य है । संक्षेप में, प्राचीन समाज एक समिष्ट था जिसके भीतर कुछ जबरदस्त आपसी मेलजोल के चिह्न थे। आधुनिक समाज तर्क और बुद्धि के आधार पर सब चीज को नियंत्रित करता है । जो अन्तर में बता रहा हूँ, उरका स्पष्ट दर्शन करने के लिए एक भारतीय ग्राम की व्यवस्था तथा कलकत्ता अयवा किसी अन्य बड़े निगम की व्यवस्था का समाजशास्त्रीय अन्तर ध्यान में रखना चाहिए। इसी अन्तर को बताने के लिए जर्मनभावा में भावनात्मक आधार पर निर्मित संघ के लिए 'गेमाइनशापट' और विधि-आधित समाज के लिए 'गेजेलशापट' शब्द का प्रयोग किया जाता है । इस अन्तर को व्यक्त करने के लिए लुडविंग स्टायन ने 'कम्यूनिटि' और 'सोशायटी' में पार्थक्य बताया है । श्री अरविन्द ने सावयव समाज तर्कणाश्रित समाज और डुरवायम ने भौतिक घनीभाव और सावयव घनीभाव का पार्थक्य व्यक्त किया है ।

समाज एक समग्रता है और विशिष्ट उपादानों के द्वारा इसकी अभिव्यक्ति होती है। समाज का भौतिक रून सम्बन्धा ही भावनोपेत मनुष्यों के द्वारा निर्मित होता है। इसका आध्यात्मिक रूप विज्ञान, कला, धर्म, दर्शन आदि के द्वारा व्यक्त होता है। समाज एक कियाशील समग्रता है और इस कियाशीलता के पीछे वर्तमान आध्यात्मिक आधार की स्वीकृति, दार्शनिक राजनीतिशास्त्र की विशेषता है। अन्य भौतिक वस्तुओं के समान समाज का भी देशकालव्यापी एक स्वरूप है; किन्तु एक केन्द्रीय एकता भी समाज में स्वष्ट वतमान है और विधि, राजनीति, संस्कृति में इसका प्रकाशन होता है। कालिदास, शंकर, चैतन्य, संग्राम सिंह के पीछे भारतीय समाज की एकता व्यक्त रही है, जैसे शेवस्विपर, मिल्टन, पिट, ग्लैडस्टोन के पीछे इंगलैण्ड के समाज की और एक्वायनास, डांट, मेजिनी के पीछे इटली के समाज की चेतना व्यक्त हो रही है। इस प्रकार की के द्वीय एकता के द्वारा अभिव्यक्त महान् आदर्शवाद, कोई रहस्यमयी

१. E. Durkheim, The Division of Labour.

R. Max Weber, The Theory of Social and Economic Organization.

३. F. Tonnies, Gemeinschaft und Gesellechaft (अंग्रेजी अनुवादकत्ती C. P. Loomis).

Y. Ludwig Stein; Die Soziala Frage in Lichte der Philosophie.

g. Sri Aurobindo—Organic Society and Rational Society.
 E. Durkheim:—Material Density and Organic Density.

सत्ता नहीं है, अपितु इतिहास के सम्मिलित विकास के द्वारा संचित अनुभवों की राशि है। दार्शनिक राजनीतिशास्त्र के द्वारा उद्घोषित यह केन्द्रीय एकता कोई प्रहेलिका या जगदात्मा का घनीभाव नहीं है, अपितु ऐतिहासिक अनुभवों और संघर्षों से उत्पन्न एक अभौतिक ज्ञान-पंचात है——अभौतिक से तात्पर्य अतीन्द्रिय संगारातीत सत्य से नहीं है, अपितु यह बताना है कि यह ज्ञानसंघात समाज के निवासी मनुष्यों के मन में रहता है और उसी के सहारे व्यक्त होता है।

यद्यपि पुरुषसूक्त और उपनिषदों में मानव और वर्णादि की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत आता है और यद्यपि गीता में कहा है कि चारों वर्णों की गुणकर्मस्वभावतः सृष्टि ईश्वर के द्वारा हुई है, तथापि ऐतिहासिक दृष्टि में देखने पर मालूम होता है कि वेदकाल में ग्रामों के आवार पर ही विशः की रचना हुई थी। उस समय की जनता पाँच जनों में विभाजित थी, ऐसा भी उल्लेख आता है। 'मोहन्जोदारों' और 'हरपा' की सभ्यता नागरिक थी, किन्तु वैदिक सभ्यता ाम के आधार पर बनी थी। ग्राम से विशः और विशः से राष्ट्र बनते थे। यद्यपि इतिहास की दृष्टि से इस प्रकार का विकास-कम सूचित होता है, तथापि भारतीय आदर्शवादी परम्परा में समाज व्यवस्था भी ईश्वर निमित है, ऐसा विचार काफी प्रचलित रहा। आज का भारतीय समाज अनेक प्रकार के बाह्य प्रभावों से प्रभावित हो रहा है। प्राचीन हिन्दू सभ्यता के अवशेष और सांस्कृतिक परम्परा के अतिरिक्त अन्य विचारधाराएँ भी आज वर्तामन है। आशा दिखती है कि अब भारत में एक नया समाज बनेगा जो प्रजातंत्र, गांधीवाद, साम्यवाद, अधिकारवाद की विचारधारा से अधिक प्रभावित रहेगा।

यूनानी सभ्यता नगरों के आधार पर बनी थी। व्यवहार और सिद्धान्त में यूनानी नगर, सदैव धार्मिक, राजनीतिक, नैतिक, सामाजिक समिष्ट था। जीवन के विभिन्न विभागों का पूरा वर्गीकरण—िक यह राजनीतिक है और यह आधिक,—अभी यूनान में नहीं हुआ था। यों कह सकते हैं कि यूनान में समाज और व्वक्ति में उस पार्थ-क्य की भावना नहीं थी जिसका उल्लेख स्पेन्सर तथा अराजकतावादियों में पाया जाता है। यूनानियों के लिए समाज केवल एकत्रीकरण की एक संस्था न थी; किन्तु एक समिष्ट था। इसलिए 'अरस्तू' ने कहा है कि 'पोलिस' एक कोयनीनिया है। कोयनोनिया का अर्थ है—समानभावानुमोदित समिष्ट। नगर, सर्वसमन्वयकारी, सर्वश्रेष्ट ''कोयनोनिया' था। समाज और राज्य का भेद जो प्रजातंत्रवादी राजनीतिशास्त्र का मुख्य शिक्षण है, वह भी यूनानी विचारधारा में नहीं पाया जाता। प्लेटो और अरस्तू के अनुसार नागरिकों के मनों की समिष्ट में ही मानव-जीवन की पूर्णता प्राप्त हो सकती है। जब अनेक मनुष्यों का मन पारस्यरिक सिन्निध और सहसम्बन्ध १. Bosanquet: Philosophical Theory of the State, पृष्ठ—६

में रहता है, तभी मानव-चेतना का सम्यक् उ्बोध हो सकता है। अन्योन्याश्रयी सम्बन्ध ही समाज का आधार है । समाज के प्रकृष्ट महत्त्व की स्वीकार कर ही प्लेटो ने बताया कि किसी मनूष्य को श्रेणी को अपना निजी स्वार्थ सिद्ध न कर समिष्टिगत कल्याण की कामना और उनासना करनी चाहिए। १ जिस प्रकार किसी कतात्मिका कृति की सौन्दर्यानुमूति का आधार उसकी पूर्णता का दर्शन है, अर्थानु पूरी कृति से क्या भावना व्यक्त होती है, ऐसा देखा जाता है न कि अंग विशेष कैसा है, उसी प्रकार समग्र नगर के सुब और हित का ध्यान रखना ही मंगलकारी पुरुवार्थ है। अनेक मन्द्यां की मानसिक अन्यान्याश्रयिता का संदेश देते हुए भी 'प्लेटो' या 'अरस्तू', कोई स्वतंत्र सामाजिक अत्ना यामन है और उसकी स्वाश्रयी तात्विक सत्ता है, ऐसा विचार नहीं रखते । विन्तु प्लेटो और अरस्तू के विचारों से इतना स्पष्ट है कि वैयक्तिक स्वार्थों का अतिक्रमण किये विना पूरा समाज एक है, ऐसी भावना उत्पन्न नहीं हो सकती । वैयक्तिक हितों का गणित की प्रिकिया से योगकरण कर सामाजिक हित नहीं प्राप्त हो सकता, अपितु समष्टिगत कल्याण का एक उदात्त आदर्श रखकर निज-निज के कर्तव्य सारे मनुष्य करते जायँ, तभी साम-ष्टिक हित सिद्ध होगा, ऐसी मान्यता यूनानी राजनीतिशास्त्र की देन हैं। दार्शनिक राजनीतिशास्त्र मन पर बल देता है। मानव-ज्ञान और किया, बन्ध और मोक्ष का कारण मन है। अतएव मन को समाजीकृत करना और उतमें अन्तर्निहित शक्तियों का परमार्थनिमित्तक विकासकरण, ये आवश्यक कर्तव्य है । यूनानी राजनीतिशास्त्र जो दर्शन पर आधारित था, शिक्षा पर पूरा ध्यान देता है क्योंकि शिक्षा से ही मन का विकास और रूपान्तर होता है।

प्रजातंत्रवादी समाज व्यवस्था को अधिकतम अंश में सर्वभूतात्मभूतत्व का आदर्श रखना पड़ेगा। काण्ट के महान् मंत्र-मानव लक्ष्य है, उपकरण नहीं—की सिद्धि, प्रजा-तंत्रीय समाज और राज्य में ही हो सकती है, अन्य नहीं । यूनानी राजनीतिशास्त्र

१. Republic, चौथा अध्याय।

२. इस विचार की व्याख्या के लिए द्रष्टव्य Bosanquet, The Priniciple of Individuality and Value पृष्ठ ३१३-१५।

३. Nettleship, Lectures on the Republic of Plato पृष्ठ ३३० तथा Barker, Greek Political Theory, प्लेटो का हेगेल की शब्दावली और विचारधारा के अनुसार भ्रामक विवेचन करते ह ।

Y. Kant, Fundamental Principles of the Metaplysic of Morals (Abbott edition) দুভ ধ্ব-ধ্র "For all rational beings come under the law that each of

की यह बड़ी देन है कि समिष्टिगत कल्याण की जबर्दस्त चैतनाप्राप्ति का बड़ा जोरदार समर्थन इसमें हुआ है, किन्तु इसकी किमयाँ भी स्पष्ट हैं। मानववाद की पूरी अभिव्यंजना यूनानी राजनीति में नहीं है। प्रत्येक मानव आत्मा है, मानव मानवत्व के कारण ही आत्मिक स्वातंत्र्य का वाहक है, ऐसा उपदेश वहाँ नहीं मिलता। अरस्तू ने कहा है कि कुछ मानव स्वभावतः शासकवृत्तिसम्पन्न हैं और उन्हें शासनाधिकार हैं, किन्तु कुछ स्वभावतः दासप्राण हैं और उन्हें अपने कल्याण की प्राप्ति दास रहने में ही है। प्रजातंत्रवाद के, सब मनुष्य समान हैं। न बातों को सुनने के अभ्यस्त हमलोगों को कभी-कभी अरस्तू पर बड़ा कोच भी आ जाता है। दार्शनिक वह है जो विचारात्मक चैतन्य से युक्त हो। स्वार्थ से प्रभावित हो, दास-प्रथा का समर्थन मतवादियों के लिए समीचीन है, दार्शनिक के लिए नहीं। मानव का मनोवैज्ञानिक आधार पर शासक और दास में वर्गीकरण, दार्शनिक राजनीतिशास्त्र की दृष्टि से हेय विचार है। यूनानी नगर सर्व-प्राही था और इसीलिए वह धार्मिक, राजनीतिक, नैतिक समिष्ट था। आज की दुनिया में सामाजिक और राष्ट्रिय अधिकार में उन्हीं वस्तुओं का परिगणन करना अभीष्ट है

them must treat itself and all others never merely as means, but in every case at the same time as ends in themselves. Hence results a union of rational beings by common objective laws i. e., a kingdom which may be called a kingdom of ends, since what these laws have in view is just the relation of these beings another as ends and means. It is certainly only an ideal. A rational being belongs as a member to the kingdom of ends when, although giving universal laws in it, he is also himself subject to these laws. He belongs to it as sovereign when, while giving laws, he is not subject to the will of any other... Now morality is the condition under which alone rational being can be an end in himself, by this alone it is possible that he should be legislating member in the kingdom of ends. Thus morality, and humanity as capable of it, is that which alone has dignity."

जा अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करती हैं। विश्वास और धर्म व्यक्ति की निजी चीज है। यदि कोई समाज या राज्य यह नियंत्रित करने का प्रयत्न करे कि किस देवता की मैं उपासना कहूँ या किस धर्मग्रंथ को पढ़ूँ या किसको न पढ़ूँ तो मैं अवश्य उसका विरोध कहूँगा। आज की दुनिया में धर्म और राज्य का एकीकरण प्रतिक्रियावादी विचार माना जाता है। किन्तु यूनान की विचारधारा में धर्म और समाज या धर्म और राज्य का स्पष्ट पृथक्करण नहीं हुआ था। अतएव यूनानी राजनीतिशास्त्र की मुख्य देन—सामाजिक हित और चैतन्य पर वल देना—को स्वीकार करते हुए भी उसकी जबदंस्त किमगों को देखते हुए, उसके गुणदोध का सम्यक् विवेचन होना चाहिए।

यूनानी समाजसंबंधिनी बिचारधारा से रूसी और जर्मन विज्ञानवादी बहुत प्रभावित थे। फिल्ट ने तो कहा कि सामष्टिक जीवन के अभाव और शासकों की स्वार्थपरता से ही जर्मनी राष्ट्र का रूप नहीं धारण कर सकी । यूनानी विचारधारा में जो समिष्ट की अभिव्यंजना हुई थी और जिसका पुनस्समर्थन रूसी ने किया था, उस समब्टिवाद का, फिल्ट ने फिर से प्रतिपादन किया। किन्तु समब्टि को दैवी शक्ति से उद्मूत बताकर, व्यक्ति का एकमात्र कर्तव्य सम्बिट को आत्म-समर्पण है, ऐसा भी उसने कहा। उसकी शिक्षाश्रों का प्रभाव जर्मनी में उग्र राष्ट्रवाद के प्रचार पर पड़ा, परन्तु समाज की रचना का कोई इतिहाससम्मत युक्तिपूर्ण विचार वह नहीं प्रस्तुत कर सका। हेगेल के मतानुसार मानव की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति सामाजिक वृत्तों से एकाकारता में होती है। परिवार में मानव अपनी उद्दाम स्वार्थेषणा का परित्यांग कर, कुछ लोगों से अपना तादातम्य स्थापित करता है। नागरिक समाज में अर्थ की प्राप्ति के लिए पूग, श्रेणी आदि का निर्माण होता है और इनसे एकाकारता कर ही मानव के व्यक्तित्व का विकास होता है। नागरिक समाज का विकास यूरोपीय पुन-हत्थान के बाद हुआ। पुलिस, विधि, न्याय की व्यवस्था हेगेल के मत में नागरिक समाज के अन्तर्गत है। कृषिकर्म, व्यापार और वैद्यवृत्ति तथा राजकीय नौकरों का समाज ही नागरिक समाज का निर्माता अंग है। अतएव विभिन्न सामाजिक व्यापारों के द्वारा आवश्यकतापूर्ति, न्यायालयों के द्वारा अधिकार और कानून की व्यवस्था और पुलिस के द्वारा सुरक्षा स्थापित करना नागरिक समाज के मुख्य कार्य हैं। समाज के लिए उपयोगी कर्मों के पालन के द्वारा ही मानव अपनी प्राकृतिक सीमाओं और प्रतिबंधों का अतिक्रमण करता है, यह ठीक है। अतिरेकपूर्ण, भावनात्मक, आकस्मिक-वृत्तयों के संलाभ पर बल देनेवाले व्यक्तिवाद के विपरीत परिवार और नागरिक समाज की आवश्यकता पर बल देना, हेगेल की एक देन हैं। किन्तु नागरिक समाज के हाथ में पुलिस और न्याय को सौंपना ठीक नहीं, क्योंकि इन कामों को राज्य ही समुचित प्रकार से कर सकता है

समिष्ट की नैतिक चेतना की विचारधारा का जो सूत्रपात यूनान में हुआ था और जर्मनी के राष्ट्रवाद के पोषण में जिसका उपयोग फिल्ट और हेगेल ने किया, उसे अंगरेजी प्रजातंत्रवाद और मूख्यतः उदारता से मिलाने का यत्न ग्रीन, ब्रैडले, बोसांक्वेट आदि ने किया । यूरोपीय इतिहास के आधार पर ग्रीन ने यह बताया कि धार्मिक शिक्षा और सामाजिक संस्थाओं के सहारे मानव की नैतिक और तार्किक चेतना का विकास हुआ है। मानव का आत्मचैतन्य शास्वत परम चैतन्य का ही प्रकाश है और राजनीतिक समाज में मानव चैतन्य का विकास होता है<sup>९</sup>। समाज द्वारा प्रतिपादित कर्तव्यों का पालन कर ही मानव नैतिक संज्ञा का अभिज्ञान कर सकता है । मानव के अन्दर निहित संकल्प और तर्ककी शक्तियों का पूर्ण प्रस्फुटीकरण सामाजिक संस्थाओं के सहारे ही हो सकता है। अतएव समाज की अत्यन्त आवश्यकता है। वस्तुतः मानव और समाज में गहरा सम्बन्ध है। समाज के द्वारा ही वे लक्ष्य ओर कर्मानुप्रेरण प्राप्त होते हैं जिन्हें सम्पन्न कर मानव को अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व का भान होता है और स्वतंत्र मानवों का स्वेच्छापूर्ण प्रतिपन्न लक्ष्य ही, समाज के विराट् आदर्शवाद के स्वरूप को स्पष्ट करता है। ब्रैडले ने भी समष्टि को नैतिक सावयव तथा वास्तविक नैतिक प्रत्यय कह कर इस विचार का समर्थन किया कि मनुष्य अपने पद (या आश्रम) के उचित कर्तव्यों को पूराकर ही कृतार्थता प्राप्त कर सकता है र।

समाज केवल आर्थिक भावना और प्रेरणा पर आधारित एक विनिमयसंयोजक समूह नहीं है, अपितु एक नैतिक समिष्ट है। इस विचार को पुष्ट करना ग्रीन और बैडले को एक देन है। उनकी विचारवारा की चरम परिगित 'बोझांक्वेट' में हुई जिसने हेंगे लवाद का उच्चतम अंग्रेजों का प्रस्तुत किया। मिल और स्पेन्सर के ब्यक्तिवाद का खंडन कर बोतांक्वेट ने समाज के मानसिक ओर नैतिक स्वका का वर्णन किया। यह ठीक हैं कि किसी भी समाज, या संस्था या परिषद् के लिए देशकाल व्यापी कोई अस्तित्व अवश्य होना चाहिए। समाज, अकाश में या सनु या पाताल में नहीं बन सकता। पृथ्वीतल पर एक सनुदाय विशेश की उनस्थिति, समाज-निर्माण के लिए बद्धत आवश्यक ह। किन्तु समाज के लिए मानव-मस्तिक के द्वारा उनस्थित विचारों और नैतिक आदर्शों की भो आवश्यकता है। जिस प्रकार उनस्थित प्रतिरोशें या कठिनाइशों के समाधान के लिए वैज्ञानिक सिद्धान्त निर्मित होते हैं, उसी प्रकार मानव के लिए जो आवश्यकताएँ उत्यन्न होती हैं, उनकी पूर्ति के लिए समाज और राज्य का विकास ोता है। अधिकतम

<sup>?.</sup> T. H. Green, Prolegomena to Ethics; J. H. Muirhead, Service of the State.

२. F. H. Bradley, Ethical Studies पृष्ठ २००-२०१।

तर्कसंगत प्रणाली से मानव आवश्यकताओं का पूर्तिकरण ही समाज का नियामक सूत्र है। अतएव कह सकते हैं कि समाज चेतन मनुष्यों के सहयोग और परस्पराश्रयिता का फल है। मानव मन के संघात का बाह्यीकरण और शरीरधारण ही समाज है। जहाँ केवल अनेक मानवों का एकत्रीकरण मा है, वहाँ समाज का निम्नतम रूप है। कित जब इन मनुष्यों में चैतन्यपूर्ण मानिसक ग्रौर आध्यात्मिक सन्निकर्ष का बोध हो तब कह सकते हैं कि समाज के उदात्त रूप का प्रकटीकरण हुआ है। यद्यपि समाज में अनेक श्रणियाँ रहती हैं जिनकी अन्तरिक व्यवस्था में एक प्रकार के कमबद्ध जीवन का यापन होता है तथापि समाज के लिए समग्र व्यापी एक सामान्य नियामक सिद्धांत की आदश्यकता होती है। व्यक्ति और समाज को दो-संघर्षशील इकाइयों के रूप में देखना ठीक नहीं है। गृहर ई से देखने पर विदित होता है कि 'अनुभव-संतान' एक ही है। समग्रता के रूप में यह अनभवसंतान समाज है और पार्थवय या विभिन्नता की दृष्टि से व्यक्ति है। नियंत्रण और प्रतिबंध के बदले यदि दृढ़ आहिमक चैतन्य की भावना विकसित हो तो व्यक्ति और समाज का संवर्ष कम हो जायगा और ज्यापक एकता का ही भान होगा। समाज के अन्तर्गत जो संस्थाएँ हैं, वे उस समाज में वतमान मनुष्यों की प्रवृत्तियों और इच्छाओं के स्पष्टीकरण है। अतएव आधुनिक जगत् की संस्थाओं का जो खण्डन रूसों ने किया है, वह बोसाँववेट को मान्य नहीं है। केवल निर्विशेष एकता उसका आदर्श नहीं है, नानाविश्व प्यक्ताओं के बीच वर्तमान एकता ही उपादेय है। संस्थाएँ मानववत्तियों के नानात्व को विकसित और केन्द्रित करती हैं। अतएव उनकी उपेक्षा या उनके प्रति औदासीत्य नहीं होना चाहिए। उनका भी अन्तर्भाव करते हए जो नानात्वाग्राहिणी एकता व्यक्त होती है, वही उपादेय है। अनेक प्रकार की संस्थाएँ - जैसे परिवार, सम्पत्ति, क्षेत्र, वर्ग, राष्ट्रराज्य, मानव मन के आदर्श का बाह्म स्पष्टीकरण करती हैं। इनमें परस्पराश्रयिता और अभिज्ञान का दर्शन होता है। बोसांक्वेट का ऐसा मन्तव्य है कि वयक्तक मानव की भावनाओं और तर्कणात्रों से अधिक उत्कृष्ट चेतना का दर्शन संस्थाओं में होता है; क्योंकि अनेक मानवों के विशिष्ट सम्बन्ध के द्वारा ही संस्थाएँ प्रजनित होती ह। मानव-जीवन में, संस्थाओं में ग्रीर समाज में मन की प्रधानता होने के कारण सामाजिक प्रश्नों को जीवन और मन का सम्बन्ध समझना चाहिए।

वैयक्तिक मन और सामाजिक मन के सातत्य का वर्णन करते हुए बोसांक्वेट ने सामाजिक मन को ायः एक सत्तात्मक रूप दिया है। समिष्ट के वर्तमान मनुष्य, अनेक सामाजिक सम्बन्धों ग्रोर आवश्यकताओं के निमित्त, जो कार्य करते हैं, उन कार्यों के पीछे उनकी मानसिक अन्योन्याश्रयिता का दर्शन होता है। इस प्रकार की अन्योन्याश्रयिता से ही 'सामाजिक मन' का विकास होता है। सामाजिक मन, वयक्तिक मन ग्रीर जीवन से भिन्न कोई सत्ता नहीं है, अपितु उनके गहरे अन्तस्तल में वर्तमान नियामक बौद्धिक और

भावानात्मक एकता है। जब चेतन मानव-सहयोग के द्वारा कार्य करते ह तब आपसी अभिज्ञान में इस सामाजिक मन या आत्मा का प्रत्यभिदर्शन होता हैं। जितने भी प्रभावोत्पादक तत्त्व किसी देश या काल में ब्याप्त रहते हैं, उनके सिम्मिलित प्रतिफल से ही सामाजिक वृत्त की रचना होती है। चेतन मानवों की इच्छा और संकल्प, श्रौर अनुशंध श्रौर आपसी अभिज्ञान की छाप, इस सामाजिक वृत्त पर अवश्य रहती है। यह सामाजिक वृत्त नैतिक भावापत्र भी है। सर्वसामान्य के कल्याण की प्रेरणा इसमें अवश्य वर्तमान रहती है। बोसाँववेट आदि की मान्यता है कि इस प्रकार की कत्याणकामिता, मानव को अपने वास्तविक उच्च स्तर का ज्ञान कराती है और इसके सहारे अन्यों के स्वरूप का भी उसे अच्छा श्रौर प्रसारित ज्ञान प्राप्त होता है। जबतक मानव अहंकार-यूक्त है तब तक वह अपनी प्राकृतिक ए णाओं से नियंत्रित होता है और उसकी वृत्ति अन्य म गुध्यों से विलगाव की होती है। परन्तु नैतिक चैतन्यसम्पन्न सावयव आत्मा परग्राही होता है।

साम। जिक मन या सामष्टिक आत्मा या सामूहिक वृत्त की कल्पना वड़ी आकर्षक मालूम पड़तो है; परन्तु इसमें स्पब्ट दिचारशिवत का अभाद मालूम पड़ता है । अनेक मानवों का ज्ञानात्मक स्रोर संकल्पात्मक घातप्रतिवात सतत वर्तमान रहता है, इसका खंडन कोई मनुष्य नहीं कर सकता । इस गतिशील मानिसक सम्बन्ध से ही हमारी मानव-वृत्तियाँ प्रकृष्ट ग्रीर उदात्त होती हैं, ऐसा भी हम मानते हैं, परन्तु जिस प्रकार का एकत्व स्रोर पृथक्त्व वैयक्तिक मन में देखा जाता है, उसी प्रकार की पृथक् तात्त्विक सत्ता सामाजिक वृत्त की भी है, ऐसा कहना युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होता है। सामाजिक वृत्त एक सातःयाकृत अत्रौकत्वाकृत तात्त्विक सत्ता है और अनेक विभिन्नताओं में उसका अभिव्यिक्तिकरण हो रहा है, ऐसा कथन ठीक नहीं है। सामाजिक मन, वैयक्तिक मनों के सन्निकर्ष से बनता है, तना स्वीकार करना तो आसान है, किन्तु इस सामाजिक मन की एक पृथक् सत्ता है, ऐसा बोसांबवेट का कहना, दार्शनिक राज-नीतिशास्त्र की दृष्टि से भ्रमपूर्ण है। वैयक्तिक मन का आधार पाथिव शरीर है। यह एक निश्चित स्पब्ट सत्ता है । किन्तु सामाजिक मन का भौतिक आधार, अनेक मानवों के शरीर के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। वैयक्तिक मन की ज्ञानात्मक ओर रागात्मक वृत्तियों के सहारे मानव अपन निगूढ़तम हृदयप्रदेश का ययातथ्य शीघ्र अववीय प्राप्त करता है। किन्तु सामाजिक मन स्पष्ट, प्रत्यक्ष रूप से

१ J. H. Muirhead, "Professor MacIver's Criticism of the Idealistic Theory of the General Will" Mind, १६२५ पष्ठ ६२-५७; R. M. MacIver, The Elements of Social Science, पुष्ठ १४२

अनेक मानों के हृदय-प्रवेश के सहारे कोई बोध नहीं प्राप्त कर सवता । अनेक हदय के बीच अव्यवहित, प्रत्यक्ष चेतन सम्बन्ध की ज्ञादिवा कोई तास्त्रिक वस्तु अव तक प्राप्त नहीं हुई है। एक मानव का शरीरिविशिष्ट मन, एक निश्चित काल तक, एक निर्दिष्ट स्थान में जन्म से मरण तक निवास करता है। उसमें एक तान्दिक सातत्य है। किन्तु अनेक मनुष्यों के आधारभूत मन स्वाधिष्ठानभूत शरीर राशियों में ब्यवधान सर्वदा उपस्थित रहता है । अर्थात् जहाँ एक मानव रहता है, वहाँ वह सम्प्रणंतः विद्यमान है, किसी भी प्रकार का आवरण उसके अपने व्यक्तित्व के निर्माण-कारी तत्त्वों में नहीं है । किन्तु अनेक मानवों के बीच स्थान और काल की दृष्टि से हजारों व्यवधान उपस्थित सर्वदा होते रहते हैं। अध्यवहित होने के कारण, मानव का मन एकत्वमुलक है। नाना व्यवधानों और आवरण पदार्थों के कारण स्पष्टवाच्य. निर्देश्य, सामाजिक मन या साम्हिक आत्मा नामक कोई सत्ता विदित नहीं होती है । मानव का व्यक्तित्व एकता न कि समानता पर आश्रित है । बाल्यावस्था से मरण पर्यन्त, हम एक विशिष्ट मानव का जब निर्देश करते हैं, तब हम कहते हैं कि मोहन सिंह एक व्यवित है; हम यह नहीं कह सकते कि १९३८ में जिस मोहन सिंह को हमने देखा था, १६४४ का मोहन सिंह नामवारी व्यक्ति उसके समान है। किन्तू इस प्रकार का एकत्व प्रधारण सामाजिक वृत्त के सम्बन्ध में नहीं कहा जा सकता । देशकालादि की उपाधि से सीमित एक मानव का व्यक्तित्व पूर्णतः विनिध्चत है। अशोक एक व्यक्ति था जिसका स्पष्टवाच्य सुनि रेय व्यक्तित्व था। लोकमान्य तिलक एक व्यक्ति था जिसका पूर्णतः निर्णीत एक व्यक्तित्व था । किन्तु यह कहना कि हिन्दू-समाज का एक निर्दिष्ट व्यक्तित्व है, म्रामक है। हिन्दू-समाज में कति । य समानताएँ हैं जो अनेक विभिन्नताओं के बीच भी इसकी अन्य समाजों से पथर करती हैं. किन्तु हिन्दू-समाज या अन्य किसी समाज का एक वमूलक तत्त्वतः पृथक् एक व्यक्तित्व है, ऐसा नहीं कहा जा सकता । व्यक्तित्व प्रकट करने का एक निश्चित आधार अपेक्षित है। एक मानव के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि उसका व्यक्तित्व है। किन्तु एक वर्ग का व्यक्तित्व है, या एक श्रेणी का व्यक्तित्व है, ऐसी मान्यता करने के पहले उस वर्ग या श्रेणी में संवेदन-प्रक्रियायंत्र को बताना पडेगा। संवेदनप्रकिया की एकता ही व्यक्तित्व का मूल है। जब हम अपने प्रिय मित्र की मृत्यु का समाचार सुनते हैं तब स्तब्ब और शोकातुर हो जाते हैं। एक समाज में इस प्रकार की समसंवेदनात्मकता का आभास नहीं मिलता है। समाज में रहतेत्राले अनेक व्यक्ति अनेक प्रकार से एक ही घटना के सम्बन्ध में अपनी प्रतिकिश व्यक्त करते हैं । इससे मालूम पड़ता है कि समाज के सम्बन्ध में मन, हृदय या व्यक्तित्व या आत्मा की कल्पना, रूपक की या आलंकारिक दृष्टि से समीचीन होने पर भी दार्शनिक दृष्टि से ठीक नहीं है। समाज में गुणात्मक

दृष्टि से समानता होते हुए भी सातत्यप्रदायिका एकता या परिगणनात्मिका एकता का अभाव है; क्योंकि समाज के निर्माण करनेवाले मनुष्य विभिन्न और अनेक हैं। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जिस कल्याण की प्रेरणा, बाढ़ के हाहाकार से पीड़ित लोगों की दुर्दशा सुनकर एक मनुष्य में होती है, वैसी प्रेरणा अन्य संवेदनशील मनुष्यों में भी होती है; किन्तु कोशी के हाहाकार से दुखित मनुष्यों का इससे एक स्वतंत्र व्यक्तित्व या हृदय नहीं बन सकता। समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखने पर व्यक्त होता है कि अनेक व्यक्तियों और उनकी संस्थाओं, परिषदों, समितियों और वर्गों के सम्बन्धों और अन्तः कियाओं से ही समाज का निर्माण होता है और इस नानामुखता, बहुशाखिता तथा अनन्त संकल्पों के संधात से ही साधारण कार्य को सस्पन्न करने के लिए समाज की नीति बनती है। इस नीति के पीछे अनेक व्यक्तियों के संकल्पों के संवर्भ का इतिहास है, अनेक दलों के विभिन्न स्वार्थों के किसी प्रकार के समीकरण या समन्वय की चेष्टा है, न कि एक तात्त्वक निर्दिष्ट सातत्वयुक्त व्यक्तित्व का प्रतिकल। १

दार्शनिक राजनीतिशास्त्र नैतिक और आध्यात्मिक मानववाद का समर्थक है।२ उच्चाशययुक्त मानव अपने आत्मिक व्यक्तित्व का विलक्षण विकास करके सामाजिक कल्याण और राजकीय हित को सम्पन्न करे, ऐसा इसका आदर्श है। जब हम सामाजिक वृत्त या सामाजिक मन की एक तात्त्विक सत्ता है, ऐसा विचार रखते हैं तब प्रहुष्ट चेतनासम्पन्न मानव का, समाज के विरोध करने का नैतिक अधिकार, कुंठित हो जाना है, क्योंकि इस विचारधारा में मानव एक क्षु अवयवमात्र रह जाता है। जब रामनोहन राय ने सतीप्रथा के विरोध में आन्दोलन किया, उस समय उनका घोर प्रतिवाद किया गया; किन्तु आज राममोहन समाज के महान् सुधारक माने जाते हैं।

<sup>?.</sup> A. F. Bentley, The Process of Government; V. O. Key, Politics, Parties and Pressure Groups.

<sup>?.</sup> নুলনীয়, Kant, Critique of Practical Reason (Abbott edition) পৃত १८০-१८१. "The moral law is holy. Man is indeed unholy enough; but he must regard humanity in his own person as holy. In all creations everything one chooses, and over which one has any power, may be used merely as means; man alone, and with him every rational creature, is an end in himself. By virtue of his freedom he is the subject of the moral law, which is holy. Just for this reason every will, even

अतएव ऐसी परिस्थित में सामाजिक मन किसे कहा जाय? इस प्रकार की मान्यता कि सामाजिक हृदय या व्यक्तित्व, एक मानव के हृदय या व्यक्तित्व की अभेक्षा अधिक ऊँचे स्तर पर रहता है, अधिक कल्याणप्रिय है या अधिक चैतन्ययुक्त है, इतिहास की दृष्टि से असिद्ध है। जिस समय जनक, बुद्ध और महावीर आर्यावर्त में उत्पन्न हुए थे, तब क्या उस समय का सामाजिक चैतन्य, इन महापुष्ठ्यों की अपेक्षा निम्न कोटि का नहीं था? भारतीय सामाजिक इतिहास बड़े स्पष्ट और अभ्रान्तरूप में इस महान् सत्य की घोषणा करता है कि प्रकृष्ट चैतन्य युक्त मानव ही आत्मिक और नैतिक व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति कर सकता है। जिस व्यावहारिक धर्मशोलता का उज्जवल प्रकटीकरण गाँघी या श्वाइटजर में हुआ है, कौन-सा सामाजिक वृत्त उसको अभिव्यक्त कर सका है या भविष्य में कर सकेगा है?

भारतीय अघ्यात्म और वेदान्त दर्शन की घारा से प्रभावित हो अरविन्द ने "वर्ग-आत्मा" का सिद्धान्त बनाया है । उनके अनुसार समष्टि की पुरानी भारतीय कल्पना यह थी कि यह नारायण का ही जागतिक रूप है । जिस प्रकार व्यष्टि में ईश्वर है, उसी

> every person's own individual will in relation to itself, is restricted to the condition of agreement with the autonomy of the rational being, that is to say, that it is not to be subject to any purpose which cannot accord with a law which might arise from the will of the passive subject himself; the latter is, therefore, never to be employed merely as means, but as itself also, concurrently, an end. We justly attribute this condition even to the Divine will, with regard to the rational in the world, which are His creatures, since it rests on their personality, by which alone they are ends in themselves. This respect bearing idea of personality which sets before our eyes the sublimity of our nature while at the time it shows us the want of accord of conduct with it, and thereby strikes down conceit, is even natural to the commonest and easily observed."

2. Sri Aurobindo, The Spirit and Form of Indian Polity.

प्रकार समिष्टि में भी। समिष्टि को परम चैतन्य द्वारा निर्मित वे मानते है । इसी दृष्टि के अनुसार राष्ट्र या समाज को सावयवजीवन बिताने बाला "वर्ग-आत्मा" वे मानते है । इन वर्ग-आत्माओं के सहारे परम विज्ञान की जागतिक अभिव्यित होती है। यह 'वर्ग-आत्मा' का सिद्धान्त जतना हो असंगत है जितना पिश्चमी राजगीति-शास्त्रवेत्ताओं का 'सामाजिक मन' का सिद्धान्त। वस्तुतः एक वर्ग या श्रेणी में अनेक संकल्गों, वृत्तियों, कल्पनाओं, क्रियाओं का पारस्पिरक संवर्ष होता है न कि अत्मा की क्रिमक अभिव्यित्त । कानून की दृष्टि से किसी संस्था पर अभियोग की सहूलियत के लिए कानूनी व्यवितत्व का हम आरोग करते हैं और सरकारी पत्रों में ऐसा प्रयोग करते हैं जिससे उस संस्था का व्यक्तित्व-बोध होता है। जैसे किसी संस्था, ज्वाहरणार्थ आर्य समाज, के नाम कुछ जनीन का अंश या रुपये, लिख दिये जाते हैं। कानूनी पत्रों में, सम्पत्तिग्राहक या अन्य अधिकारवाहक होने के कारण आर्यसमाज या रामकृष्ण मिशन या सोशलिस्ट पार्टी या कोई युवकदल, दार्शनिक दृष्टि से व्यक्तित्वसम्पन्न या आत्मासम्पन्न नहीं कहा जा सकता। संस्था के सदस्यों का मन और हृदय पा व्यक्तित्व हो सकता है, संस्था या समाज या राष्ट्र का कदापि नहीं।

यदि सामाजिक आत्मा या सामूहिक मन का विचार अतिरेकपूर्ण है तो दूसरी और समाज में केवल वर्गसंवर्ष या स्वार्थों का तनाव या तनातनी देखना भी अतिरेकपूर्ण है। मार्क्ष के अनुतार वर्गों के संवर्ष का इतिहास ही, आजतक के लिखित इतिहास का मूल है । यूनान में दासाधिपतियों और दासों का संघर्ष, रोम में पैट्रिशियन और प्लेबियन का संवर्ष, मध्यकालीन इटली में श्रेण्यधीशों और कर्मकरों का संघर्ष, आधृनिक जग्त् में पूँजोशित गों और मजदूरों का घोर संवर्ष—यही इतिहास का वास्तिवक रूप है। दुनिश में प्राथिक साम्यवादो समूह के बाद से वैयक्तिक सम्पत्ति, शोषण, सभ्यता और राष्ट्र का प्रायः समसामयिक उदय हुआ । पुरातनकाल की सहकारिता तथा शान्तिपूर्ण उत्पादन और विनिमय का स्थान स्वत्व।भिमान, उत्पीड़न और अनुसूदन ने ले लिया। इत संवर्ष, हाहाकार और युद्ध के पीछे विश्वचैतन्य का स्वातंत्र्याभिमुखी पर्यटन देखना मार्क्ष के अनुसार सत्य से मुख मोड़ना है। निस्सन्देह यांत्रिक दृष्टि से मानव समाज को

१. Sri Aurobindo, The Life Divine खण्ड २।

२. Sri Aurobindo, The Human cycle पृष्ट ३६-४०,२६१-२६२,२६१-२६२।

<sup>3.</sup> Marx and Engels, The Communist Manifesto; G. Lukacs, Geschichte Und klassenbewusstsein.

v. F. Engels, The Origin of the Family, Private Property and the State.

अभ्युन्तत बनाने में जो कार्य पुँजीवाद ने किया है, उसकी तूलना में मिस्र देश के पिरा-मीड रोम की नहरप्रथा और मध्यकालीन जर्मनी के अत्यत्कृष्ट मन्दिर अत्यन्त ही कमजोर हैं। किन्तु पूँजीवाद के भले कारनामों को देखते हुए भी मार्क्स अनेक कारणों से उसका महान विरोवी है। पुँजीवाद का जन्म, सोलहवीं शताब्दी के प्रारम्भ या पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्त में हुआ है। विश्व-व्यापार, उपनिवेशवाद आदि से इसको बड़ी मदद भिनी। सामन्तशाही प्रथा के अन्तिम काल में अनेक भूमिविहीन कृपक नगरीं में चले आये थे, उन लोगों ने पूँजीवादी की उत्पत्ति में सहायता पहँचाई, क्योंकि वे लोग कर्नकर हो गये। किसी भी सामाजिक व्यवस्था का आधार उत्पादन-प्रक्रिया है। जमीन यांत्रिक उपादान, कच्चे माल, जलवाय, वातावरण आदि, उत्पादन के वस्तुनिष्ठ अंग हैं। कर्मकर वर्ग उस उत्पादन-प्रक्रिया का मानव अंग है । उत्पादन-प्रक्रिया में जो वर्ग आर्थिक दृष्टि से स्थान-ग्रहण करता है, तदनुकूल ही उसका वर्ग निर्धारित होता है 3। इस उत्पादन-किया में प्रायः निर्यात की गति से, अनिवार्य रूप में, सामाजिक सम्बन्धीं का निर्माण होता है 8। जिसे समाज कहते हैं, उसके निर्माणकारी कारकभूत तत्व ये सामाजिक संबंध ही है। समाज में छोटे-बड़े अनेक वर्ग रहते हैं, किन्तु म्ख्यतः दो ही महान् वर्ग हैं--एक शोषकों का, दूसरा शोषितों का। मर्विर्स के अनुसार पुँजीपतियों के वेगपूर्ण विकास से, जब न केवल उद्योग, अपितु कृषि भी उनके नियंत्रित और स्वत्व में चली आती है, सामाजिक वर्गों का साधारणीकरण हो जाता है। शोषक और शोषित इन दो विशाल वर्ग में ही अन्य वर्ग अन्तर्भूत हो जाते हैं । इस प्रकार दो विशाल वर्गों का संवर्भ ही आधुनिक सामाजिक इतिहास का मलाधार है और राज्य को शोषकवर्ग का समर्थक न मानना, सचाई से इनकार करना है।

मावर्षवाद अपनेको वैज्ञानिक और अन्य साम्यवादी-दलों की विचारधारा को

१. Marx, Capital खण्ड १; तथा Engels, Anti-Duhring.

२. Marx, Capital प्रथम खण्ड, पृष्ठ १६८, ६८२।

<sup>3.</sup> Marx, A Critique of Political Economy; N. Bukharin, Historical Materialism, Economic Theory of the Leisure class.

Y. Marx, A Critique of Political Economy, Preface.

v. Marx and Engels, The Communist Manifesto; Plekhanov, The Materialistic conception of History. The Role of the Individual in History, The Fundamental Problems of Marxism.

काल्पनिक या प्रतिगामी समझता है। इसका ऐसा मत है कि द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के विज्ञानसम्मत विश्वदर्शन पर आधारित होने से इसका सामाजिक और राजनीतिक विचार भी पुष्ट और तर्क-संगत है। किन्तु द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास तथा समाज की उत्पादनमूलिका व्याख्या, जिसे ऐतिहासिक भौतिकवाद कहते हैं, में कोई अनिवार्य सम्बन्ध नहीं है। प्रत्ययवाद, अध्यात्मवाद, शून्यवाद आदि का खंडन करना ही भौतिकवाद का विशिष्ट लक्ष्य है, चाहे वह कोई भी भौतिकवाद हो--डिमोकैट्स चावार्क का, या दिदेरो या मार्क्स का। किन्तु भौतिकवादी दर्शन को मान्ते से इतिहास में उत्पादन तात्वों का ही प्राधान्य माना जाय, ऐसी मान्यता निराधार है। यदि भौतिकवादी दर्शन का माननेवाला जलवायु के आधार पर या मानव-शरीर-रचना या अभिजातवंश के आधार पर भी इतिहास की व्याख्या करे, तब भी वह भौतिकवाद के सामाजिक रूप का विश्लेषण कर रहा है। किसी भी पाधिव मलतत्त्व को लेकर समाज, इतिहास आदि की व्याख्या करना भौतिकवादी त्याख्या है। आजकल के अनेक समाज-शास्त्री, चाहे उनका हार्दिक विश्वास जो भी हो, जब इतिहास या समाज की व्याख्या प्रस्तुत करते ह, तब भौतिक शिन्तयों या उपादानों का ही सहारा लेते हैं।

दूसरी विचारणीय बात यह ह कि द्वन्द्ववाद और वर्ग-संघर्षवाद में भी कोई अनिवार्य या निश्चित सम्बन्ध नहीं हैं। काँट, फिल्ट और हेगेल के दर्शन में द्वन्द्ववाद हैं; किन्तु उसका वग-संघ सामाजिक समानान्तर है, ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं आता है। राजनीतिक संघर्षों में सम्पत्ति-सम्बन्धी प्रश्नों का विशेष महत्त्व रहता है, इसको अंग्रेज विचारक हैरिगटन और अमरीकन विचारक मैडिसन मानता था; किन्तु ये दोनों द्वन्द्ववादी नहीं थे। वायबिल म, बेसिल महान् में तथा जान कायसीस्टम में सम्पत्ति का खंडन पाया जाता है, समात्ति से कलह, द्वेष और संवर्ष होता है, ऐसा भी उल्लेख आता है; किन्तु ये विचार द्वन्द्ववाद की दार्शनिक भित्तिपर नहीं खड़े हैं। रूती अराजकता-वादियों तथा शून्यवादियों ने सामाजिक संघर्ष और उत्पीड़न का दर्दनाक वर्णन किया है; किन्तु ये द्वन्द्ववादी नहीं थे। अतः द्वन्द्ववाद और बर्ष-संघर्षवाद में कोई विनिर्णीत निश्चित संवंथ नहीं हैं। सन् १८०१ के परिस कम्यून के नेता द्वन्द्ववादी नहीं थे।

वर्गसंवर्षवाद इतिहास की कुछ घटनाओं और कुछ आन्दोलनों की अवस्य व्याख्या करता है; किन्तु इसको समस्त मानव- तिहास की कुंजी समझना आमक है। निस्सन्देह पूनान में दाराधियतियों और दासों का संवर्ष था, रोम में पौट्टिशियन और प्लेबियन में संवर्ष था, कुषक-युद्ध, फांस की क्रांन्ति तथा रूस और चीन की क्रान्तियों में वर्ग-

१. Harrington, Oceana; Madison, The Federalist. (दसवाँ पत्र)

संघर्ष और वर्गमुद्ध वर्नमान था; किन्तु इन उदाहरणों के बावजूद मानव- तिहास की संजटिल विचारधारा वर्गसंवर्ष की अद्वैतवादी व्याख्या का तिरस्कार करती है। यरोपीय पुनरत्यान, जिसे एगल्स ने सर्वोत्कृष्ट उन्नतिशील कान्ति बताया है, का बीज वर्गसंवर्ष में कदापि नहीं । इसका जन्म एक राजनीतिक घटना, अर्थात् कुस्तुन-त्निया की तुर्कों-द्वारा विजय में हुआ । पीछे चलकर पुनरुत्थान के द्वारा बढते हुए पूँजीवाद को फायदा जरूर हुआ; किन्तु पुनरुत्थान का उद्भव और विकास आर्थिक और वा-पंतर्भन्ति घटनाओं से संचालित नहीं रहा था। भारत में मुसलमानों के अलानन और मीरण हिन्दू-तस्लिम संवर्ष के पीछे धार्मिक भावनाएँ कार्य कर रही थीं न कि हिन्दू और मुस्तिम दो आर्थिक वर्ग थे। भारतीय स्वातंत्र्य-आन्दोलन देश के समस्त कर्गों का आर लिन था, न कि पूँजीपिति-वर्ग का । संसार के महान् धार्मिक अल्योजन, जैते बोडवर्म या ईसाईवर्म, के विकास-कर में आधिक स्वार्थ अवस्य सन्नि-विष्ट हो गये; किन्तु इन आन्दोलनों के मूल में भी आर्थिक भावनाओं और वर्गसंवर्षों को देखना अभी आँखों को आवृत्त कर लेना है। यूनान में भी, वर्गसंवर्ष-द्वारा प्रजानित आन्दोत्रनों को देखते हुए भी, यूनान या फारस के युद्ध की या भीषण पेलो-पोनेशियत-युद्ध की व्याख्या वर्ग-संवर्ष के द्वारा नहीं हो सकती । ये मुलतः राजनीतिक शक्ति की अभिप्राप्ति के लिए युद्ध हुए थे। बाबुल में सेमेटिक जातियों का आगमन (प्राय: ३००० वर्षं ईसा से पूर्व) तथा मिल्रदेश में हिकसास का आगमन (प्राय: १७०० वर्ग ईना से पूर्व) अधिक भावताम्रों और इच्छाओं के द्वारा अनुप्राणित अवस्य थेर; किन्त बत इतरे से और इनके समान कुछ अन्य घटनाओं से मिस्रदेश और बाबल के इतिहास की आर्थिक व्याख्या प्रस्तुत करना नितान्त आमक है। इतिहास एक बःशाखा-सम्पन्न नानानुको सत्ता है । इसकी अनेक-कारण-राशिम्लक व्याख्या ही संभव है।

निस्सन्देह मानव-समाज में भीशण वर्ग-संवर्ध चल रहे हैं। कोई भी नगर एक नगर नहीं है, किन्तु दो-एक धनियों का ओर एक गरीबों का, ऐसा प्ले ो ने कहा है। अवश्य ही धनियों और गरीबों में संवर्ध हुआ है। वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में, जो मुख्यतः परिग्रह ग्रौर वयक्तिक लाभ के आधार पर बनी हुई है, निस्सन्देह विप्रतिषय है,—एक ओर धन का केन्द्रोकरण और दूसरी ओर जर्गर दोनता। किन्तु समाजगास्त्रीय दृष्टि से समाज की व्याख्या करने में संवर्ष के साथ-साथ सहयोग को

१. V. P. Varma, 'Budha and Marx', Patna College-Magazine, अप्रिल १६४६।

<sup>2.</sup> Hitti, History of the Arabs.

भी घ्यान में रखना होगा। परस्पराश्रयिता में ही किसी समाज की संस्थिति होती है। उत्पादन की प्रिक्रिया से उत्पन्न समस्त वस्तुओं का विनिमय ही असम्भव हो ज य, यदि सामाजिक सहयोग प्राप्त न हो। यदि कोई दल, राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए वर्गसंवर्षवाद का अतिरंजित प्रचार करे, तो उसको इस सिद्धान्त में तात्त्विक अभिविच नहीं, अपितु स्वार्थपूर्ण है। रूसी विचारक जेक्स नोमिको तथा कोपाटिकन का कहना है कि समाज के आधार हैं—परस्पराश्रयिता और सहयोग। कोपाटिकन ने पगु जगत् से भो अनेक उदाहरण स्वपक्षसमर्थन में दिये हैं। यदि वर्ग-संवर्ष और वर्गयुद्ध ही इतिहास का मुख्य नियामक रहते तो स्यात् मानव आत्महत्या करके आज विजुष्त हो गया होता है। कोई भी संस्था, परिषद् अथवा समाज कुछ दिनों तक दिका हुआ रहा है, तो यह बताता है कि सहयोग, परस्पराश्रयिता आदि मूलसंकटप कियाशील है।

यह भी विचारणीय है कि समाज में मुख्यतः दो ही वर्ग, शोषक और शोषित है, ऐसा विवार भी ठीक नहीं है। किसी भी देश को देखें तो वहाँ एक पेवीदगी से भरी हुई व्यवस्था दिखाई पड़ती है। क्या भारत में आज दो ही वर्ग हैं? क्या भारतीय आधिक प्रक्रिया शोद्राति ग्रिय ने वर्गों के बीच बँटने जा रही हैं? उत्तरवेदकाल से लेकर आज तक वर्तमान भारतीय वर्णव्यवस्था और जाति-व्यवस्था की वर्गमूलक व्याख्या के सारे प्रयत्न निकम्मे हैं। अमरीका में वर्गमान नीग्रो-विताग संवर्ष को केवल वर्ग-पंवर्ष कहना कल्माबाद है अगरीका में वर्गमान नीग्रो-वेतांग संवर्ष को केवल वर्ग-पंवर्ष कहना कल्माबाद है अगरावादम्मक समाजवाद के या कल्याणकारक राज्य के विकास के साथ एक ऐसे वर्ग की सृष्टि हो रही है, जिसे व्यापक मध्यवर्ग कह सकते हैं। शिक्षक, प्राध्यापक, साधारण वेतनभोगी, डाक्टर आदि, न तो शोषक है और न शोषित के अतरव समाज की केवलमात्र वर्गसंवर्षजनक आधिक व्याख्या करना एक गुम्फित संजटिल समस्या का एक साधारण निदान खोजना है?।

R. Kropotkin, Mutual Aid; W. M. Wheeler, The Social Insects; Maeterlinck, The White Ant, Espinas, Les Societes animales.

२. महात्मा गाँवी, मंगल-प्रभात, यंगइंडिया (तीन भाग)

<sup>.</sup>इ. Cox, Caste, class and Race. का नेस के विचार म्रामक हैं।

v. E. Bernstein, Evolutionary Socialism; G. D. H. Cole, Socialism in Evolution.

४. मानसींयवर्ग-वाद की आलोचना के लिए द्रष्टव्य, Max Weber, Essays in Sociology; R. M. Mac Iver, Society; P. A. Sorokin, Society, Personality and Culture; T. G. Masaryk, Die philo-

समाज को सावयव मानना भी उसी प्रकार असंगत है जिस प्रकार उसे वर्ग-संघर्षमूलक मानना। राज्य या समाज को उसी प्रकार सावयव मानना जिस प्रकार मानव-शरीर, अलंकार की ृृष्टि से ठीक है। आंशिकरूप से सावयववाद प्लेटो, संतपाल, मध्यकालीन यूरोपीय विचारकों, कौम्ट आदि में पाया जाता है; किन्तु उन्नीसवीं सदी में इसका विशाल रूप खड़ा किया गया। यूनान में समाज, राज्य, और धार्मिक संगठन में कोई अन्तर नहीं था। एक ही मूलभूत एकता थी। एथेंस की एकता का प्रतीकात्मक प्रकटीकरण देवी एथेनी के द्वारा होता था। किन्तु आधुनिक सावयववाद प्राणिशास्त्र की अभूत-पूर्व उन्नित से प्रभावित था। समाज को यांत्रिक और कृत्रिम कहने का जो विचार नैसर्गिक अधिकारवाद और सामाजिक अनुबन्धवाद ने उपस्थित किया था। उसके विपरीत सावयववाद ने जबर्दस्त आन्दोलन किया; किन्तु यह भी एक गहरे भ्रम में पड़ गया।

कुछ दृष्टियों से समाज और व्यक्ति में समानता है। समाज और व्यक्ति दोनों देशकाल की उपाधि में ही रह सकते हैं। एक निश्चित स्थान में कु समय तक ही उनका पाथिव अवस्थान हो सकता है। दोनों का जन्म, विकास और मृत्यु होती हैं। बौद्धिक और तार्किक शिक्तयों का प्रयोग कर दोनों के अन्दर सुधार और परिवर्तन किये जा सकते हैं। जिस प्रकार शिक्षा-दीक्षा, भोजन, जलवायु से मनुष्य का सुधार हो सकता है, उसी प्रकार बुद्धिपूर्वक समाज की भी नियोजना हो सकती है। मनुष्य का एक निश्चित संकल्पमूलक प्रवृत्तिजनित व्यक्तित्व होता है। सामाजिक मन या सामाजिक आत्मा के सिद्धान्त का खंडन किया जा चुका है, तथापि अनेक मानवों, संस्थाओं और वर्गों के संयात, सन्निकर्ष और पारस्परिक संबंध से समाज का नीतिनिर्वारण होता है। अर्थात् सामाजिक प्रश्नों को भी संकल्पप्रसूत और मनःप्रसूत

sophischen und soziologischen Grundlagen de Marxismus; A Labriola, Essays on the Materialistic conception of History; A. Loria, The Economic Foundations of Society; E. A. R. Seligman, The Economic Interpretation of History; Henri See, The Economic Interpretation of History; B. Russell, Freedom and Organisation, Roads to Freedom, The Practice and Theory of Bolshevism; H. Kelsen, The General Theory of Law and State, Sozialismus und Staat; B. Croce, Historical Materialism and the Economics of Karl Marx; R. Niebuhr, Moral Man and Immoral Society.

माना जा सकता है। किन्तु इतनी समानताओं से आगे बढ़कर समाज को यथातध्य-मनुष्य के समान सावयव मानना ठीक नहीं है। वैयक्तिक मनुष्य आत्मा, मन, हृदय के द्वारा नियंत्रित किया जाता है । किन्तु समाज के अन्दर कोई केन्द्रीय मन या संगठनकारी आत्मा नहीं है । मनुष्य के सावयव होने का सबसे दृढ़ प्रमाण यह है कि यदि उसके किसी भी अंग को आबात पहुँचता है, तो समस्त अंगों पर सत्वर प्रभाव पड़ता है। मनुष्य के कुछ अंग, जैसे मस्तक, वक्षस्थल, ऐसे हैं, जिन पर आवात करने से शीघ्र ही मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। समाज में कोई ऐसा प्राणम्लक तत्त्व नहीं है। मानव-हृदय के अन्दर अत्यन्त निजी और अन्य के द्वारा नहीं साझी करने लायक गोपनीय भावनाएँ हैं और ये उसके व्यक्तित्व के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भाग हैं। समाज में इस प्रकार की निजी अपरिवहनीय भावना नहीं रहती है। मनुष्य की सावयवता का यह कारण है कि उसका शारीरिक आधार ठोस और निदिष्ट है। किन्तु समाज के निर्माणकारी मानव शरीर अनेक हैं और देशगत और कालगत दृष्टि से उनके अन्दर बहुत व्यवधान हैं। अतएव जो सातक्ष्य और नैरन्तर्य एक शरीर में मिल सकता है, वह समाज के नानाविध अनेक शरीरों में नहीं मिल सकता है। अतएव सावयववाद इतनी ही दूर तक मान्य है कि शरीर के रूपक के द्वारा, यह ऐनी शिक्षा देता है कि प्रक्षेक मनुष्य, समाज के कल्याण की बात सोचे, स्वार्य का त्याग करे और अगने अन्दर एक सामाजिक ृत्ति का अनुभव करे। किन्तु इससे बाग जाकर यायातथ्य, समाज को सावयव मानना और तत्त्वतः उसका अंगनिर्देश, मनःनिर्शेश करना भ्रामक है। वर्म्स, लिलिएनफेल्ड, शेक्ल, ब्लूंशली, स्पेन्सर आदि में तात्त्विक सावयववाद का जो विचार है, उसे दार्शनिक राजनीतिशास्त्र की दिष्ट से गलत ही कहा जा सकता है।

दार्शनिक आवार पर व्यवस्थित राजनीतिशास्त्र समाज को, मनुष्यों का एकत्रीकरण मात्र नहीं मानता । मैदान में व्याख्यान सुनने के लिए या मेल में स्नान करने के लिए गये मनुष्यों को हम समाज नहीं कह सकते । जब इस एकत्रीकरण के पीछे कुछ केन्द्रीय नियामक आदर्श और सियान्त कियान्वित होते हैं, तब इस एकत्रीकरण को समाज का रूप मिलता है । इस केन्द्रीय समग्रता और एकता के कारण ही समाज एक आकस्मिक

१. A. T. Von Krieken, Uber die sogennante organische Staatstheoric (१५७६); E. T. Towne, Die Auffassung der Gesellschaft als Organismus; J. C. Bluntschli, Theory of the State; H. G. Ford, The Natural History of the State (1915); अलोचना के लिए द्रब्ध्च्य, F. W. Coker, Organismic Theories of the State.

भीड़, झुण्ड या गिरोह से भिन्न है। विसी भी समाज में, या संस्था में, जैसे रूक्षण और गुण देखे जाते हैं, वैसे उस समाज या उस संस्था से अलग रहनेवाले मनुष्यों में नहीं मिलते । इस दृष्टि से कह सवते हैं कि समाज की जो परिपूर्णता है, वह केवल अन्य इकाइयों के ोगकरण से नहीं उत्पन्न हुई है। उसमें कुछ वैशिष्ट्य और वैलक्षण्य है। समाज की केवल प्रक्रियात्मक व्याख्या नहीं हो सकती। जो भी मूल सामाजिक प्रकियाएँ हैं--जैसे संघर्ष, सहयोग, विरोधी सहिष्णुता प्रवृत्तिसंतोषी-करण प्रतिस्पर्धा. दलनिर्माण, विवाह, धर्मसंस्कार, निर्वाचन आदि इनको व्याख्येय बनाने के लिए निश्चित रूप से यह मान लेना होगा कि चैतन्ययुक्त मानव की ये प्रक्रियाएँ हैं। केवल भौतिक पदार्थों के अभिव्यक्तिकरण और प्रकाशन के रूप में इनको समझना भामक होगा । इस दृष्टि से दार्शनिक राजनीतिशास्त्र, उन अनेक शास्त्रों और पद्धतियों से भिन्न है, जो इतिहास की व्याख्या में और राजनीति के मूलोद्धाटन में मानव के चेतन मन पर ध्यान नहीं देती है । किन्तु प्रक्रियाओं की, मानव-मन की अभिव्यक्तिमलक व्याख्या में हम भौतिक तत्त्वों की उपेक्षा नहीं करते । कृत्स्नमुलक दर्शनशास्त्र किसी भी आवश्यक तत्त्व की उपेक्षा नहीं करता । वह ऐसा मानता हैं कि मानव चैतन्य को उद्घुद्ध कर के ही भौतिकतत्त्व अपना प्रभाव व्यव्त वस्ते हैं। विन्तु दूसरी और, दार्शनिक राजनीतिशास्त्र के समर्थक वोसांदवेट की 'सामाजिक मन या सामाजिक आत्मा' की कत्पना भी नितान भ्रामक है। संस्थाओं परिषदों, समितियों और समाजों में चेतन मानव के मन, बुद्धि आदि अभिग्यदित होती है, मानव के सिमिलित संकल्प ही उनके मूल आधार हैं। किन्तु नका कोई निजी व्यक्तित्व या हार्दिक संवेदनशीलता नहीं होती। निश्चित ही समाज के द्वारा सामाजिक और मानवीचित लक्ष्यों और मृत्यों का परिवहन होता है और कर्मयोग का महान् संदेश इसी सामाजिक यज्ञ की रक्षा के लिए दिया गया है। ऐतिहासिक परम्परा और अनुभव पर आधारित, संगठित समृद्देश्यों की सम्यक परिसिद्धि पर ही मानव-जाति का भविष्य निर्भर है। यादृच्छिक व्यक्तिवाद पूर्णतः अहंभावमूलक तथा समाजोच्छिन्नकारी है और अत्ततः व्यक्ति को विश्व खिलत कर उसवा नाश करके ही छोड़ता है। किन्तू कर्मयोग का पालन करते हुए अपने गुण, कर्म, स्वभाव के अनुरूप पूर्ण उपयोगी कर्तव्यों को निभाते हुए, समाज के उचित आदर्शों और परम्पराओं से सामंजस्य तथा सहनिवहि के सहारे अपनी वृत्तियों का भी सम्यक ज्ञान और अपने व्यक्तित्व का निदर्शन मनुष्य प्राप्त करता है । किन्तु यह सर्वदा विचारणीय है कि

कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं कियतेऽर्जुन ।
 संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः ।।

समाज के कुछ अंश विकृत और रूढ़िवादी तथा रवार्षपेषक हो रवते हैं। चेतन, नीतिमान् मानव अवस्य उससे युद्ध करे। सामाजिक संस्थाएँ औ चित्य और तर्वशिलता की ओर शनै: शव रही हैं; तथापि रवयंप्रवाश परमचैताय या महान् तर्क से पूर्ण सिन्निविष्ट किसी भी संस्था को मानना गहरे अन्धविद्यास का प्रतिपादन करना है। समाज, चेतनता और युद्धिशीलता की ओर विकसित हो रहा है, किन्तु किसी भी समाज विशे और राष्ट्रविशेष में जगदातमा का पूरा प्रकाश हुआ है, ऐसा विचार असमीचीन और असंगत है। बौद्धिक दृष्टि से इतना ही कह सकते हैं कि समाज और राष्ट्र के द्वारा प्रतिपादित वृधिसंगत कर्त्तव्यों का करना मानव का उद्योदय, है, किन्तु इस सिद्धान्त का समाज विशेष जैसे हिन्दू-समाज या राष्ट्रविशेष जैसे जर्मनी की शक्ति के समर्थन में प्रयोग अवांछनीय है। अनेक मानव, जो समाज या राष्ट्र में रहते हैं, उनके परमार्थ की सिद्धि के अतिरिवत समाज और राष्ट्र का अन्य कोई स्वकीय उद्देश्य या प्राप्तव्य लक्ष्य नहीं है।

न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म कुशले नानुषण्यते । त्यागी सत्वसमाविष्टो मेघावी छिन्नसंशय ।। (गीता, १८।६-१०)

 × × × ×
 अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् ।
 विविधाश्च पृथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्
 शरीरवाङ्गमनोभियंत्कर्म प्रारभते नरः
 न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः ।। (गीता, १८।१४-१४)

## पंचम अध्याय

## राज्य

राज्य, मानव के हृदय में वर्तमान सामूहिक भावनाओं की केन्द्रीय अभिव्यवित है। सामूहिक भावना, चाहे वह ईश्वर के द्वारा प्रवच्च हो या प्रकृतिसंजात हो, मानव में पाई जाती है। जहाँ तक परिवार का संबंध है, इस सामूहिक भावना का वहाँ प्राणात्मक आधार ह। पिता-सन्तान, स्त्री-पुरुवआदि में आकर्षण का प्राणात्मक करण है। कुछ दूर तक निकट संबंधियों के साथ व्यवहार में यही रक्तसंत्थित सम्बन्ध कार्य कर सकता है। प्राणाधारित और रक्तसंजात सम्बन्धों का जब चेतन, विचारपूर्ण, विश्वदीकरण होता है तब समाज उत्पन्न होता है। समाज जब नियंत्रण की केन्द्रीय व्यवस्था कर लेता है, तब राज्य का उद्भव होता है। किन्तु चेतनशक्ति कासीमित प्रभाव ही समाज और राज्य के विकास में स्वीकार करना चाहिए। इनका मुख्य आधार प्राणात्मक और भावनात्मक है। जिन सम्बन्धों का समाज में बौद्धिक एकत्रीकरण और संगठन किया जाता है, व प्राणियों में वर्तमान सामूहिक भावनाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। मनुष्य के पारस्परिक सम्बन्ध नैसर्गिक और प्राणात्मक है, तथापि उनको व्यवस्थित करने का कार्य चैतन्य-युक्त मानवों का है।

प्राणात्मक सम्बन्ध अन्य मानवेतर प्राणियों में भी है; किन्तु उनका कोई राज्य नहीं है। इस दृष्टि से मानव-राज्य को कृतिम कह सकते हैं; क्योंकि मानव-बुद्धि और संकल्प ने इसकी व्यवस्था की है। मनुष्य प्राकृतिक शिक्तयों के साथ संघर्ष में विजयी हो, इसके निमित्त उसकी शिक्तयों और प्रवृत्तियों का संगठन और केन्द्रीकरण अपेक्षित है और इसिल्ए संस्थाओं की आवश्यकता होती है। समाज को नैसिंगक इसिल्ए कह सकते हैं कि कभी भी समाजरहित पृथक मनुष्य नहीं पाये जाते। किन्तु राज्य को कृतिम इसिल्ए कहना चाहिए, क्योंकि अनेक कबीले ऐसे पाये जाते हैं, जिन्हें समाज तो कह सकते हैं; किन्तु राज्य नहीं। प्राचीन इतिहास को देखने से पता लगता है कि उस समय अनेक प्रकार की मानव-श्रणियाँ या मनुष्यों का विभाजन तोथा; किन्तु राज्य नहीं था। अतएव यद्यि मानव-विकास के साथ-साथ राज्य का भी उदय हुआ है, तथािप राज्य और इतिहास को समसामयिक नहीं कर सकते हैं। जहाँ कहीं भी मानव के सामूहिक कार्यों की

१. स्पेंगलर का विचार इससे भिन्न है—"State, status, means condition and we obtain our impression of the State when, as a

अवस्थित ह, वहाँ इतिहास मिलता है; किन्तु वहाँ राज्य की व्यवस्था नहीं भी हो सकती है। इस दृष्टि से कह सकते हैं कि मानव-सभ्यता और राज्य समसामयिक नहीं है। सभ्यता का उदय मानव के संगठित जीवन के सूत्रपात से ही हो जाता है। जब सभ्यता अधिक पेनीदगीपूर्ण हो जाती है, तब मनुष्य की संरक्षणात्मक समस्याओं का निदान करने के लिए शनै:-शनै: राज्य का प्रादुर्भाव होता है। अतएव कह सकते हैं कि इतिहास के प्रारम्भ से ही सभ्यता प्रारम्भ हो जाती है; किन्तु राज्य का उद्भव पीछे होता है। सभ्यता, समूह और इतिहास प्रायः समसामयिक है, राज्य इसकी तुलना में पीछे विकसित हुआ है। कभी-कभी सभ्यता, राज्य की अपेक्षा अधिक बृहदाकार हो सकती है। उदाहरणार्थ हिन्दू-सभ्यता हजारों वर्ष पुरानी है। इस समय के अन्दर अनेकों राज्य इस देश में उत्पन्न हुए। कभी-कभी सभ्यता का सीमित अर्थ भी हो सकता है। उदाहरणार्थ—एक ही भारत-राज्य में यूरोपीय सभ्यता, मुसलिम सभ्यता और हिन्दू सभ्यता के अवशेष और जीवित-चिह्न मिल सकते हैं।

इतिहास के विकासक्रम में पहले रक्ताश्रित समूहों का दर्शन होता है। किन्तु राष्य एक क्षेत्राश्रित संस्था है। एक गोत्र के मनुष्य रक्त-संबंध से बंधे हुए हैं; किन्तु भारत राज्य में हिन्दू, मुसलिम, ईसाई, समान भाव से राज्य के प्रति बफादारी कर इसके नाग-रिक रह सकते हैं। समूह को संगठित करने के लिए और उसके व्यवस्थामूलक प्रश्नों का समाधान करने के लिए, जो जीवन-संघर्ष में उत्पन्न होते हैं, राज्य की उत्पत्ति हुई है। जन समुदाय को, केन्द्रीय प्रभुत्वसम्पन्न सरकार की शासनप्रक्रिया से निर्यात करना राज्य का उद्देश्य है। किन्तु एक क्षेत्र में रहनेवाले जनसमूह की शांति की व्यवस्था की आव-यक्ता को पूरा करना ही राज्य का लक्ष्य नहीं है। अपितु बाह्य और आन्तरिक शांति, व्यवस्था, सुरक्षा के साथ-साथ उत्कर्ष, अभ्युदय और स्वातंत्र्य का दर्शन कराना भी राज्य का महान् लक्ष्य है। केवल जीवन-यापन करना ही मानव का लक्ष्य नहीं है; वरन् शांति, आनन्द और संस्कृति का उपभोग करना भी उसका उद्देश्य है। राज्य इस लक्ष्य को सम्पन्न करने का साधन है।

समाज और राज्य के सम्बन्ध की मीमांसा करने से मालूम पड़ता ह कि समाज

Being in moved form flows past us, we fix in our eyes the form as such, as something extended and timelessly standing past, and entirely ignore direction and destiny. State is history regarded as at the halt, history the state regarded as on the move." Decline of the West II 1953 \$681

राज्य की अपेक्षा प्राचीनतर और अधिक नैसर्गिक है। मानव की राजकीय समस्याओं का नियंत्रित समाधान पाने के लिए राज्य का उदय, भावना और प्रवृत्ति से ही समस्वाओं का समाधान खोजने के बदले बौद्धिक तर्कशीलता से उनका समाधान खोजने की अवस्था का जबरदस्त सूचक है। समाज, राज्य की अपेक्षा अधिक विशाल और बृहदाकार हो सकता है। जैसे साम्यवादी समाज, रूसी राज्य से विशालतर है। राज्य का कार्यक्रम एक सीमित क्षेत्र में हो सकता है। भारत-राज्य भारतदेश तक ही अपना कार्य-साधन कर सकता है; किन्तु कोई धार्मिक समाज देश-देशान्तर में अपना प्रचार-काय कर सकता है। हिन्दू समाज अधिक कालव्यापी है; किन्तु मौर्य-राज्य या गुप्त-राज्य एक सीमित समय तक ही टिक सका। समाज मानव के साथ अधिक संविक्ष्य है। जीवन के पग-पग पर समाज की सत्ता का हमें बीच होता है; किन्तु विशेषतः नियंत्रण के अवसर पर ही राज्य हमसे टकराता है।

समाज का आधार है--मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का समूहीकरण। यह प्रक्रिया मानव को इच्छापूर्वक सत्कर्म में नियोजित करने में व्यवत होती है। राज्य अपने कार्य को करने में, अन्ततोगत्वा, दण्डशवित का आश्रय लेता है। राष्य भी प्रथम काज्ञा, निर्देश, विज्ञप्ति, सूचना, उपदेश से काम लेता है; किन्तु अपनी आज्ञा का उत्लंघन होने पर वह नियंत्रण का अवश्य ही प्रयोग करेगा । परम्परा प्राप्त धर्मी, नियमों, व्यवहारों से समाज अपनी व्यवस्था चलाता है । किन्तु स्पष्ट विधियाँ तथा लिखित अनुशासन ही आधुनिक राज्य के मुख्य साधन हैं। हिंसा का प्रश्न समाज और राज्य को पूर्णतः पृथक् कर देता है। समाज की संस्थाएँ आर्थिक दण्ड दे सकती है, प्रायश्चित भी करा सकती है; किन्तु यदि कीई मनुष्य उनकी व्यवस्था को नहीं माने, तो वे उसे अलग कर दे सकती हैं; किन्तू उसे कैद नहीं कर सकतीं या शारीरिक दण्ड नहीं दे सकती। आधुनिक राष्य को शिध-सम्मत हिंसा के प्रयोग का पूर्ण एकाधिकार है । अन्य कोई समाज, परिषद् या संस्था या गिरोह हिंसा का प्रयोग नियमतः नहीं कर सकता । यदि करेगा, तो, उसे स्वयं राज्य के दण्ड को सहना होगा। केवल मात्र राज्य ही अपनी विधि-व्यवस्था की सुरक्षा के लिए हिंसा का विधिसम्मत प्रयोग कर सकता है। समाज उतनी ही दूर तक आर्थिक या प्राप्य-विचतगरक दण्ड दे सकता है जितनी दूर तक मनुष्य स्वेच्छया उसे स्वीकार करता है। किन्तु राजकीय दण्ड तो अनिवार्यतः भोगनाही पड़ेगा। अतएव विधिनिर्माण और उसकी रक्षा और व्यवस्था के लिए हिसापूर्ण दण्ड का एकाधिकार राज्य को समाज के पृथक्

W. G. Summer, Folkways; P. Vinagradoff, Historical Jurisprudence खण्ड १, पृष्ठ १५८, खण्ड २, पृष्ठ १६-२०

करता है । हिंसा और दण्डशक्ति के प्रयोग करने के कारण राज्य में, समाज की अपेक्षा अधिक व्ययता, अनमनीयता और रौद्र का दर्शन होता है । समाज अपेक्षाकृत अधिक नम्र, उदार और प्रशान्त मालूम पड़ता है ।

समाज के स्वरूप में वह स्पष्टता और निर्देशनीयता नहीं है, जो राष्य में पाई जाती है। समाज वैयनितक और अल्पसंख्यकों के स्वार्थों का साधन कर सवता है। समाज का एक वर्ग प्रतिस्पर्धा में दूसरे वर्ग को दबाने की चेष्टा में लगा रहता है। समाज में विभिन्न स्वार्थ परस्परिवरीधी उद्देशों के पालन करने में लीन रहते हैं। राष्य सर्वेदा निरपेक्ष भाव से सामान्यहित का पालन करना चाहता है। इसका तात्पर्य यह नहीं ह कि राज्यविशेष किसी शोषक वर्ग को पुष्ट करने के लिए अन्य वर्गों का शोषण और उत्पीड़न नहीं करता। किन्तु राज्य का नैतिक आदर्श यही है कि दह सर्वसामान्य वा हित-साधन करे। यदि सामान्य नियम-प्रवर्तन के बदले स्वार्थिवशेष को पुष्ट करनेवाले नियमों का वह पालन करता है, तब वह आदर्शच्युत और पथभ्रष्ट राज्य कहा जायगा। किन्तु समाज का उदय इसी दृष्टि से होता है कि पृथक्-पृथक् वर्ग, श्रेणियाँ और मानवों का गुट अपने-अपने स्वार्थ की सिद्धि करें। इस प्रकार का स्वार्थसाधन करना असंगत

१. Rudolfvon Jhering के अनुसार समाज श्रेष्ठतर है, राज्य का स्थान अनेक्षाकृत अवर है। समाज के उदेश्यों से नियमित व्यवस्था के परिक्षण के लिए ही राज्य अपनी विधियों के द्वारा हस्तक्षेप करता है। द्रष्टव्य Jhering Der Zweek in Recht

₹.

दण्ड सुन्तेषु जार्गात दण्डं धर्मं विदुबुंधाः ।।१६।।
समीक्ष्य स घृतः सम्यक् सर्वारंजयितप्रजाः ।
असमीक्ष्य प्राणीतस्तु विनाशयित सर्वतः ।।१६।।
यदि न प्रणयेद्राजा दण्डं दण्डेष्वतिन्द्रतः ।
शूले मत्स्यानिवापक्ष्यन्दुबर्लान् बलवत्तंराः ।।२०।।
सर्वो दण्डजितौ लोको दुर्लभोहि शुचिर्नरः ।
दण्डस्य हि भयात्सर्व जगद्भोगाय कल्पते ।।२२।।
दुष्येयुः सर्ववर्णाश्च भिद्येरन्सर्वसेतवः ।
सर्वलोकप्रकोपश्च भवेद्दण्डस्य विश्वमात् ।।२४।।
य श्यामो लोहिताक्षो दण्डश्चरित पापहा ।
प्रजास्तत्र न मुह्यन्ति नेता चेत्साधु पश्यति ।।२४।।

तुलनीय, मनुस्मृति, अध्याय--७

नहीं हैं। समाज के मनुष्य भी सामान्य कल्याण के नियम का अनुवर्तन करें, यही आदर्श होना चाहिए; किन्तु विभिन्न वर्गों का स्पष्ट स्वार्थसाधन होने पर भी समाज चल सकता है। किन्तु राज्य यदि प्रत्यक्ष और स्पष्टरूप से स्वार्थ साधन में वर्गिवशेष की सहायता करने के लिए नियम बनावे, तो शीघ्र राज्यकान्ति के द्वारा उसका अन्त हो सकता है। यदि गुप्त रूप में राज्य वर्ग-विशेष का स्वार्थसाधन कर रहा भी हो, तथापि वह इसकी घोषणा कदापि नहीं कर सकता; किन्तु समाज में ब्राह्मण-वर्ग स्पष्टतः ब्राह्मणों का या वर्गकों का वर्ग स्पष्टरूप से कर्मकरों का हित-साधन करने के लिए नियम बना सकता है। संक्षेप में कह सकते हैं कि समाज का व्यावहारिक उद्देश्य है—-पृथक् मानवों, संघों छादि का पृयक्-पृथक् कल्याण। सर्वसाधारणकल्याण की कामना, इसमें मूलभूत न होकर ब्रानुषंगिक रहती है। राज्य का मूल उद्देश्य है—समिष्ट की सुरक्षा।

किन्त इस प्रकार भिन्न-उद्देश्य होते हुए भी राज्य, समाज के अन्तर्भृत है। राज्य समाज का एक अंश या एक रूप है। समस्त समाज में शांति तथा सरक्षा की व्यवस्था के बाह्य उपकरणों को संगठित करना राज्य का मुख्य लक्ष्य है। इस प्रकार समाज के अन्तर्वर्ती होकर भी राज्य का एक स्पष्ट रूप है। समाज का जो दण्डधर का रूप है, वही राज्य है। समाज के कलात्मक , नैतिक और आध्यात्मिक अभ्युदय से भी सम्बन्ध रहता है। कला, नीति, दर्शन, धर्म, अध्यात्म आदि के बाह्य आधारों को ही राज्य व्यवस्थित करता है; किन्तू उनकी स्वयमेव उनकी उन्नति करना इसका लक्ष्य नहीं है । समाज में वतमान मनुष्यों में एक रागात्मिका वृत्ति का दर्शन उनके पारस्परिक सम्बन्धों में होता है। राज्य की कायप्रणाली भावनानिरपेक्ष तथा वस्तुनिष्ट होती है। समष्टि में सम्बन्धों का प्रणयन व्यक्तिप्रधान होता है। किन्तु अवैयक्तिकीकृत सम्बन्ध और अन-शासनों को चलाना ही राज्य की नौकरशाही का मुख्य कार्य है । समिष्ट या समाज मानव-प्रवान तथा रागात्मिकावृत्यनुचालित होता है । किन्तु राज्य वस्तुप्रधान, तर्कप्रधान और नियमविध्यनुचालित होता है। समाज विशाल और विराट् है और मानवजीवन में निष्ठ होकर उसे लक्ष्यप्राही तथा सोद्देश्य बनाता है । राज्य समाज का एक अनिवार्य आवश्यक प्रकटीकरण और रूप है; किन्तु उतना मूलभूत और परमातासम्पन्न नहीं है, जितना समाज। समाज के लक्ष्यों की इयत्ता नहीं है, राज्य के लक्ष्य सीमित है।

१. कला की कृतियाँ का संग्रह तो राज्य कर सकता है; किन्तु कलात्मिका अनुभूति वयिक्तक संवेदनशीलता तथा सायना पर आश्रित है। राज्य पुस्तकालयों का निर्माण कर सकता है; किन्तु उनसे लाभान्वित होना वयिक्तक श्रम पर निर्मर करता है।

२. Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, (द्रष्टच्य लेख, 'Bureaucracy')

राज्य के दाशनिक रूप की व्याख्या करने के लिए इसके ऐतिहासिक उद्भव को ध्यान में रखना आवश्यक है। कोई भी संस्था अपने क्रियाकारित्व में अपनी ऐतिहासिवता से अवश्य प्रभावित होती ह । हेगेल और बोसांववेट विकसित राज्य की तार्किक या बौद्धिक व्याख्या को ही दार्शनिक राजनीतिशास का सार समझते हैं। प्रस्तुत पुस्तक में दार्शनिक पद्धति का तात्पर्य कृत्स्नज्ञान को प्राप्त करने में ही समझा गया है। साम्प्रतिक कियाकारित्व अवकाश से सत्वरप्रसूत कोई आकस्मिक वस्तु नहीं है, अपितु निरन्तर ऐति-हासिक विकास काही फल है। वस्तुओं का लक्ष्य कोई काल्पनिक लोकोत्तर, अनुभवातीत, अभ्यारोप नहीं है, वरन् इतिहास की घारा के साथ-साथ वस्तुओं में अनुस्यूत मूलतत्त्व का प्रकटीकरण है। उदाहरणार्थ, मार्क्सवादी राज्य की शोषणशीलता का वर्णन करने के लिए पिछले मानव-समाज का आश्रय लेते हैं। कोई वस्तु अभी क्या कार्य कर रही है, इसको विशद रूप में समझने के लिए इसका ऐतिहासिक ज्ञान अपेक्षित है। अतएव हेगेल और बोतांक्वेट की दार्शनिक राज्य-त्याख्या को अपूर्ण मानकर क्रुरस्नदिशनी दार्शनिक पद्धति ऐतिहासिक विकास का अनुशीलन आवरयक मानती है। अनेक दार्शनिकों ओर समाजशास्त्रियों ने राज्य और अधिकार आदि विषयों की महत्त्वपूर्ण मीमांसा की है। उनके विचारों का अध्ययन और आलोचना उन विषयों के सम्पूर्ण ज्ञान के लिए आवश्यक है । क्या हाब्स, स्पिनोजा, रूसो आदि के राज्य सम्बन्धी विचारों का ज्ञान प्राप्त किये विना राज्य विषयक हमारा ज्ञान पूरा कहा जायगा ? कदापि नहीं।

राज्य के ऐतिहासिक विकास की मीमांसा करने के पूर्व इसके विकास सम्बन्धी कुछ अगुक्त सिद्धांतों का उल्लेखमात्र आवश्यक है। वेद में क्षत्र या राजकीय दण्ड और व्यवस्था को देवोत्पन्न माना है। पुरुषसूक्त में चातुर्वण्यं की उत्पत्ति पुरुष से बताई गई है। वृहदारण्यक उपनिष्में क्षत्र, सत्य से उत्पन्न बताया गया ह। मनुस्मृति, महाभारत, और शुक्रनीति म दण्ड या दण्डाधारी नरपित को देवताओं के अंश से उत्पन्न या ब्रह्मा का पुत्र माना गया ह। वायिवल में सांसारिक व्यवहारों में देव के हस्तक्षेप का उत्लेख आता है। यहूदी-राज्य के संस्थापक हजरत मूसा को बराबर जिहोभा का आदेश आता था। संतपाल ने संस्थापित शक्तियों को देवसंस्कृत कहा है। सोलहवीं, सत्रहवीं शतावीं में यूरोप में देवीजन्मवाद के बदले वी अधिकारवाद का सिद्धान्त उपस्थित विया गया। इस प्रकार विचारधारा अवज्ञानिक युग में खूब विकसित हुई। विज्ञान और धर्मनिरपेक्षतावाद के विकास के बाद सामाजिक और राजकीय तत्त्वों का ईश्वरनिरपेक्ष कारण खोजा जाने लगा और सिलए इस देववादी सिद्धान्त का लोप हो गया। राज्य की व्याख्या के सम्बन्ध में अनुबन्धवाद का सिद्धान्त सत्रहवीं और अठ्ठारहवीं सदी में घोषित किया गया। इस प्रकार की विचारधारा के सूक्ष्म बीज महाभारत, कौटित्य के अर्थशास्थ्र तथा प्लेटो के रिपिक्लक में एक पात्र ग्लौकन आदि में मिलते हैं। राज्य को मानवण्यत्व तथा प्लेटो

अंशतः माना जा सकता है; किन्तु दार्शनिक राजनीतिशास्त्र की यह स्थापना है कि समाज नर्सागिक है। अनुबन्धवाद अनैतिहासिक है। रूसी के अनुबन्धवाद की परिणित फ्रान्सीसी राज्यकान्ति के उत्पात, अत्याचार में हुई। अतः हेगेल ने इस सिद्धान्त का खण्डन किया। अनबन्ध साधारण कानूनी व्यवहार में प्रयुवत होता है, राज्य के सम्बन्ध में इसका प्रयोग राज्य को अतिशय कृत्रिम बना देता ह। पुनश्च, अनुबन्ध, जो सका सदस्य हो, उसीको बाँध सकता है। राज्य में, उसके क्षेत्र में रहनेवालों सारे मनुष्य वँधे हुए हैं। अनुबन्ध-वाद राज्याद्वानुकारिता की सम्यक् व्याख्या नहीं करता है और इसीलिए बेंथम, ग्रीन तथा वोसाँकवेट ने इसका खंडन किया है।

राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक या विकासवादीय विचार ही संगतमालूम पड़ता है। समाजशास्त्रीय विकासकम के अनुसंघान में अरस्तू, बोदां, ग्रीन आदि ने परि-वार को ही राज्य का मूल माना है। परिवार प्राणात्मक और अनुरागत्मक संगठन है। परिवार म मानव, एकता, अनुशासन आदि सीखता है। नियंत्रण का बीज भी परिवार से शुरू होता है। किन्तु राज्य के उद्भव में परिवार एक कारक है। अन्य भी कारक है। धर्म के विकास से राज्य के विकास को भी सहायता मिली है। मिस्न, यूनान और आंदि-करून में सिन्ध-सभ्यता में धात्री या रक्षिका देवी का विवरण मिलता है। समस्त नगर या राजकीय व्यवस्था की एक देवीविशेष रक्षा करती है, इस प्रकार की विचारधारा से राजकीय संगठन दृढ़ होता है । राज्य के विकास और दृढ़ीकरण में धर्म का जबर्दस्त हाथ है। वार्मिक आन्दोलन के साथ समृह की भावना का विस्तार हुआ। बौद्धधर्म के प्रचार ने संघ अर्थात् धामिक एकता की भावना दृढ़ की। इस संात्मक एकता की भावना का राजनीतिक प्रयोग किया जा सकताथा। कभी-कभी राजकीय शक्ति के ऊपर धार्मिक आवरण डालकर भी धर्म ने राज्य की सहायता की है। इसलाम का खलीफा अपने राजकीय बल को धर्मनेतृत्व से बताता था। रूस का आर्थाडाक्स चर्च सर्वदा जारशाही का समर्थन करता था। कभी-कभी धामिक संघों न अपनी अलग दलबन्दी की है और राज्य के कार्यों में भाग लिया है। कभी-कभी राजनीतिक दल, धार्मिक विचारों का पोषण करते हैं, दूसरी ओर कभी-कभी धार्मिक दल राजनीतिक प्रश्नों पर अपने विचार प्रकट करते हैं। इस प्रकार के कार्य से राजनीतिक जीवन अधिक पेचीदगीपूर्ण बनता है और इस गृढ़ता के समाधान में राजकीय जीवन का विकास होता है।

राज्य के ऐतिहासिक दृढ़ीकरण में दण्डशक्ति का भी महत्त्वपूर्ण हाथ है। भारतवर्ष में प्रायः सोलहवीं सदी ईसवी पूर्व से सातवीं सदी ईसवी पूर्व तक उत्तरी भारत में आर्य-सभ्यता का विकास हुआ और इस आर्य सभ्यता के विकास में आर्यों की सैन्य शिक्त का भी हाथ था। सात छोटे-छोटे राजकीय कुड़ों से एक इंगलैंड का निर्माण भी शस्त्र के बल पर ही हुआ। विसमार्क ने अपनी 'रक्त और फौलाद' की नीति का आश्रय लेकर

तीन युद्धों के सहारे जर्मनी का राष्ट्रवाद पुष्ट किया। इटली में भी ऐसी ही धारा देखी गई और वहाँ के राष्ट्र का भी विकास यद्ध के सहारे हुआ। विम्बिसार, अजातशव, चन्द्रगुप्ता मौर्य तथा अशोक ने भारत का संगठन दण्ड के सहारे किया था। भारतीय सभ्यता के महान उन्नायक राम और कृष्ण भी दण्डघरही थे। किन्तु केवलमात्र युद्ध या वल म राज्य का उद्भव और विकास जैसा आपनेहायमर, गुम्प्लोविवज, डूरिंग तथा अंशतः स्पेन्सर ने किया है, भ्रामक है। यद्यपि राज्य को ऊपर से देखने पर यही विदित होता ह कि राज्यशक्ति के रूप में दण्डाधिकारियों के बल का विजय हुआ; किन्तु सच बात यह ह कि विजयी वर्ग की नीति शक्ति, संगठन, नियम, अनुशासन आदि पर आश्रित है । इतिहास का यह नियम है कि नीति से विरिह्त दण्डशिवत अधिक दिन टिक नहीं सकती। अल्लाउद्दीन, मुहम्मद तुगलक तथा औरगजेब का पतन यही शिक्षा देता है। अति-रंजित शक्ति का प्रयोग करनेवाले असीरिया, इसलाम और मंगोल साम्राप्य का पूर्ण विनाश हो गया । इसलिए राज्य के विकास में दण्ड या बल को एक-कारक ही माना जा सकता है। राजकीय शक्ति नानामुखी है और केवल दण्ड से उसकी व्याख्या सम्पूर्ण सभव नहीं ह । पुनश्च, एक कारक होते हुए भी दण्ड या बल मूलकारक नहीं है। कोई राज्य समयव्यापी हो, इसके लिए आवश्यक है कि वह जन-करयाण की भावना से अनु-प्राणित हो। शक्ति और लोभ का वेगपूर्ण समर्थन शक्तिसंचालकों में भी फूट डाल देता है, जिससे शीघ्र ही उनका अन्त हो जाता है। किसी भी राजकीय नेता की शवित केवल दण्डवल पर आश्रित नहीं रहती है । कला, कौशल, बुद्धिविलास, उद्यम, अध्यवसाय, व्यक्तित्व आदि सब नेतृत्व के लिए अपेक्षित है। महात्मागांधी की शवित उनके आकर्षक व्यक्तित्व और निमल सदाचारपूर्ण जीवन पर आश्रित थी । अतएव आवश्यक है कि राज्यशक्ति को टिकाऊ बनाने के लिए, यद्यपि इसकी प्राप्ति सैन्यदल या दण्डदल से हो, तथापि सवसाधारण की कल्याणकामिता से इसके नियमितीकरण और विधिसः मर्तीकरण निष्पक्ष हों।

आधुनिक राष्ट्रवादाधारित राज्यों का प्रारम्भ यूरोप में सोलहवीं शताब्दी में हुआ। इस विकास में इस विकास में इस विकास में दूर्जीवाद और धार्मिक महासुधार का स्पष्ट प्रभाव है। पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के सम्यक् विकास के लिए आन्तरिक शान्ति अनिवाय है। व्यापारियों और पूँजीं की रक्षा के लिए आवश्यक हैं कि गहराष्ट्र शक्तिशाली हो। अन्यया अन्य देशों के साथ संवर्ष में हार खानी होगी। पूँजीवाद का विकास तभी हो सकता है जब घर में शान्ति हो और पूंजीवादियों के हित की अन्य देशों में सुरक्षा हो सके। अतः शक्तिशाली राष्ट्रवाद और तदाधारित राज्य को स्थापना में पूंजीवाद का हाथ रहा है। किन्तु केवल पूंजीवाद से आधुनिक

<sup>8.</sup> The Communist Manifesto; J. Stalin, Marxism and

राज्यविकास की व्याख्या करना अपूर्ण है। धार्मिक महासुधार ने रोम के पोप की अन्त-रिष्ट्रिय महत्त्वाकांक्षाओं को गहरी चुनौती दी। उसके विपरीत प्रोटेस्टेंट ने राजा को ही श्रेब्ठ समझना आरम्भ किया। इंगलैंड में आठवें हेनरी और एलिजाबेथ ने धार्मिक अधिकार को भी पूरा स्वायत्त कर लिया। धार्मिक महा सुधार अन्दोलन के जो विभिन्न दल बन गये थे, उनको नियमशील बनाने के लिए एक जबदंस्त राज्य की आवश्यकता थी। फ्रांस में विभिन्न सामन्तशाही दलों के विच्छिन्नकारी प्रभाव को कम करने के लिए मजबूत राज्य विकसित हुआ। किन्तु यद्यपि आधुनिक राज्य एक नूतन संस्था है, तथापि राजकीय व्यवस्था पुरानी है। अत्यन्त साधारण ढंग की राज्य-व्यवस्था प्राचीन मनुष्यों में भी पाई जाती है। ऐंगल्स के मतानुसार बारहवीं सदी ईसा पूर्व यूनान में तथा छुठी सदी ईसा पूर्व रोम में राज्य का उद्भव हुआ। ऋग्वेद में विकस्थान में तथा छुठी सदी ईसा पूर्व रोम में राज्य का उद्भव हुआ। ऋग्वेद में विकस्थान में, प्रायः उत्तर-पूर्व भारत में एक शक्तिशालीराज्य बनाया। इस प्रकार दिवोदास, सुदास आदि के समय से जो शक्तिसंचय की धारा चल रही थी, ऐतरेय ब्राह्मण में जिसे शास्त्रीयरूप से विणत किया गया, उसे मगध के राजकीय विकास ने एक संगठित दिशा प्रदान की ।

राज्य के दार्शनिक स्वरूप-विवेचन का महान् प्रयास प्लेटो में मिलता है। जिस प्रकार मानव आत्मा के ज्ञानात्मक, राजसिक और भोगात्मक त्रिविध रूप हैं, उसी प्रकार समाज और राज्य में भी तीन अंश हैं। राज्य के शासक शिक्षा के विकास के द्वारा ज्ञान का रूप प्रकट करते हैं। राज्य के रक्षक राजसिक वृत्तियों के केन्द्रित रूप हैं। कृषक भोग के लिए खाद्यान उत्पन्न करते हैं। अतएव जिस प्रकार मानव आत्मा का त्रिविध रूप हैं, उसी प्रकार राज्य के निर्माण में भी दार्शनिक, सैन्य और आर्थिक तीन कारक तस्व हैं। इसमें दार्शनिक तस्व की ही प्रधानता है। यद्यपि आर्थिक और सैन्यशक्ति के द्वारा जनसमूह एकता की उपासना करता है, तथापि समिष्टिगत एकात्मभाव ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होता है। प्लेटो राज्य के विकास में मन या आत्मा का प्राधान्य स्वीकार करता है। सत्ता की दृष्टि से भौतिक पदार्थों की अपेक्षा मन या आत्मा, प्रत्यय के समीपतम है और चूँकि समस्त जगत् प्रत्ययों का ही प्रकाशन है, अतः उनकी अभिव्यक्ति-प्रक्रिया मानव मन या आत्मा के माध्यम से हो सकती है। दार्शनिक राजनीतिशास्त्र भौतिक पदार्थों का

the National Question; H. Laski, The Rise of European Liberalism.

V. P. Varma, Studies in Hindu Political Thought, (बनारस, १६५४) प्रथम अध्याय।

महत्त्व स्वीकार करते हुए भी ऐसा मानता है कि मानव या आत्मा को प्रभावित करके ही वे अपना प्रभाव व्यक्त कर सकते हैं। किन्तु मानसिक या आस्मिक तत्त्व की प्रधानता मानने पर भी और यह स्वीकार करने पर भी कि मन को प्रभावित कर ही भौतिक तत्त्व अपना प्रभाव व्यक्त कर सकते हैं, नैट्लिशिप और बार्कर के इस मन्तव्य को कि प्लेटो के मतानसार राज्य मनःप्रसूत है, में भ्रान्त मानता हूँ । राज्य को मनःप्रसूत मानना, दो ही अर्थ में ठीक हो सकता है--(क) राज्य को वैयक्तिक मन से प्रोत्पन्न मानना। इस प्रकार की कल्पना करना वैयक्तिक विज्ञानवाद के खतरेवाले सिद्धान्त का समर्थन करना है। (ख) राज्य किसी जागतिक मन का प्रकटीकरण है। एकरस, अद्वैत, जागतिक मन का सिद्धान्त प्लेटो में नहीं पाया जाता है । अतएव प्लेटो के समस्त दर्शन पर ध्यान देते हुए यही कहा जा सकता है कि उसके अनुसार जगत् के राज्य राज्य-प्रत्यय के पार्थिवी-करण हैं और इस पार्थिवीकरण की प्रतिया में यद्यपि मुख्यता से विभिन्न मानव मन को माध्यम किया गया है, तथापि आर्थिक और सैन्य शिवत का भी कारक के रूप में परिग्रहण किया गया है। राज्य में मानसिक और आत्मिक तत्त्व का प्राधान्य स्वीकार करने के कारण प्लेटो 'राज्य के सुधार के लिए सैनिक शिक्षा के साथ-साथ वैज्ञानिक और दार्श-निक शिक्षा की पराकाष्ठाप्राप्ति को भी अनिवार्य मानता है। राज्य एक साववय कला-त्मिका कृति है और इसके सुशासन के लिए दार्शनिकवृत्तिसम्पन्न शासकों की आवस्यकता है। क्षुद्र स्वार्थों को हटाने के लिए राज्यशासकों को प्लेटो ने परिवारहीन और घनहीन रहने की शिक्षा दी। सम्पत्ति का कम-से-कम भोग तो अवस्य अपेक्षित है, अन्यथा शासकवृत्द भोगवाद में लीन हो सकता है, किन्तु वैयिवतक परिवार के बदले स्त्रियों और सन्तानों की समब्टि रहे, ऐसा प्लेटो का सिद्धांत मेरे विचार में असंगत, भ्रामक और मानवता को पशुत्व की ओर ले जानेवाला है। राज्य में एकता अपेक्षित है। परस्पराश्रयिता, राज्य की सुरक्षा और राज्य की पूर्णता के लिए एकता तो अपेक्षित है, किन्तु एकता की खोज में वैयक्तिक परिवार को भी नष्ट कर देना अपनेको हास्यास्पद बनाना और

<sup>1.</sup> R. L. Nettleship; Lectures on the Republic of Plato qes &=: "The whole Republic is really an attempt to interpret human nature psychologically; the postulate upon which its method rests is that all the institutions of society, class organization, law, religion, art, and so on, are ultimately products of the human soul, an inner principle of life which works itself out in these outward shapes".

अनुभवशून्यता का परिचय देना है । फिर भी, दार्शनिक राजनीतिशास्त्र की दृष्टि से इतनी दूर तक प्लेटो का ऋण स्वीकार करना चाहिए कि उसने बड़े गम्भीर भाव में यह प्रस्ताव रक्खा कि राज्य का सुधार अर्थलीलुप शासकों से नहीं हो सकता है। इसके लिए समग्रदिशत्वसम्पन्न, नीतिमान, शिवप्रत्यय के ज्ञाता, दार्शनिक की आदरयकता है।

अरस्त् के अनुसार राज्य नैसर्गिक समिष्ट है । साधारणतः संस्थाएँ सीमित लक्ष्यों की अभिपूर्त्ति करती हैं, किन्तु राज्य सर्वग्राही और सर्वश्रेष्ठ समिष्ट है। तीव्र और प्रचण्ड नैतिक 'मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एकीकरण की भावना राज्य में व्याप्त है। राज्य की एकता केवल देशकालोपाधियुक्त सामीप्य या एकत्रीकरण का परिणाम नहीं है । चेतनाविशिष्ट मानवों की अन्योन्याश्रयिता की ही परिणति राज्य में होती है । सावयव परस्पराश्रयिता और नैतिक भावनाओं का धनीभाव राज्य में परिदृष्ट होते हैं। राज्य एक स्वधारित समष्टि है, किन्तु समाज में वर्तमान मनुष्यों के जीवन से पृथक् नहीं है। उनके जीवन के सहारे और उनकी कियाओं के माध्यम से ही राज्य की सत्ता प्रकट होती है। जिस प्रकार फिल्ट आद्रममुलर या औथमार स्थान ने राज्य की एक अतिसत्ता या अतिव्यक्तित्त्व की कल्पना की है, वैसा विचार अरस्तू में नहीं पाया जाता है । मानव की नैसर्गिक समृहशीलता ही राज्य का मूलाधार है। राज्य सर्वोत्कृष्ट और सर्वग्राहिणी समिध्ट है और इसलिए राज्य और समाज तथा राज्य और सरकार में अन्तर अरस्तू के विचार-शास्त्र में नहीं प्राप्त होता है। अरस्तू ने परिवारों से ग्राम का निर्माण और ग्रामों के समह से राज्य का निर्माण माना है । किन्तु इस विकास प्रक्रिया का पूरा ऐतिहासिक स्पष्टीकरण उसने नहीं किया है । अनेक ग्रामों से नगर-राज्य के निर्माण की प्रक्रिया कितनी दूर तक सामाजिक कल्याण की भावना की अनुप्रेरणा है और कितनी दूर तक युद्धादि के द्वारा यह एकता स्थापित है, इसका साफ-साफ वर्णन अरस्तू में नहीं मिलता है। अरस्तू और हेगेल दोंनों के दार्शनिक राजनीतिशास्त्र की यह एक विशाल देन है कि राज्य का मूल लक्ष्य वे सुरक्षा या सम्पत्ति का स्थिरीकरण नहीं मानते हैं। कल्याणपूर्ण जीवन की साधना ही उनके मतानुसार अभीष्ट है। यह ठीक है कि जिसे वे कल्याण कहते हैं, वही मेरे अनुसार कल्याण का तात्पर्य नहीं है। किन्तू इतना मुझे अभिप्रेत है कि राजनीतिशास्त्र केवल संस्थाओं की दण्डप्रिक्या का या सामाजिक लक्ष्यों की यवित-पूर्ण साधनापूर्ति का शास्त्र नहीं है, किन्तु परमकल्याण की प्राप्ति का एक प्रवल माध्यम है। अरस्तू के अनुसार आदर्श राज्य को ऐसा होना चाहिए कि वह अपने निवासियों की आवश्यकताओं की प्रायशः स्वयमेव पूत्ति कर ले। मानव-चरित्र के उत्कर्ष और उन्नयन पर अरस्तू की दृष्टि थी, इसलिए राजकीय शिक्षा द्वारा शारीरिक और मानसिक उन्नति की आवश्यकता पर उसने बल दिया है। अरस्तू की ऐसी मान्यता है कि नागरिकों की

१. Fichte, Adam Muller तथा Othmar Spann.

सन्तुष्ट अपेक्षित है, अन्यथा राज्यकान्ति के अवसर आ जायँगे। किन्तु जनता को सन्तुष्ट रखने के सिद्धान्त का जो बार्कर ने यह तात्पर्य निकाला है कि संकल्प या सम्मति ही अरस्तु के अनुसार राज्य का आधार है, ऐसा कहना, मेरी समझ में, अनुबंधवादी, प्रजातंत्रीय निष्कर्षप्रदाता, सामाजिक संकल्पवाद की दृष्टि से अरस्तू की व्याख्या करना है। अरस्तू की विचारधारा में राज्य का एक अनुस्यूत प्रयोजन है। प्राचीन यूनानी सभ्यता में मौलिक तत्त्व, वैयक्तिक संकल्प या सम्मति का प्रकाशन नहीं, अपितु समष्टि के सहारे कल्याणसाधन था।

दार्शनिक राजनीतिशास्त्र की दृष्टि से, यूनानी तत्त्वशास्त्रयों का यह विचार एक बड़ी देन हैं कि समिष्टि के सहारे ही कल्याणसाधना हो सकती है। स्वतः व्यक्ति एक भावमात्र है । समष्टि के सहारे ही उसकी वृत्तियों का प्रस्फूटन और केन्द्रीकरण तथा उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जहाँ तक समिष्ट के सहारे ही मानव को कर्मयोग के पालन करने का अवसर मिलता है, वहाँ तक समाज और राज्य का महत्त्व स्वीकार करना चाहिए। निरंकुश यादृच्छिकता और स्वेच्छाचारिता मानव को चकनाचूर कर ही दम लेती है। अतरव मानव के स्वस्थ विकास के निमित्त समिष्ट की महती आवस्यकता है। किन्तु आधुनिक प्रजातंत्र की दृष्टि सेयूनानी विचारधारा की कमियाँ भी स्पष्ट हैं। यूनानी, राज्य को एक प्रत्यक्षसंवद्य वस्तु के समान मानते थे और इस अतिरंजित नगर-राज्यवाद का यह फल हुआ कि एक विशाल समस्तयूनानव्यापी राज्य का कोई विकास न हो सका । तीव्रतमरूप से स्वकीय स्वतंत्रता के पोषक यूनानी राज्य मैसिडन साम्राज्य के सामने बिलकुल नहीं टिक सके। यूनानियों की विचारधारा में, यूनानी मानव, अग्यों से श्रेष्ठ था। अतएव तीव वर्णश्रेष्ठतावाद भी उनके अन्दर था। मानव एकता या समा-नता का भाव फैलानेवाले बौद्धधर्म, स्ताइक धर्म और ईसाई धर्म की शिक्षा ने इस वर्ष श्रेष्ठतावाद को जबर्दस्त चुनौती दी है। आज के राजनीतिशास्त्रवेत्ता भी मानव एकता के आदर्श का समर्थन करते हैं।

यनानी विचारशास्त्रियों ने दार्शनिक राजनीतिशास्त्र का महत्त्वपूर्ण युग उपस्थित किया था। उनके विचारों का आधुनिक प्रकाशन जर्मनी और इंगलैंड के विज्ञानयाद में प्रकृष्ट रूप से हुआ। रूसो, प्लेटो की विचारधारा से प्रभावित था और इसी प्रभाव के कारण समिष्ट को नैतिकीकरण का प्रमुख साधन उसने स्वीकृत किया। राज्य को यांत्रिक एकत्रीकरण के रूप में समझने के कारण नैतिक कर्ययोग के लिए उचित क्षेत्र नहीं प्राप्त होता है। मानव-स्वभाव को गहरे रूप में समझने का प्रयास रूसो ने किया। रूसो का प्रभाव, जर्मन विज्ञानवाद पर, स्वयं काण्ट ने स्वीकार किया है। फिल्ट ने राज्य का बड़ा

Kant, Philosophy of Right, Feelings of the Sublime and the Beautiful.

उदात्त रूप बाँणत किया है। उसके अनुसार राज्य राष्ट्रवाद की भी सृष्टि करता है और उसके इस विचार का इटली के फासिस्टवाद पर प्रभाव पड़ा है। जर्मन विज्ञानवाद के राजनीतिक दर्शन का उत्कृष्ट रूप हेगेल में व्यक्त हुआ। हेगेल युवावस्था में प्रचण्ड राष्ट्रवादी था। उस समय जर्मनी में कोई संगठित शक्तिशाली राष्ट्र न था। हेगेल के मरने के चालीस वर्ष बाद बिसमार्क ने जर्मनी को एक आधुनिक राष्ट्र का रूप दिया। जर्मनो में सामाजिक और आर्थिक श्रेणियों का उस समय अवशेष वर्त्तमान था और उनका ही हगेल के नागरिक समाज के सिद्धान्त पर गहरा असर है । नीतिशास्त्र में, हेगेल, काण्ट का विरोधी था। काण्ट के मतानुसार शिवसंकल्प का चरम महत्त्व है। प्रकृष्ट रूप से विशुद्ध संकल्प रखकर निष्काम कर्म करना मानव का परम लक्ष्य है। हेगेल के मतानुसार काण्ट का विनिश्चित अवश्यकर्त्तव्यता का नैतिक नियम मानव-संकल्पों की परिशुद्धि ओर वासना-राहित्य पर तो अवश्य ध्यान देता है, किन्तु कर्त्तव्यों की कोई सूची प्रस्तुत न करने के कारण खोखला है। हेगेल समस्त इतिहास और जगत् में विश्वात्मा का प्रकाशन देखना है और इसी दृष्टि से सामान्य संकल्प और मानव के सीमित संकल्प का मिलनकेन्द्र उसने राज्य को बताया। हेगेल के राज्य की कल्पना, उसी ऐतिहासिक और दार्शनिक पृथ्वभूमि पर निर्मित हुई है ।

हेगेल ने सामाजिक अनुवंबवाद का खंडन किया। अनुबन्ध भावात्मक और वैयवितक अधिकार से सम्बन्ध रखता है। राज्य पूर्णतः नीतिनिष्ठ है और इसे अनुबन्धप्रजनित कहना क्षेत्र-संकर दोष का भागी बनना है। हेगेल के अनुसार राज्य, नैतिक पर्म विज्ञान की जागतिक सत्यता है। सामाजिक प्रथाओं के सहारे इसकी अभिष्यवित होती है और वैयक्तिक आत्मचैतन्य में भी वह वर्तमान रहता है। परिदार और श्रेणियाँ, राज्य की दो नैतिक भित्तियाँ हैं। किन्तु परिवार का आधार है रागातिमका वृत्ति, राज्य का आधार है निश्चित विधि और स्पष्ट तर्कणाशिवत । राज्य, तर्कणाशिवत की अभिष्यवित है। यह आत्म-विनिर्णयकारी और निरपेक्ष संप्रभुता-सम्पन्न है। राष्ट्रवादाधारित राज्य जगत् म सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। अपने पार्श्ववर्ती राज्यों के साथ व्यवहार करने में प्रत्येक राज्य पूर्ण स्वतंत्र है और किसी भी प्रकार के अन्य नियामक नियम वहीं नहीं रह सकते। होने के मतानुसार राज्य के मुख्य कार्य हैं——(क) नागरिक समाज की व्यवस्था और नियंत्रण; (ख) संसद, कार्यकारिणी और नरपित के कार्यों का विभाजन और संगठन; (ग) युद्ध में राज्य को रक्षा करना और उसके सम्मान का महात्म्यप्रकाशन तथा (घ) कला,

१. "The Civil Society"--जर्मन भाषा का शब्द है Das burgerliche Gesellschaft.

२. Hegel, Philosophy of Right. Philosophy of History.

धर्म और दर्शन की उन्नति का आधार प्रस्तुत करना । हेगेल के मतानुसार यूनान और रोम में नगर-राज्य की एकता थी । सामन्त प्रथा के समय अतिरंजित स्वतंत्रता का उदय हुआ । आधुनिक ख्रीष्टीय धर्मावलम्बी जर्मन जातियों के राज्य में राज्य की एकता और वैयक्तिक स्वतंत्रता का समन्वय प्राप्त होता है ।

यरोप में दार्शनिक राजनीतिशास्त्र के प्रणयन में प्लेटो और हेगेल इन दो विचार-वेत्ताओं का अतिराय महत्त्वपूर्ण स्थान है। अतः तुलनात्मक रूप से इनकी राज्यमीमांसा का अध्ययन आवश्यक है। प्लेटो और हेगेल, दोनों राज्य के ऐतिहासिक उद्भव और विकास से अलग, राज्य के प्रत्यय का विश्लेषण करते हैं। किन्तु प्लेटो के मतानुसार प्रत्ययबाहुत्य है और अनेक प्रत्ययों में से एक है-राज्यप्रत्यय। इस झुलोकवासी अभौतिक राज्यप्रत्यय का जागतिक विवर्त कैसा होगा, इसका विवेचन प्लेटो करता है । हेगल के अनुसार प्रत्यय एक विशाल, सावयव, सर्वग्राही तत्त्व है। शाब्दिकता और क्रियान्वयता का समीकरण ही प्रत्यय है । यदि जगत् में वर्तमान राज्य प्रत्यय का प्रतिफलन और प्रतिविम्ब बनाना प्लेटो का उद्दश्य है तो विश्वात्मा के जागतिक प्रकटीकरण का मौलिक माध्यम ऐतिहासिक दृष्टि से, राज्य को बताना हैगेल का पुरुषार्थ है । किन्तु प्लेटो ने कभी भी किसी राज्यविशेष को राज्य प्रत्यय का पूर्ण प्रकटीकरण नहीं दत्ताया । 'रिप-ब्लिक" ग्रंथ में राज्यप्रत्यय का विशद वर्णन कर, उसकी जागतिक अभिव्यवित को किठन समझ कर कुछ अधिक व्यवहारोपयोगी एक-दूसरे राज्य का वर्णन उसने लॉज'नामक ग्रंथ में किया। हगेल के 'अधिकार का दर्शन' नामक ग्रंथ में तो नहीं, किन्तु 'इतिहास का दर्शन ग्रंथ' में कुछ स्थलों पर ऐसी स्पष्ट घ्वनि सुनाई पड़ती है मानों राज्यप्रत्यय का पूर्ण प्रकटीकरण तत्कालीन जर्मनी में हो गया हो। राज्य और समाज में कोई अन्तर युनानी विचारधारा में नहीं पाया जाता। हेगेल ने राज्य और समास में प्रकृष्ट अन्तर किया है, यद्यपि वह ऐसा मानता है कि परिवार और समाज का पूर्ण पर्यवसान राज्य में ही हुआ है और उसीके आधार पर वे टिक सकते हैं। प्लेटो के समय की राज्य-व्यवस्था साधारण थी और राज्य तथा राष्ट्र आदि के विभिन्न का जो निदर्शन हेगेल में हैं, वह प्लेटो में नहीं हैं। राजकीय सुधार का मुख्य साधन प्लेटो के मतानुसार आध्या-त्मिक दर्शन ह। हेगेल के अनुसार मुख्य विज्ञानात्मक तत्त्व ईसाइयत के द्वारा प्रचारित आध्यात्मिक व्यक्तिवाद है। कल्पना के लोक में बहुत विचरते-वाला प्लेटो शासववर्ग के लिए सम्पत्ति के साथ-साथ वैयक्तिक परिवार का भी तिरोभाव कर डालता है। किन्तु ईसाइयत के द्वारा प्रवर्तित एकपत्नीव्रत का कट्टर समर्थन हेगेल ने किया है। प्लेटो के अनुसार न्यायव्यवस्था मुख्य है । वैयक्तिक न्याय का तात्पर्य है--मानव की ज्ञानात्मिका राजितिक और भोगोत्मिका प्रवृत्तियों का सात्विकीकरण और सामाजिक न्याय का तात्पर्य कि प्रत्येक वर्ग पूर्ण निष्ठा से स्वकर्तव्य का पालन करे। हेगेल के मतानुसार मानव इति

वत्त में वस्त्निष्ठ और आत्मनिष्ठ स्वातंत्र्य के समन्वय का महान प्रयास द्ष्टिगत होता है। स्वातंत्र्य का अनुसंधान जागतिक तर्शिकता का एक निश्चित लक्ष्य है। शिक्षा जो युनानी राजनीतिशास्त्र की एक महती देन हैं, उस पर से औदासीन्य हेगेल के विचार शास्त्र में एक खटकनेवाली वस्तु है । हेगेल शिक्षा को नागरिक समाज के अन्तर्गत मानता है। शिक्षा का महान उन्नायक प्लेट्रों अनेक शासकों को वैसी ही शिक्षा देना चाहता है जिससे उनका चरित्रगठन हो। यदि होमर, हेसोयाड, सोफोविलज के ग्रन्थों में भी मानव-आत्मा को अधास्तर पर ले जानेवाले कुछ स्थल हों तो उन्हें राज्य से बहिष्कृत करने की माँग उसने की है। प्लेटो ने कला का भी विरोध किया है। कला को अनकरणमात्र मानकर प्रत्यय का अन्वेष्टा प्लेटो, कला को सत्य से तीन बार अलग मानता है । प्रथम प्रकृष्ट सत्य हुआ -- चतुष्टपादिका का प्रत्यय। उससे निम्नस्तर का सत्य भौतिक जगत में वर्तमान अनेक चतुष्पादिकाएँ। निरम्तम कोटि का सत्य हुआ कला के दारा भौतिक चतुष्पादिका की अनुकृति । हेगेल के समय में यूरोप में कला का उन्नयन हो रहा थार और पूर्ण प्रत्यय के प्रकाशन का प्रथम रूप उसने कला को माना है। धर्म और दर्शन में पूर्ण प्रत्यय का प्रकृष्ट प्रकाशन होता है। अतः यदि प्लेटो के दार्शनिक राजनीतिशास्त्र में कला का नगण्य रूप है तो हेगेल के अनुसार नैतिक तत्त्व के घनीभावरून राज्य से भी उत्कृष्ट तत्त्व का दर्शन कला में होता है।

टामस हिल ग्रीन, हेगेल की विचारधारा से प्रभावित था । कि नु हेगेल के समूह-वाद की अपेक्षा काण्ट के व्यक्तिवाद का उस पर अधिक प्रभाव था। ग्रीन के अनुसार राज्य का आधार दण्डबल नहीं, अपितु सामान्यहित के प्रत्यय द्वारा इसका नियमिती करण है। राज्य एक ऐसी समिष्ट है जिसमें मानव अपने अधिकार चैतन्य द्वारा वैधे रहते हैं। राज्य की सम्पूर्ण अधिकार नहीं है और न यह स्वातंत्र्य की पूर्ण अभिव्यक्ति है। राज्य वैधानिक आधार पर कार्य करता है। मानव के बाह्य सम्बन्धों का ही नियंत्रण राज्य द्वारा हो सकता है? आन्तरिक भावनाओं की परिशुद्धि आचारशास्त्र का विषय है। हेगेल ने राज्य को अतिशय तार्किकता का आगार बताया था। ग्रीन ने सामान्य हितवाद का जोरों से समर्थन किया। मानव समाज के प्रति अपने कर्त्तव्यों का पालन कर ही नीतिमान् बन सकता है। किन्तु जिस प्रकार भावनासंशुद्धि का संदेश काण्ट में आता है, उसी प्रकार ग्रीन ने भी यादृच्छिकता, निष्कामता और भावना तथा बुद्धि के सामंजरय पर ध्यान दिया है।

<sup>?.</sup> Republic, Book X.

R. Bosanquet, History of Aesthetic.

३. Complete work of T.H. Green तीन खण्डों में ।

बंडले की बिचारघारा में राज्य का अतिशय औदात्त्य अभिन्यक्त हुआ; क्योंकि वह हेगेल से बहुत प्रभावित था । राज्य केवल एक यंत्र नहीं है। यह एक वस्तुनिष्ठ मन है तो आत्मनिष्ठ और आत्मचैतन्ययुक्त रूप अपने नागरिकों में धारण करता है। यह नियंत्रण और विधि के द्वारा कार्य करता है; किन्तु इसकी आज्ञाकारिता में मानव को किन्तोष और सुख की प्राप्ति होती है। राज्य अपनी प्रेरणा के द्वारा मानव को जीवन संदेश प्राप्त कराता है। यदि मानव अपने पदोचित और राज्यवृत्त-निमित्तक कर्मों को करता है तब कह सकते हैं कि इसने अपना पूरा नैतिक कर्तव्य किया है। विलियम वैलेस भो हेगेल का ही अनुयायी था। इसने तो राज्य को एक मरणधर्मादेवता या ईश्वर कहा और ऐसा प्रस्ताव रखा कि इसे सर्वशक्तिमान और सर्वश्रेष्ठग्राही होना चाहिए । अधिकारों का निर्देशक राज्य ही है।

हंगेल के द्वारा प्रगीत दार्शनिक राजनीतिशास्त्र की पूर्ण परिणित बोसांक्वेट में हुई । ग्रीन ने अंग्रेजी उदारवाद और काण्ट के आधारशास्त्र से प्रभावित होकर हेगेल के उग्र राज्यवाद का खंडन किया था। उसके आक्षेपों के परिहार के द्वारा हेगेल को पुनरिष समर्थित करने का प्रस्ताव बोसांक्वेट ने रवला। समाजशास्त्र के प्रसार के कारण जो राजनीतिशास्त्री राज्य को भी एक संस्था कह रहे थे, उनकी मान्यता को विरोधाभासयुक्त कह कर राज्य की वृत्तात्मक कल्पना का इसने प्रणयन किया। इसके अनुसार राज्य केबल राजकीय संगठन का नाम नहीं है। अपितु राज्य एक विशाल समिष्ट है जो समाज की प्रत्येक संस्था को जीवन-दान करता है। राज्य प्रायः समाज का समकक्ष ही है। राज्य का इतना वैशिष्ट्य है कि विधिसम्मत दण्डप्रयोग का इसे एकाधिकार है। राज्य, मानव के प्रत्येक जीवन-संस्था का व्यापक सामंजस्य उपस्थित करता है। प्रथम तो यह उपदेश, निर्देश, विज्ञिष्त आदि के द्वारा कार्य करता है; किन्तु अन्ततः दण्ड का प्रयोग करता है। कहीं-कहीं बोसांववेट ने राज्य को

- ?. F. H. Bradley, Ethical Studies.
- 7. William Wallace, Lectures and Essays on Natural Theology and Ethics.
- 3. Bernard Bosanquet, A Philosophical Theory of the State, Social and International Ideals; R. F. A. Hoernle, Bosanquet's Philosophy of the State, Political Science quarterly, Vol. XXXIV, ξεξξ, qεδ ξοξξξξ; B. Pfannensstill, Bernard Bosanquet's Philosophy of the State (ξεξξ); W. H. Dawson, 'Bosanquet', Encyclopaedia of the Social Sciences.

एक बाह्यसंबंध नियंत्रक अंग माना है, ग्रीर कहीं-कहीं समाज और राज्य को एकार्थक कहा है, यद्यपि दण्ड का एकाधिकार सर्वदा राज्य को है, समाज को नहीं। राज्य का लक्ष्य है--कल्याणकारी जीवन को प्राप्त करना, किन्तु शक्ति का केन्द्र होने के कारण इसकी कार्यप्रणाली उस चैतन्य के साथ सूक्ष्मतापूर्वक कार्य नहीं कर सकती जो नैतिक जीवन का मूल है; अतएव राज्य केवल सदाचारपूर्ण जीवन के निमित्त आवश्यक वस्तुस्थिति को उत्पन्न कर सकता है। कल्याणकारी जीवन के बाह्य अवरोधों का अन्त करना ही इसका पुरुषार्थ है। इस कार्य के निमित्त मन्ह्यों को मत्यदंड तक देने का इसे अधिकार है और उनकी वफादारी को एकमात्र केन्द्र होने का भी हक है। यद्यपि दंडप्रयोग का राज्य को एकाधिकार है, तथापि यह राज्य का मूल आधार नहीं है। प्रत्येक मानव के अन्दर अंतिम रूप से अभीष्ट है, सामान्य-हित-सम्पादन की प्रवृत्ति । यह कल्याणप्रसाधिका वृत्ति शनै:-शनै: चैतन्य प्राप्त करती है । इस वृत्ति का राज्य द्वारा प्रकाशित 'सामान्य इच्छा' से तादात्ग्य है । अन्ततोगत्वा परिशद सामान्य संकल्प को ही संकल्पीकृत करना मानव का पृष्णार्थ है। इस प्रकार का संकल्प ही राजकीय आज्ञानुकारिता का अन्तिम स्रोत है। इस प्रकार यद्यपि राज्य, समिष्ट का अनुप्राणकर्त्ता, मानव के शिवसंकल्प का बाह्यीकरण तथा दंडशक्ति का एकमात्र स्रोत होने के कारण अतिशय प्रकृष्ट रूप धारण करता है, तथापि पूर्ण सत्य की इयत्ता इससे कदापि नहीं होती। परम सत्य की अभिव्यवित प्रकृष्ट रूप से कला, धर्म और दर्शन में होती है और इसलिए राज्य को सावयव पूर्ण का एक अंग ही कहा जा सकता है। पूर्णता का दर्शन करने के लिए राजनीतिक सिद्धान्त से परे जाना होगा? ।

१. G. H. Sabine, Bosanquet's Theory of the Real Will, The Philosophical Review, १६२३, पृष्ठ ६३३-६५१; A. D. Lindsay and Harold Laski, Bosanquet's Theory of the General Will, Proceedings of the Aristotelian Society, १६२५, पृष्ठ ३१-६१।

२. Bosanquet, The Philosophical Theory of the State, त्तीय संस्करण, पृष्ठ ३१०। There is, therefore, no breach of continuity when the immediate participation of numbers, the direct moulding of life by the claims and relations of selves, falls away, and the human mind, consolidated and sustained by society, goes further on its path in removing contradictions and

हेगेल, ग्रीन, वैलेस, बैडले, बोसांक्वेट आदि के द्वारा प्रणीत दार्शनिक राज्यशास्त्र की कित्यय विशेषताएँ हैं। समाज को विभिन्न वैयक्तिक, मानसिक प्रिक्रियाओं का केवलमात्र एकत्रीकरण किएत करने के कारण शास्त्रीय ढंग से समाज को उन्मूलित करने की जो प्रवृत्ति दीख रही थी, उसके विपरीत एक स्वस्थ प्रतिक्रिया इस विचार-धारा में व्यक्त हुई। समिष्टि को नीतिमान् मानना और सामिष्टिक कर्मयोग से मानव-उन्नयन मानना इस राज्यशास्त्र की विशेषता है। वस्तुतः समिष्टि से व्यतिरिक्त मानव एक खोखलामात्र है। उसे अपने पद या आश्रम के कर्त्तव्यों का अवश्य पालन करना चाहिए। दार्शनिक राज्यशास्त्र ने राज्य को दण्डप्रयोग का एकाधिकार देते हुए भी संकल्प को ही उसका मूल आधार माना। प्रायः आलोचकों को पता नहीं है कि अपने ग्रंथ 'अधिकार का दर्शनशास्त्र' में हेगेल ने दण्डाधारवाद का खंडन कर संकल्पाधारवाद का समर्थन किया है । मानव एक चैतन्यशील प्राणी है और सदाचारप्रेमी है। उसकी वफादारी का केन्द्र बनने के लिए राज्य को अवश्य ही उसकी सहमित और सहयोग से चलना होगा। जैसे-जैसे देश और विदेश में शिक्षा-प्रसार के कारण चैतन्य का विकास हो रहा है, वैसे-वैसे यह आवश्यक हो गया है कि बर्बर जातियों में प्रचलित का विवास हो रहा है, वैसे-वैसे यह आवश्यक हो गया है कि बर्बर जातियों में प्रचलित

shaping its world and itself into unity. Art, Philosophy, and religion, though in a sense the life-blood of society, are not and could not be directly fashioned to meet the needs and uses of the multitude and their aim is not in that sense 'social'. They should rather be regarded as a continuation, within and founded upon the 'commonwealth, of the work which the commonwealth begins in realising human nature; विशेष विवेचन के लिए इडटव्य Bosanquet, The Principle of Individuality and value, The value and Destiny of the individual.

१. Hegel, The Philosophy of Right (Oxford edition): "The basis of the State is the power of reason actualizing itself as will." पृष्ट २७६, "Commonplace-thinking often has the impression that force holds the state together, but infact its only bond is the fundamental sense of order which everybody possesses" पृष्ट २६२ ।

और कित्यय जर्मन विचारश। स्त्रियों के द्वारा समिथित दण्डाधारवाद का राजनीतिशास्त्र से निष्कासन कर दिया जाय। सभ्यता और संस्कृति की विरोधिनी शिक्तियों के उन्मूलन तथा शांति और सुरक्षा के लिए राज्य, दण्ड का प्रयोग अवश्य करेगा; किन्तु एक अन्तिम साधन को उसका मूलाधार ही कित्यत करना भ्रामक है। दण्ड राज्य का अन्तिम साधन है, मानव का संकल्प और सम्मिति ही उसका मूलाधार है। दार्शनिक राज्यशास्त्र के आधुनिक यूरोपीय प्रणेताओं ने जीवन को एक आध्यातिमक-समिष्ट के रूप में देखा था। नागरिक जीवन भी एक निर्मल कर्तव्य-पालन है और इस के सहारे मानव को अपनी वृत्तियों का ज्ञान और आत्मचैतन्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार जर्मन-अंग्रेजी दार्शनिक राज्यशास्त्र की दो शिक्षाएँ अवश्य उपादेय हैं——(क) कर्म-योग और (ख) राज्य-संबंधी संकल्पाधारवाद।

किन्तु प्रस्तुत पुस्तक में मानव के नैतिक और आध्यात्मिक स्वरूप के आधार पर राज्यसूत्र को हम स्थापित करना चाहते हैं। मानव के नैतिक और आध्यात्मिक रूप पर बल देना, बौद्धधर्म, वेदान्त, गाँधी आदि के विचार का मूल हैं। इस दृष्टि से हेगेल, बोसांक्वेट आदि के अनेक विचार हमें असंगत मालूम पड़ते हैं। ग्रीच के अति-रिक्त प्रायः समस्त विज्ञानवादियों ने अतिरंजित राज्यवाद का समर्थन कर डाला । प्रजातंत्रीय विचारधारा विधान के द्वारा मानव-चैतन्य और वैयक्तिक अधिकारों की घोषणा कर राज्य की शक्ति को कम करने का आदेश देती हैं। राज्य की अधिक शक्ति का, व्यवहार में तात्पर्य है—राज्य के नाम पर काम करने वाले सरकारी नौकरों की शक्ति में वृद्धि। अतः यदि मानव-चैतन्य को सुरक्षित करना है तब राज्य की शक्ति को कम करना ही होगा। मानव-जीवन नैतिकता पर आधारित है और तैतकता का मूल है—यादृच्छिक रूप से अन्य मानवों के अधिकारों का ज्ञान। इस प्रकार की नैतिकता, शिक्षा और धर्मप्रवार के द्वारा ही मिल सकती है। राज्य को नैतिक जगत् का एकमात्र रक्षक मानना और नैतिक तत्त्व का वास्तवीकरण इसे कहना, असंगत बातें हैं। राज्य के कुछ कर्तव्य अतीव आवश्यक हैं, किन्तु मानव के समस्त कर्तव्यों का केन्द्रविन्दु राज्य नहीं है।

हैगेल, बोसांक्वेट आदि ने ऐसा प्रस्ताव रखा है कि वे राज्य के प्रत्यय का बोध करा रहे हैं । इस प्रत्यय का बोध करा रहे हैं । इस प्रत्यय का बोध करने के लिए, तर्क के अतिरिक्त ऐतिहासिक आधार की भी आवश्यकता है । तर्क के द्वारा स्वातंत्र्य या सत्संकल्प या सामान्य हित की विचारधारा का विश्लेषण किया जाता है। किन्तु इस बौद्धिक विन्यास के अतिरिक्त यूरोपीय सभ्यता में जो राज्य

<sup>?.</sup> Duguit, Law in the Modern State.

का पूर्ण परिपाक दिखाई पड़ता है, उसी से हेगेल और बोसांक्वेट को अपने विवेचन के लिए ऐतिहासिक आधार प्राप्त हुआ है। अतः यह कहकर छुटकारा नहीं मिल सकता कि वे लोग वस्तिविक राज्य की नहीं; किन्तु राज्य के प्रत्यय की मीमांसा कर रहे हैं। या तो वे यूरोपीय राज्यों के पूर्ण विकसित स्वरूप का वर्णन कर रह हैं या स्वयं अपनी तर्कणाशिक्त और कल्पनाशिक्त के आधार पर राज्य के लिए एक आदर्श चित्रखड़ा कर रहे हैं। मेरा कहना है कि दोनों दृष्टियों से ही अनेक भ्रांतियाँ उनके विचारधारा में हैं। जर्मनी या इंगलैंड, कहीं के भी राज्य को लें, उसे स्वातंत्र्य की अभिव्यक्ति मानना भ्रामक है। जबतक देश में अत्याचार, अनाचार, शोषण और भयानक वर्ग-संघर्ष हैं तबतक पीड़ित समाज के लिए तो कदापि भी राज्य स्वातंत्र्य का मूर्त रूप नहीं है। बोसांक्वेट का कहना है कि वह किसी भी राज्यविशेष से सम्बन्ध नहीं रखता, अपितु राज्य के प्रत्यय या विचार या प्रयोजन का वर्णन कर रहा है। किन्तु समाज और राज्य का प्रायशः एकीकरण, या राज्य को मानव के शिवसंकल्प से तादातम्यप्राप्त कदापि विचार या आदर्श किसी भी दृष्टि से स्वीकार नहीं किया जा सकता।

हेगेल और बोसांक्वेट ने राज्य का दो अर्थों में प्रयोग किया है। कभी तो राज्य से वे केवल राजनीतिक व्यवस्था या संगठन समझते हैं और कभी समाज के नियंत्रण की समिष्टि। अपने इस दूसरे अर्थ में राज्य, परिवार, चर्च, विश्वविद्यालय, नागरिक समाज आदि को जीवन और निर्देश प्राप्त करनेवाला हो जाता है। इस प्रकार राज्य और समाज में पार्थक्य और विश्लेषण कठिन हो जाता है। यद्यपि

<sup>8.</sup> Bosanquet, Philosophical Theory of the State. P. 149 "The State, as thus conceived, is not merely the political fabric. The term state, accents indeed the political aspect of the whole, and is opposed to the notion of an anarchical society. But it includes the entire hierarchy of institutions by which life is determined, from the family to the trade, and from the trade to the church and the University. It includes all of them, not as the mere collection of the growths of the country, but as the structure which gives life and meaning to the political whole, while receiving from it mutual adjustment, and therefore expansion and a more liberal air."

बोसांक्वेट ने कहा है कि राज्य और नागरिक समाज में पार्थक्य-स्थापन हेगल के विशिष्ट मौलिक चिंतन का निदर्शक है, तथापि जब राज्य ही समाज का भी आत्मदर्शक तथा निदर्शक बन जाता है तब समाज राज्य का एक उपांग ही हो सकता है। ऐसी अवस्था में समाज और राज्य का पृथक्करण जो प्रजातंत्रीय विचारघारा का मूल आधार है, नष्ट हो जाता है। इस प्रकार के विचार का पर्यवसान राज्य के अतिरंजित शक्तिवाद में अवश्य हो जायगा। समाज, भानव के स्वेच्छापूर्ण, सहयोगितापूर्ण, क्रियाकलापों और सम्बन्धों का समन्वित रूप है। राज्य के पास दण्ड-विधान, दमन, नियंत्रण का एकाधिकार है। अतः समाज और राज्य में पृथक्करण अत्यन्त अपेक्षित है। यूनान में समाज और राज्य में पार्थक्य नहीं था। किन्तु उस समय प्राकृतिक नियमवाद की विचारधारा प्रचलित थी जिससे राज्य का शक्तिवाद नियंत्रित था । आधुनिक भौतिकवादी युग में जब ईश्वरीय नियम या नैसर्गिक नियम का विचार नहीं माना जाता है, तब ऐसी अवस्था में राज्य और समाज का पृथक्करण ओर अलग-अलग उनके कार्यों और अधिकारों का निर्देशन परम आवश्यक है, अन्यथा दण्डाक्ति-समन्वित राज्य समाज पर आक्रमण करेगा तथा कार्यबाहुल्य का बहाना बनाकर मानव-अधिकारों को कुचलने की चेष्टा करेगा।

राज्य को नितक जगत् का एकमात्र परिरक्षक मानना तथा स्वतः व्यक्तित्वसम्पन्न मानना भी निराधार है। राज्य अनेक व्यक्तित्यों का समूह तो है; किन्तु स्वयं तात्त्वक दृष्टि से व्यक्तित्वसम्पन्न नहीं है। यदि राज्य का स्वतः एक चेतनासम्पन्न नैतिक व्यक्तित्व रहता तो दुनिया के इतिहास का स्तर अधिक उत्कृष्ट होता। अन्ता-राष्ट्रिय जगत् में दो विश्व-महासमरों के कारण जो प्राकृतिक और पान्नविक दुरवस्था दिलाई पड़ती है, वह इसीलिए कि स्वार्थसाधक शासकों न राज्य के व्यक्तित्व का नारा लगाकर अपने पक्ष को इतना पुष्ट कर लिया कि जमनी के नैतिकभावा-

- g. E. Barker, Reflection on Governments, Principles of Social and Political Theory; L. T. Hobhouse, Metaphysical Theory of the State; R. M. Maciver, The Modern State, The Web of Government.
- R. Yea, for these laws were not ordained of Zeus, And she who sits enthroned with gods below, justice, enacted not these human laws. Nor did I deem that thou, a mortal man, could'st by a breath annual and override The inmutable unwritten laws of Heaven. They were not born to-day nor yesterday; They die not; and none knoweth whence they sprang.

पन्न समाजशास्त्रियों ने या तो चप्पी साध ली या राज्य का ही समर्थन किया। जब राज्य को ध्यक्तित्वसम्पन्न माना जाता है तब मानवव्यक्तित्व से भी अधिक प्रकृष्ट एक राज्यव्यक्तित्व परिकल्पित हो जाता है। राज्य को व्यक्तित्वसम्पन्न मानना उसे सप्रयोजन मानना है। किन्तु समूहशील मानवों के प्रयोजन के अतिरिक्त राज्य का अन्य कोई निजी प्रयोजन नहीं हो सकता। राज्य के पृथक् विलक्षण व्यक्तित्व की कल्पना का तात्पर्य है—मानवों को व्यक्तित्वविहीन करना; क्योंकि ऐसी अवस्था में राज्य अपने व्यक्तित्व की सिद्धि में इन मानवों को साधनभूत ही मानेगा।

हेगेल ने राज्य को सर्वोत्कृष्ट सामान्य माना है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति, उस सामान्य का प्रकाशनमात्र रह जाता है। किन्तु इस प्रकार की कल्पना व्यक्ति के स्वातंत्र्य का अपहरण करती है। बोसांक्वेट का भी प्रायः ऐसा ही मन्तव्य है और उसने राज्य को समस्त संस्थाओं का प्राणप्रदाता माना है। किन्तू राज्य के इस अतिरंजित विश्वदीकरण का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। प्राचीन भारत में जो सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पाई जाती है, वह किसी संगठित राज्य-प्रणाली का प्रतिफल नहीं थी, अपितू ऋत और धर्म के व्यापक प्रभाव से उत्पन्न हुई थी। राज्य भी धर्म की व्यवस्था का समर्थक और अनुमोदक था । पुनक्च, गाँधी और मार्क्स दोनों एक ऐसी, मानव की सामहिक अवस्था की, कल्पना करते हैं जब राजकीय नियंत्रण का पूरा अवसान हो जायगा । राज्य के निरसन से ही मानव की शांत, सहयोगितापूर्ण प्रवृत्तियों का उदय होगा। इस प्रकार की रूपान्तरित अवस्था में शांति, सुव्यवस्था और संस्थाओं का विकास राज्य के अभाव में ही अच्छी तरह होगा। संस्थाओं के परिवर्त्तन आधिक राजनीतिक, यांत्रिक तथा तांत्रिक शक्तियों के विकास पर आश्रित हैं। राज्य की चेतन-प्रक्रिया एक सीमित अंश तक ही सामाजिक संस्थाओं के परिवर्तन में भाग लेबी है। जन-संस्था के विकास और पूंजी-वाद के अप्रत्याशित संवृद्धि के कारण आधुनिक काल में अनेक संस्थाओं का विकास और उनके जीवन में अपेक्षित परिवर्तन भी होते रहते हैं। तार्किकतायुक्त राज्य के चेतन निर्देश से इन संस्थाओं का परिचालन और परिवर्तन मानना असंगत है। भारत में अनेक राज्यों के परिवर्तन होने पर भी कुल, जाति आदि संस्थाएँ सर्वदा अपना जीवन विताती चली आई हैं।3

१. V. P. Verma, "Studies in Hindu Political Thought and its Metaphysical Foundations" (तृतीय अध्याय)।

R. John R. Commons, The Legal Foundations of Capitalism; T. Parsons, The Structure of Social Action.

<sup>3.</sup> Sri Aurobindo, The Foundations of Indian Culture; Jayaswal, Hindu Polity.

मानव के व्यक्तित्व में द्वित्व की अकारण कल्पना भी बोसांक्वेट में पाई जाती है। मानव के व्याववहारिक व्यवितत्व की प्रवृत्ति सुखान्वेषण की ओर है और उसका चेतन आत्मा सामान्य कल्याण की खोज करता है, ऐसा मन्तव्य रूसो के आधार पर उसने स्थापित किया । किन्तु मेरे विचार में मानव की कल्याणकामिनी इच्छा का राज्य की सामान्य इच्छा से तादातम्य मानना अनर्गल है। क्या गाँधी, दयानन्द, लेनिन की कल्याणकामिनी इच्छा का कभी किसी राज्यविशेष की सामान्य इच्छा से तादातम्य हुआ ? इस प्रकार का तादात्म्य मानने का अर्थ होता है --राज्य के दो रूप की कल्पना करना । सामान्य हित का वाहक राज्य चैतन्यसम्पन्न है और व्यापक चेतनासंतान का एक छोर यदि मानव है तो दूसरी अन्तिम सीमा पर समाज और राज्य है। किन्तु संवर्ष के अवसर उपस्थित होने पर दण्डघर रूप में राज्य एक अचतन यन्त्र के समान प्रतीत होता है। राज्य की यात्रिकता और चेतनविहीनता का रूप इसे मानव-कल्याण के निमित्त आवश्यक बाह्य अवस्थाओं का प्रस्तोतामात्र स्थापित करता है। इस प्रकार के विचार में विरोधाभास मालम पडता है। यदि व्यापक रूप में राज्य हमारे अन्तस्तज की कल्याणकामिनी प्रवत्ति से एकात्मभूत है तब शक्तियारण कदापि उसका मूल तत्त्व नहीं हो सकता है। प्रजातंत्रीय राज्य-व्यवस्था में शनित और दण्ड की बड़ी आवश्यकता है; नयोंकि प्रजातंत्रीय समाज कोई अहिसक समाज तो है नहीं; किन्तु एक ओर तो ऐसी कल्पना करना कि राज्य में व्यक्ति और सम्बिट का भावनात्मक और संकल्पात्मक सम्मेलन होता है और फिर ऐसा मानना कि दण्डिविधान राज्य का मूल तत्त्व है, परस्पर विरोधी कल्पनाएँ हैं। दण्ड का विधान द्वेत और पार्थक्य पर आश्रित है। जहाँ भावनात्मक अद्वेत है, वहाँ दण्ड का क्या प्रयोजन है ?

दार्शनिक राजनीतिशास्त्र आध्यात्मिक चैतन्यसम्पन्न मानत को ही श्रेय का अन्तिम वाहक और संस्थान मानता है। अतएव पूर्वीय और पाश्चात्य विचारधारा के आधार पर जिस राजनीतिशास्त्र के प्रणयन का यहाँ प्रस्ताव किया जा रहा है, वह राज्य को मानव-कल्याण का एक साधन—विराट् साधन—मानता है; किन्तु स्वतः उसको व्यक्तितव-सम्पन्न, चेतनायुक्त तथा सामान्यहित का वैयक्तिक परम अभीष्सा से तादात्म्य कराने वाला नहीं मानता है। केवल शब्द-विश्तेषण या बुद्धिप्रजाल को यह दार्शनिक पदित नहीं मानता है। अनेक शास्त्रों के द्वारा ज्ञात सिद्धान्तों के समन्वय का उपकम ही दार्शनिक प्रयास है। अत्रव इतिहास, समाज-शास्त्र और व्यावहारिक अनुभव पर जो ज्ञान आधारित है, उसको ध्यान में रखते हुए आज के युग में एक ऐसे दार्शनिक राजनीतिशास्त्र की अपेक्षा है जो मानव-एकता और उन्नति का निर्मल संदेश दे, न कि प्रजातंत्रीय प्रणाली और वैयक्तिक अधिकार का विनाश करनेवाला उग्र राज्यवाद प्रचारित करे। सामाजिक और आर्थिक प्रेरणाओं और

विकास-कियाओं को ध्यान में रखकर ही राज्य की पूरी व्याख्या हो सकती है। राज्य. मानव की नियंत्रणकारिणी व्यवस्था का केन्द्रागार है; किन्त यह समस्त सामा-जिक संस्थाओं को जीवन और चेतना देनेवाला सामाजिक या राजकीय वृत्त नहीं है। मानव-विकास के लिए कर्मयोग आवश्यक है; किन्तु बैडले का ऐसा मन्तव्य कि स्यान चुनने की आंशिक स्वतंत्रता तो मानव को है; किन्तु कर्त्तंव्यनिर्णय की नहीं, अन्ततः समाज के अधिनायकवाद का समर्थक हो जायगा । चैतन्ययुक्त नीतिशील मानव को इसकी स्वतंत्रता है कि किस प्रकार वह सामान्य कल्याण का परमोत्कृष्ट मार्ग निष्पन्न कर सकता है, अपनी पूर्ण विचारणा से इस संबंध में वह स्वयं निर्णय करे। जब हम कहते हैं कि कर्तव्यों का निर्णय समाज करेगा तब उस समय भो स्वयं समाज तो कुछ करता नहीं, उसके नाम पर कुछ व्यक्तिविशेष ही कार्य करते हैं। एक समय था जब मजदूरों से, इकरार के अतिरिक्त भी कार्य लेना, पूँजीवादी समाज कर्त्तव्यपालन ही समझता था। किसी भी समाज की प्रचलित अवस्या अनेक अवर्क संगत कर्त्तव्यों का दलितवर्ग से पालन कराती है। मनुष्य की नैतिकता और चेतना का यह तकाजा है कि वह अपनी बृद्धि से अपने कर्तव्य का निर्णय करे और उन्हें आमक और अतर्कसंगत समझने पर उनका विरोध करे। शान्यगण-राज्य में शासन करना बुद्ध का कर्तव्य था या मानवनोक्षमार्ग का अनुसंधान? राम का कर्त्तव्य प्रजाशासन था या जंगलगमन ? कर्तव्य क्या है, इसका निर्णय बराबर करना पड़ता है। कर्तव्यनिर्णय के अवसर वैयक्तिक जीवन में बराबर आते हैं। अपने प्रित और समाज के प्रति हमारा क्या कर्त्तव्य है, इसका बराबर ध्यान रखना है किन्तु समाज और राज्य के नाम पर किसी समुहविशेष को हमारे कर्तव्य-निर्णय का अधिकार सींपना स्वतंत्रता पर आघात करना है। कर्त्तव्य की कर्तव्यता इसी में है कि निष्काम कर्मयोग के मंगलमय संकल्प से हम प्रभावित रहें, और इसी एकान्त भावना से सर्वदा अनुप्रेरित हों। इस प्रकार की अनुप्रेरणा प्रदान करने में राज्य एक संस्था है, संस्थासर्वस्व कदापि नहीं।

इतिहास की उत्पादनात्मक-आधिक व्याख्या स्वीकार कर मार्क्स और एंगल्स ने राज्य का विवेचन किया। उनके अनुसार उत्पादनप्रक्रिया के अनुसार सामाजिक सम्बन्धों का निर्माण होता है। सामाजिक सम्बन्ध ही समाज का असली रूप है और इसका आधिक आधार है । राज्य,

Marx, Critique of Political Economy: "In the social production which men carry on they enter into definite relations which are indispensable and independent of their will; these relations of production correspond

सामाजिक सम्बन्धों या उत्पादन-प्रक्रिया के अधीशों का एक साधन है । पुरातन साम्य-वाद के बाद सभ्यता, वैयक्तिक सम्पत्ति, मुनाफे के लिए विनिमय और शोषण-क्रिया का उदय हुआ। शोषकवर्ग अपनी शोणषिक्रिया को विधिसम्मत रूप देने के लिए राज्य को अपना साधन बनाता है। समाज की प्रक्रियाओं से उत्पन्न होकर भी राज्य एक अलग संस्था बन जाता है। राज्य एक क्षेत्राश्चित संस्था है, न कि रक्ताश्चित । सर्वव्यापक कर के द्वारा यह अपनी आर्थिक आवश्यकताद्यों की पूर्ति करता है और विशेषतः आधुनिक काल में नौकरशाही और सैन्यशक्ति राज्य का आधार है। राज्य मुख्यतः शोषक-वर्ग का एक साधन है। कभी-कभी जैसे प्रथम और तृतिया नेपोलियन तथा विस्मार्क के समय में, राज्य वर्गों का संतुलन बनाये रखता है और किसी एक वर्गविशेष का ही हित-पोषण नहीं करता है । जबतक समाज में वर्गसंघर्ष और शोषण रहेगा, राज्य की आवश्यकता होगी। मार्क्स तथा एंगल्स का ऐसा विचार है कि साम्यवादी शोषणहीन और वर्गहीन समाज में राज्य स्वतः विदीर्ण हो जायगा। उनी समय पूर्णता, समानता और सच्ची स्वतंत्रता का दर्शन होगा ।

to a definite stage of development of their material powers of productions. The sum total of these relations of production constitutes the economic structure of society—the real foundation on which rise legal and political superstructures and to which correspond definite forms of social consciousness. The mode of production in material life determines (bedingt) the general character of the social political and spiritual processes of life".

- ?. The communist manifesto:—"The bourgeosie, has at last, since the establishment of modern industry and of the world market, conquered for itself, in the modern representative state, exclusive political sway. The exclusive of the modern state is but a committee for managing the common affairs of the whole bourgeoisie".
- २. Origin of the Family.
- 3. Origin of the Family; Socialism, Utopian and Scientific,

मानस के विचार में अवस्य ही सचाई है; किन्तु अंशतः ही । निस्सन्देह. आर्थिक दिष्ट से शक्तिशाली वर्गों ने अपना राजकीय प्रभुत्व सर्वदा स्थापित किया है। यनान में दासाधिपतियों के और मध्ययुग में सामन्तशाहों के राजनीतिक प्रभाव का वर्णन आता है । अट्ठारहीं शताब्दी में, इंगलैण्ड में अल्पसंख्यक धनियों का प्रभत्व था । अमेरिका में भी अफिका-निवासियों को दास बनाकर रखनेवाले लोगों का विशाल राजनीतिक प्रभाव था। प्रजातंत्रीय मतदान-प्रणाली में भी देखा गया है कि आधिकसत्तासम्पन्न वर्ग गरीबों का मत खरीद लेता है। अमेरिका के इतिहास में एसा देखा गया है कि कभी-कभी बड़े-बड़े पूँजीपतियों और बैंकशाहों के स्वार्थ की रक्षा के लिए अमरीका की सेना, अन्य देशों में भेजी गई । चीन में यरोपीय निहित आर्थिक वर्गों का संवर्ष कई वर्षों तक चला र। अफ़िका में यरोशिय आर्थिक वर्गों के स्वार्थ की रक्षा के लिए सेना भेजी गई<sup>3</sup>। अनेक अवसरों पर पूँजीपितयों के स्वार्थ को सुरक्षित करने के लिए राज्य ने सैन्यशिक्त का उपयोग किया है। इटली के राजनीतिशास्त्रवेत्ता मोस्का, परेटो, मिशेल्स आदि ने इतिहास के आशार पर यह सिद्ध करना चाहा है कि किसी-ने-किसी प्रकार, बौद्धिक शक्ति या सैन्य-शक्तिया राजकीय शक्ति का सहारा लेकर एक अल्पसंख्यक अधिकृत कर लेता है ४। धन एक प्रचंड शक्ति है और मानव-समाज पर इसका गहरा प्रभाव है। हैरिंगटन ने कहा था कि जिस प्रकार सम्पत्ति का वितरण होता है, उसी का अनुसरण राजसत्ता भी करती है । मैडिसन, गूयजो, थियरी आदि ने भी रानीतिक संघर्षों और आन्दोलनों के पीछे आर्थिक निहित स्वार्थों का संघर्ष ही कारणभूत माना है । अतएव मार्क्स और एंगल्स ने यदि राज्य को आधिक सत्ता-धारियों का प्रतिनिधि माना है तो अवश्य ही एक प्रचलित सामाजिक सचाई की ओर उन्होंने ध्यान दिलाया है। यद्यपि बौद्ध साहित्य से लेकर आधुनिक काल तक भारतीय राज्य-प्रणाली में श्रेष्ठियों के प्रभाव और प्रभुत्व का वर्णन आता है; तथापि राजकीय

<sup>?.</sup> Charles A. Beard, The Idea of National Interest.

<sup>?.</sup> Vinacke, A History of the Far East in Modern Times.

<sup>3.</sup> Bukharin, Imperialism and World Economy, Moone, Imperialism and World Politics.

Y. G. Mosca, The Ruling class; V. Pareto, Mind and Society; R. Michels, Political Parties.

<sup>4.</sup> Harrington, Oceana.

<sup>8.</sup> Madison, Guizot, Augustin Thiorry.

शक्ति को आर्थिक सत्ता का एक विवर्तमात्र मानना एक अतिरंजित कल्पना है।

राजकीय शक्ति नानामुखी है। दार्शनिक राजनीति-शास्त्र की यह मान्यता है
कि राजकीय शक्ति के अनेक स्रोत हैं। केवल आर्थिक सत्ता से या केवल
सैन्यदण्ड से राजकीय शक्ति की सम्यक् व्याख्या नहीं हो सकती।
तिब्बत में, मिस्र देश में, बाबुल में और अरब में अनेक वर्षों तक देवतंत्र प्रचलित था।
देवतंत्र में, राजकीय शक्ति का धारण करनेवाला देवी विभूति से सम्पन्न माना
जाता है। अनेक अवसरों पर इस प्रकार के विभूति-सम्पन्न नेताओं का पराक्रम इतिहास
में देखने में आता है। हजरत मुहम्मद, जान आफ आर्क और जान काल्विन की
शक्ति इसी देवी विभूतिसम्पन्नता का ही परिणाम है। यहाँ इस बात की विवेचना नहीं
करनी है कि देवी विभूति का विचार तर्क की दृष्टि से ठीक है या नहीं। समाजशास्त्रीय दृष्टि
से इतना ही पर्याप्त है कि जिन लोगों के ऊपर शक्ति का प्रयोग हो रहा है, वे उस
प्रयोक्ता नेता या नायक को देवी विभूतिसम्पन्न माने । महात्मा

१. विभतिवाद (Charisma) की व्याख्या करते हुए जर्मन समाजशास्त्री मार्क्स वेबर ने लिखा है-"Charisma knows only inner determination and inner restraint. The holder of charisma seizes the task that is adequate for him and demands obedience and following by virtue of his mission. His success determines whether he finds them. His charismatic claim breaks down if his mission is not recognized by those to whom he feds he has been sent. If they recognize him, he is their master-so long as he knows how to maintain recognition through proving himself. But he does not derive his right from their will, in the manner of an election. Rather the reverse holds: it is the duty of those to whom he addresses his mission to recognize him as their charismatically qualified leaders: .... Chairman can be, and of course regularly is, qualitatively particularized. This is an internal rather than an external affair, and results in the qualitative barrier of the charisma holder's mission and power. In meaning and in content the

गाँधी, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय की राजनीतिक शक्ति उनके निर्मल चिरत्र, देशसेवा और प्रचण्ड देशभिक्त का परिणाम था, न कि आर्थिक शिवत का प्रतिफलमात्र । जर्मन समाजशास्त्री टौनियस की यह मान्यता रही है कि कोई भी विचार प्रकृष्ट रूप से जगत् में प्रचारित हो, इसके लिए आवश्यक है कि शिक्तशाली वर्ग उसका समर्थक बने, अन्यथा महत्त्वपूर्ण विचार भी पोषण के अभाव में विलीन हो जाते हैं। तथापि ईसाई धर्म, बौद्धधर्म आदि के प्रचार का इतिहास बताता है कि मानव के निर्मल चिरत्र के आगे संसार की शिक्तयाँ झुक जाती हैं। शिक्त अनेकस्रोतिस्विनी है, कभी सेना, कभी चिरत्र, कभी संगठनकारिता आदि के कारण राजनीतिक शिक्त की प्राप्ति होती हैं। सीधे यह कहना कि जिन लोगों के हाथ में आर्थिक उत्पादन-प्रक्रिया का स्वामित्व है, उन्हीं का राज्य है, एक औतर्राजत साधारणीकरण है। इतिहास में आर्थिक शिक्तयों का महत्त्व स्वीकार करते हुए भी उनको एकमात्र शिक्तस्रोत मानना या सर्वश्रेष्ठ या सर्वनियामक मानना भ्रामक है।

राज्य, उत्पादनप्रिक्तया के आधार पर स्थापित उत्पादन-सम्बन्धों के अनुसार नियमित होता है। इसप्रकार का विचार भी अतिब्याप्ति दोष से दूषित है। इतिहास में ऐसा देखा गया है कि उत्पादनप्रिक्तया की—जापान, ब्रिटेन और अमेरिका में—समानता रहते हुए भी उत्पादन-सम्बन्ध अर्थात् सामाजिक संगठन भिन्न-भिन्न हैं। सामन्तशाही प्रथा ौर यांत्रिक उद्योगवाद की उत्पादन-प्रिक्तया में महान् अन्तर हैं। किन्तु वाष्प, विद्युत् आदि शिवतयों पर आधारित उत्पादन-प्रिक्तया समान रूप से प्रायः समस्त आधुनिक देशों में व्यवहार में लाई जाती हैं, चाहे वह अमेरिका हो या फांस या रूस। अत्युव उत्पादन-प्रिक्रया निश्चित रूप से सम्बन्ध का नियमन करती है, ऐसा मानना असंगत है। पुनश्च ऐसा भी देखा जाता है कि एक ही राज्य में एक ही समय में, अनेक उत्पादन-प्रक्रियाएँ हों, जैसे—कुटीर-प्रणाली, मिल-प्रणाली आदि।

mission may be addressed to a group of men who are detinited locally, ethmically, socially, politically, occupationally, or in some other way. If the mission is addressed to a limited group of men, as is the rule, it finds its limits within their circle." (Essays in Sociology, पूछ (२४६-२४७)।

V. P. Verma "Class structure and Democratic Dynamics" Indian Journal of Political Science, September, 1953.

यूनान में प्रायः सातवीं शताब्दी ई० पूर्व से लेकर चौथी शताब्दी ई० पूर्व तक उत्पा-दन-प्रिक्रिया दासों के श्रम और मजदूरों तथा छुषकों के श्रम पर आधारित थी; किन्तु इस बीच उत्पादन-प्रिक्रिया की समानता के बावजूद अनेक राजकीय शक्ति के परिवर्तन यूनान में हुए। अभिजाततंत्र, प्रजातंत्र, अर्थतंत्र और दंडतंत्र आदि अनेकों शासन-प्रणालियों का जन्म हुआ। अतएव उत्पादन-प्रिक्रिया, उत्पादन-संबंध और राज्य इन तीनों में किसी प्रकार का कार्यकारणपरक नियम बताना ऐतिहासिक दृष्टि से भ्रान्त हैं।

मार्क्स और ऐंगल्स के विचार में कुछ अन्य असंगतियाँ भी है। कभी वे कहते हैं कि निरंकुश राज्यतंत्र सामन्तशाही प्रथा का अनुसरण करता है, तथा कभी वे कहते हैं कि निरंकुश राज्यतंत्र पूँजीवादी व्यवस्था का राजकीय रूप है तथा कभी वे कहते हैं कि प्रजातंत्र पूँजीवादी व्यवस्था का राजनीतिक समानान्तर है । अपरंच, मार्क्स और ऐंगल्स ने कहा है कि जब संसार में आधिक शोषण का जन्म होता है, तभी राज्य का भी उदय होता है, किन्तु दूसरी ओर ऐंगल्स ने यह कहा कि प्राथमिक साम्यवाद में भी कुछ सामान्य आवश्यकता ों की पूर्ति के लिए राज्य का उदय हो गया था ।

राज्य मानव की एक तीव्र सामाजिक आवश्यकता है। मानव की यादृच्छिक वृत्तियों का सामाजिक उन्मूलन में परिवर्तन न हो जाय, इसके लिए राज्य अपेक्षित है। मार्क्सवाद की ऐसी मान्यता है कि साम्यवादी दुनिया में केवल वस्तुओं का नियंत्रण होगा, मानव का प्रशासन नहीं। इस प्रकार की विचारधारा मार्क्सवाद के धार्मिक स्रोत और अनुप्रेरणा को व्यक्त करती है। संत अगस्तीन तथा उदारवादी आक्तन, बुर्खाइट आदि राजनीतिक शक्ति को मानव के पतन का फल मानते हैं। धार्मिक सम्प्रदायों ने ऐसी कल्पना स्थापित की है कि मानव का कालान्तर में स्वभाव-परिवर्तन हो जायगा और इसीलिए राज्य अनावश्यक होकर विलीन हो जायगा। राज्य का स्वतः विदीण होना, मार्क्सवाद का यह विचार, मानवस्वभाव के रूपान्तर की कल्पना पर आश्रित है। किन्तु इतिहास पर दृष्टिट डालने से, इस प्रकार का स्थान्तर एक आदर्शमात्र प्रतीत होता है। निकटवर्ती कुछ सदियों में इस प्रकार का संभाव्य रूपांतर विश्वासप्रदायक नहीं मालूम पड़ता है। पुनश्च वस्तु-नियंत्रण और जन-प्रशासन में अन्तर करना बड़ा कठिन है। वस्तुएँ, जनसमाज से अलग नहीं

<sup>?.</sup> The Communist Menifesto, origin of the family, Revolution and Counter Revolution.

२. Engels, Anti Duhring (पृष्ठ १६४, १६६, २०२)

रहतीं। उनके नियंत्रण की प्रिक्तिया नें निःसंदेह ही जनसमाज के ऊपर नियंत्रण का प्रश्न उनस्थित हो जायगा। वस्तुओं के वितरण आदि के प्रश्न को लेकर संवर्ष के अवसर उनस्थित होंगे ही। राज्य का जो दण्डधर का रूप है, उसमें प्रजातंत्र और समाजवाद के विकास के साथ-साथ परिवर्तन ग्रवश्य होगा। किन्तु मानव-समाज की ऐपी रूपरेखा जिसमें नियंत्रण का निरसन हो जायगा, काल्पनिक प्रतीत होती है।

वेदान्त दर्शन के अनुसार मानव में तीन प्रकार की एषणाएँ मख्य हैं ——
(क) सम्पत्ति की एषणा, (ख) पारिवारिक सुख की एषणा, (ग) लोक अर्थात् सांसारिक यश, ऐश्वर्य, शिवत की एषणा । अधिनिक सामाजिक मनोवैज्ञानिकों ने उदाहरणाथ टामस, परेटो, स्माल आदि ने मानव में चार, छः आदि मूल प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है । मानव एक संश्लिब्ट प्राणी है। उसमें सात्विक, राजिसक और तामसिक तीनों प्रकार की वृत्तियाँ हैं। केवलमात्र धन को उपाणित करने की वृत्ति तामसिक वृत्ति है। समस्त राज्य को ही नहीं, अपितु समस्त इतिहास को इस मूल वृत्ति से व्याखोय बनाना समाजशास्त्रीय दृष्टि से आमक, अतंगत और निराधार है। राजकीय शिवत को अवर और आधिक शिवत को प्रमुख मानना, इसके लिए कोई निश्चित आधार

- (क) नवीन अनुभव की इच्छा।
- (ख) प्रतिवेदना की इच्छा। (Desive for Response)।
- (ग) सम्मान की इच्छा।
- (घ) सुरक्षा की इच्छा।

आल्क्यिन स्माल के अनुसार मनुष्य की रोचकता (Interest) के छ: वर्ग हैं--

- (क) स्वास्थ्य-अनुराग: --इसके भी तीन पुनविभाग हैं --
  - (१) अन्न-अनुराग
  - (२) काम-अनुराग
  - (३) कर्म-अन्राग
- (ख) वित्त-अनुराग
- (ग) सामाजिकता-अनुराग
- (घ) सौन्दर्य-अनुराग
- (च) ज्ञान-विज्ञान-अनुराग
- (छ) धर्म और नीति-अनुराग (Rightness Interest)।

१. बृहदारण्यक उपनिषद् ४।४।२२

२. विलियम आयजक टामस के अनुसार मूल इच्छाएँ चार हैं--

नहीं है। अतएव क्रत्स्नज्ञानान्वेषी दार्शनिक राजनीतिशास्त्र शक्ति की नानामुखता को स्वीकार कर ऐसा मानता है कि कभी धार्मिक, कभी आधिक और कभी राजनीतिक शिक्त की प्रमुखता रहती है। मैं कियाबेली ने कहा है कि कभी सिंह की वृत्ति तथा कभी लोमड़ी की वृत्ति सफलता प्राप्त करती है । कौटिल्य ने बताया है कि दण्ड का आधार विनय है । अतएव क्रत्स्नान्वेषी शास्त्र किसी एक मूल प्रवृत्ति के आधार पर राजनीति की व्याख्या नहीं करता है।

दार्शनिक आधार पर निर्मित राजनीतिशास्त्र सम्यक् शास्त्रीय मीमांसा के लिए राज्य के लक्ष्य, साध्य या प्रयोजन को. राज्य के वास्तविक क्रियात्मक स्वरूप से अलग मानता है। हेगेल, ग्रीन, बोसांक्वेट ने पहले प्रश्न की मीमांसा की है और मार्क्स, लेनिन परेटो आदि ने दूसरे प्रश्न की । दोनों सम्प्रदायों की कमियाँ बताई जा चुकी हैं। अब आवश्यकता है कि इन दोनों पक्षों द्वारा स्थापित कुछ सत्य संदेशों का, मानव के नैतिक और आध्यात्मिक रूप को स्वीकार कर चलनेवाले राज्यशास्त्र में, समाहार कर लिया जाय । कुत्स्नज्ञानान्वेजी दार्शनिक शास्त्र की यह मान्यता है कि कोई भी सिद्धान्त नितान्त भ्रान्त नहीं होता है। सत्य का अंश उसमें अनिवार्यतः विद्यमान रहता है, भ्रान्ति अतिरंजितता के कारण आती है। हेगेल और मार्क्स दोनों अतिरंजितता के दोष के भागी हैं। निस्सन्देह राज्य का लक्ष्य सम्यक् रूप से मानवजीवन को सुखी, स्वस्थ तथा आनन्दान्वेष्टा बनाना है। वर्गविशेष का यंत्र न बनकर व्यापक सामूहिक हित का अनुसंघान ही इसका प्रयोजन हो सकता है। स्वतः यह मनुष्य को नैतिक या धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं दना सकता है; क्योंकि नैतिक या धार्मिक जीवन के आधार है--भावना का परिमार्जन और प्रेरणा की यादिच्छकता । किन्तू समाज के लोग नैतिक, धार्मिक या आध्यात्मिक जीवन बितावें, इसके लिए आवश्यक है कि समस्त अपेक्षित बाह्य उपादान राज्य प्रस्तुत करे। आन्तरिक विकास अपनी सदिच्छा और उन लोगों के सहवास से प्राप्त होता है, जो स्वयं अपना विकास कर चके हैं या उस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। किन्तु अपढ़, भूखे और निराधार मानव से धार्मिक और हित की उपासना करनेवाले जेंदन के बादन की आशा करना, असंभव कल्पना है। दुनिया के इतिहास में कभी-कभी ऐसा देखा गया है कि शास्त्रीय दृष्टि से अपठित होने पर भी मानव महत्ता को प्राप्त कर सवता है, जैसे महम्मद, रामकृष्ण परमहंस आदि। किन्तु जनसाधारण को नैतिक जीवन विताने के लिए अपेक्षित बाह्य उपादान अवश्य राज्य द्वारा प्राप्त होना चाहिए । अतएव सर्वसामान्यहित का समस्त साघनों से अनुसंघान ही राज्य का प्रयोजन हो सकता है।

१. Machiavelli, Prince.

२. विनयमूलो दण्डः प्राणभृतां योगक्षेमावहः।

इस हित के लिए शांति, सुरक्षा, प्रजातन्त्र, शोषणहीन समाज आदि की प्राप्ति आवश्यक है।

किन्तु सामान्य तर्कसंगत हित की सम्प्राप्ति का उद्देश्य रखते हए भी, ऐतिहासिक दिष्ट से देखने पर मालुम पड़ता है कि राज्य एक मूलतः शक्तिधारक यंत्र है। भेरीघोष को धर्मधोष में बदलनेवाले राज्यकाल दुनिया में कम होते हैं। जनता के कल्याण के लिए राज्यकोष को भी खाली कर देनेवाले, 'हर्ष'-जैसे शासक भी विरले प्राप्त होते हैं। राज्य को, अन्तिम प में, व्यवस्था, निर्देश, सामंजस्य, सुरक्षा आदि साध्यों की प्राप्ति के लिए, दण्ड का एकाधिकार देना ही होगा । सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ ऐसे दण्डप्रयोग के अवसर कम अवश्य हो जाते हैं। किन्तु जबतक मानवस्वभाव में मौलिक रूपान्तर नहीं हो जाता, जिसकी आशा बहुत ही कम है, राज्य की आवश्यकता होगी ही । वर्त्तमान जगत् पर ध्यान देने से मालूम पड़ रहा है कि राज्य के पास इस विधिसम्मत दण्ड का पूर्ण आधिपत्य है । अपने दण्ड-विधान को काननी रूप अवश्य राज्य प्रदान करता है; किन्तु वस्तुतः सर्वसामान्य हित की दिष्ट से उसके औचित्य का निर्णय मानव की परिष्कृत बुद्धि ही कर सकती है। अतएव दार्शनिक राजनीतिशास्त्र अन्य भौतिकवादी या विज्ञानवादी राजनीतिशास्त्रों से इस अंश में विलक्षण है कि मानव के उदात बौद्धिक और नैतिक चैतन्य की अपेक्षा सदसद् का विवेचन करनेवाला दूसरा अधिक सत्य साधन यह नहीं मानता। यह स्वार्थ का प्रचारक नहीं, किन्तु परमार्थ का अन्बेष्टा है। साथ ही कर्मसंकट उपस्थित होने पर मानव की नैतिक बुद्धि को ही यह परमार्थदिशिनी बताता है दे।

कि कर्म किमकर्मेति कवयोऽत्यत्र मोहिताः।
तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽज्ञुभात्।।
कर्मणोह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः।
अकर्मण्यच्य बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः।।
कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः।
स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्।।
यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पविज्ञताः।
ज्ञानाग्निद्यक्षकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः।।
त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृष्तो निराध्ययः।
कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः।।

१ Max Weber, 'Politics as a Vocation, Fssays in Sociology पृष्ट ७६-१२८।

२. तुलनीय--

मानव की नैतिक और आध्यात्मिक चेतना पर बल देने की आवश्यकता इसिलए पड़ती है कि राज्य एक संस्था है, यह एक व्यक्तित्वसम्पन्न इकाई नहीं है। मानव हृदय को संवेदनशीलता, भावश्रवणता और नमनीयता राज्य में नहीं प्राप्त हो सकती है। इसीलिए आवश्यक है कि राज्य के स्वरूप और तज्जनित इसकी किमयों का हमें ज्ञान रहे। राज्य का सम्यक् प्रयोग हो सके, इसके लिए चैतन्ययुक्त समष्टि की आवश्कता है। राज्य को यांत्रिकता और इसकी दण्डप्रियता को दूर करने के लिए चैतन्यसम्पन्न समष्टि नितांत वांछतीय है। जिस समष्टि को अपने अधिकार और कर्तव्य की मर्यादा का वास्तविक ज्ञान है, उसी को हम चेतन्यसम्पन कह सकते हैं। इसी प्रकार की समष्टि राज्य को भी उद्बुद्ध बना सकती है और इससे अपेक्षित कार्य ले सकती है। राज्य सावन है, साध्य कदापि नहीं; इस प्रकार का सतत परिज्ञान ही समष्टि और राज्य के तत्सम्बन्धों को बनाये रख सकता है।

अाज समाजवाद, साम्यवाद, सामाजिक न्यायवाद, जन-कल्याणवाद, अधिनायकवाद, इन विभिन्न विचारधाराओं के प्रभाव के कारण राज्य के कार्यों का अपरिकल्पित विस्तार हुआ है। राज्य की पेचीदगी बढ़ रही है और उन्नीसवीं शताब्दी के उस उदारवाद को, जिसने उद्योगनियंत्रण, राजकीय शिक्षा-व्यवस्था, सामाजिक कल्याणकारी कानून आदि को राज्य की परिधि के बाहर समझाथा, हम प्रतिक्रियावादी समझते हैं। जर्मनी में प्रचारित विधिराज्य (रेस्ट्यस्टाट) की कल्पना भी, जिसके अनुसार सबसे बड़ा राजकीय आदर्श यह है कि विधियाँ सामान्यग्राहिणी हों तथा स्वतंत्र न्यायालयों द्वारा उनका प्रयोग हो, आज अधूरी हैं । ईप्सित या अनीप्सित, किसी भाँति भी, राज्य अपने कर्त्तंत्र्यों को बढ़ा रहा है। ऐसी दशा में आवश्यक है कि राज्य किन-किन मामलों में हस्तक्षेप करेगा, इसके लिए अनुभवसंश्रित नियम बना लिये जायँ। किन्तु थे नियम सार्वेकालिक नहीं हो सकते। आवस्यकतानुसार इनमें परिवर्तन करना ही होगा। अतः यह नितांत वांछनीय है कि चेतन और विलक्षणव्यवित्यवसम्पन्न मानव उचित साधन के रूप में राज्य का प्रयोग कर सके। राज्य को साधन कहने का

निराशीर्यतिचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः । शारीरं केवलं कर्म कुर्वश्नाप्नोति किल्विषम् ।। यदृच्छालाभसंतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः । समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निब यते ।। (गीता ४, १६–२२)

१. V. P. Verma, "From Liberalism to Totalitarianism", The Calcutta Review, जनवरी, १६५३

<sup>7.</sup> Otto Gierke, Das deutsche Genossenschaft.

यह मतलब नहीं है कि आज की दुनिया में राज्य के सतत परिवर्धनशील कर्तव्य-राशि की ओर से हम उदासीन हैं। जब हम राज्य को साधन मानते हैं तब हमारा तात्पर्य हैं कि चेतन समिष्टि या चेतन नैतिक मानव ही साध्य है, न कि राज्य । राज्य के कर्तव्यों में अभूतपूर्व अप्रत्याशित परिवर्धन उसके स्वरूप का परिवर्तन नहीं करता है। कर्तव्य में परिवर्धन के कारण यह और भी आवश्यक हो जाता है कि राज्य की साधनभूतता स्वीकृत की जाय, नहीं तो राज्य के नाम पर, कोई दलीय सरकार समाज के परम चैतन्य का प्रतिनिधि बन कर शक्ति का अवांछित निरंकुश प्रयोग करने लगेगी। समाज में वर्तमान संवर्षों और असमानताओं को हटाने के लिए तथा सामान्यहित का पोषण करने के लिए आवश्यक है कि वैयक्तिक दृष्टि से मानव अपने नैतिक, चेतन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करे। जिस समिष्ट में इस प्रकार के उदात्तधर्मा मानव अधिक संख्या में रहेंगे, वही समिष्ट राज्य को सच्चे अर्थ में कर्तव्यशील बना सकती है।

राज्य को हम उपादेयप्राप्ति या श्रेयानुसंधान का बाह्य साधन मानते हैं। जब मानव ही साध्य है तब राज्य के अन्यायपूर्ण विधियों और आदेशों के विरुद्ध संघर्ष करना मनुष्य का परम पुरुषार्थ है। राज्य को पूर्ण प्रत्यय या परम विज्ञान का जागतिक केन्द्रीकरण या सामान्य और विशिष्ट संकल्पों का घनीभाव माननेवाले भले ही राज्य के प्रतिरोध को असंगत समझों; किन्तु मानव के नैतिक चेतन स्वरूप पर बल देने बाला राजनीतिशास्त्र राज्य की उचित अनाजाकारिता और विरोध को तर्कसंगत मानता है। यह कदापि नहीं भूलना चाहिए कि शास्त्रीय दृष्टि से राज्य और सरकार में भेद रहते हुए भी, व्यवहार में सरकार ही राज्य को अभिष्यक्त करती

१६ : "And where the body of the people, or any single man, is deprived of their right, or is under the exercise of a power without right and have no appeal on earth than they have a liberty to appeal to heaven whenever they judge the cause of sufficient movement....yet they have, by a law antecedent and paramount to all positive laws of men, reserved that ultimate determination to Themselves which belongs to all mankind, where there lies no appeal on earth—Viz., to judge whether they have just cause to make their appeal to heaven. And this judgement they cannot part with it being out of a

है १। प्रजातंत्रीय शासन-प्रणाली में सरकार एक दल की सरकार है। वर्त्तमान निर्वाचन-पद्धति में यह संभव है कि, जनता का बहुमत प्राप्त किये विना भी, कोई दल अपनी सरकार बना ले। इस प्रकार के सरकार को मानव और समध्टि के भाग्य का विघाता मानना एक खतरनाक प्रस्ताव है। सामान्यहित ओर जन-फल्याण का आश्रय लेकर यदि कोई दलीय सरकार, समर्ष्टि के प्यारे आदर्श और परम्परा को कुचलने का प्रयास करती है तब उसका विरोध करना चेतन मानव का परम कर्तव्य है। सरकार का आधार है जनसम्मति और इसकी उपेक्षा और अवहेलना करने पर विश्व खलता उत्पन्न हो जायगी। अतर्ब सर्वदा अपने अधिकारों का चैतन्य मनुष्य के लिए अपेक्षित है। इसी मानव अधिकारवाद के नाम पर अमेरिका, फांस और रूप में जनकान्तियाँ हुई । इसी अधि-कारवाद के व्यापक पोषण के लिए तिलक और गाँधी ने अंग्रेजी सरकार का विरोध किया । प्रजातंत्रीय शासन्यणालो का मूल है-विरोध का संयमित प्रयोग। कुछ विचार हो का ऐसा मत है कि प्रजातंत्रीय प्रणाली में राज्याज्ञाविरोध के अवसर नहीं आवेंगे क्योंकि विरोधकारी मनुष्य, वैधानिक तराके से कानून को बदलने के लिए जन चैतन्य या जनगत उत्पन्न कर सकते हैं। विना जनचैतन्य उत्पन्न किये विरोध करना सामाजिक विश्वंखतता या अराजकतः उत्पन्न कर देगा। बहुत सो अवस्थाओं में इस नियम का पालन हो सकता है। किन्तू ऐसे अवसर भी आ सकते हैं जब राज्याज्ञा का विरोध व्यक्ति का परमोत्कृष्ट कर्तव्य हो सकता है। जब प्रजातंत्र का अनेक बार मंत्र जपने-वाते सं बुक्त राज्य अवेरिका में प्रजातंत्रीय शासनप्रणाली का अवलम्बन कर अस्वेतांगी के साथ अमानुशिक व्यवहार किया जाता है, तब एक चेतन मानव का वहाँ क्या कर्तव्य है ? वह देखता है कि जनमत बदला नहीं जा सकता । मानवता का कुचलना और मर्दित होना देखकर उसकी आत्मा कराह उठती है। वह ऐसी शासन-प्रणाली के

man's power so to submit himself to another as to give him a liberty to destroy him, God and nature never allowing a man so to abondon himself as to neglect his own preservation, and since be cannot take away his own life, neither can be give another power to take it. Nor let any one think this lays a perpelteal foundation for disorder, for this operates not fill the in covenience is so great that the majority feel it and are weary of it and find a necessity to have it amended."

8. Leon Duguit, Law in the Modern State; Harold Laski, A Grammar of Politics.

विरोध में उठ खड़ा होता है। राज्य का वह विरोध करता है, 'कर' नहीं देता है या कान न नहीं मानता है। ऐसी अवस्था में उसका कार्य नीतिसंगत ही नहीं अपित परम कर्तव्य है। क्या प्रजातंत्रीय शासनप्रणाली की दहाई दक्षिण अफ्रिका के शासक नहीं दे रहे हैं ? अतएव हमें केवल शब्दजाल—समाजवाद या प्रजातंत्र या मानवहित—से नहीं प्रभावित होना है। वस्तुस्थिति का वास्तविक निरीक्षण मानव-बुद्धि ही कर सकती है और यदि कोई विचारशील मानव या श्रेणी या संस्था पूर्णतः मानती है कि कोई राज्य या सरकार स्वार्थप्रस्त होकर सन्मार्ग से विचलित हो गई है तो अवश्य वह उसका विरोध करे। चेतन मानव के उद्बुद्ध अन्तः करण से बढ़कर सदसद्विवेचन का कोई अन्य साधन नहीं है और जब मानव की व्यवसायात्मिका बुद्धि किसी राजकीय विधि अध्यादेश आदि को अन्तः करणहन्ता मानती है तब उस अवस्था में राजकीय विरोध अवस्य कर्तव्य है। राज्य शब्द का नारा लगाने से कुछ नहीं होता । आज्ञाकारिता राज्य के लिए नहीं की जाती है, अपितु उन विराद लक्ष्यों की सिद्धि के लिए है जिनका राज्य साधन है। जब लक्ष्यपूर्ति खतरे में है तब विरोध अवश्यंकरणीय है। अपने अन्तरात्मा की प्रकार को कियान्वित कर ही मानव, इतिहास की वेगवती धारा में. अपनी देन उपस्थित कर सकता है। दुनिया के महान् नेता--बुद्ध, मुहम्मद, काम-ेवेल, गाँधी, सनयातसेन आदि-इसीलिए महान् हैं कि अपने विलक्षण व्यक्तित्व से उन्होंने समाज और मानवता की सेवा की है। अपने अन्तरात्मा की आवाज को दबाना अपने ्व्यक्तित्व को कूचलना होगा। अत्यव यह महान मंत्र सर्वदा स्मरणीय है:---

> न जातु कामान्नभयान्नमोहाद्धमं त्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः । धर्मो नित्यः सुखदुःखेत्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्यत्वनित्यः।।

किन्तु अवसरिवशेष पर राज्य की अनाज्ञाकारिता या उसका वि धि या उसके खिलाफ बगावत के समर्थन का यह अर्थ नहीं है कि हम अराजकतावाद का समर्थन कर रहे हैं। माक्स स्टरनर का अहंकाराश्चित अराजकतावाद, वाकूनिन और कोपाटिकन का सामूहिक अराजकतावाद, टाल्सटाय का धामिक अराजकतावाद तथा अरिवन्द का आध्यासिक अराजकतावाद, मानव-स्वभाव की सम्यक् मीमांसा नहीं कर सका है । कुछ अंशों में राज्य की केन्द्रोकरणशीलता, तथा यांत्रिकता के विरोध में ग्याय, स्वतंत्रता तथा सादगी का संदेश अवश्य अराजकतावाद ने दिया है। किन्तु अराजकतावाद में वर्तमान केप्रति घोर असन्तोष, शून्यवाद तथा भविष्य केप्रति अति-

Max Stirner, The Ego and his eqown; E. H. Carr, Michael Bakunin; Kropatkin, Memoirs of a Revolutionist, N. Berdyaev, The Russian idea; J. Hecker, Russian Sociology; Sri Aurobindo, The Human Cycle.

रंजित आशावाद इन तीनों का संमिश्रण है। टालस्टाय के अतिरिक्त अन्य अराजकता-वादी घणा और द्वेष का भी पुरा प्रचार करते हैं। एक अराजकतावादी, वेन्जिमन टकर ने तो यहाँ तक कह डाला कि यदि मानव के पास ताकत हो तो उसे सारे संसार को अपनी इच्छा का अनुगामी बनाने का अधिकार है । यह एक भयंकर प्रस्ताव है। मानव की वर्तमान प्रवितयों को देवते हुए केवल यही कहा जा सकता है कि अराजकतावाद एक घोर प्रतिकिया का प्रचारक है। किन्तू राज्य के कार्यविशेष का विरोध करना, अराजकता का प्रवार नहीं है। कार्यविशेष के विरोध से विधि की आजामारिता का नितान्त तिरोभाव नहीं हो जाता है। एक संगठित शनितशाली राज्य का वही वर्ग या विशेष व्यक्ति विरोध करेगा जो अपेक्षित दण्डसहन के लिए तैयार होगा। यदि दण्डसहन के भय के बावजूद वह विरोध करने को तैयार है तब इसका मतलब है कि उसकी आत्मा किसी विधि या आदेश से नितान्त क्षुब्ध है। इस क्षोम का परिशमन कर ही वह व्यक्ति सर्वमृतहित की सिद्धि कर सकता है। सर्वेहित की विचारधारा उस व्यक्ति को तो समध्टि से अलग मानती नहीं है। अपने आत्मा के आवेश की पूर्ति कर ही कोई मानन अपनी दृष्टि से समाज की सेवा कर सकता है। विरोध और अनाज्ञाकारिता का अवसरविशेष पर आत्मिक अभिव्यक्ति के लिए समर्थन न तो सामाजिक उन्मुलन का और न अराजकताबाद का संदेश है। इस प्रकार की युक्तियाँ निहित स्वायों के प्रतिनिधि ही दिया करते है। क्या श्रमिक नेताओं के कुछ राज्यविरोवी कार्यों से समाज विशृंखलित हो जाता है ? क्या बर्ट्णेड रसल के युद्ध में जाने की राज्य-आजा की न मानने से, अंग्रेज जाति को कानून न मानने की खत को बीमारी हो गई? दार्शनिक राजगीतिशास्त्र ऐसा मानता है कि यदि सामान्यहित, सर्वमानवकल्याग या कम-से-कम सर्वनागरिककल्याण के लक्ष्य से यदि दण्डधर राज्यच्यत होता है तो राज्य का विरोध अवश्यंकरणीय है। प्रजातांत्रिक राज्य में इस प्रकार के अवसर कम आवेंगे, किन्तु इस प्रकार के विरोध की संभवनीयता ही राज्य को सत्यथा-नगामी बना सकती है।

Renjamin Tucker, Instead of a book, by a man Too Busy to Write One: a Fragmentary Exposition of Philosophical Anarchsm.

## षष्ठ अध्याय

## संप्रभुता ग्रौर विधि

मानव-हित की सम्प्राप्ति ही सभ्यता और संस्कृति का परम उद्देश्य है। इस च्यापक हितभावना को साकार बनाने के लिए ही सामाजिक और राजकीय संस्थाओं का विकास हुआ है। मनुष्य के अन्दर समूहशीलता निसर्गजात है और अल्प मात्रा में ही क्यों न हो, हितसाधन का संदेश हमें बर्बर जातियों में भी प्राप्त होता है। किन्तू सभ्यता और संस्कृति के विकास से यह प्रवृत्ति साकार और मूर्तिमती होती है। सामान्य जीवन सुखमय और कल्याण-सम्पादक हो, इस विचार को कियान्वित करने के लिए जितनी संस्थाएँ निर्मित हुई हैं, उनमें राज्य सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। आंशिक मात्रा में चर्च और धर्म इससे तुलना कर सकते थे; किन्तु आधुनिक युग में योजनाबद्ध समाज के निर्माण के प्रयत्नों ने राज्य को सर्वोत्कृष्ट और सर्वप्रमुख संस्था के रूप में स्थापित किया है। किन्तु राज्य का यह महत्त्व और इसकी बढ़ती हुई गरिमा, किसी कार्यविशेष को सम्पन्न करने की दृष्टि से ही है। राज्य, समाज नहीं है। यूनानी विचारकों ने तथा हाब्स ने समाज और राज्य में अन्तर नहीं माना है। किन्तु आधुनिक समाजशास्त्र के विकास के साथ बहुत स्पष्ट रूप से समाज और राज्य की पृथक्ता को स्वीकृत किया गया है। लुडविंग स्टायन, स्पेन्सर, लेस्टर वार्ड, हाबहाउस आदि समाजशास्त्री समाज के यादृच्छिक और राज्य के दमनाश्रित सम्बन्धों में बहुत अन्तर मानते हैं। मनुष्य की समस्त अन्तः क्रियाओं और सम्बन्धों को हम समाज के अन्तर्गत मानते हैं। मानव के सामहिक सम्बन्धों का समन्वय ही समाज है। मनुष्य के प्राणात्मक जीवनमूलक और समूहशीलताधारित सम्बन्धों के द्वारा ही समाज की इयत्ता व्यक्त होती है। किन्तु जिन सम्बन्धों में दमन और नियंत्रण का परिदर्शन होता है, उन्हें हम राज्य के अन्तर्गत मानते हैं। मानव-विकास के साथ-साथ नियंत्रण की मात्रा कम हो जाती है और स्वतंत्रता, नैतिक चैतन्य और मानव-कल्याण के बाह्य उपकरणों की सिद्धि में राज्य का साहाय्य प्राप्त होता है, तथापि राज्य को अन्य संस्थाओं से पृथक् करनेवाला यंत्र दमन ही है। कह संकते हैं कि राज्य का मूलतत्त्व न होते हुए भी दमन उसका प्रधान साधन और लक्षण है। दमनयंत्र का वैधिक एकाधिकार ही राज्य के संस्थागत रूप को व्यक्त करता है। किन्तु सका तालपर्य यह नहीं

है कि दमन को ही मूल मानकर राज्य उससे अपना तादादम्य स्थापित करे। इसका यह अर्थ है कि संकटकाल में अथवा नागरिकों तथा संस्थाओं के बीच संघर्ष उपस्थित होने पर राज्य को ऐसा अधिकार चाहिए कि वह निश्चयात्मक रूप से उसका निपटारा कर सके और जरूरत पड़े तो अपने निपटारे को मान्य बनाने के लिए दण्ड का भी उपयोग कर सके। समाज की निर्माण-प्रक्रिया में ही यह तर्क समाया हुआ है। वैधिक दृष्टि से, इस कार की अन्तिम शक्ति के अभाव में समाज नहीं टिक सकता है।

किन्तु राज्यशक्ति सर्वदा सैन्यबल से ही कार्य नहीं करती है, यद्यपि सैन्यबल शक्ति को उत्पन्न करनेवाले आवश्यक कारकों में एक है। शक्ति, संगठन, व्यवस्था तथा चरित्रबल से उत्पन्न होती है। शक्ति नानामुखी है। अन्य ताकतों को अपने पक्ष में करना अर्थात विचार-विमर्श के सहारे अन्यों को अपने पक्ष में करना भी शक्ति-प्राप्ति का महान् साधन है और प्रजातंत्र के विकास के साथ इस प्रकार की शक्ति की अधिक आवश्यकता होती है। शवित की प्राप्ति में व्यवितत्व का भी बड़ा प्रभाव है। व्यक्तित्व कैसे प्राप्त होता है, यह कहना कठिन है। किन्तु व्यवितत्व का प्रधान लक्षण है उत्कर्षप्रदायक वैलक्षण्य की प्राप्ति । इस प्रकार के वैलक्षण्य का इतिहास पर प्रभाव सर्वत्र व्यक्त होता है। विनय तथा नैतिक परम्परा का पालन भी शक्ति प्रदान करता है। किन्तु व्यक्तित्व तथा विनय को भी कर्त त्वमलक प्रभाव समाज और इतिहास की व्यापक परम्पराओं, अनुस्मृतियों, आशाओं तथा आकांक्षाओं की विशाल पृष्टभूमि में ही प्राप्त होता है। इससे यह स्पष्ट हैं कि जब हम कहते हैं कि राज्य को दमन और हिंसा के प्रयोग का वैधिक एकाधिकार है, तब इसका अर्थ अनाचार या शिवत का मदान्य उपयोग नहीं है। यह राज्य को पशुत्व का पोषक बनाने का मन्त्र नहीं है। समाजशास्त्रीय निर्माण-किया का सिद्धांत बताता है कि व्यापक सामाजिक शिवतयों के पारस्परिक घात-प्रतिघात और संघर्ष के अन्तर्गत ही राजकीय दमन-क्रिया का भी उपयोग होता है। सामाजिक शक्तियों से व्यतिरिक्त, ऐवरेस्ट की चोटी के समान, राजकीय दमनशक्ति कदापि नहीं है। किसी विशाल अट्टालिका के मस्तक पर वर्तमान अन्तिम पत्थर के समान राजकीय शक्ति नहीं है; किन्तु व्यवस्था के प्रत्येक अंग में अनुगत है। व्यवस्थित समाज का यही लक्षण है कि दमन की कूरता और बाह्यता का मनुष्य को कम-से-कम अनुभव हो। प्रक्रिया इतनी सुव्यवस्थित हो कि दमन के अवसर कम से कम हों। किन्त ताकिकता का यह तकाजा है कि सामाजिक संगठन को सर्वदा दर्तमान बनाये रहने के लिए, राज्य के पास संप्रभुता हो। संप्रभुता, वैधिक श्वित के केन्द्रीकरण का न महै।

संप्रभुता के तर्कशास्त्र में यह निहित है कि वह निरंपेक्ष हो। यदि संप्रभुता-

सम्पन्न-शक्ति, किसी अन्य शक्ति की अपेक्षा रखती है तब यह दूसरी शक्ति संप्रभुतासम्पन्न हो जायगी । अतएव निरपेक्षता आवश्यक है; किन्तु निरपेक्षता से जिस प्रचण्ड भयंकर एकाधिकारवाद की ध्वनि निकलती है वह हमें अभिप्रेत नहीं है। निरपेक्षता से हमारा तात्पर्य इतना ही है कि जब राज्य ने किसी विषय पर अपना निश्चित मत व्यक्त कर दिया, तब जबतक इस राज्य को क्रान्ति के द्वारा उलट नहीं दिया जाता, तबतक उसका मत मानना ही होगा। निरपेक्षता का उपयोग भी नीतिमान चेतन मन्ष्यों के बीच करना है। किसी सर्वशिवतमान महत्तम इन्द्र की यह मायाशक्ति नहीं है। निरपेक्षता भी इस अर्थ में समाजसापेक्ष है। दूसरी बात यह ध्यान में रखने योग्य है कि यह निरपेक्ष शक्ति विधिसम्मत शक्ति है। यह निरपेक्षता एक अधिकार है न कि अतिरंजित बल । केवल बल से कोई अधिकार नहीं मिलता है । स्पायनोजा के इत मत को कि अधिकार का बीज शिवत है, हम असमाजशास्त्रीय मानते हैं <sup>२</sup>। स्वस्थ नीतिमान् मनुष्यों का समाज बल या केवल भौतिक शक्ति के आधार पर नहीं टिक सकता है। शीघ्र ही वहाँ विद्रोह हो जाता है, जहाँ केवल बल का प्रयोग होता है। अपनी संप्रभुता को व्यवत करने के लिए एक अन्तिम उपकरण के रूप में राज्य दमनशनित का प्रयोग करेगा; किन्तु यह उसका मूलतत्त्व नहीं है। राज्य की निरपेक्ष संप्रभुता शदित को टिकाऊ बनाने के लिए विधि के सहारे उ सको समाजीवृत तथा तर्कसंगत बनाना पड़ेगा तथा विनय और सामान्य परंपरा में निष्ठ करना होगा। इनके विना निरपेक्षता का प्रजातंत्रीय परेपरा में कोई अर्थ नहीं है। निरपेक्षता एक बौद्धिक कल्पना है; किन्तु आवश्यक है। व्यवस्थित राज्य के वि-विहित निर्देशों को अवश्यम्मान्य बताना ही इसका तात्पर्य नहीं है। स्वेच्छाचारिता तथा एकतंत्र से इसका कीई सम्बन्ध नहीं है। अतएव यद्यपि संप्रभूता शब्द से प्रशक्त एकाधिकारिता ध्वनित होती है, तथापि हमें समाजशास्त्रीय दृष्टि से निरपेक्ष अत्र तिहत विधिविहित शक्तिकेन्द्र की कल्पना आवश्यक मालम पड़ती है। किन्तु साथ-

१. तुन्ननीय:—Rousseau, Social Contract, Book I, chapter iii "The strongest is never strong enough to be always the master, unless he transforms strength into right, and obedience into duty. Force is a physical power, and I fail to see what moral effect it can have. To yield to force is an act of necessity, not of will—Let us then admit that force does not creats right, and that we are obliged to obey only legitimate powers."

3. Spinoza के अनुसार Potentia हो jus का बीज है।

ही-साथ दार्शनिक राजनीतिशास्त्र का यह विचार-- कि अवसर उपस्थित होने पर नैतिक और आत्मिक चैतन्य की रक्षा के लिए मानव विधिविहित राज्य के अन्ज्ञासनों का उल्लंघन ही नहीं, प्रतिरोध भी कर सकता है-भी अक्षण है। राज्य अपनी गरिमा और प्रति-रक्षा के नाम पर ऐसे व्यक्ति को दण्ड देकर अपनी संप्रभता को व्यक्त करेगा। तथापि राज्य का विरोध कर मानव आत्मिक शक्ति को अभिव्यक्त करेगा। मानव को नीतिमान और चेतन मानने पर भी हमें समाजशास्त्रीय दृष्टि से संप्रभुता के विचार को सुरक्षित रखना आवश्यक प्रतीत होता है। प्राचीनकाल में नागरिक और साम्राज्य कादाचित्कता का सम्बन्ध था। युद्धकाल उपस्थित होने पर या वार्षिक कर वसूल करने के लिए मिस्न, बाबुल या असीरिया के राज्य की सत्ता का अनुभव नागरिकों को होता था । वह एक दूरवर्ती सम्बन्ध था । किन्तु आधुनिक प्रजातन्त्र ने स्थानीय स्वायत्त-शासन और योजनाबद्धता के सहारे ऐसे अवसर उपस्थित किये हैं कि नागरिकता एक सर्जनात्मक राजनीतिक अनुभव का रूप धारण कर ले। मानव के नैतिक चैतन्य के अवरोध से राज्य के कम-से-कम हस्तक्षेप भी अनर्गल और स्वतंत्रताविरोधी प्रतीत हो सकते हैं। किन्तू चाहे हम प्राचीन साम्राज्यों की बात करें या आधुनिक प्रजातंत्र की, दोनों ही अवस्याओं में राज्य की सत्ता को कायम रखने के लिए आवश्यक है कि यदि किसी प्रश्न पर राज्य का मत विधिविहित रूप<sup>ें</sup> से व्यक्त हुआ है तो उसे सम्मानित किया जाय। राजनीतिशास का यह बड़ा विरोधग्रस्त प्रश्न है कि संप्रभुता का वास्तविक लक्षण क्या है ? संक्षेप में इतना ही कह सकते हैं कि कैवलमात्र निरपेक्ष दमनशक्ति को संप्रभूता मानना, एक भावात्मक कल्पना है। प्रजातंत्रीय और सभ्य देशों में इस दमनशक्ति का प्रयोग सर्वदा लिखित रूढिगत विधि के अनुसार ही करना होगा। वैधिक आदर्श और वैधिक शासन की परम्परा से, राज्य बाहर नहीं है। पुनश्च, कोई भी आधुनिक राज्य मानवकल्याणानुवर्ती होकर अधिकारों को पुष्ट और व्यवस्थित करने के लिए ही अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा, न कि शक्तिमोह से मूढ बालक के समान अपने से कमजोर साथियों को धमकाने में। इस प्रकार संप्रभता के कियान्वयन का वातावरण उन समस्त परम्पराओं, भावनाओं, आदर्शों और प्रक्रियाओं के सहारे निर्मित होता है जो नागरिकता को विधिसम्मतता के व्यवहारीकरण में रूपान्तरित करती हैं । अत्रव निरपेक्ष संप्रभुता मानव के सामान्य कल्याण-साधन की परम्परा में ही विकसित हो सकती है और उसी में उसका प्रयोजन है। किन्तू प्रत्येक विकसित संस्था में, समाजशास्त्रीय दृष्टि से, एक ऐसे केन को निर्दिष्ट करना, जो प्रत्येक अवसर पर निश्चयात्मकता से अन्तिम निर्णय घोषित कर सके, आवश्यक प्रतीत होता है और इसी कारण अभी हाल में जो विधान एशिया के नव स्वतंत्र देशों में स्वीकृत हुए हैं, उनमें भी संप्रभुता के विचार को समिथित किया गया है। इस प्रकार

कह सकते हैं कि संप्रभुता स्वतं और अन्तिम राजनीतिक वैधिक शिक्ति का नाम है और प्रत्येक राज्य में इसकी आवश्यकता है। यह केवल भावमूलक कल्पना नहीं है; किन्तु समस्त संगठित देशों में इस कल्पना का मूर्त उदाहरण देखने को मिलता है। यद्यपि राज्य के नाम पर और उसके ब्यापक अनुशासन के अन्तर्गत प्रतेक निर्णयकारी स्तर पर शिक्त का प्रयोग होता है, तथापि इन शिक्तयों का तर्कतः जहाँ मूल स्नोत है, वहीं संप्रभुता की संस्थिति को हम मानते हैं। स्पष्ट है कि परम्परागत या व्यक्तित्व की गरिमा से प्रभावित शिक्त ही संप्रभुता नहीं हैं। सर्वेदा यह स्मरण रखना है कि संप्रभुता विधिशास्त्र का विचार है और जहाँ विधिविहितता नहीं है, वहाँ अतिरंजित बलवाद रह सकता है, संप्रभुता कदापि नहीं। यह तर्कसंगत और विधिसंगत अन्तिम शिक्त का नाम है।

यूनान में संप्रभुता की स्पष्ट विचारधारा का अभाव है। कोई एक मिश्रित स्पष्ट शब्द जिसके यूनानी भाषा भें उस भावना का बोध होता है जिसका अंग्रेजी में 'सावरेंटी' अथवा जर्मन में 'स्टाट्सहोहाइट' शब्द से बोध होता है, यूनान में नहीं पाया जाता है। यूनान का समाज पूर्णत: भेदीकृत नहीं हुआ था और विभिन्न स्तरों, अर्थात् धर्मसंगठन आर्थिक संस्थाएँ, राज्य आदि के अलग-अलग न होने के कारण एक संप्रभुतासम्पन्न शिवत की कल्पना की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। जब विभिन्न स्तरों ौर क्षेत्रों में संघर्ष होता है, तभी विधिशास्त्र की दृष्टि से, उनमें एक के उत्कर्ष को व्यक्त करने के लिए संप्रभुता की कल्पना की आवश्यकता होती है। यूनान का समाज एक सरल समाज था और विभिन्न स्वार्थों का उसमें पूरा संगठन नहीं हुआ था। संप्रभुता की कल्पना एक धर्मनिरपेक्ष भौतिकवादी जगत् में होती है। यूनान में सर्वदा यह भावना व्याप्त रही कि अतिराजनीतिक महान् नियम, जिन्हें 'मोयरा' कहते थे; समस्त देवों, मनुष्यों आदि को परिगृहीत किये हुए हैं। विश्वव्यापक अप्रतिहार्य अलीविक नियम की कल्पना, राजनीतिक संप्रभुता की कल्पना की विरोधिनी है। इसी कारण वैदिक और औपनिषदिक संस्कृति में विराद् ऋत और प्राथमिक सनातन धर्म की

१. जमंन समाजशास्त्री माक्स वेबर (Max Weber) के अनुसार शक्ति तीन प्रकार की है:--

<sup>(</sup>ক) Traditional Power

ৰে) Charismatic Power

<sup>(</sup>η) Rational-Legal Power

<sup>3.</sup> Staatshoheit.

<sup>3.</sup> Republic, Book X.

विचारधारा को वैशिष्ट्य प्रदान करते हुए राजनीतिक दृष्टि से किसी पुरुषविशेष या शक्तिकेन्द्र को सम्प्रभतासम्पन्न नहीं माना गया था। प्लेटो दार्शनिक की परिमाजित और परिष्कृत बुद्धि को ही शासनकार्य के निमित्त आवश्यक मानता था। अपने रिपब्लिक ग्रंथ में उसने दार्शनिक-शासक की विचारधारा को परिपुष्ट किया है। तथापि उसका विचार था कि कुछ महत्त्वपूर्ण नियम ऐसे हैं जिनकी महत्ता का स्वीकार उच्च राज्यपातों को भी करना होगा। इस प्रकार के चार महत्त्वपूर्ण नियम थे। प्रथम, राज्य में विश्वांखलता उत्पन्न करनेवाले अर्थातिरेक और दरिद्रता को आने न देना। द्वितीय, राज्य की सीमा जतनी ही हो जितनी एकता के लिए आदश्यक है। तृतीय, अपनी मानसिक शक्ति के अनुरूप प्रत्येक मानव किसी एक ही कार्यविशेष को सम्पन्न करे। विशिष्टता और दाक्ष्य की प्राप्ति इसीसे हो सकती है कि एक मनुष्य एक ही कर्म करे। चतुर्य, राज्य में शिक्षापद्धति और संगीत आदि में कोई परिवर्तन न किये जायाँ। जिस प्रकार आधुनिक राज्यों में कुछ मूलभूत संविधानात्मक नियम रहते हैं, उसी प्रकार प्लेटो भी इन चार मौलिक आधारभूत नियमों को राज्यपालों के निमित्त आवश्यक मानता है। अपने ग्रंथ 'लाज' में उसने विधि का उत्कर्ष स्वीकार किया है। अरस्तू के अनुसार नियमों और विधियों के वर्तमान रहने से ही सुराज्य स्थापित होता है, अन्यथा प्रवृत्तियों और यादृच्छिक एषणाओं का प्राधान्य हो जाता है । अतः यद्यपि प्लेटो और अरस्तू में इस प्रकार के विचार मिलते हैं जिनका तात्पर्य प्रायः वही है जो आधुनिक संप्रभुता का है, तथापि जो स्पष्टता और निर्देशनीयता संप्रभुता से व्यवत होती है, उसका युनान में अभाव था।

अनेक विचारकों का प्रस्ताव है कि संप्रभुता का विचार ोमन साम्राज्य में विकसित हुआ । रोमन साम्राज्य के विधिशास्त्री 'इम्पीरियम' शब्द का प्रयोग करते थे। 'इम्पीरियम' शब्द रोम के सम्नाट्की शिक्त और संप्रभुता का बोधक था। 'इम्पीरियम' के समानार्थवाची कुछ अन्य शब्द भी तत्कालीन साहित्य में प्राप्त होते हैं । सामन्तवादी युग में 'इम्पीरियम' के विचार का पूर्णत : लोप तो नहीं हुआ, तथापि एक अन्य विचारधारा का आगमन हुआ। यह अनुबन्ध या 'कानकाडिया' की विचारधारा थी। सामन्तशाह या सामन्तवादी युग का नरपित संप्रभुता के आधार पर नहीं, म्रिपितु अनुबन्ध के आधार पर शासन करता था। मध्ययुग में नैसींगक और ईश्वरीय नियमों का विचार के प्राधान्य था।

<sup>?.</sup> Republic, Book IV

<sup>2.</sup> Leon Duguit, Law in the Modern State.

३. उदाहरणार्थ, Potestas, Seigneurie आदि।

संप्रभुता राज्य की निरपेक्ष शक्ति का बोध कराती है, किन्तु मध्ययुग में ऐसा विचार था कि ईश्वरीय नियम सर्वोत्कृष्ट और सर्वश्रेष्ठ हैं। संप्रभुता के विचार के अभाव में ऐसा विचार मध्ययुग में रहा कि राजकीय शक्ति एक न्यास है और यदि समुचित शासन न हो तो दूसरे के हाथ में यह शक्ति सौंपी जा सकती थी। यद्यपि मध्ययुग में संप्रभुता के विचार का अभाव था, तथापि कुछ विचारकों में ईसका आभास मिलता है। यूरोपीय नध्ययुग में जर्मन सम्राटों और इटली के पोप में प्रायः दो शताब्दी तक संवर्ष होता रहा। इसी समय सन् १३०२ में ोप अष्टम बोनिकास ने एक फर्मीन निकाला, जिसमें पोप की शक्ति को एक बार धार्मिक घोषित किया गया । संप्रभुता अद्वैतमूलक और अपरित्यजनीय है, इस प्रकार की भावी विचारधारा का बोनिकास पूर्वरूप प्रकटित कर रहा था। प्रसिद्ध विचारक मार्सिगलियो ने भी शक्तिप्राचुर्य का विचार उपस्थित किया।

यूरोपीय पुनरुत्थान और घामिक सुधार आन्दोलन के जन्म के बाद संप्रभूता का विचार वेग से समर्थित हुआ । सामन्तवादी युग वैयवितक अधिकार का युग था । राजकीय पद भी उस समय सम्पत्ति के रूप में समझे जाते थे । मध्यय्गीन राजा अपने पितृमूलक अधिकार से शासन करता है, ऐसा विचार उस समय था। किन्तु आधुनिक संप्रभुता-वाद जनसुरक्षा और व्यापक शान्ति को स्थापित करनेवाली शक्ति के रूप में गृहीत हुआ। यूरोनीय धार्मिक सुधार-आन्दोलन से संप्रभुतासम्पन्न आधुनिक राज्यों के उत्थान में सहायता मिली । 3 सुधार-आन्दोलन ने पोप की शक्ति को कमजोर कर दिया। इंगलैंण्ड में आठवें हेनरी और एलिजाबेथ ने पोप की शक्ति की पूरी अवमानना की और स्वयं धर्मनेत्री बन बैठीं। पोप की, यूरोप-भर में शक्ति संचालित करने की महत्त्वाकाक्षा को इससे बड़ा धक्का लगा। पोप की शक्ति के कम होने का मुख्य कारण यह था कि अब यूरोप के कुछ देशों में राजा को ही प्राान्य मिलने लगा। सामन्तवाद के अन्तिम दिनों में गृहकलह बहुत व्याप्त था और मजबूत दृढ राजकीय शिवत के अभाव में अनाचार, अशांति बढ़ रही थी। इंगलैंण्ड में 'गुलाबों की लड़ाई' इसका उदाहरण है। फ्रांस में भी गृहकलह और सामन्तों के आपसी युद्ध पराकाष्ठा को पहुँच गये थे। महासुधार के कारण यूरोप दो धार्मिक दलों में विभक्त हो गया। अतएव सामन्तवादी युग के अवशेषस्वरूप अशांति और कलहों के अतिरिक्त

<sup>?.</sup> Unam Sanctum

२. Plenitudo Potestatis

<sup>3.</sup> Harold Laski, A Grammar of Politics, Ibid, 'Democracy', Encyclopaedia of the Social Sciences.

संघर्ष और युद्ध को प्रश्नय देनेवाले अन्य कारण भी उपस्थित हो गये। यूरोप में घोर अशान्ति और अव्यवस्था का साम्राज्य हो गया। इस संकट से त्राण पाने का एक ही मार्ग था और वह था कि राजकीय शिक्त को पूर्ण सुदृढ और संप्रभुतासम्पन्न बनाया जाय। मजबूत राजकीय शिक्त ही सुव्यवस्था स्थापित कर सकती थी। इस प्रकार देखते हैं कि मध्यकालीन सभ्यता के पतन और महासुधार-आन्दोलन का संप्रभुतासम्पन्न राज्य की कल्पना को मूर्त करने में बड़ा हाथ है। यूरोपीय-पुनहत्थान ने वह मानसिक स्वतंत्रता उत्पन्न की थी कि जिसके बलपर मनुष्य पोप की शिक्त को तिलांजिल देकर राष्ट्रिय राज्य के झंडे के अन्तर्गत खड़े हो सकें।

इस प्रकार आधुनिक संप्रभुता को जन्म देने में मध्ययुगीन सामन्तवादी सभ्यता के पतन और महासुधार आन्दोलन का प्रकृष्ट महत्त्व है। दूसरी और विकसनशील पुँजीवाद और उसके कार्यवाहक मध्यमवर्ग ने भी इसकी अभवश्यकता का अनभव किया । पूँजीवादी अर्थव्यवस्था सतत गतिशील है। इसके विकास के लिए आन्तरिक सुरक्षा अनिवार्य है। पूँजीवादी व्यवस्था विस्वव्यापी वाणिज्य पर आधारित थी और इसके निमित्त भी आवश्यक था कि एक मजबूत संत्रभुतासंपन्न गृहसरकार कायम हो, जो अन्य स्थानों और समुद्रों में मध्यवर्ग के हित का प्रतिनिधित्व कर सके। जबतक सर्वत्र राजनीतिक सुरक्षा नहीं प्राप्त होती, तबतक पूँजीवाद बाहर उन्नति नहीं कर सकता था। सतत विकास, पित्रह और गतिशीलता ही पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के मूल हैं। आन्तरिक क्षेत्र में सामन्तशाहों और बाह्य क्षेत्र में अन्य प्रतियोगियों से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए विकसनशील पुँजीवाद ने संप्रभुतावाद का समर्थन किया। इंगलैंड के मध्यवर्ग के हित की रक्षा के लिए हालैण्ड से कामवेल ने युद्ध किया। अतः आधुनिक संप्रभृतावाद के जन्म में धार्मिक महासुधार और पुँजीवाद का विशेष महत्त्व स्वीकरणीय है। इन दो महान् आन्दोलनों के फलस्वरूप ही वह ऐतिहासिक वास्तविकता सामने आई, जिसकी पृष्ठभूमि में वोंदाँ, हावस आदि ने संप्रभुतावाद का सद्धान्तिक रूप उपस्थित किया।

बोदाँ ने सर्वप्रथम आधुनिक युग में संप्रभुता का मंत्र उच्चारित किया। विधियों के द्वारा अप्रतिहत सर्वोत्कृष्ट सर्वशिवतमत्ता का नाम ही संप्रभुता है। किन्तु बोदाँ के ऊपर इतने अंश तक मध्ययुग का प्रभाव है कि संप्रभुता को वह दैवी या नैसर्गिक नियम से अनुशासित मानता है। बोदाँ संप्रभुता को राजा के द्वारा अधिकृत मानता था, इसी कारण फांस में वंशाधिकार के नियामक 'सेलिक नियम' को भी आधारभूत

Jean Bodin, Republic, Book. I ——संप्रभता को उसने 'legibus soluta' कहा है।

उसने माना और बताया कि कोई भी राजकीय विधि उसका उल्लंघन नहीं कर सकती थी। इस प्रकार राजकीय संप्रभुता पर नैसींगक या दिव्य नियम तथा आधारभूत 'सेलिक नियम' की उल्हंब्टता उसने व्यक्त की है। हाब्स ने संप्रभुतावाद की नरपितत्व से पृथक् कर इस विचार को अधिक सशक्त बनाया। इंग्लेंग्ड के गृहयुद्ध की पृष्ठभूमि में ही उसने संप्रभुता का सिद्धान्त निर्मित किया था। उसके अनुसार संप्रभुताप्राप्ति के दो मार्ग है । प्रथम मार्ग—संस्थानात्मक है। यह सहमित से प्राप्त होता है और एकतंत्र, अल्पतंत्र या जनतंत्र के द्वारा यह प्रकटित हो सकता है। दूसरा मार्ग—बलप्राप्त्यामक है। यह शक्ति पर आधारित है। और पितृतत्वात्मक तथा अधिनायकात्मक पद्धतियों से प्रकटित होता है। हाब्स ने मानव की निसर्गजात समाजशीलता का निराकरण किया और मनुष्य को एषणाग्रस्त और भयापन्न मानकर यह कल्पना प्रसारित की कि जबतक पूर्ण संप्रभुतासम्पन्न राज्य वर्तमान रहता है, तभी तक समाज टिक सकता है—अर्थात् दण्ड को समाज को साधार और नियामक बनानेवाला कल्पित कर उसने शिवतवाद का उग्र विचार उपस्थित किया । उसकी संप्रभुतावादिता का ही यह प्रभाव था कि उसने बताया कि

- १. Hobbes, Leviathan, chapter XVIII और XIX, "Sover-eignty by Institution, तथा chapter XX, Sovereignty by Acquisition" संप्रमुताबाद का विचार हाब्स के ग्रंथ, The Citizen (१६४२) में भी पूर्णतः व्यक्त हुआ है।
- २· हाब्स ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ "(लेभायथान, अध्याय-१८) में संप्रभुतासम्पन्न शक्ति का निम्नलिखित अधिकारों का उल्लेख किया है:——
- (क) प्रजा के द्वारा संप्रभु का किसी भी प्रकार का प्रतिरोध अन्याययुक्त है।
- (ख) संप्रभु के द्वारा आधारभूत अनुबन्ध का अतिक्रमण, प्रजा को समान अतिक्रमण का कोई कारण नहीं प्रदान करता है।
- (ग) अल्पसंख्यक वर्ग किसी भी प्रकार से संप्रु की अनाजाकारिता में नहीं प्रवृत्त हो सकता है।
- (घ) संप्रभु किसी भी प्रकार अन्यायपूर्ण या हानिकारक कार्यो का कत्ती नहीं घोषित किया जा सकता है।
- (च) संप्रभु अवध्य है और अन्य किसी भी प्रकार से प्रजा उसे दिण्डत नहीं कर सकती है।
- (छ) प्रजाद्वारा समस्त विचार-प्रकाशन और सिद्धान्ताभिद्योतन का नियंत्रण संप्रभु द्वारा होगा । प्रकाशनार्थ समस्त पुस्तकों की वह परीक्षा करा सकता है।

राज्य अन्व वस्तुओं के समान धर्म-संगठनों को भी अपने अधीनस्थ और नियंत्रित कर सकता है । उसके अनुसार संप्रभुतासम्पन्न राज्य की कोई आज्ञा अन्यायपूर्ण नहीं हो सकती है; क्योंकि अनुबन्धों का पालन ही न्याय है और अनुबन्ध के सहारे ही संप्रभुतासम्पन्न राज्य को पूर्ण शिवत दी गई है। हाब्स की विचारधारा का प्रभाव स्पायनोजा पर भी था। स्पायनोजा का कहना है कि अधिकार शिवतप्रजितत है। शिवत सत्ता की अभिव्यंजिका है। शिवत का उत्कर्ष ही सर्व व्यक्त है। प्रकृति या ईश्वर भी शिवत का केन्द्र है। राज्य की शिवत, उसके अन्तर्गत मनुष्यों की शिवत का केन्द्रित रूप है। शिवत के अनुरूप ही अधिकार प्राप्त होते हैं, इसी कारण कोई राज्य पूर्ण एकच्छत्र और शिवतमान नहीं हो सकता; क्योंकि राजकीय प्रक्रिया कदापि मनन और संकल्पन का नियंत्रण नहीं कर सकती है। अतएव आशिक मानव स्वतंत्रता से राजकीय संप्रभुता बाधित है। सत्रहवीं शताब्दी में यदि एक ओर हाब्स और स्पायनोजा राज्य की संप्रभुता का अनुमोदन कर रहे थे तो दूसरी ओर जर्मन लेखक अलथुसियस जनता की संप्रभुता का समर्थन करता था। अलथुसियस के अनुसार जब जनता, वैयवितक रूप से नहीं,

- (झ) न्याय-विभाग पर संप्रभु का पूर्ण अधिकार है।
- (ट) युद्ध और शांति के सम्बन्ध में पूर्ण निर्णय करने का अधिकार संप्रभु को है।
- (ठ) युद्ध और शांति-काल में सचिवों, मंत्रियों, कार्यकारी अध्यक्षों को नियुक्त करने का संप्रभुताशक्तिसम्पन्न पुरुष को एकाधिकार है।
- (ड) धन, सम्मान आदि से आदर करने का अथवा शारीरिक और आर्थिक दण्ड देने का संप्रभु को अधिकार हैं।
- (ढ) नागरिकों में सम्मान-तारतम्य या सम्मान-परम्परा-क्रम स्थापित करने का भी संप्रभु को अधिकार है । इन द्वादश विशाल अधिकारों की सूची से स्पष्ट है कि मैकियावेली, और बोदों की अपेक्षा अत्यन्त प्रचण्ड अधिकार हाब्स ने संप्रभु को प्रदान किया है।
- १. Hobbes, The citizen अध्याय १८; Leviathan, अध्याय ३६ ।

<sup>(</sup>ज) सम्पत्ति पर पूरा अधिकार संप्रमु का है। "and "Therefore, this property, being necessary to peace and depending on sovereign power, is the act of that power, in order to the public peace."

अपित निगमात्मक या प्रमण्डलात्मक रूप से कार्य करती है तब वह अन्तिम रूप मे संप्रभतासम्पन्न है । इस प्रकार अलथ्सियस, रोमन-साम्राज्य तथा मध्ययुग में यदा-कदा उदघोषित जनता संप्रभृतावाद का समर्थक बना । रूसो 'सामान्य संकल्प' की संप्रभता का समर्थक था। सामान्य हित जनता के बहुमत का एवर्ज कृत ह्य नहीं है । सामान्य संकल्प सर्वदा कल्याणकामना करता है, यद्यपि अवसरिवशेष पर इसका बौद्धिक रूप मन्द हो सकता है । इस सामान्य संकल्प का व्यवहारी-करण ही संप्रभता है। राज्य को सामान्यसंकल्प का वाहक बनने पर ही नैदिक रूप प्राप्त होता है, अन्यथा उसके प्रतिरोध में क्रान्ति हो सकती है। यत: सामान्य संकल्प ही संप्रभ है, अतुएव उसका प्रत्येक कार्य विधिसम्मत है । सामान्य-संकल्प का पोषक होने के कारण रूसो तिनिध-प्रया का विरोधी था। शबित दूसरे को दी जा सकती है; किन्तु संकल्प का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता है। यद्यपि रूँसो दार्शनिक द्ष्टि से सामान्य संकल्प की संप्रभुता का पोषक था, तथापि तत्कालीन फान्स के नेताओं ने उसे प्रजातांत्रिकता वा पैगम्बर ही माना । रूसो का स्पब्ट प्रभाव सन् १७६१ के फ्रांसीसी संविधान पर व्यक्त होता है । इस संविधान में स्पष्ट कहा है कि संप्रभुता मूलत: राष्ट्र में रहती है। संप्रभुता एक, अविभाज्य तथा अप्रदेय है। इस संप्रभुतावाद की जो धारा बोदाँ और हाब्स, स्पायनोजा आदि में उपस्थित हुई थी, वह अपने जनतंत्रात्मक रूप में रूसो में व्यक्त हुई। किन्तु हाब्स और रूसो, दोनों के मत में ही संप्रभुता एकी कृत विराट् राजकीय शक्ति का ही नाम है।

जर्मन दार्शनिक हेगेल के अनुसार संप्रभुता, तत्वात्मक एकता अथवा आदर्शात्मकता को कहते हैं। राज्य के जितने पद ह, वे व्यवस्थित रहें और पर्दस्थ व्यवित एक व्यापक संपूर्णता को ध्यान में रखते हुए अपना कार्य करें, यह संप्रभुता के कारण ही संभव है। हेगेल को अनेक आलोचकों ने शिवतवाद या अधिनायकवाद का पोषक माना है। अनियंत्रित शिवतवाद का उसने तिरस्कार किया है। शिवतवाद या अधिनायकों की उच्छुंखलता उस समय व्यक्त होती है जब विधि का शासन समाप्त हो जाता है। संप्रभुता उस वैधिक व्यवस्था का नाम है जब समस्त राजकीय अधिकारी और कर्मचारी

राज्य के प्रत्यय की सम्पूर्णता को ध्यान में रखते हुए निज कर्मों का पालन करें। संत्रभुता सावयववाद का पोषक सिद्धान्त है। जिस प्रकार किसी जन्तू के समस्त अंग परस्पराश्रित और संबद्ध रहते हैं, उसी प्रकार संप्रभुता के कारण राज्य के समस्त अंग और उपाग एक आदर्शात्मकता से संग्रथित रहते हैं। किन्तु इस प्रकार की पूर्णता की अभिव्यक्ति के लिए आत्मिनिष्ठता अपेक्षित है और आत्मिनिष्ठता एक व्यक्ति के द्वारा वेदितव्य होती है, अतः राज्य की संप्रभुता का चरम बिन्दु नरपित है जो तर्कसंगत संविधान के द्वारा राज्यकमं करता है। जिस प्रकार राज्य की आन्तरिक संप्रमुता की अभिन्यंजना पूर्णता के द्वारा होती है, उसी प्रकार अपने प्राणों की हत्या के द्वारा भी राज्य की प्रतिरक्षा करना उसकी बाह्य संप्रभुता की रक्षा के निमित्त आवश्यक है। हेगेल के अनुसार राष्ट्रभावापन्न राज्य तर्कणात्मक तात्विकता स्रोर प्रत्यक्ष वास्तविकता की मूर्त्ति है और इसी कारण यह पाथिव जगत् में पूणतः निरपेक्ष है। इसका तात्पर्य हुआ कि अपने पड़ोसियों के समक्ष प्रत्येक राज्य संप्रभुतासम्पन्न और पूर्णतः स्वतंत्र है। उनके द्वारा इसकी संप्रभुता का अभिज्ञान और स्वीकरण अत्यन्त अपेक्षित है। राज्य को इस प्रकार संप्रमुतासम्पन्न मानने से अन्ताराष्ट्रिय विधि का कोई महत्त्व नहीं रह जाता है। अन्ताराष्ट्रिय विधि नैतिक और संकल्पात्मक इच्छाओं का समूह है और किसी प्रकार भी इसकी अवश्यम्पालनीयता सिद्ध नहीं है। इस प्रकार आन्तरिक और बाह्य संप्रमुता का उग्र पोषण करने के कारण प्रजातंत्रीय क्षेत्रों में हेगेल का नाम घोर शक्तिवाद के पोषक के रूप में हो जाता है। फ्रांस की राज्यकान्ति के घोर कारनामों को देखते हुए हेगेल जनसंत्रभुता का विरोधी हो गया था।

निरपेक्षतापूर्ण संप्रभुता का उग्र समर्थक 'जान आस्टिन' विश्लेषणात्मकतावादी था। उसके अनुसार निर्दिष्ट मानवों की उल्कृष्ट संप्रभुताशिक्त की स्वतंत्र राज्य में आवश्यकता है। निर्दिष्टता पर बल देने के कारण अस्पष्ट सामान्य संकल्प को संप्रभु वह नहीं मानता है। इस संप्रभुतासमन्वित मानव-शिक्त को ही अधिकांश जनता अपना अभ्यस्त आज्ञानुवर्तित्व अपित करती है। विधिसम्मत नियम इस संप्रभु से निस्मृत होते हैं। आस्टिन वैधिक परिपूर्ण निरपेक्ष संप्रभुता का समर्थक था। किन्तु अनेक दृष्टियों से उसकी आलोचना की गई है। ऐतिहासिकों का कहना है कि प्राच्य देशों के एकतंत्रीय शासन में भी सम्राट् पूर्ण निरपेक्ष नहीं था। जनता की परम्पराओं और विश्वासों को कुचल कर कोई सम्राट् शक्तिवाहक नहीं रह सकता था। आस्टिन प्रतिरोध का विरोधी था; क्योंकि अभ्यस्त आज्ञानुवर्तित्व जनता के अधिकांश से प्राप्त करना संप्रभुता का लक्षण है। राज्य पर किसी भी प्रकार का बाह्य नियंत्रण उसे अस्वीकृत था। अतः निर्धिरतता और निरपेक्षता अर्थात् सम्पूर्णशक्तिसमत्ता को ही संप्रभुता का मौलिक तत्व मानकर आस्टिन वैधिक दुनिया में

ही विचरण करता है। आस्टिन के विधिशास्त्र की समस्या है——िन्धिरित संपूर्णशिक्तमता ग्रीर अभ्यासाश्रित आज्ञानुर्वात्त्व का सामंजस्य। स्पष्ट है कि जब
आज्ञानुर्वात्त्व अभ्यासगत हो जाता है तब एकाधिकारपूर्ण शक्ति की आवश्यकता नहीं
रहती है। एकाधिकारवादिता का पर्यवसाय दमन तथा नियंत्रण में होता है और दमन
तथा नियंत्रण की वहीं आवश्यकता है, जहाँ राज्य की आज्ञा की अनुर्वातता स्वाभाविक
नहीं है। इस असंगति के बाद भी आस्टिन के विधिशास्त्र की एक विशेषता हमें
ग्राह्म है। जहाँ तक उसने किसी भी विकसित राज्य में निश्चयात्मक मत व्यक्त
करने के लिए एक निर्धारित शिवत की आवश्यकता अनुभव की है, वहाँ तक उसका
विचार संगत है। यह ठीक है कि उसने इस संप्रभुतासपन्न शिवत की निर्पेक्षता के
अनुसंधान में समाजशास्त्र और इतिहास तथा नीतिशास्त्र के द्वारा उपस्थित तत्त्वों का
परिग्रहण नहीं किया है। प्रजातंत्रीय परंपरा के विकास और सामाजिक शास्त्रों की
उन्नित के कारण राजकीय शिवत के स्वरूप को हम आज आस्टिन की अपेक्षा अच्छी
तरह समझ सकते हैं।

आस्टिन के अनुसार संप्रभुता का यथार्थ तत्त्व है--निर्धारित और सम्पूर्ण शक्ति-सम्पन्न केन्द्र । तार्किक उपपत्ति की दृष्टि से उसका कहना ठीक है । विधिशास्त्र की दृष्टि से निश्चयात्मक मत का प्रकाशन करनेवाले शक्तिकेन्द्र की नितान्त वांछनीयता है; किन्तु इस शक्तिकेन्द्र को समाज से व्यतिरिक्त नहीं माना जा सकता है। समाज में अनेक शक्तियाँ वर्त्तमान हैं, जिनके अन्तर्गत ही संप्रभुता कार्य कर सकती है। राजनीतिशास्त्र चैतन्यसम्पन्न मानव के अधिकार का पोषक है। प्रजातंत्र के विकास के कारण जनमत एक प्रमुख शक्ति के रूप में हमारे सामने आ गया है। औद्योगिक सभ्यता के विकास के साथ-साथ अनेक श्रेणियों और संस्थाओं का विस्तार हुआ है। आज हाब्स और रूसो के समान संस्थाओं का खंडन करना या उनकी उपेक्षा करना असामयिक है। दूसरी ओर इतिहास की घारा ने अन्ताराष्ट्रिय समाज को उत्पन्न किया है। अतः आज की दुनिया में केवलमात्र निरपेक्ष संप्रभुतावाद का मंडन शाब्दिक प्रतीत होता है। केवलमात्र शिवत का नारा बुलन्द करना दास-प्रथा के उपयुक्त भले ही हो, स्वस्थ चेतन मानवों के लिए उपयोगी कदापि नहीं हो सकता। अन्ताराष्ट्रिय विधि की उपेक्षा करना, जैसा हेगेल ने किया है, अब असामयिक हो गया है। दो विश्वमहा-समरों ने अन्ताराध्ट्य समाज और व्यवस्था को निर्मित करना आज की सभ्यता और संस्कृति के लिए अत्यन्त अनिवार्य वना दिया है। किन्तु समाजशास्त्र, विश्व-इतिहास और प्रजातंत्र की दृष्टि से आस्टिन और हेगेल के मत को अपूर्ण मानते हुए भी इतना कहना ठीक है कि किसी भी आधुनिक सभ्य राज्य में अन्तिम निश्चय को व्यक्त करनेवाली और उस मत को दमन का आश्रय लेकर भी मान्य करानेवाली शक्ति की

नितान्त आवश्यकता है। कह सकते हैं कि आस्टिन का मत अपूर्ण है; किन्तु गलत नहीं है।

दार्शनिक राजनीतिशास्त्र के अनुसार राज्य चेतन नीतिमान् मानव के आत्म-साक्षात्कार का एक साधन है। अपने क्षेत्र में निवास करनेवाले मनुष्यों का अधिक-से-अधिक सुख किस प्रकार सिद्ध हो सकता है, इसको व्यावहारिक बनाना हो राज्य का लक्षण है। स्पष्ट है कि यदि राज्य एक साधन है, तब अपने साध्य की संसिद्धि के लिए आवश्यक शक्ति ही उसके निभित अपेक्षित है। यदि राज्य, नीतिमान् मानव के समस्त बाह्य सम्बन्धों को विधिविहित प्रणालों से अनुशिष्ट करने का साधन है तो स्पष्ट है कि उसके अनुका हो शक्ति इसको प्राप्त होनो चाहिए। निरपेक्ष अतिरंजित शक्ति की माँग अनावश्यक है। कार्य और शक्ति में अनुपात को बनाना होगा। यदि राज्य को मानवमात्र का परम प्रकृष्ट साध्य माना जायगा, तभी इसको सर्वशक्तिमान् तथा निरपेक्ष माना जा सकता है। प्रजातत्रीय व्यवस्था राज्य की अपेक्षा समाज और चेतन व्यक्तियों को अधिक महत्त्वपूर्ण मानती है। अतः कार के निमत आवश्यक शक्ति की अपेक्षा अधिक शक्ति का प्रयोग करना, प्रजातंत्रीय व्यवस्था में संभव नहीं है।

उन्तीसवीं शताब्दी से ही संप्रभुतावाद का खंडन प्रारम्भ हो गया है। लावाण्ड और जेलिक के अनुसार संप्रभुता राज्य का आवश्यक तत्त्व नहीं है। इनके अनुसार मौलिक, अरिदत्त, नियंत्रण का अधिकार ही राज्य का मूल लक्षण है; किन्तु इस प्रकार का अधिकार सप्रभुता से अधिक पृथक् नहीं है। चार्ल्स वेतोशा ने प्रजातंत्रीय व्यवस्था के विकास के कारण संप्रभुता को गलत और खतरे से पूर्ण बताया। विविद्य में बहुलवाद या अकिवाद का सिद्धान्त उद्घोषित हुआ। जिस प्रकार औपनिषदिक अद्वैतवाद के विरोध में जैन दर्शन ने बहुलवाद को घोषणा की थी, उसी प्रकार जर्मन विज्ञानात्मक अद्वैतवाद की प्रतिक्रिया में विलियम जेम्स ने बहुलवादी, जगत् का दर्शन उपस्थित किया। वहुलवादी विचारधारा पर अन्य प्रभाव भी थे। औटो गियक ने जर्मनों के मध्यकालीन आर्थिक और सामाजिक

Paul Laband, Das Staatsrecht des deutschen Reiches; Georgjellinek, Allegemeine Staatshbe (१६०५) इनकी आलोचना के लिए ब्रब्टब्य, Willonghby, The Fundamental concepts of Public Law.

२. Charles Benoist, Lacrise de l'etat moderne. Del' organisation du suffrage universal (१६०२)।

<sup>3.</sup> William James, The Pluralistic Universe.

विकास का इतिहास प्रस्तुत कर निगनों का प्रकृष्ट महत्त्व घोषित किया। अलयसियस के राजनीतिक दर्शन का - जिसमें स्पष्ट रूप से राज्य को संस्था कहा गया है ओर समाज का संघात्मक रूप स्वीकृत है - भी पुनरुद्धार किया। गियर्के की विचारधारा से मटनैण्ड और बार्हर भी प्रमावित थे। दे इंगलैण्ड में बार्कर, फिगिस, लिण्डसे, लास्की, कौल आदि ने वह तवादी विचारधारा से प्रभावित हो निरपेक्ष संप्रभुतावाद का खंडन किया 3। प्रथम विश्वमहासमर के बाद राज्यवाद के विपरीत जो प्रतिक्रिया हुई थी, इसी के फलस्वरूप बहुलबाद का विचार दृढता से व्यक्त हुआ। फिगिस के अनुसार राज्य की निरपेक्ष शाक्तसम्पन्नता का तिद्धान्त युरापीय पुनरुद्धार और धार्मिक महासुधार के कारण उपस्थित हुआ है। उसने राज्य को 'समाजों का समाज' घोषित किया। बहलवाद की विशेषता है कि इसने समाज में वर्त्तमान अनेक संस्थाओं के याद्दि क प्रकर्ष का वर्णन किया है । निश्चित राज्यनिरपेक्ष संप्रभुतावाद का व्यवहारीकरण नाना संस्थाओं के प्रकृष्ट महत्त्व की उपेक्षा करता है। आज का राज्य केवल व्यक्तियों के सम्बन्धों की व्यवस्था नहीं करता है, अपित अनेक शक्तिशाली संस्थाओं के साथ व्यक्ति का सामंजस्य उपस्थित करना भी उत्तका लक्ष्य है। किन्तु संस्थाओं के प्रकृष्ट माहातम्य को स्वीकार करते हुए भो उनमें सामंजस्य प्रत्यापित करने के निभित्त राज्य की महनी आवश्यकता है । यह ठीक है कि रामन कैयोलिक चर्च जैसी संस्था आधुनिक युरोपीय राज्य से प्राचीन-तर ह और इसों विश्व स रखोबाले लोगों को दुष्टि में राज्य से भो यह अधिक महत्त्वपूण है। यह भी ठोक है कि कभो-कभो एक मजदूर की दृष्टि से अभिक्संव राज्य की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण मालुम पड सकता है। यह एक साधारण अनुभव का विषय है कि परिवार असंख्य नागरिकों की दृष्टि में राज्य की अपेक्षा अधिक रागात्मक महत्त्व रखता है। यह भी ठीक ह कि अनेक संस्थाओं का जन्म नागरिकों के राज्यव्यतिरिक्त श्रम से सिद्ध हुआ है। परन्तु इन सब बातों के होते हुए भी लास्की की यह माँग कि संप्रभुता के विचार को राजनीतिशास्त्र से बहि कृत कर देना चाहिए, भावुकतापूर्ण

१. Otto Girke, Das deutsche Genosseneschaft (१८६५-१९१३) चार बहुत् खंडों में।

२. F. W. Maittand, The Collected Papers of F. W. Maitland खंड ३, पृष्ठ ३०४-३२०; Maitland, Political Theories of the Middle Ages (इसमें) Gierke के Genessenschaft के कुछ भाग का अनुवाद है)।

<sup>13.</sup> E. Barker "The Superstition of the state", London Times Literary Supplement, July 1918; Figgis churches in the

और अपंगत है। समाज समानान्तर रेखा पातिक संस्थाओं से नहीं बना हुआ है। इसमें अनेक संस्थाएँ हैं। उनके पारसारिक संबर्धों को समाहित करनेवाला राज्य नितान्त आवश्यक है। राज्य विवादग्रस्त प्रश्नों का निश्चयात्मक समाधान कर सके, इसके निमित्त संस्थाओं की अपेक्षा उसका विशालतर महत्त्व स्वीकार करना ही पड़ेगा। अन्य संस्थाएँ आर्थिक दण्ड या प्रायश्चित्त दण्ड दे सकती हैं; किन्तू शारीरिक दण्ड केवल राज्य ही दे सकता है। प्रतिरक्षा के प्रश्नों की उपस्थिति होने पर चर्च और श्रमिकसंघों के ऊपर भो राज्य अपना नियंत्रण कर सकता है। यदि कोई धार्मिक संगठन प्राणायाम. संब्या आदि को व्यवस्था करता है तो यह उसका आन्तरिक प्रश्न है और इसमें वह पूर्ण स्वतंत्र है; पर्न्तु यदि धर्मसंगठन या चर्च नागरिकों में अव्यवस्था का समर्थन करता है तो उसको उचित दण्ड देना राज्य का ही कार्य है। अतः स्पष्ट है कि यदाप राज्य भी एक संस्था है ओर समाज से इसका तादात्म्य नहीं हैं, तथापि मानव के व्यापक हितों की रक्षा की जिम्नेवारी इसके ऊपर है और उसका पालन करने में वह अन्य संस्थाओं को उचित दण्ड दे सकता है। अतः यद्यापे बहलवाद की यह विशेशता रही है कि सने हेगेल और आस्टिन के विचारों की तिकिया में अन्य सामाजिक संत्याओं का महत्त्व घोषित किया, तयापि राज्य का अन्य संस्थाओं के बीच सामंजस्य उपस्थित करने का जो कार्य ह, उसकी पूरी मीमांसा यह नहीं कर सका ।

Modern State; A. D. Lindsay, "The State in Recent Political Theory", Political Quarterly, 1914 पृष्ट १२६-१४५ H. J. Laski, Studies in the Problem of Sovereignty, Authority in the Modern State, Foundations of Sovereignty, Studies in Law and Politics.

Harold Laski, A Grammar of politics पूष्ट ४४-४५; "It will be here argued that it would be of lasting benefit to political science if the whole concept of sovereignty were surrendered," "पूष्ट ६५४"; "It is enough, for the moment, to postulate the disappearance of State-sovereignty as the condition without which the life of reason is impossible to states."

सामंजस्य केवल उपदेशप्रदान से नहीं हो सकता । विना शक्ति के, कियात्मक सामंजस्य कदापि उपस्थित नहीं किया जा सकता । यह समाजशास्त्र का एक निव्चित मन्तव्य है कि अन्य संस्थाओं क्री अपेक्षा, सामान्यहित की दृष्टि से, राज्य अधिक महत्त्वपूर्ण है। दार्शनिक राजनीतिशास्त्र का यह विचार है कि राज्य सम्चितरूप से अपनी शक्ति का उपयोग कर रहा है या नहीं, अथवा सामजस्य-स्थापन के बहाने किसी वर्गविशेष के स्वार्थ का पोषण तो नहीं कर रहा है, इन सब बातों की मीमांसा करना नीतिमान् चेतन नागरिक का कर्तव्य है। किन्तु अनेक अपूर्णताओं के होते हुए भी, किसी व्यवस्था को चलाने के निमित्त राज्य को अन्ततोगत्वा निरुचयात्मक मतघोषण और कियान्वयन का सम्पूर्ण अधिकार देना पड़ेगा। किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अगन्तव्य क्षेत्रों मे प्रवेश करने का वह प्रयास करेगा । यदि विधिमम्मत प्रणाली से राज्य अपनी शक्ति का उपयोग न करेगा तो जीव्र हो राज्य के नाम पर कार्य करनेवाले सरकारी कर्मचारी अपने को पदच्युत और कारागार में पायेंगे और अधिक अन्याय करने पर चार्ल्स प्रथम और सोलहवें लुई के समान जूली पर भी चढ़ाये जा सकते हैं। तथापि व्यवस्थाका तर्कशास्त्र इस दात की माँग करता है कि आन्तरिक प्रश्नों के समाधान में राज्य के पास विधितम्मत निरपेक्षशक्ति आवश्यक है; किन्तु यतः उसका सर्वदा अन्य सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक शक्तियों के संवर्षक्षेत्र में प्रयोग करना पड़ेगा, अतएव अधिकतम मात्रा में उसको नैतिक बनाना अनिवार्य है। अतः यह कहना कि राज्य संप्रभुतासम्पन्न नहीं है, अनर्गल प्रलाप है, दूसरी और सम्पूर्ण संप्रभुता का अर्थ घोर शक्तिवाद करना भी नितान्त भ्रामक है। राज्य विधि की दृष्टि से सम्पूर्ण अधिकारसम्पन्न है; किन्तु उतनी ही दूर तक, जहाँ तक वह बुद्धिमानी से कार्य लेता है और जनमत उसके पक्ष में यदि पूर्णतः नहीं तो कम-से-कम प्रतिरोधी नहीं है। जर्मनी में शक्तिवाद के उग्र पुजारी विस्मार्क को भी रोमन वैथोलिक चर्च से समझौता करना पड़ा । नेपोलियन और मुसोलिनी भी अपनी शक्ति का दम्भ करते हुए चर्च से समझौता करने को बाध्य किये गये । इस प्रकार स्पष्ट है कि एक विस्तृत विशाल संघर्षशील जगत् में शक्ति-योग को प्रकटित करना है । संयम और वृद्धिशीलता के आधार पर ही इस संवर्ष में विजय प्राप्त हो सकती है।

राज्य के घोर शक्तिवाद के उपासकों के विपरीत हम देखते हैं कि अनेक अवसरों पर संगठित श्रेणियों और संस्थाओं ने राज्य की उपेक्षा की है। सन् १९४६ लेकर सन् १९४७ ई० तक अनेक घटनाएँ देश और विदेश में ऐसी

हुईं, जिनसे अँगरेजी पार्लमेष्ट की आँख खुल गई वोर भारतीय स्वतंत्रता को प्रदान करनेवाला कानून उसे बनाना पड़ा । विधिशास्त्र की दृष्टि से संप्रभुतासम्पन्न अंग्रेजी राजा और संसद् को वास्तविकता के सामने झुकना पड़ा। मुसलिम लीग के 'प्रत्यक्ष कर्म' की नीति ने भारत-सरकार को पाकिस्तान स्वीकार करने पर बाध्य किया । महात्मा गाँधी जी के आन्दोलन के सामने दक्षिण अफिका की सरकार को झुकना पड़ा। ये उदाहरण बताते ह कि ऐसे अवसर राजकीय जीवन में उपस्थित होते हैं जो वैधिक सम्प्रभतासम्पन्न शक्ति को भी झुकने पर बाध्य करते हैं। स्पष्ट है कि राज्य और उसके नाम पर कार्य करनेवाली सरकार की व्यवस्था कुछ आवश्यक माँगों के पूर्ति के लिए हुई है। इस अर्थ में लाक्षणिकता की दृष्टि से राज्य को अनुबंधप्रजनित मान सकते हैं। नागरिकों को इस बात का पूर्ण अधिकार हैं कि वे इसकी खोज करें कि राज्य वस्तुतः अधिकारों और कर्त्तव्यों की सम्यक् व्यवस्था कर रहा है या नहीं। दार्शनिक राजनीतिशास्त्र राज्य को नीतिमान् चेतन मनुष्यों के आत्मदर्शन के निमित्त आवश्यक बाह्य उपकरणों का ज्ञापक और व्यवस्थापक मानता है । अतः सम्यक् रूप से सरकार अपना कार्य कर रही है या नहीं, इसकी मीमांसा करना प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्त्तव्य है। आध्यात्मिकता की यह माँग है कि यदि नागरिक की बुद्धि में सरकार के कार्य असंगत और विपथगामी प्रतीत होते हैं तो निस्सन्देह वह उनका विरोध करे। किन्तू इस प्रकार का विरोध दैनिक घटना न होकर, उचित अवसरों और कठिन गंभीर परिस्थितियों में होना चाहिए। अतः दार्शनिक राजनीतिशास्त्र अपना अन्तिम आधार मानव की व्यवसायात्मिका बुद्धि को मानता है, जिसका बीज प्रत्येक मानव में वर्तमान है। दार्शनिक राजनीतिशास्त्र का यही लक्ष्य है कि मानव के आत्मसाक्षात्कार के निमित्त अावश्यक जो विराट् श्रेय हैं, उनकी पूर्ति का साधन राज्य को बनाया जाय। इसके निमित्त जनता को शिक्षापुर्ण अभिवांछित है। शिक्षित जनता को ही अधिकारचैतन्य रह सकता है ओर वही सरकारी सेवकों को अपने अनुकूल बना सकती है। प्रजातंत्रीय व्यवस्था में यह अनिवार्य है कि सरकार, जनमत को अपनी नीति का पूरा आधार बनावे। इसके लिए अपेक्षित है कि जनसंस्थाओं की, सरकारी नीति-निर्माण में पूरी सलाह ली जाय। संविधान में स्पष्ट रूप से सरकार का अवधिकाल और इसकी निर्माण-विधि लिखित रहनी चाहिए। प्रजातंत्रीय सरकार, शक्ति केर्द्ध करण पर ध्यान न देकर क्षेत्रीय और कर्मीय विकेन्द्रीकरण पर ध्यान देगी। अत: स्पष्ट है कि राष्य नागरिकों को हितरक्षा का साधक है न कि अपनी शक्ति का संवर्धक। राज्य की शक्ति की जो सामान्यता और संप्रभुता विधिशास्त्र में प्रकटित हैं, वे कम-से-कम प्रजातंत्रीय व्यवस्था में

<sup>?.</sup> R. Palme Dutt, India To-Day.

<sup>?.</sup> Territorial decentralization and functional devolution.

अवश्य ही जनकल्याणात्मक कर्म में प्रयुक्त होने के लिए ही हैं। किन्तु तर्कशास्त्र की दृष्टि से राज्य को संप्रभु मानना ही पड़ेगा, अन्यथा व्यवस्था नहीं रह जायगी। दैनिक व्यवहार में जनसंघर्ष हो, उस समय उसका समाधान करने के लिए राज्य की संप्रभुता आवश्यक ह। जब किसी श्रमिक संस्था के लोग अपनी दर्शनधारा का आश्रय लकर हिंसा और उत्पात मचावें, उस समय समाज के परित्राण के निमित्त अनिवा है कि राज्य उस संस्था के ऊपर अपनी संप्रभुता स्पष्ट घोषित कर उसका हिंसात्मक दमन भी करे। अतः राज्य को निरपेक्ष संपूर्ण संप्रभुता-सम्पन्न मानना आवश्यक है। हाँ, राज्य अपने को कायम रखने के लिए सर्वदा ही अपनी शक्ति का सामाजिक और नैतिक आदर्शों के अनुवर्तन में प्रयोग करे, इस नियम को अवश्य चरितार्थ करना चाहिए। अतः मैकिवर का राज्य को चर्च और क्लब आदि के समकक्ष घोषित करना अत्यत्त भ्रामक हैं। राज्य को वैधिक संप्रभुतासम्पन्न मान कर भी मानव नैतिकता का ोषक दार्शनिक राजनीतिशास स्वीकार करता है कि जब सामान्यहित, अधिकार-व्यवस्था आदि के आदर्श को छोड़ कर, राज्य वर्गहित, शोषकहित आदि का समर्थन करता है, तब कान्ति के सहारे उस राज्य को जलट डालना भी परम कर्तव्य है।

यह ठीक है कि कुछ अन्य संस्थाओं ने राष्य की अपेक्षा अधिक रागात्मक सहानुभूति जनता से प्राप्त की है, तथापि सभ्यता का तिहास इताता है कि बर्बरता से परित्राण पाने में राज्य एक महान् साधन है। जब मौर्य-साम्राज्य और गुप्त-साम्राज्य कमजीर हो गये, तब यवनों और हूणों ने इस देश में बड़ा खतरा उत्पन्न किया। शिक्तशाली राज्य, प्रतिरक्षा के निमित्त बड़ा आवश्यक है और भारतीय इतिहास की अनेक साम्राज्यों के पतन के फलस्वरूप उत्पन्न विश्वखलता के रूप में, यही शिक्षा है कि सुरक्षा की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति राज्य के द्वारा ही हो सकती है। अतः यदि बहुलवाद की भ्रामक विचारधारा के लिए यूरोप और विशेषतः इंगलेण्ड में आंशिक आवश्यकता थी भी तो स्वतंत्र भारत के लिए यह बड़े खतरे से भरा हुआ विचार है। आन्तरिक प्रश्नों में संस्थाओं को स्वतंत्र मान कर भी, सर्वसामान्य प्रश्नों

R. M. Maciver, The Modern State. pp. 467-468, "Legally, the state is unlimited, because it is itself the source of legal enactment, but it is no more absolute on that account than, say, the church, because it is the source of ecclesiastical law, or the Royal and Ancient Club, because it alone prescribes the laws of golf."

का जहां तक सम्बन्ध है, राज्य को उनसे प्रकृष्टतर मानना ही पड़ेगा। किन्तु सर्व-कल्याणपोषक आदर्शों को क्रियान्वित करने के लिए जो राज्य के कार्य हों, वे यदि सर्वदा वैधिक परम्परा का अनुगमन करें तो एकच्छत्रवाद का खतरा नहीं उपस्थित होगा। राज्य को सायन मानने से, उसके विरोध में उचित अधिकारों की माँग की जा सकती है। यदि रास्ते में किसी व्यक्ति या किसी संस्था की गाड़ी से चोट लग जाने पर नागरिक को हर्जाना मिलता है, तो उसी प्रकार राज्य पर भी आवश्यकता पड़ने पर अभियोग लगाया जा सकता है। राज्य अपने सेवकों के कार्यों के लिए पूरा उत्तरदायी है और वैधिक व्यवस्था की यह माँग है कि राज्य को भी अधिकार और उत्तरदायित्व के व्यापक नियम से बँधना होगा। यदि राज्य सम्यक् व्यवस्था की कामना करता है, यदि शासितों के संकल्प को अपनी नीति का वह आधार बनाना चाहता है तो नागरिकों के उचित अधिकारों का परिरक्षण कर ही उसकी संप्रभुताशवित आदर्श-वती वन सकती है। प्रजातंत्र के विकास से यह अनिवार्य हो गया है कि केवल निरपेक्ष सर्वशक्तिमान् राज्य का राग अलापने से कुछ नहीं होगा। वास्तविकता के जगत् में राज्य को रहना है। वास्तविक जगत् में अगितम निरपेक्ष शक्ति एक शाब्दिक जालमात्र है। राजकीय संप्रभुता के पीछे भी अन्य महती सामाजिक और नैतिक शवितयाँ कार्य कर रही हैं। इनकी उपेक्षा प्रत्यक्ष खतरे को उपस्थित कर देती है, जैसा १६४९ ई० में इंगलैण्ड, १७८६ ई० में फान्स तथा सन् १९४२ में भारत के इतिहास से स्पष्ट विदित है।

अबतक के विवेचन से स्पष्ट हैं कि जिस संप्रभुतावाद का बीज रोम के कानून-शास्त्र में हैं, जिसका आधुनिक पोषण बोदाँ, हाब्स, स्पायनोजा, रूसो, हेगेल, आस्टिन आदि ने किया है, उसका आधुनिक अन्ताराष्ट्रियवाद, बहुश्रेणीवाद, मानव अधिकारवाद, प्रजातंत्रवाद आदि के जमाने में नये तरीके से विश्लेषण करना होगा। इसके निमित्त समाजशास्त्र, इतिहास और दर्शनशास्त्र से हमें सहायता लेनी पड़ेगी और संप्रभुताशक्ति की भी क्रिमक परस्परा स्थापित करनी होगी। किसी एक सामान्य सिद्धान्त से ही सामाजिक संजटिलता और विविधता का सम्यक् बोध नहीं होगा।

दार्शनिक राजनीतिशास्त्र के अनुसार सबसे व्यापक और मूलभूत संप्रभुता ऋत की हैं। ऋत उस शक्ति का नाम है जो मानव को सत्पथ पर प्रेरित करती हैं। भौतिकवादी और यंत्रवादी दुनिया में प्राथमिक नियम पर विश्वास करना कठिन

१. कमिक परम्परा=Grades and levels of sovereignty

२. सत्यं बृहदृतमुत्रं दीक्षा तपो ब्रह्मयज्ञः पृथ्वीं घारयन्ति । (अर्थववेद १२-१-१) ऋतस्य ही शुहधःसन्ति पूर्वीऋतस्य घीतिवृं जिनानिहन्ति ।

है। तथापि तिहास की यही शिक्षा है कि राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए एक अति-राजनीतिक नियम की आवश्यकता है। ऋत से हमें किसी धमें विशेष का समर्थन अभीष्ट नहीं है। ऋत से हमारा तात्पर्यं उन विशाल व्यापक आदर्शों से हैं जो मानवमात्र के कल्याण के निमित्त आवश्यक हैं। आज की प्रतियोगितावादी संगर्वशील दुनिया में शान्ति और सुव्यवस्था के लिए नैतिक नियमों का माहात्म्य-प्रकटी-करण आवश्यक मालूम होता हैं। केवल राज्य या राज्यविशेष के संविधान पर ही पूरा बल देने से मानवता की भावना शिथिल हो जाती है। हमें सर्वभूतहितवाद का ध्यान रखते हुए मानव-संस्कृति के उन्नायक आदर्शों को संरक्षित करना है।

```
ऋतस्य श्लोको बिधरा ततर्दकर्णा बुधानः श्चमान आयोः।।
 ऋतस्य दृढहा घरुगानि सन्ति पुरुणि चन्द्रा वपुषे वपुषि ।
 ऋतेन दीर्घमिषणन्त पृक्ष ऋतेन गावऋतमा विवेश:।।
 ऋां येमान ऋतिमद्भोनोत्यृतस्य शुष्मस्तुरया उ गव्युः।
 ऋताय पृथिवी बहुले गभीरे ऋताय घेनूपरमे दुहाते ॥-(ऋग्वेद ४-२३-८-१०)
 तमु स्तोतारः पूर्व्यं यथा विद ऋतस्य गर्मं जनुषा पिपर्तन।
 आस्य जानन्तो नाम चिद्धिवन्तन महस्ते विष्णो सुमति भजामहे।।
                                              (ऋग्वेद १-१५६-३)
 X
                                         X
 वयमिन्द्र स्वायवः सखित्वमा रभामहे।
 ऋतस्य नः पथा नयाति विश्वानिदुरिता।। (ऋग्वेद, १०-१३३-६)
 X
एषा दिवोदुहिता प्रत्यदिश ज्योतिर्वसाना समना पुरस्तात् ।
ऋतस्य पन्थामन्वेति साध् प्रजानतीव न दिशो मिनाति॥
                                              (ऋग्वेद १-१२४-३)
 X
इमे चेतारो अनृतस्य भूरेमित्रोअर्यमा विरुणो हि सन्ति ।
म ऋतस्य वावृधुदुरोणे शग्मासः पुत्रा अदितेरदब्धाः ॥
```

?. V. P. Verma, Nature of the Concept of Dharma and its influence on Hindu Political Philosophy, Journal of the Bihar Research Society, June, 1952, P.P. 294-297.

(ऋग्वेद ७-६०-५)

ऋत की संप्रभुता से हमारा केवल यही तात्पर्य है कि राज्यविशेष की जनता अपनेकी संत्रभुतासम्पन्न मान कर, मानवता की उपेक्षा न कर दे। ध्यान में रखना है कि संप्रभुता का आव्तिक विचार मध्यकालोन धार्मिक एकता की विश्वंबलता के कारण ही उत्पन्न हुआ है। मानव की नैतिक एकता हमारा उद्देश्य है। तभी सर्वभूतहितवाद की संसिद्धि हो सकती है। इस व्यापक सर्वभूतिहतवाद पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए, क्षणस्थायी सांसारिक भोगों के पीछे पागल दुनिया को सत्पथ पर लाने के लिए और राज्य भी किसी विशिष्ट साध्य का साधन है, इस मंत्र को चिरतार्थ करने के लिए ऋत की संप्रन्ता मानना आज आवश्यक है। ऋतवाद का इतिहास में वर्तमान देवंतंत्र या पूजारीवाद से किंचिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं है। ऋतवाद का अर्थ है--मानव के नैतिक और आत्मिक चैतन्य का पोषण। इस ऋत का ज्ञान व्यवसायात्मिका बुद्धि के द्वारा होता है। ऋतवाद की संग्रमुता मानने के दो व्यावहारिक परिणाम है। प्रथम, यह व्यापक मानवता का समर्थन करता है। अतः यदि कोई राज्य मानवगरिमा और सम्मान का अपहरण करता है, तो उसके नियम सत्वर अवैधिक घोषित किये जा सकते है। युद्ध-लिप्सा, बलवाद, दण्डवाद को नियंत्रित करना ऋतसंप्रभतावाद का परिणाम होगा। इसका दूसरा परिणाम है, आवश्यकता पड़ने पर प्रतिरोध का समर्थन। यदि मानव की व्यवसायात्मिका बृद्धि किसी राजकीय नियम को अन्यायपूर्ण समझाती है या विराट् श्रेयों का खण्डनकर्ता मानती है तो वह उसका अननुवर्तित्व कर सकती है और यदि प्रश्न अत्यन्त गम्भीर है तो मानव उसका प्रतिरोध भी कर सकता है। अतः मानव एकता, शास्त्रत शान्ति और व्यवसायात्मिका बुद्धि के आधार पर संभियत प्रतिरोय-सिद्धान्त का पोषण करने के लिए ऋतसंप्रभुताबाद दार्शनिक राजनीतिशास्त्र का आवश्यक अंग है।

ऋतसंप्रभुतावाद का सम्बन्ध मानव-इतिहास और संस्कृति से हैं। यह मानवता को दृष्टि में रखकर ही कियान्वित हो सकता है। समाजविशेष और राज्यविशेष की दृष्टि से जनता को संप्रभुतासम्पन्न मानना, संप्रभुता का दूसरा स्तर है। प्रजातंत्रीय परम्परा की दृष्टि से जनता या लोक या 'विशः' की संप्रभुता का अर्थ है—अन्तिम दृष्टि से जनता की भावना, आशा, ऐतिहासिक परम्परा का महत्व स्वीकार करना। जनसंप्रभुतावाद का यह अर्थ नहीं है कि जनता के पास निश्चित ही सैन्यबल की अधिकता है। आज की युद्धकलों के विकास के साथ-साथ सरकार की सैन्यशक्ति का अतिर्जित अप्रत्याशित विकास हुआ है। उन्नीसवीं शताब्दी के समान अब बड़े-बड़े शहरों में घरा डालकर सरकार को पराजित करना सम्भव नहीं है। जनसंप्रभुतावाद, अतः जनता की भौतिकवादी सैनिक शक्ति के समर्थन का सिद्धान्त नहीं है। इसका अर्थ है कि कोई भी सरकार जनकल्याण, जनता की आशा, उसके संकल्प आदि का उल्लंघन

कर टिक नहीं सकती है। आज जनता की प्रचण्ड शक्ति और उसके महान प्रकृष्ट संकल्प-बल का पता लग रहा है। शक्तिवाद का मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय विश्लेयण बताता है कि राष्ट्र को मजबत बनाने का मार्ग सैनिकशक्ति की अभिप्राप्ति नहीं है, अपितू जनता की चरित्रशक्ति और प्रतिरोध करने का प्रचण्ड आत्मबल है। चेतन जनसमाज का आत्मबल प्रतिरक्षा का अमोघ अस्त्र है। जनवाद के प्रकृष्ट महत्त्व को देखते हुए ही प्रजातंत्र में वयस्कमताधिकार का नियम बनाया गया है। कोई भो प्रजातंत्रीय सरकार इस व्यापक जनवाद की उपेक्षा कर खतरे को मोल ेगी। जनता की शक्ति ही राज्य की परिपष्ट करती है और जनसंकल्प उसकी नवचेतना प्रदान करता है। यद्यपि रूसो का यह विचार कि सामान्य संकल्प वस्तुत: स्वयं शासन-व्यवस्था चलावे. आज के दिशाल राष्ट्रों के लिए अव्यावहारिक है, तथापि इतना स्पष्ट है कि राजकीय शक्ति को केवल दमनयंत्र के रूप में व्याख्येय मानना असमीचीन है। जनसंग्रभतावाद का सिद्धान्त बताता है कि राज्य में वर्तमान संप्रभता किसी निर्धारित श्रेणी या दल की बलवत्ता नहीं ह अपित जनता की पारस्परिक अन्योन्याश्रयिता और स्वभावसंसिद्धि का चेतनीकरण है । संगठित जनता जब संगठित होकर कार्य करती है तब प्रजातंत्र की आशा का प्रकृष्ट केन्द्र जनतासंप्रभुतावाद या विशःसंप्रभतावाद वेगवान और फलवान् होता है।

संप्रभुतावाद का पहला स्तर है—ऋतसंप्रभुता और दूसरा स्तर है जनसंप्रभुता। पहला नैतिक और आध्यात्मिक बादशों का पोषक है और दूसरा जनता की ऐतिहासिक और सामाजिक विकासधारा का। संप्रभुतावाद का तीसरा स्तर है—संविधान की स्वतंत्रता । जिन प्रजातंत्रीय देशों में लिखित संविधान है, वहाँ संविधान का प्रकृष्ट महत्त्व है। जहाँ संविधान में परिवर्तन करने की विशेष प्रणाली है, वहाँ संविधान को साधारण विधियों से पथक् किया गया है। इंगलेण्ड में संविधानात्मक नियम और साधारण विधि में कोई अन्तर नहीं है। अमेरिका में यह पृथक्ता स्पष्ट मानी जाती है। संविधान की संप्रभुता विशिष्ट राजकीय शक्तियों के अधिकार और उत्तरदायित्व का कियात्मक नियंत्रण करती है। संविधान का अधिकार पाकर ही, राज्य की जो विधियाँ तदनुकूल रहती हैं, उन्हें नियंत्रणकारित्व प्राप्त होता है। संविधाननिर्माण और तदनुकूल विधिनिर्माण करने का अधिकार जिन राजकीय शक्तियों को मिला हुआ है, उनका महत्त्व आधुनिक विकसित सभ्य समाज में स्वीकार कर ही कोई व्यवस्था टिक सकती है।

१. Miss Follett, The New State.

२. ब्रष्टच्य-E. Barker, Principles of Social and Political Theory.

३. तुलनीय—Bosanquet, Philosophical Theory of the State

संप्रभुतावाद के जो तीन स्तर, ऋतसंग्रभुता, जनसंप्रभुता और संविधान संप्रभुता, हमने स्वीकृत किये हैं, वे क्रियाकारित्व की दृष्टि से हैं। इस प्रकार के तीन स्तरों का स्वीकरण हमें एक ओर आस्टिन और हेगेल के उग्र राज्यशक्तिवाद से बचाता है और दूसरी और बहुलवाद के भ्रमजाल से भी त्राण करता है। यह संप्रभुता की सामाजिक और राजनीतिक कार्यसंस्थापन का एक साधन मानता है । ऋतसंप्रभूता न केवल नैतिक आदशों को पृष्ट करती है, अपित मानव-एकता का भी पोषण करती ह । आज अन्ताराष्ट्रिय व्यवस्था, आदर्शवाद की वस्तु नहीं; किन्तु सभ्यता के त्राण का एकमात्र मार्ग है। ऋत की संप्रभुता के आधार पर ही न्याय और स्वातंत्र्य के समर्थक मानव-समाज और अन्ताराष्ट्रिय एकता की स्थापना हो सकती है। राज्य को ही वास्तविक रूप में सम्पूर्ण शक्तियों का आगार मानना आज की दुनिया में असामयिक हो गया है और वड़ा-बड़ा दण्ड मानवता को इसके लिए भोगना पड़ा है। अतः आज न केवल सामाजिक और राष्ट्रिय क्षेत्र में सामजस्य-स्थापन की आवश्यकता है, अपितु राष्ट्रों के आपसी सम्बन्धों का भी शांतिपूर्वक सुझाव करना है। यह तभी संभव है जब मानव को साध्य माननेवाले सर्वभूतकल्याणवाद के पोषक ऋत को ही संप्रभू मानकर हम स्वार्थसाधक और युद्धोत्तेजक सीमित राष्ट्र की संप्रभृता से त्राण पा सकें। इस प्रकार व्यापक समन्वय कर ही हम मानव-सभ्यता और संस्कृति को प्रशस्त कल्याण पथ का अनुगामी बना सकते हैं।

कानून और संप्रभुता में क्या सम्बन्ध है, इसकी मीमांसा करने के पूर्व कानून का सम्यता के विकास में क्या महत्त्व है, इसकी विचारणा करना आवश्यक है। कानून या नियम का एक व्यापक अर्थ है। जब हम जगत् में वर्तमान कार्य-कारण-भाव का ज्ञापन करते हैं अथवा सुब्टितत्त्व के धारक और नियामक विशाल नियमों का अनुशीलन करते हैं तब हम कानून या नियम का व्यापक अर्थ ग्रहण करते हैं। इसी अर्थ को ध्यान में रखकर हम न्यूटन और आयन्स्टीन के भौतिकशास्त्रीय नियमों का उल्लेख करते हैं। इस व्यापक अर्थ के अतिरिक्त कानून या विधि का एक सीमित समाजशास्त्रीय अर्थ है। नियम या कानून से हमारा तात्पर्य व्यवहार के साधारणीकृत सामान्य विचारों से हैं। कियात्मक व्यवहार को व्यवस्थित और नियंत्रित करनेवाले सामान्य सिद्धान्तों के आधार पर ही कोई संस्था या कोई समाज टिकता है। जहाँ-जहाँ कोई संस्था या समूह

que XXIII, "Our theory does not place soverignty in a determinate person a body of persons, but only in the working of the system of institutions as a whole."

या श्रेणी है, वहाँ-वहाँ हम नियमों को पाते हैं। विना किसी नियम के मनुष्य के आपनी सम्बन्धों को चलाना अत्यन्त कठिन हो जायगा। अतः यदि किसी प्रकार वैज्ञानिक दृष्टि से कुछ देर तक नियमों को स्वतःसिद्ध या अनुगत न मान कर केवल मानवद्ध्टिनिःसुत माना भी जाय तो सामाजिक और राजकीयक्षेत्र में नियम या कारन की सत्ता अनिवार्य रूप से स्वीकरणीय है। बहुत-से प्राचीनेतिहासवेत्ताओं का कहना है कि प्राचीन और मध्यकालीन सभ्यता में कानून नहीं पाये जाते, अपित रीतियों के द्वारा समाज का संचालन होता था रे। रीति और विधि की पृथक्ता को ध्यान में रखते हुए अनेक समाजशास्त्रियों और प्राचीन-मानवशास्त्रियों ने अनेक ग्रंथ प्रणीत किये हैं। प्राचीन मानव-समाज में कानून बनानेवाली कोई संस्था नहीं थी। किन्तू तथापि सत ओर असत का कुछ ज्ञान अवश्य था। कबीलों की प्रचलित रीतियों और प्रथाओं का उल्लंघन करने से कभी-कभी निर्वासन और मृत्यदण्ड मिलते थे<sup>३</sup>। प्राथमिक समाज में रीतियों और प्रयाओं पर तत्कालीन धार्मिक विश्वासों का बहुत प्रभाव था। उस समय में जो प्रथाओं और रीतियों के अनुवर्तन की परम्परा चली, वही पीछे चलकर राजकीय आज्ञाकारिता में परिणत हो गई। प्राचीन वैदिक संकृति में ऋत और धर्म की विशाल कल्पना का जन्म हुआ । वैदिक युग में भी कानून बनानेवाली कोई निश्चित संस्था नहीं थी। वेदयुग में भ्रुणहत्या, वीरहत्या और ब्राह्मणहत्या बड़े अनराध समझे जाते थे। पंचिवश ब्राह्मण के अनुसार विश्वासघात बड़ा पाप माना जाता था। किन्तू वैदिक-काल में अपराधियों के दण्डविधान के लिए किसी संगठित प्रणाली या संस्था का उल्लेख नहीं मिलता है। अबतक प्राय: ऐसा विचार कार्य कर रहा था कि जिन लोगों के प्रति अपराध किये गये हों, उन्हीं लोगों को अपना वैर सधाना चाहिए। किन्तू धर्मसूत्रों में जैसा विचार आता है कि राजा को दण्ड के रूप में अपराधियों से जुमीना वसूल करना चाहिए। गौतम और आपस्तम्ब के धर्मसूत्र के अनुसार कुछ दूर तक कण्टकशोधन की व्यवस्था हो चली थी। धर्मस्थीय के सम्बन्ध में भी आंशिक उल्लेख धर्मसूत्रों में आता है, यद्यपि कण्टकशोधन और धर्मस्थीय का विस्तृत विवरण कौटिल्य के अ शास्त्र में ही प्राप्त होता है। उत्तरवैदिक काल में राजा प्रधान न्यायाधीश हो गया । वैदिक सभ्यता और संस्कृति में कानून का पूरा महत्त्व जानने के लिए मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मति पर विचार करना आवश्यक है।

<sup>8.</sup> Henry Maine, Ancient Law, Early History of Institutions Summer, Folkeways; Julius Jolly, Rechtund Sitte.

२. Lowie, Primitive Society, अध्याय १४ ।

यूनानी सभ्यता में भी कानून का विकास हुआ। किन्तु यूनान में भी लिखित कानूनों की संख्या अत्न ही थी। रीति और प्रयाओं का ही वहाँ प्रावत्य था। कानून सर्वसामान्य अभी नहीं हो पाया था। अन्य देश से आये मनुष्य किसी नागरिक का आश्रय प्राप्त कर ही कानून द्वारा स्थापित संरक्षण को प्राप्त कर सकते थे। थीसीयस ने यूनान की कानूनी प्रया को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। सोलन ने ड्रैको के कानून को परिवर्तित तो नहीं किया; किन्तु तत्कालीन ऋणग्रस्तों की अवस्था को सुधारने के निमित्त अपने कानून बनाये। यूनानी कानून में हुम, कानून के ऊपर आर्थिक वातावरण और अवस्था का परिणाम देखते हैं। प्राचीन काल की समस्त सभ्यताओं में ईश्वरीय संदेशवाहक प्राथमिक कानूनदाता का उल्लेख आता है। हम्मुरावी, मूसा, मनु की भाँति यूनान में भी लाय-करगत, ड्रैको, नोलन, कारोण्डास आदि का प्रभाव दिख पड़ता है। इन कानूनज्ञापक नेताओं के माह तस्य में कुछ दूर तक वार्मिक प्रभाव भी व्यक्त होता है। इस व्यापक विचारघारा के

- ?. Aristotle, Politics III, 1,: "Nay, resident alieus in many places do not possess even such rights completely, for they are obliged to have a patron, so that they do but inperfectly participate in citizenship, and we call them citizens only in a qualified sense."
- R. Aristotle, Politics II, ??: "As to Solon, he is thought by some to have been a good legislator, who put an end to the exclusiveness of the oligarchy, emancipated the people, established the ancient Athenian democracy, and hameonized the different elements of the state.... The truth seems to be that the council and the elected magistracy existed before the time of Solon, and were retained by him, but that he formed the courts of law out of all the citizens, thus creating the democracy, which is the very reason why he is sometimes blamed.... Solon, himself, appears to have given the Athenians only that power of electing to offices and calling to account the magistrates which was absolutely necessary, for without it they would have been in a state of slavery and enmity to the government."

अतिरिक्त यूनान में, कानून तर्कसंगत व्यवस्थापक सामान्य नियम है, यह कल्पना भी शनः शनैः विकसित हो रही थी । अरस्तू के अनुसार वासना से अपरिगृहीत तर्क को ही कानन कहते हैं। युनान के राजनीतिशास्त्र में कानुन का महत्त्व पूर्णतः स्वीकृत था। सोफिस्ट सम्प्रदायवादियों ने मानव स्वतंत्रता के नाम पर कानून का परिहास किया। हिप्पीयास के अनुसार कानून, जनसमाज पर करता का प्रहार करता है; वयों कि प्रकृतिविरुद्ध अनेक कर्मों को करने को यह बाध्य करता है । यद्यपि अपने ग्रंथ रिपह्लिक में प्लेटो ने विशिष्ट राज्यपालों की निष्णात परिमार्जित बद्धि का समर्थन किया है. तथापि अपने 'लाज' ग्रंथ में कानून का उसने उत्कर्ष बताया है? । तर्क के धार्मिक और सुनहले तन्तु को ही उसने राज्य का सार्वली किक नियम या कानन घोषित किया है। सर्वश्लेष्ठ के नेतृत्व के साथ सहयोग करना चाहिए, यही प्लेटो के अनसार कानून का मार्ग है। अरस्तू ने कानून को व्यवस्था का प्रदाता माना है 3। हिप्पोंडामस की आलोचना करते हुए अरस्तू ने वैधिक परिवर्तन का सुन्दर विस्लेषण किया है। सभ्यता के विकास के साथ-साथ कानून में भी परिवर्तन होना चाहिए: क्योंकि प्राचीनकाल के निवासी कोई पूर्णज्ञानसम्पन्न तो थे नहीं । यह संभव भी नहीं है कि समस्त कानून लिख दिये जाया। अतः समय की आवश्यकताओं के अनसार परिवर्तन अभिवांछित हो सकता है। इससे यह सिद्ध होता है कि कुछ कानून को बदलना चाहिए । किन्तु अरस्तू के अनुसार परिवर्तन तना व्यापक और उग्र नहीं होना चाहिए कि जनसमाज में कानून के अनुवर्तन का वह अभ्यास ही समाप्त हो जाय जो दीर्घकाल में प्राप्त होता है।

१. Plato, protagoras, 337—Hippias के अनुसार "by nature like is akin to alike, whereas law is the tyrant of mankind and often compels us to do many things which are against nature."

R. Plato, Laws, 645 "the sacred and golden cord of reason called by us the common law of the state;... Now we ought always to cooperate with the lead of the best, which is law"

Aristotle, Politics III" Therefore he who bids the law rule may be deemed to bid God and Reason alone rule, but he who bids man rule adds an element of the beast; for desire is a wild beast, and passion perverts the minds of rulers, even when they are the best of men. The law is reason unaffected by desire."

यूनान में, सद्धान्तिक और व्यावहारिक क्षेत्र में, विधिशास्त्र में यद्यपि उन्नित हुई, तयापि मूलतः यूनान की देन साहित्य, दर्शन और कला के क्षेत्र में ही है। विधिशास्त्र में यूनान की अपेक्षा रोम की देन अत्यन्त अधिक महत्त्वपूर्ण है। विधि की सर्वसामान्य बनाने में और राज्यव्यवस्था से उसका संबन्ध-स्थापन सुसंगठित करने में रोम का अतिशय महत्त्व है। रोम के प्रारम्भिक वैधिक विकास का अध्ययन करने के लिए 'द्वादश मेज' का अनुशीलन आवश्यक है। धार्मिक प्रथाओं और सामाजिक परस्पराओं के पाश से विधि को अंशतः उन्मुक्त करने का यत्न इस समय किया गया। रोम में 'इक्बीटी' (अर्थात् विधि के शाब्दिक और यान्त्रिक रूप की अपेक्षा उसके आदर्शत्मक रूप पर वल-प्रदान) का भी एक सीमा तक विकास हुआ। पूर्वी रोमन-साम्राज्य के शासक जस्टीनीयन के कोड में कमबद्ध विधिशास्त्र का एक जबर्दस्त रूप रोम ने यूरोपीय सभ्यता को दिया है।

मध्ययुग में नैसर्गिक और ईश्वरीय नियम का प्राधान्य रहा। उस समय के विचा-रकों की मान्यता थी कि इस व्यापक हितसाधक नियम के विपरीत जितने पार्थिव नियम हों, उनका तिरस्कार करना चाहिए। 'टामस अववायनास' के अनुसार तर्क का धार्मिक अनुष्ठात ही कानून है । कानूनी मर्यादा के पालन के लिए उसने कानून की घोषणा करना आवश्यक माना है।

अधिनिक युग के प्रारम्भ से कानून के सैद्धान्तिक और व्यावहारिक रूप का पूर्ण विकास हुआ। प्राचीनकाल में राजाज्ञा का सम्पूर्ण कानूनी व्यवस्था में सीमित स्थान था दें किन्तु आधिनिक काल में संसद् या कांग्रेस में हजारों कानून प्रतिवर्ष बनाये जाते हा कानून के अपरिकल्पित विकास के अनेक कारण हैं। आधिनिक सम्यता में मौतिकवाद का प्राधान्य है। पहले ऋत या वरुणपाद्य या देवनियम में विश्वास के के प्राबल्य रहने से ही कितने अपराध नहीं किये जा सकते थे। भौतिकवाद और धर्मिनरपेक्षतावाद का विकास प्राचीन नैतिक और धार्मिक बन्धनों को शिथिल कर देता है और इस कारण सामाजिक व्यवस्था को कायम रखने के लिए बाह्य कानूनी और राजनीतिक दमनयंत्र को स्थापित करना पड़ता है। भौतिकवाद के विकास के अतिरिक्त, पूँजीवाद के विकास के कारण भी कानून का विस्तार हुआ है। पूँजीवाद अनुबन्धवाद पर आश्रित ह और इकरारनामों के अभूतपूर्व विस्तार में दीवानी कानून या धर्मस्थीय का विस्तार होता है। सामन्तवाद क्षेत्रीयसीमापरिबद्ध अर्थस्थवस्था है। पूँजीवाद का विकास संसारव्यापी अर्थव्यवस्था को जन्म देता है और इत विशाल और व्यापक

<sup>?.</sup> St. Thomas Aquinas, Law as an "ordinance of reason."

<sup>3.</sup> Eduard Meyer, Geschichte des Altertums Vol. I. Part 2,

संगठन का संचालन करने के लिए अनेक कानूनों की आवश्यकता होती है। कानून के अभूतपूर्व विकास का तीसरा कारण आधुनिक सभ्यता ह। आधुनिक सभ्यता का आदर्श ह—तर्कसंगतता और बौद्धिक स्वायत्तीकरण। समस्त सामाजिक और आधिक व्यवस्था की पूर्ण जानकारी करना तथा जानकारी के बाद उसके सम्बन्ध में कानून बनाकर उसका नियंत्रण करना, आधुनिक सामाजिक आदर्शवाद का लक्षण है। आधुनिक सभ्यता के जनतंत्रात्मक अंश का विकास होने पर राज्य जनकल्याणपोषक है, इस प्रकार के विचार की परिवृद्धि हुई है और इसके साथ आर्थिक और सामाजिक प्रश्नों में राज्य का हस्तक्षेप बढ़ा है। राज्य के हस्तक्षेप के विस्तार का अर्थ है कानून का विस्तार; क्योंकि कानून के सहारे किसी प्रश्न या किसी विषय में राज्य अपना प्रभाव व्यक्त कर सकता है।

इस प्रकार भौतिकवाद, पूँजीवाद और तर्क संगतता के सार्व तिक विकास के कारण आधुनिक युग में कानून का अपिरकल्पित विस्तार संभव हुआ है। कानून के विधेयात्मकतावादी संप्रदाय ने राज्य को ही कानून का प्रदाता या जनक कल्पित किया था। राज्य की संवर्ध नशील संप्रभुता का यह प्रधान प्रभाव समझा गया कि राज्य को नियंत्रणकारी नियमों के उद्भव करने का एकमात्र अधिकार है। विधेयात्मकतावाद का उग्र प्रचारक 'हाब्स' था। प्राकृतिक या नैसींगक नियम से पृथक् उसने राजकीय नियम की ओर निर्देश किया । उसके अनुसार राजकीय नियम संप्रभुतासम्पन्न शासक की आज्ञा है और उसका अनुवर्तन करना पूर्ण आवश्यक है। नैसींगक नियम की मध्यकालीन धार्मिक परम्परा के विपरीत प्रतिक्रिया 'हाब्स' ने की, यद्यपि नैसींगक नियम का अन्तिम खंडन खूम और हेगेल ने किया। कानून और अधिकार के सम्बन्ध में जो विचारसंकरता थी, उसका भी पूर्व विरोध 'हाब्स' किया। अधिकार स्वतंत्रता है अर्थात् वह स्वतंत्रता जो राजकीय कानून मानवों के हिस्से में छोड़ देता है। किन्तु राजकीय कानून का अनुवर्तन तो विवश होकर भी करना होगा। इस प्रकार प्राकृतिक स्वतंत्रता का, कानून, हमलोगों से अपहरण करता है। केवल संप्रभुतासम्पन्न शक्ति ही कानून का निर्माण कर सकती हैं। संप्रभु जिस कार्य को करने के लिए बाध्य करे, वही न्याय है

१. Thomas Hobbes, Leviathan, अध्याय २६।

२. Thomas Hobbes, Leviathan, अध्याय, २६, Civil law is to every subject, those rules which the commonwealth hath commanded him, by word, writing, or other sufficient sign of the will, to make use of, for the distinction of right and wrong; that is to

और इस प्रकार के द्वन्द्वात्मक तर्क से हाब्स यह सिद्ध करता है कि कोई अन्यायकारी कानून नहीं हो सकता। किन्तु यद्यपि अन्यायकारी कानून नहीं हो सकता, तथापि आचारशास्त्रीय मूलभूत प्राकृतिक नियम के विपरीत जानेवाला अनैतिक कानून और व्यक्ति अथवा समाज को कमजोर करनेवाला घातक या नाशक कानून हो सकता है । निश्चित ही संप्रभुतावाद और विधेयात्मक कानूनशास्त्र के निर्माण में हाब्स का अतिशय सैद्धान्तिक और शास्त्रीय महत्त्व है तथापि कानून को राज्याज्ञा से एकाकार बताकर उसने सीमित समाजशास्त्रीय ृष्टिकोण का परिचय दिया है। आज्ञा का भाव, उत्तम और अवर के बीच ही स्थापित होता है। कम-से-कम प्रजातंत्रीय आदर्शवाद कानून का वह रूप स्वीकृत करता है, जिसमें शासक और शासित दोनों व्यापक वैधिक साम्राज्य के अन्तर्गत हैं। राज्य के

say, of what is contrary, and what is not contrary to the rule. Likewise, that none can make laws but the our subjection is to the commonwealth. because commonwealth only. And the commonwealth only, prescribes and commands the observation of those rules which we call law. The sovereign of a commonwealth, be it an assembly or one man, is not subject to the civil laws. Positive, are those which have not been from eternity, but have been made laws by the will of those that have had the sovereign power over others; and are either written, or made known to men, by some other argument of the will of their legislator. But civil law is an obligation; and takes from us the liberty which the law of nature gave us..... but the civil law takes away that liberty, in all cases where the protection of the law may be safely stayd for.

?. T. H. Green, Principles of political obligation §96, "So Hobbes said that there could be no 'unjust law,' A law was not a law unless enacted by a sovereign and 'the just' being that to which the sovereign obliges, the sovereign could not enact the unjust, though it,

नाम पर जिन नियमों का उद्घो ण सरकारी सेवक करते हैं, उनसे वे स्वयं भी बँधे हुए हैं। नरपति-परम्परा और असमानतामलक सामाजिक व्यवस्था के लिए कानन की आजा अथवा अध्यादेश से एकाकारता भले ही उचित हो तोभी प्रजातंत्रीय परम्परा में कानन को शासकों की आज्ञा या उनका हक्म या फर्मान मानना असंगत प्रतीत होता है। कुछ अवसरविशेष अथवा आकस्मिक संकट के समय भले ही कानून का आज्ञामलक रूप व्यक्त हो, तथापि संस्कृति की व्यापक धारा को देखते हुए यही कहना पड़ता है कि मानव-समाज को व्यवस्थित करने के लिए कानन एक आधारभत सामग्री है। कानुन की व्यापक धारा शीघ्र नहीं बदलती है। कभी-कभी राज्यों में बड़ा रूपान्तर हो जाता है, तब भी कानन की परम्परा प्रायः सुरक्षित ही रहती है। कभी-कभी कान्न में मौलिक परिवर्त्तन, उदाहरणार्थ रोम में 'प्लेबियन' लोगों को अधिकार देनेवाले कान्न, अथवा नेपोलियन का कोड, या बेंथम के कान्नी सुधार के निर्देश, संस्कृति की धारा में व्यापक परिवर्त्तन की अभिव्यंजना करते हैं। अतः कानन को केवल आज्ञा अथवा हुक्म मानना समाजशास्त्रीय दृष्टि से असंगत प्रतीत होता है। कानून की व्यवस्था समाज को संचालित करने के लिए की जाती है। मानव-विकास के विस्तार के साथ शनै:-शनै: नियंत्रण का स्थान सहमति ग्रहण करती है। वही कानन कायम रह सकता है जो नागरिकता का समर्थन कर सकें । नागरिकता का समचित पालन एक आध्यात्मिक अनुभृति है; नयों कि आत्महित के साथ परमार्थ की भी संसिद्धि इससे होती है। दार्शनिक राजनीतिशास्त्र इस नागरिकता के आध्यारिमक तत्त्व का

might enact the inequitable and the pernicious, the inequitable' presemably meaning that which conflicts with a law of nature, the pernicious that which tends to weaben individuals or society."

१. चुलनीय, St. Thomas Aquinas, Summa Theologica, I, xc: "Since law is a rule and standard of human action, it is necessarily related to reason.... Since law is the rule of human conduct, the ultimate end of which is happiness and, indeed, the common happiness, it is necessarily always ordained for the common good... Since law ordains the common good, law can be created by the reason, not of any individual, but of the multitude or of the prince acting for the multitude."

समर्थक है। कानून को केवलमात्र शिवतधरों की आज्ञा मानना दासप्रथा के लिए भले ही उपयुक्त हो, प्रजातंत्रीय नागरिकता के निमित्त कदापि समीचित नहीं है। अतः मानव की व्यवसायात्मिका बुद्धि को राजकीय कानून के अन्तिम मीमांसन का अधिकार देकर, दाशनिक आधार पर विनिमित राजनीतिशास्त्र असंगत नियमों और कानूनों के प्रतिरोध का वैयिक्तक अधिकार स्वीकार करता है। अतः विविध कार्यकारी सामाजिक तत्त्व और व्यापक नैतिकता की पृष्ठभूमि में ही कानूनों का निर्माण हो सकता है।

दार्शनिक दृष्टिकोण के आधार पर नैतिकता और विधि में पृथवता प्रदर्शित करने का यत्न 'काण्ट' ने किया । विधेयात्मकतावादी सम्प्रदाय में केवल सामाजिक वास्तविकता

8. Kant, the Introduction to fue Metaphysic of Morals (Abbott edition) पुष्ठ २६६:-"These laws of freedom are called. in contradistinction to physical laws, moral laws. In so far as they are directed to mere external actions and their lawfulness, they are called judicial; but when they demand that these laws themselves shall be the determining ground of the actions, they are ethical, and in this case we say the agreement with the former constitutes the legalety agreement with the latter the morality of the action. The freedom to which the former laws relate can only be freedom in its external exercise, but the freedom to which the latter refer is freedom both in the internal and external exercise of the dective will in as far namely, as this elective will is determined by laws of reason." वही पड्ड રહ¥-રહ4:-"Accordingly, all legislation may be divided into two classes in respect of the springs employed. That legislation which at once makes an action a duty, and makes this duty the spring, is ethical. That which does not include the latter in the law, and therefore admits a spring different from the idea of duty itself, is juridicial. As regards the latter, it is easily seen that this spring, which is distinct from the idea of duty, must be derived from the pathological motives of choice, namely, the in-

का ग्रहण था. अन्तरचेतना का उसमें स्थान नहीं था । नैतिकता और विधि में अस्तर बताकर दोनों को अलग-अलग क्षेत्रों में शक्तिशाली काण्ट ने माना । नैतिकता आन्तरिक वत्ति है। आत्म-स्वातंत्र्य और विशद्धकर्मवाद की भावना से अनवर्तित होना इसका लक्षण है। कानन का सम्बन्ध बाह्य कमों के सुव्यवस्थापन से है। मानव के बाह्य सम्बन्धों का नियंत्रण करना कानन की मर्यादा है । नैतिकता और कानन में जो पार्थवय काण्ट ने बताया, उतका परा प्रभाव ग्रीन में व्यक्त हुआ । ग्रीन के अनुसार राज्य बाह्यकर्मों को नियंत्रित कर सकता है और राजकीय कानून से उन्हीं कमों को करने के लिए मानूव को बाध्य करना चाहिए जिनका करना, किती भी प्रकार की भावना से क्यों न हो, अत्यन्त आवश्यक है । नैतिकता और कानन का इस प्रकार पथक्करण हमें मान्य है। कानन वस्तुनिष्ठ है। बाह्य कर्मों का नियंत्रण उससे होता है; किन्तू नैतिकता आत्मनिष्ठ है। भावता का संशोधन, व्यवसायात्मिका बद्धि की अभिप्राप्ति और आन्तरिक आत्मिक प्रसारण नैतिकता का लक्ष्य ह। कानन के सहारे किसी को नैतिकता का चैतन्य प्राप्त कराना असंभव है। मानव-समाज को व्यवस्थित और संगठित करने के लिए कानन की स्थापना होती ह । कार्नन का सम्बन्ध सभ्यता से हैं : किन्तू नैतिकता संस्कृति की अन्मोदिका है। श्रेयस्कर जीवन की प्राप्ति के निमित्त जिस विशाल कल्याणकामिता की आवश्यकता है, उसकी प्राप्ति ही नैतिकता का लक्ष्य है। कानून का क्षेत्र ह मर्यादा, नैतिकता का क्षेत्र है,

clinations and aversions, and amongst these from the latter since it is a legislation, which must be court raining, not an invitation, which is persuasive."

- १. A. Vishinsky, law of the Soviet State, पू० ३१-३२।
- २. नुलनीय Korkuvnov,—"Law as the delimination, morality as the evaluation of interests."
- 3. T. H. Green, Lectures on the Principles of Political Obligation §15, "Those acts only should be matter of legal injunction or prohibition of which the performance or omission, irrespectively of the motive from which it proceeds, is so necessary to the existence of a society in which the moral end stated can be realised, that it is better for them to be done or omitted from that unworthy motive which consists in fear or hope of legal consequences than not to be done at all."

औचित्य। काण्ट और ग्रीन ने नैतिकता और विधि में पार्थन्य व्यक्त किया। इस प्रकार के पार्थक्य का पुण अतिरेक 'केलसन' में हुआ जिसने न्याय और विधि का भी पुथक्करण स्थापित किया । केलसन का 'विश्रुद्ध कानुन का समर्थक संप्रदाय अनुभवनिष्ठ कानुन और लोकोत्तर आदर्शवाद से प्रभावित न्याय को अलग-अलग करना चाहता है ?। केलसन के अनुसार कानून किसी मानवोत्तर शक्ति का अभिप्रकाशन नहीं है, अपितु एक निश्चित सामाजिक प्रक्रिया है जो मानव-अनुभव पर आश्वित है। केलसन का लोकोत्तरवाद का खंडन तो ठीक है; किन्तू न्याय की परम्परा को बहिष्कृत करना एक विधिशास्त्री के मस्तिष्क के निमित्त अपेक्षित होकर भी व्यवहार में राज्य की शक्ति का ही संवर्धन करता है। न्याय और विधि के पथनकरण से. संभव है, वह व्यवस्था उत्पन्न हो जाय, जिसका उग्र सैद्धान्तिक प्रकटीकरण यौसिमानस के इस कथन में हुआ था कि न्याय बलवानों के स्वार्थ का पोषक है। हम न्याय और कानून के इस प्यक्करण का समर्थन नहीं करते । अवश्य ही कानूनशास्त्र, सामाजिक परम्परा का अनुमोदन करता ह और न्याय की प्रवित्त नैतिकता के पोषण में है। कानून एक व्यापक और सामान्य परिस्थिति की कल्पना कर निर्मित होता है। किन्तु न्याय की भावना इस बात का संरक्षण करती है कि वैयक्तिक उदाहरणों में कानून की सामान्यता के कारण कहीं अनौचित्य का अनुवर्तन न हो जाय । शास्त्रीय विवेचन का नारा लगाकर नैतिकता का बहिष्करण हमें अभीष्ट नहीं है। अतः शक्तिवाद के प्रत्यक्ष आक्रमण से त्राण पाने के लिए नैतिकता-पूर्ण न्याय का समर्थन ही कानून का उद्देश्य होना चाहिए । जो न्याय का परिरक्षण न कर सके, वह कानून असंगत है और मानव-संस्कृति का परिष्कार और अभ्युन्नयन उससे सिद्ध नहीं हो सकता है।

नैतिकता और कानून में जो पार्थक्य काण्ट ने बतायाथा, उसका विस्तृत खंडन होगेल ने किया। समाज या राज्य में जिस व्यापक मन का क्रियात्मकीकरण हुआ।

<sup>?.</sup> Hans Kelson, Allgemeine Staatslehre; The Ceneral Theory of Law and State.

<sup>\*\*</sup>Relsen, General Theory of Law and State, \*\* XV "The puve theory of law insists upon a clear distinction between empirical law and transcendental justice by excluding the latter from its specific concerns. It sees in the law not the manifestation of a superhuman authority, but a specific social technique based on human experience."

है उसे हेगेल ने 'रेख्ट' कहा है । रेख्ट की प्रथम अवस्था है कानून की अक्षरात्मक अवस्था। इस अवस्था में अधिकार की केवल भावात्मक कल्पना रहती है। कानून की अक्षरात्मक अवस्था। इस अवस्था में अधिकार की केवल भावात्मक कल्पना रहती है। कानून की अक्षरात्मक अवस्था की प्रतिकिया में संकल्प और अन्तरचेतना का उत्कर्ष व्यवत होता है। स समय मानव को आत्मिक चैतन्य का बोध होता है। अक्षरात्मक विधशास्त्र वस्तुनिष्ठता का प्रतीक है, अन्तरचेतना आत्मिनिष्ठता का बोध कराती है। दोनों का समन्वय सिट्निखकाइट या नैतिक तत्त्व में होता है। यह सामाजिक कर्मशीलता की अवस्था है। परिवार, नागरिक समाज और राज्य के प्रति अपेक्षित कर्मों को सम्पन्न कर मानव अपने वास्तविक बोध – समग्रताम्मूलक स्वातंत्र्य और नैतिकता की प्राप्ति करता है। इस समय संकल्प का परिनिष्पन्न रूप व्यवत होता है। हेगेल के अनुसार रेख्ट स्वतंत्रता की साकार मूर्ति है । रेख्ट शब्द कानून और कानून का आत्मिक तत्त्व दोनों का बोध कराता है। केवलमात्र राजाज्ञा हेगेल के अनुसार सामाजिक व्यवस्था का एक अंशमात्र है। संकल्प, रीति

१. निम्नलिखित चित्र इसकी स्पष्ट करता है :--

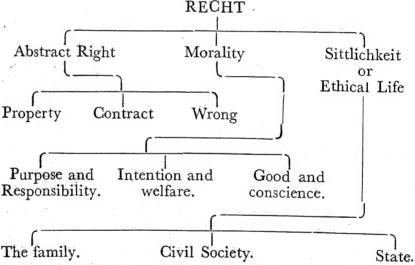

R. Hegel, *Philosophy of Right* §4: The basis of right is, in general, mind; its procise place and point of origin is the will. The will is free, so that freedom is both the substance of right and its goal, while the system of right is the realm of freedom made actual, the world of mind brought forth out of itself like a second nature,"

प्रया, भावना, परम्परा आदि आवश्यक सामाजिक निर्देशन और संचालन की पद्धतियाँ हैं। हेगेल, ऐतिहासिक परम्परा के सहारे व्यक्त, जनता के आत्मिक आदर्श का पूर्ण समर्थक था और सी कारण उसने राज्य को भी सिटलिख काइट अर्थीत् रीतिम्लकता के अन्तर्गत स्थापित किया है। हेगेल की मूल मान्यता है कि विधि और स्व त्रता में सामंजस्य है । रेख्ट शब्द बहुत व्यापक है और संस्कृत विधि शब्द इसका पूरा अर्थव्यंजन नहीं करता है । प्रजातंत्रीय परम्परा में आंशिक रूप से राजकीय विधि स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करती है; किन्तु विधि और स्वतंत्रता का अपना-अपना क्षेत्र है। हेगेल के काून सम्बन्धी विचारों में इतना सत्य अवश्य है कि ऐतिहासिक और सामाजिक शक्तियों के वत के अन्तर्गत उसने राज्य को समझने का प्रयास किया है। दार्शनिक राजनीतिशास के अनुसार स्वतंत्रता और कानुन में नितान्त पार्थक्य नहीं है जैसा सीली और स्पेन्सर ने कल्पित किया है, न स्वतंत्रता का वास्तवीकरण रेक्ट है, जैसा हेगल ने माना है, और न सामान्य संकल्प किसी को स्वतंत्र होने के लिए विवश कर सकता है जैसी रूसो की मान्यता है। अवश्य ही समाजीपयोगी और राजकीय कर्म का पालन मानव को कर्मयोग का पथिक बनाकर आत्मसाक्षात्कार के बाह्य साधनों को उपस्थित करता है; किन्तू स्वतंत्रता मानसिक और नैतिक याद्धिवता की वृत्ति है और अन्तरचेतना के सतत अनुसंधान से इसका दर्शन संभव हो सकता है।

मार्क्सवाद ने कानून के दिकास और शिक्या की व्याख्या अपने आधारभूत समाजशास्त्रीय सिद्धान्त, ऐतिहासिक भौतिव वाद, के आधार पर की है। ऐंगल्स ने कहा है कि विधिशास्त्री यह समझता है कि वह स्वतंत्र स्वतः सिद्ध सिद्धान्तों के आधार पर कार्य कर रहा है; किन्तु वस्तुतः कानून केवल आधिक व्यवस्था के प्रतिफलमात्र हैं । मानस के अनुसार आर्थिक अवस्थाओं की अभिव्यक्ति राजनीतिक और नागरिक कानून के द्वारा होती है । सम्पत्तिशाही के मन्तव्यों के अनुसार ही कानून बनते हैं । आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था में कानून मध्यवर्गीय अर्थशाहों के संकल्प का प्रतिविभव हैं । किन्तु कानून केवल गतिहीन प्रतिविभव या छायामात्र नहीं है। उनका प्रभाव भी आर्थिक व्यवस्था पर व्यवत होता है। इंगलैण्ड के फैट्ट कानून

१. Recht को Freiheit का 'Dasein' हेगेल ने बताया है।

<sup>?.</sup> Marx and Engels, Selected Correspondance, que ४६२।

३. Marx, Poverty of Philosophy, पृष्ठ ६०।

४. Marx, Capital, प्रथम खण्ड, पृ०६७५ नोट।

y. Marx and Engels, The communist Manifesto.

उदाहरणस्वरूप है। इन कानूनों के कारण छोटे व्यवसाय प्रायः समाप्त हो गये और वड़े व्यवसायों में उनको सम्मिलित हो जाना पड़ा। किन्तु, जो कानून आधिक अवस्था के अनुरूप रहते हैं, वे ही प्रभावोत्पादक सिद्ध हो सकते हैं। जैसे-जैसे उत्पादन-प्रक्रिया में रूपान्तर होता है, वैसे-वैसे कानूनों मे भी परिवर्तन हो जाता है यूनान और रोम के कानून तत्कालीन उत्पादन-प्रक्रिया का प्रद्योतन करते हैं। मध्ययुग के कानून के द्वारा सामन्तशाहों और श्रेणियों का समर्थन होता था है। पूँजीवादी युग में कानून पूँजी का स्वार्थसाधन करता है।

मार्क्सवाद मुख्यतः कानूनशास्त्र की दृष्टि से विधेयात्मकवादी है। यह कानून को राज्य का प्रणीत नियम मानता है। यह ठीक है कि राज्य स्वयं उत्पादनप्रक्रिया से नियंत्रित होता है। यद्यपि आर्थिक व्यवस्था के समर्थन और पोषण के लिए प्रत्येक युग में राज्य नूतन कानूनों का निर्माण करता है, तथापि पुराने कानून भी अविशिष्ट रह सकते हैं। ऐंगल्स के अनुसार जर्मन जातियों में तद्युगीन वैयक्तिक स्वतंत्रता-सम्बन्धी नियम इंगलैण्ड के मध्यकालीन सामान्य कानून में सुरक्षित रखे और इंगलैंग्ड से ये कानून अमरीका और उपनिवेशों में गये 🤊। विचारधारा में ऐतिहासिकता और विघेयात्मकता का समन्वय है। ऐतिहासिक विकास को स्वीकार करते हुए यह मानती है कि कानूनों का विकास होता है और कानून शास्वत या सनातन नहीं है। किन्तु, कानून का प्रधान स्रोत राज्य को मानकर यह विधेयात्मकतावादी सिद्ध होती है। केलसन के अनुसार जितने भी अराजकताबादी विचार हैं, वे सब नैसर्गिक नियम को मानते हैं। अतः मार्क्सवाद भी शोषणहीन, वैयक्तिक सम्मतिहीन, वर्गहीन समाज के प्रादुर्भाव और राज्य के तिरोभाव में विश्वास करता है, अतः क्लेसन उसे नैसर्गिक नियम में विश्वास करनेवाला मानता है <sup>४</sup>। किन्तु, यह प्रोग लाक्षणिक ही हो सकता है, क्योंकि लोको-त्तरवाद का खंडन करनेवाला मावर्सवाद साम्यवादी समाज के संबन्ध में इतना ही स्वीकार करेगा कि शोषणहीनता, मानव-स्वभाव में एक उग्र रूपान्तर उपस्थित करेगी

१. Engels, Origin of the Family, पृष्ठ १३२, पृष्ठ २०५, Engels, Socialism, Utopian and Scientific पृष्ठ २७ Engels, Feuerbach, पृ॰ ११५ Engels, Anti-Duhring पृष्ठ ११४।

२. Engels, Feuerbach पृष्ठ ६७ Engels, Anti-Duhring पृष्ठ ११६।

ই. Engels, Feuerbach पृष्ठ ११५, Socialism, Utopian and Scientific

४. Hans Kelsen, General Theory of Law and State, पूट्ट ३६३।

और मानव सच्चे अर्थ में नैतिकता का अनुमोदन करेगा, किन्तु नैसर्गिक नियम को प्राक्समाजीय या प्राक्-राजकीय अवस्था का द्योतक मानकर उसका समुद्धार विज्ञान और यंत्रवाद से पूर्णतः प्रभावित मानर्सवाद को सर्वथा अनभीष्ट है।

मानसंवाद ने जो कानून की मीमांसा प्रस्तुत की है, निस्सन्देह उसमें यथार्थवादिता है। कानूनी व्यवस्था का किस प्रकार शक्तिशाली वर्ग अपने स्वार्थ के निमित्त पोषण करता है, इस गम्भीर सत्य की ओर उसने बड़े वेग से हमारी दृष्टि को दौड़ाने का सन्देश दिया है। मार्क्सवाद यह बताता है कि संविधान का केवल शाब्दिक अध्ययन यथेष्ट नहीं है। कानून की सम्यक् और सम्पूर्ण मीमांसा के निमित्त कानून-निर्माताओं के निजी स्वार्थ की जानकारी अत्यन्त आवश्यक है। मार्क्सवादी न होते हुए भी अमरीकन इतिहासवेत्ता चार्ल्स वीयर्ड ने अमरीकन संविधान की आर्थिक व्याख्या प्रस्तुत की है । कानून के आवरण में और कारून के सहारे भी किस प्रकार मानव-सभ्यता में शोषण का समर्थन किया गया है और किस प्रकार न्यायप्रणाली को अत्यधिक खर्चीली बनाकर गरीबों को न्याय से वंचित किया गया है, इस ओर माक्संवाद हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। किन्तु, आवश्यक यथार्थवादिता के साथ-साथ इसमें सामाज-शास्त्रीय दृष्टि से कुछ जबर्दस्त किमयाँ भी हैं। किसी भी संस्था के संचालन के लिए कुछ आवश्यक व्यावहारिक नियमों की नितान्त आवश्यकता है। इन नियमों का अस्तित्व संस्थाओं के लिए सम्मत अनिवार्यता है। अञ्यवस्था तथा उथल-पुथल से बचाने के लिए और संस्थाओं के उद्देश के सम्यक् परिपालन के लिए नियम अत्यन्त अनिवार्य है। इन नियमों को ही, जो मानव-व्यवहार के साधारणीकृत सिद्धान्त है, हम कानुन कहते हैं। केवल उत्पादनिकया का अनुवर्ती और शासकवर्ग के आर्थिक स्वार्थी का प्रतिफलनमात्र कानून को मानना संकुचित दृष्टिकोण का परिचय देना है। कानून की शास्त्रीय मीमांसा करनेवालों ने बताया है कि कानून (या विधि) अनेक संघर्षपूर्ण स्वार्थों के पारस्परिक समन्वय से उत्पन्न होते हैं। अर्थात् विधि किसी एक वर्ग के स्वार्थों की नितान्त पोषिका न होकर अनेक विभन्न वर्गों के स्वार्थों को किसी प्रकार समन्वित कर सामाजिक संध्वित उत्पन्न करने का प्रयास है। विभिन्न स्वार्थ, संघर्ष आगे बढ़ते-बढ़ते युद्ध में न संलग्न हो जाय, सी कारण कानून की आवश्यकता होती है। विधि-निर्माण के इतिहास का अध्ययन करने से मालूम पड़ता है कि केवल सम्पत्ति-व्यवस्था का ही परिणाम कानून में देखना अत्यन्त सीमित दृष्टिकोण है। सोलन के विधिविधान पर

१. Charles A. Beard, An Economic Interpretation of the Constitution (न्यूयार्क, १६१३), The Economic Basis of Politics (न्यूयार्क, १६२२), American Government and Politics

निस्सन्देह तत्कालीन यूनान की आर्थिक अवस्था का प्रभाव है। रोम के कानन पर तत्कालीन विनिमयम्लक उत्पादन-प्रक्रिया का प्रभाव दीख पड़ता है। तथापि निष्पक्ष समाजशास्त्री को मालूम पड़गा कि यूनानी कानून पर यूनानी धर्म का तथा रोमक कानन पर स्तायक दर्शन का अक्षुण्ण प्रभाव है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री माक्स बेवर ने बताया है कि आधनिक पूँजीवादी युग में रूपात्मक तर्कसंगतता और आदशत्मिक तर्कसंगतता में संघर्ष हो रहा है १। किस प्रकार कानून और न्याय में सामंजस्य किया जाय, इसका प्रयत्न, इस संघर्ष का राजनीतिक उदाहरण है। निस्सन्देह, धर्म, दर्शन आदि का पूरा प्रभाव काननी व्यवस्था पर पड़ता है और इसको केवल आर्थिक प्रक्रियाओं का प्रतिफलनमात्र नहीं माना जा सकता है। विधि का सम्बन्ध सभ्यता के विकास से है और वैज्ञानिक तथा समाजशास्त्रीय सिद्धान्तों का भी शनै:-शनै: परिणाम कानुनी व्यवस्था पर व्यक्त होता है। उदाहरणार्थ, विज्ञान के विकास से अनेक रासायनिक पदार्थों के गणों का परिचय मिलता है और कुछ तत्त्व यदि हानिकर हो तो जनसमाज की रक्षा के लिए इनपर नियंत्रण लगाया जा सकता है। सभ्यता के विकास के साथ मानव के लिए नये कियाक्षेत्र भी उत्पन्न होते हैं और उनके संगठन और उनकी व्यवस्था के लिए कानन की आवश्यकता होती है। उदाहरणार्थ, औद्योगिक सभ्यता के विस्तार के साथ अणशक्ति का पता मिला और उसके प्रयोग आदि का नियंत्रण करने के लिए अनेक कानुनों की आवश्यकता पड़ी। कहने का तात्पर्य है कि सभ्यता के विस्तार का इतिहास कानून के द्वारा व्यक्त होता है और आनेक प्रकार की सामाजिक शक्तियाँ विधानिर्माण में हिस्सा लती हैं। साम्यवादी व्यवस्था में वर्गहीनता की उपलब्धि हो जाने पर भी परिवारिक. शिक्षणात्मक तथा संस्थागत विषयों के सम्बन्ध में विधिनि गीण की आवश्यकता होगी। अतः विधि की सम्मत्ति-व्यवस्था का प्रतिकल या प्रकाशन मात्र मानना समाजशास्त्रीय द्ष्टि से अपूर्ण कल्पना है।

सभ्यता के विकास के साथ सित्रविष्ट होकर मानव के सामाजिक व्यवस्थापन में विधियों का प्रकृष्ट महत्त्व है। यह ठीक है कि कानूनी पाबन्दी का उल्लंघन करने से दण्ड भोगना पड़ता है; पर यह भी सत्य है कि अन्ततः प्रतिरक्षा और स्वतंत्रता के विस्तार के लिए ही राज्य ने कानून की स्थापना की है या समाज ने कानून का संगठन किया है। केवल राजकीय शक्ति का विस्तार अथवा जनसमाज का उत्सीदन कानून का प्रयोजन नहीं हो सकता है। अतः कानून का मानव-स्वभाव से कोई संबन्ध नहीं बताना तथा उसे केवल राज्य की आज्ञा मानना बश्चम का

१. Formal rationality और Substantive rationality.

भ्रम है । बेंथम का प्रभाव आष्टिन पर पड़ा और राजकीय संप्रभुतासम्पन्न पुरुषों की आज्ञाराशि को ही उसने विधि अथवा विधेयात्मक विधि की संज्ञा दी है। किन्तु, इस प्रकार आज्ञा से विधि का तादातम्य करना समाजशास्त्रीय दृष्टि से असंगत है। समाजशास्त्र बताता है कि कोई भी संस्था सामान्य संकल्प की भावना से अनुप्राणित होकर नाना प्रकार की शिवतयों से प्रभावित होती है। राजकीय आज्ञा,सामाजिक नियंत्रण का एक रूप है, उसका सर्वस्व कदापि नहीं । जब राज्य अपनी आज्ञाओं और अध्यादेशों का उद्घोषण करता है तो उसकी सर्वशक्तिमत्ता के कारण ही उनका पालन नहीं होता है। इतिहास में अनेक उदा-हरण हैं जिनसे मालूम पड़ता है, कि केवल राजकीय स्रोत से प्रस्तुत होने के कारण ही विधि का अनुवर्तित्व नहीं होता ह, अपितु उस विश्वास से कि उनके सहारे जन-कल्याण का पोषण होता है। किसी भी स्वस्थ समाज के अध्ययन से मालूम पड़ता है कि विधि का महत्त्व इसी कारण है कि विधि द्वारा प्रवर्तित शांति और व्यवस्था के साक्राज्य से मानव-स्वतंत्रता के निमित्त आवश्यक बाह्य वातावरण प्रस्तुत होता है और वैसे वातावरण में ही अधिकारों का सम्यक् निर्वाह हो सकता है। विधि का राज्य की सर्वशक्तिमत्ता के भय के कारण अनुवर्तित्व दासयुग के लिए भले ही उपयुक्त हो, किन्तु जिस स्वस्थ नीतिमान् चेतन मानव के समाज की बात हम कर रह हैं, उसके लिए नहीं। अत: समाजशास्त्रीय और दार्शनिक दृष्टि से विश्लेषण करने पर हमें मालूम पड़ता है कि जिस स्रोत से विधियों का निस्सरण होता है उसकी तकांड छपता के अतिरिक्त हमें विधि के उस आदर्श स्वरूप का भी ध्यान रखना होगा जिससे नीतिमान मानव के अधिकारों का पोषण होता है। इस प्रकार अनुशीलन करने से विधि के अन्तर्गत केवल संप्रमु की आज्ञा का ही नहीं, अपितु सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का हमें प्रकाशन मिलता है। मनुस्मृति का सातवाँ और आठवां अध्याय. शारदा कानून, भारत का संविधान--इनमें से प्रत्येक में एक-एक युग की सांस्कृतिक मनोधारा का इतिहास मिलता है। विधि-निर्माण करनेवालों के मूल में सांस्कृतिक बेतना का व्यापक और निश्चित प्रभाव परिदृष्ट होता है। विधि सभ्यता से सम्बन्ध रखती है; क्योंकि यह मानव-समाज को परिष्कृत और परिपुष्ट करने का बाह्य उपा-दान है; किन्तु विधि के द्वारा उन्मुक्त मानव-शक्तियों से संस्कृति का प्रसार होता है। अत: विधि और राज्याज्ञा की तदाकारता के विचार को हमें छोड़ना होगा। विधि, बाह्य सरक्षा की व्यवस्था कर मानव के कियात्मक रूप के विकास का साधन उपस्थित करती है: किन्तु पूर्ण स्वातंत्र्य का उदय करने में विधि एक साधन ही, महत्त्वपूर्ण साधन ही क्यों नहीं, है। स्वर्तत्रता के अनेक आधार हैं जिनमें स्वभावानुकूल कर्मयोग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। अतः

<sup>?.</sup> Bentham, Principles of Legislation.

बोसांक्वेट की यह मान्यता की विधि और व्यवस्था के सहारे हमारे सामान्य तार्किक चैतन्य का उदय होता है, प्रेमपूर्ण है। विधि और व्यवस्था बाह्य उपकरण और साधन हैं। सामान्य तर्कसंगत चैतन्य का उदय महती तपस्या और साधना से होता है। यह भी संभव है कि किसी प्रबुद्ध मानव का चैतन्य समाज द्वारा स्थापित बाह्य व्यवस्था से उच्चतर स्तर पर स्थित रहे । ऐसी अवस्था में अवसर उपस्थित होने पर एसा मानव, व्यवसायात्मिका बुद्धि का आश्रय लेकर सामाजिक और राजकीय व्यवस्था का प्रतिरोध कर सकता है। अनेक उदाहरण ऐसे देखे जा सकते हैं जब विधि और रीति किसी चतन्य से आविष्ट नहीं होकर केवल परम्परागत शैथिल्य और अज्ञान का उदाहरण ही प्रस्तुत करती हैं। ऐसी अवस्था में विधि को स्वतंत्रता की उपलब्ध वास्तविकता मानना भ्रमपूर्ण होगा।

विधि की ऐतिहासिक व्याख्या करते हुए स्पेंगलर का कहना है कि कानून शक्तिशालियों की सम्पत्ति है । शक्तिशालियों का कानून ही सब के लिए कानून बन जाता है। कानून में संकल्प का अतिराय महत्त्वपूर्ण रूप व्यक्त होता है। विधि के दो रूप हैं रे। (क) परम्परापरक विधि का सम्बन्ध कृषि-जीवन से है। इसमें जीवन की अनुभूति का आधार रहता है। (ख) संगठित और तर्कसंगत विधि का सम्बन्ध नागरिक जीवन से होता है और अध्ययनात्मक अनुभूति इसका आधार रहती है। स्पष्ट है कि स्वेंगलर की ज्याख्या भी अपूर्ण है। जिस प्रकार माक्सीय एतिहासिक भौतिकवाद आर्थिक अंग्वा उत्पादनात्मक तत्त्व द्वारा प्रजनित, सम्पत्तिशाहों के संकल्प और स्वार्थ के आधार पर विधि की व्याख्या करता है, उसी प्रकार शक्तिवाद में विश्वास करनेवाला स्पेंगलर केवल दण्डधरों के संकल्प को आधार मानकर अपना विचार उपस्थित करता है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से दोनों ही, मार्क्स तथा स्पेंगलर, अपूर्णता के दोशी हैं। हमें दार्शनिक राजनीतिशास्त्र की कुत्स्तमूलिका पद्धति आकर्षक प्रतीत होती है; क्योंकि इसमें सामाजिक वास्तविकता की नानामुखता पर ध्यान देकर अनेक कारणवादी, पद्धति का आश्रय लिया जाता है।

समाजशास्त्रीय अनेक कारणवाद का आश्रय करते हुए भी दार्शनिक राजनीतिशास्त्र मानता है कि कानून का लक्ष्य केवल सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह नहीं, किन्तु प्रशस्त जीवन की अभित्राप्ति है। इस प्रकार का प्रशस्त जीवन विराट् श्रेयों की उपासना से प्राप्त हो सकता है। यदि मानव की व्यवसायात्मिका बुद्धि मानती है कि विधि से

१. Oswald Spengler, Decline of the west भाग २, पृष्ठ ३४४,।

२. Oswald Spengler, The Decline of the west भाग २, पृष्ठ ३६३, Law को उसने "willed from the Being" माना है।

इन श्रेयों की सिद्धि नहीं हो रही है ग्रीर केवल आंशिक स्वार्थों का इनसे परिपोषण होता है तब बह इनका प्रतिरोध कर सकती है। मानव-जीवन की कृतार्थता खुशामदी-पन में नहीं है; किन्तु विशाल आदर्शवाद की प्राप्ति के निमित्त शहादत में है। जगत् के महान् उन्नाबक बृद्ध, ईसामसीह, दयानन्द और गाँधी में इसी शहादत की भावना का दर्शन होता है। संस्थाओं की सार्थकता इसी में है कि उनके द्वारा चेतनतर जीवन का दर्शन हो। जीवन को उत्कृष्टतर बनानेवाली ज्ञानधारा और व्यापक जीदन-अनुभृति से जब कानून और संस्थाओं का सम्बन्ध छट जाता है तब वे केवल दौथिल्य और तमोगुण का परिवहन करती हैं। सत्त्व का उदय तथा प्रशस्ततर चैतन्य का अनुप्रवेश ही उन्हें सम्यक् मार्ग का उन्नायक बना सकता है। अतः मानव-संस्कृति के अभ्युदय के लिए मानव के नैतिक ज्ञानस्तर का परिवर्द्धन अपेक्षित है। सतत संसर्जनात्मक कर्तृत्व ही संस्कृति का प्राण है और इसकी रक्षा के लिए आवश्यक है कि यदि आत्मिक और नैतिक उन्नति का समर्थन विधि द्वारा नहीं हो तो उस विधि को बदल दिया जाय। केवल राजकीय संप्रभुताबाद के शाब्दिक समर्थन से विधि को शाश्वतता नहीं मिल सकती है। मानव की व्यवसायात्मिका बुद्धि की परिनिष्णात निर्णयकारिणी शवित ही अन्ति-मरूपेण राजकीय कानून और व्यवस्था की समिथिका है। जब उस शक्ति का विरोध तत्कालीन राजकीय कानून और आज्ञाओं से हो तो उनका प्रतिरोध करना अत्यन्त आवश्यक है। आधुनिक पुँजीवादी अर्थेन्यवस्था में ऐसे अनेक उदाहरण दिखाई पड़हे हैं जब कानून अपना उत्तम मानव-कल्याण साधनात्मक तथा अधिकारपोषक रूप छोड़ कर वर्गस्वार्थों का समर्थन करता है। अमरीका, इंगलैण्ड और भारत में यदि न्याया-लयों के निर्णयों का अध्ययन किया जाय तो अनेक अवसरों पर दीख पड़ेगा कि दर्ग-स्वार्थ के पोषण के लिए श्रमिकों और श्रमिक-संघों के साथ न्याय नहीं किया गया है। यह अव्यवस्था मानव-संस्कृति के लिए घातक है। यदि ध्रीस माक्स के इस कथन का न्याय शक्तिवरों का स्वार्थसाधक है, वास्तवीकरण हमें अपेक्षित नहीं है तब निहिचत ही विराट् श्रेयों की सम्प्रान्ति के निमित्त हमें न्याय, विधि और व्यवस्था का प्रयोग करना होगा। दार्शनिक राजनीतिशास्त्र मानव के सनातन आस्मिक चैतन्य का पोषण करता है। ऋतसंप्रभुताबाद और विराट् श्रेयवाद हमारे सामने राजकीय व्यवस्था और विधि को अधिकतम मात्रा में प्रशस्त और तर्कसंगत करने का मार्ग उपस्थित करते हैं। आर्थिक और राजनीतिक स्वार्थों के दलदल से ऊपर हटकर जब हम मानव-जीवन और संस्कृति की विशालता का दर्शन करते हैं, तब हमें इस बात की आवश्यकता प्रतीत होती है कि राजनीतिक कर्त्तव्यों की परिपूर्ति के निमित्त भी आत्मिक उत्कर्ष को ब्यक्त करनेवाली नैतिक विराट्ता की कल्पना अवस्य की जाय। इस प्रकार की कल्पना

कानन, व्यवस्था, और संप्रभुताबाद को मानव कल्याणवाद तथा अधिकारवाद की भावना से युक्त करती है। इस प्रकार की कल्पना यह भी व्यक्त करती है कि यदि मानव श्रयों की परिपुष्टि कानून विशेष से नहीं होती हो तो प्रतिरोध विहित है। किन्तु, प्रतिरोध वैधिक होना चाहिए, हिसात्मक नहीं। हिंसा अन्तिम साधन है जब समस्त साधन बेकार साबित हो चुकी हों।

अबतक के विवेचन से यह स्पष्ट हो चुका है कि एक परिपूर्ण विधिशास्त्रात्मक दर्शन के निर्माण के लिए तीन मौलिक आधारभत बातों की आवश्यकता है। (क) मानव कल्याणवाद की भावना से ही किसी संस्था या प्रथा या ऐतिहासिक ईकाई को जीवनदान और प्राण-प्ररणा मिलती है। यदि राज्य, समाज और राष्ट्र को दीर्घ कल्याण-वादी बनना है तो मानव अधिकारवाद के त्यापक पोषण को ही उन्हें अपना लक्ष्य बनाना होगा । विज्ञान, दर्शन समाजशास्त्र आदि के विकास से जिस मानववादी प्रजातंत्रीय भावना का प्रसारण हुआ है वह किसी प्रकार के संकृचित वर्गस्वार्थपो ण और शक्तियरों के मनोवांछित अनाचार का समर्थन नहीं कर सकती है। (ख) विधि के समाजशास्त्रीय और ऐतिहासिक स्नोतों का भी अनुसंधान करना होगा। देवल मात्र हाब्स. बेंथम. आस्टिन अथवा जर्मनी के विधेयात्मवतावादियों के रमान दिधि क राज्याज्ञा से तदाकारता का समर्थन करना अपूर्ण और असंगत है । सःयताओं और संस्कृतियों का इतिहास हमें बताता है कि स्पष्ट निर्धारित संप्रमु की आज्ञा कानन का एक स्रोत है, एसका सर्वस्व कदापि नहीं। (ग) मार्व की यदसायात्मिका बुद्धि मे विःवास रखनेवाला दार्शिक राजनीतिशास्त्र ऐसा मानता है कि विधि का यदि दृष्योग हो और मानव अधिकार के बदले यदि अल्पसंख्यकों के स्वार्थ का पोषण किया जाता हो तो वैसी अवस्था में मानव के नैतिक और आहिमक चैतन्य को व्यक्त करने के लिए कानन और राज्य की आज्ञाओं और अध्यादेशों का विरोध करना परम प्रवार्थ है।

विधि सामाजिक व्यवस्था को सुसंगठित बनाती है। विश्व लाक्षणिक प्रयोग की दृष्टि से कह सकते हैं कि विधि सावयववाद की घोषिका, है; क्योंकि इसमें सम्पूर्ण राज्य

१. प्रजातंत्र का समर्थंक न होकर भी Treitschke का विचार समीचीन है। Heinrich Von Treitschke, Politics II पृष्ठ ५८६—"The State does not identify itself with physical power for its own sake; it is Power in order to protect and to further the hightest welfare of the human race."

२. W. E. huking, Present Statur of the Philosophy of Law and of Right ृष्ठ ६५-६७।

या समाज को सुन्यवस्थित नरने का प्रयास न्यक्त होता ह । किन्तु, सामाजिक संगठन के पोषक अन्य तत्त्व भी हैं; उदाहरणार्थ धर्म, एतिहास की परम्परा, स्मृति आदि। प्राचीन मनुष्यों के समाज में नियंत्रण के अनेक स्रोत थे। इतिहास का अनुशीलन बताता है कि संगठन और नियंत्रण की स्थापना की प्रक्रिया में विधियों का अनुवर्तन केवल इसी कारण से नहीं होता है कि तर्कसंगत स्रोत से उनका उद्भव हुआ है। किसी स्रोत को हम तर्कसंगत तभी तक मानते हैं जब तक उससे मानव का नैतिक उन्नयन होता है। अरस्तु ने बताया है कि अभ्यास के कारण मानव विधियों का अनुवर्तन करता हैं। अभ्यास पर बल देने का तात्पर्य है कि विधि का सम्बन्ध मानव की समाजशीलता से है। सामाजिक ंजिटलताओं को ध्यान में रखकर इतना ही कहा जा सकता है कि आज्ञानुवित्तिव, भय और दण्डप्रक्रिया के कारण नहीं व्यक्त होता है। निरंकुश एकच्छत्र राज्यों और तानाशाही व्यवस्था में कुछ अंश तक भले यह संभव हो, किन्तू स्वस्य नीतिमान् मानवों के समाज में दीर्घकालीन आज्ञानुवर्तित्व सामाजिकता के याद् च्छिक प्रवाह का फल है। जिस शक्तिकेन्द्र या स्रोत को हम विधि का निर्माण करनेवाला मानते हैं, उसका वैशिष्ट्य इसी कारण से माना जाता हैं कि उसका लक्ष्य है मानव के अधिकारों का पोषण । इसके लिए आवश्यक है कि सरकार स्वयं संविधान के द्वारा अनुशिष्ट हो। जिन देशों में लिखित संविधान नहीं हैं वहाँ पर भी जो व्यापक कार्यसम्पादनकारी परम्परा है उसका अनुवर्तन वांछनीय है। जिन नियमों और विधियों का निर्माण सरकार करती है वे उसके सेवकों को भी बाध्य करें, तभी विधिराज्य का दर्शन हो सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था होने पर ही कानून का अनुवर्तन केवल एक बाह्य किया न होकर कियात्मक और संसर्जनात्मक नागरिकता की भावना से युक्त हो सकती है। विवि-निर्माण में न्यायाधीश का भी सर्जनात्मक महत्त्व है। वह केवल विधियों का विनियोग और व्यावहारिक प्रयोग ही नहीं करता है, अपित अपने बौद्धिक कौशल से उन्हें नूतन रूप भी प्रदान करता है। संक्षेप में कह सकते हैं कि समिष्ट की कल्याणकामिता और विधि के निर्देशन में सामंजस्य स्थापित होना चाहिए । सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में जिस प्रकार परिवर्तन होते हैं तथा उनके अनुसार मानव-कल्याण के सम्बन्ध में जो विचार प्रसारित होते हैं उनके अनुरूप रहकर ही कानून अपनी तात्त्विकता का निर्वाह कर सकते हैं। मानवहित्तवाद की परिवर्तनशील स्थापनाओं के अनुपात में जब विधि के आदर्शी में परिवर्तन नहीं होता है तब कान्ति के अवसर उत्पन्न हो जाते हैं। क्रान्ति या सामाजिक विष्लव को रोकने का एकमात्र राजमार्ग यही है कि राज्य केवल अपने कानूनी अधिकार अथवा संविधान की धाराओं की शाब्दिक दुहाई न दे, किन्तु अपने व्यावहारिक कृत्य द्वारा

अपने को आदर्श के अनुरूप सिद्ध करे। इस प्रकार स्पष्ट है कि राजनीतिशास्त्र में हमें केवल शाश्वत सनातन आधारभत उद्देशों का परिशीलन नहीं करना है, अपितु ऐतिहासिक और सामाजिक वास्तिविकता से भी हमारा पूरा प्रयोजन है। जब हम वास्तिविकता पर दृष्टि डालते हैं तो स्पष्ट मालूम पड़ता है कि उन्हीं कानूनों का सम्यक् परिपालन होता है जो भूतिहत की भावना से प्रभावित है। सरकार का टिकाऊपन भी इसी पर आश्रित है कि वह न केवल हाब्स या आष्टिन या हेगेल के ग्रंथों का उद्धरण देकर अपना परिपोषण करे, अपितु मानव-अधिकारों का पो ण करने के लिए अधीनस्थ यांत्रिक, आधिक और राजनीतिक साधनों का उपयोग करे। विधि, सामाजिक नियंत्रण का एक महान् अस्त्र ै। राजकीय नियमों की व्यापकता ही उन्हें अकार का पोषक बनाती है, अन्यथा उनसे केवल सीमित स्वार्थों का रक्षण हो सकता है। स्पष्ट है कि सामाजिक संव्यवस्था के लिए राज्य की नियं णकारी, व्यापक, ठोस, विधियों का समाज के संजित्व शिवतिकेन्द्रों के साथ सामंजस्य स्थापित करना होगा। विभिन्न श्रेणियों और संगठनों का परिपूर्ण सामंजस्य ही विधि का आदर्श है। इस प्रकार का सामंजस्य तभी संभव है जब समाज मानविहतवाद के श्रेय का अनुसंधान करे।

संप्रभुता और राज्य की ऐतिहासिक विकास-प्रक्रिया पर ध्यान देने से मालम पड़ता है कि विधिनिर्माण, राजकीय प्रभुत्व का प्रधान लक्षण सोलहवीं शताब्दी के बाद से ही माना जाने लगा। आदिम संस्कृतियों में रीति-रिवाजों, प्रथाओं और अनुश्रुतियों की प्रधानता थी। कोई विशिष्ट वर्ग या कोई विशिष्ट पुरुष विधियों का निर्माण करेगा, यह एक विचित्र बात उस समय मालुम पड़ सकती थी। मिस्रदेश और बाबल तथा चीन में परम्परागत प्रथाओं का प्राधान्य था। शतपथ ब्राह्मण में नरपित को धर्मगोप्ता कहा गया है। प्राचीन और मध्यकालीन अनेक निरंक्श शासक भी परम्पराप्राप्त रीतियों के परिवर्तन की कल्पना नहीं कर सकते थे। भारतीय परम्परा भी यही थी कि शास्वत रूप से वर्तमान सनातन सत्यों का अनुगमन ही राज की व्यवस्था का वैशिष्टय है। जब यहदी पैगम्बर या भगवान बुद्ध कोई नई बात भी कहते हैं तो सर्वदा इस बात की घोषणा करते हुए कि प्राचीन पूरुषों की कही हुई बातों का वे केवल अनुमोदन कर रहे हैं। मध्ययुग सें नैसर्गिक नियमवाद का अतिशय प्रभाव था और इसी कारण कोई राजत्व का वाहक नूतन विधि का निर्माण करने से सर्वदा भय खाता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक युग के पहले परम्पराप्राप्त नियमों का प्रावल्य था। किन्त, जब संप्रभ्तावाद का विकास हुआ तब प्रभुत्वशक्ति की अभिव्यंजना के माध्यम कानून समझे गये। प्राचीनकाल और सामन्तवादी युग में राजा कर वसूल कर सकता था और आवश्यकता पड़ने पर उद्दाम सैन्यबल का परिचय दे सकता था, किन्तु नूतन विधियों का प्रवर्तन प्रायः नहीं कर सकता था। वेग से और अत्यधिक संख्या में विधिनिर्माण, यह संप्रभुतावाद द्वारा प्रजनित विचार है। हाब्स और आष्टिन का यह मन्तव्य कि विधि-निर्माण संप्रभुता का निश्चित चिह्न है, प्राचीन और मध्यकालीन सभ्यता के लिए सवया अनुपयुक्त था।

उन्नीसवीं और वीसवीं शताब्दी में सामाजिक शास्त्रों के प्रभत विकास से संप्रभुता और विधि के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान अधिक गहरा हो गया है। विधि को संप्रभुता का केवल निर्देशन ही अब हम नहीं मानते हैं। विधियों का निर्माण सामाजिक शक्तियों के संवर्ष के द्वारा उत्पन्न वातावरण में होता है । राज्य की संप्रभुता सीमित है और स्वेच्छा-चारपूर्वक आज्ञाप्रदान उसका लक्षण नहीं है। जिन देशों में लिखित संविधान है, वहाँ पर राज्य और उनके कर्मचारियों को उसके व्यापक निर्देशन के अन्तर्गत कार्य करना पड़ता है। कहने के जिए अँग्रेजी पालियामेण्ट के पास पूर्ण संप्रभुता है, किन्तु व्यवहार में इसके अधिकारों पर अनेक प्रतिबन्ध हैं। जसे-जैसे प्रजातंत्रीय भावना का विकास होता जायगा, इस प्रकार के प्रतिबन्ध बढ़ेंगे ही। दूसरी ओर, संस्कृति के विकास के साथ-साथ मानव की नैतिक चेतना का प्रसारण होता है। निम्नवर्ग के लोगों और पीड़ितों, कृषकों तथा सर्वहारावर्ग में भी विधिशीलता की भावना का विकास हो रहा है। सदियों से सताये हुए एशिया के निवासी आज अपने अधिकारों के लिए चैतन्यवान् हो उठे हैं। आज इन देशों में वही सरकार टिक सकती है जो जनसमाज की आशाओं तथा आकाक्षाओं का प्रतिनिधित्व कर सके। यदि यूरोप में उन्नीसवीं शताब्दी कांतियों का युग था तो बीसवीं शताब्दी में बूढ़े एशिया ने बड़ी जबर्दस्त करवट ली है और आज राष्ट्रीय, सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में जिस सामूहिक कियात्मक चैतन्य का हम दर्शन कर रहे हें उसके आधार पर यह प्रत्यक्ष विदित हो जाता है कि हाब्सवाद तथा आख्टिनवाद की परिसमाप्ति का युग आ गया है। इस व्यापक अधिकारचैतन्य के जमाने में वही राज्य या वहीं सरकार टिक सकती है जो जनसमाज के व्यापक कल्याण के लिए विराट् श्रेयों को चरितार्थ कर सके। इस प्रकार विश्व-राजनीति और संस्कृति की व्यापक धारा में जो भयानक रूपान्तर हो रहे हैं उन्हें देखते हुए विधि और संप्रभूता के दर्शन का नृतन विलेखन करना होगा। आज के युग की तीन प्रधान धाराएँ हैं -प्रजातंत्र, एशिया का सर्वविध उत्थान और तीसरा अन्तरराष्ट्रीयवाद का प्रचार। प्रजातंत्र, भी अब केवल राजनीति के अर्थ में परिगृहीत नहीं किया जाता है। समाजवाद के विस्तार से सामाजिक न्याय अब अवश्यम्पालनीय आदर्श हो चला है। प्रजातंत्र के विकास और विस्तार ने जो सबसे बड़ी बात मानव संस्कृति को प्रदान की है, वह है

विधिशीलता या विधिराज्य में विश्वास का द्रीकरण। इसने राज्य की शक्तिवाहन-स्वरूपसम्बन्धी व्याख्या की समाप्ति कर डाली है और राज्य की एक कियासम्पादक संस्था का रूप प्रदान किया है। सरकार की बात आज हम इसलिए नहीं मानते हैं कि संप्रभता का दिव्य आकर्षण सरकारी अफसरों के मुखमंडल पर वर्तमान है, अपित् इसीलिए कि वे जनता के कार्यप्रसाधक हैं तथा जिन नियमों और विधियों का वे प्रवर्तन कर रहे हैं उनके द्वारा वे स्वयं बँधे हुए हैं। केवल राज्य की गरिमा के कारण संप्रभता की माँग आज सर्गथा असमीचीन है। आज तो राज्य को उतनी ही शक्ति दी जा सकती है जितनी उसके कार्यसम्पादन के निमित्त आवश्यक है। सामाजिक संगठन और व्यापक लोकसंग्रह की सिद्धि के लिए जो विधियाँ और नियम अपेक्षित हैं उनका पालन कर ही आधुनिक राज्य टिक सकता है। आज राज्य के पुष्ठपोषक न्यायाधीश अपनी न्यायात्मक कर्तत्वशक्ति का अनचित फायदा उठाकर येन केन प्रकारेण निहित स्वार्थी का पोषण नहीं कर सकते। सार्वत्रिक विधिशीलता और समुद्बद्ध प्रजातंत्रीय चैतन्य विधि को वस्तुनिष्ठ बनाने का आदर्श उपस्थित करते हैं। विधि का वैशिष्ट्य इतिहास की संचित ज्ञानराशि तथा अनुभवों के मानवकत्याणात्मक प्रयोग पर आश्रित है। इस प्रकार, मानव कल्याण के प्रसाधक संकल्पों तथा श्रेयों का क्रियान्वयन करनेवाले कर्मयोग में सहायता प्रदान कर ही विधियों की वस्तुनिष्ठता कायम रह सकती है। केवल राज्य के व्यक्तित्व का नारा लगाना जैसा गेबेर आदि विधानशास्त्रियों ने लगाया है आज की अवस्था में सर्वथा अनुपयक्त है। जिलनेक का 'राज्य पर स्वतः प्रतिबन्ध' वाला सिद्धान्त भी आज अनुपयनत है। इस समय तो व्यापक प्रजातंत्रीय चैतन्य तथा अन्तरराष्ट्रीयवाद द्वारा राष्ट्र-राज्य पर समुत्थापित प्रतिबन्धों की बांछनीयता है। दार्शनिक राजनीतिशास्त्र हमारे सामन स्वकीय सुरक्षा, सम्पत्ति आदि की व्यवस्था करनेवाले नियमों और विधियों से ही सन्तुष्ट होने का मार्ग नहीं उपस्थित करता है, अपित मानव-कर्मयोग का वह व्यापक आदर्श प्रस्तृत करता है जब हम जगत् के प्रति अपने उचित कर्तव्यों की प्राप्ति में राजकीय विधि की सहायता चाहते हैं। समाज, राज्य की अपेक्षा प्रकृष्टतर और विज्ञालतर है। राज्य द्वारा व्यवस्थापित विधि सकी

Karl Friedrich V on Gerber, Grundzugeeines systems des deutschen Staatsrechts, system des deutschen Privatrechts.

२. Georg Jellinek, Allgeneine Staatslehre. इसने "Auto-limitation" के विचार का समर्थन किया है, द्रष्टच्य, Jellinek, System der subjectiven offentlichen Rechte (फायवर्ग, १८६२), Die Erklarung der Menschen-und Burgeurechte (लायपजिक, १८६५)

संरक्षा के लिए है। भानव की व्यवसायात्मिका बुद्धि ही इसका निर्णय करेगी कि कितनी दूर तक राजकीय नियम सामाजिक कत्याण और मानवहित का पोषण करते हैं। यदि इनके द्वारा मानव-कत्याण सिद्ध नहीं होता हो तो इनका प्रतिरोध करना मानव का कत्तव्य है।

संप्रभता और विधि के सम्बन्ध में दार्शनिक राजनीतिशास्त्र की दो स्थापनाएँ हैं। (क) संप्रभुतावाद और विधि को व्यत्पक सामाजिक संघर्षों और प्रस्तुत शिवतयों से व्यतिरिक्त कर समझना अत्यन्त भ्रमपूर्ण है । राजकीय और वैधिक शवित भी सामाजिक आवर्तों के बीच ही प्रकटित होती है। अतः विकास की पद्धित के अनसार जिस प्रकार सामाजिक चेतना का प्रसारण होता है उसी के अनुरूप ही राजकीय और वैधिक शक्ति अपना स्वरूप-परिवर्तन करती है। जब एकतंत्र अथवा अल्पतंत्र का जगत में प्रभाव था तब हाब्सवाद तथा आब्टिनवाद पनप सका। आज प्रजातंत्रीय विकास की परम्परा ने हमारे सामने राजकीय और वैधिक शक्ति का. व्यापक मानवता की कल्याणकामिता से तादात्म्य प्राप्त कराने का, आदर्श उपस्थित किया है। संस्कृति की धारा से अलग कर कुछ विशिष्ट वर्गों तथा कुछ शासक लोगों के स्वार्थसाधक संकल्पन के रूप में विधि को समझना आज के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। संस्कृति की ऐतिहासिक घारा से एकाकारता प्राप्त कर ही विधियों की वस्तुनिष्ठता प्राप्त होती है और इस प्रकार का वस्तुनिष्ठ नियम सरकारी नौकरों पर भी पूरा शासन कर सकता है। राज्य के नाम पर कार्य करनेवालों के संकल्पों का वह कठपुतली नहीं है। विधियों की वस्तुनिष्ठता का पूरा परिचय हमें दीवानी कानून तथा फौजदारी कानून में मिलता है। विधि की वस्तुनिष्ठता का यह तकाजा है कि राज्य अपने कार्यों का पुरा उत्तरद यित्व स्वीकार करे । इस प्रकार, वर्धनशील वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति के लिए विधियों को अधिकतम मात्रा में सामान्य कत्याण का पोषक बनाना होगा। अरस्तू तथा रूसो दोनों का ऐसा प्रस्ताव है कि विधियों को सामान्य बनाना चाहिए? और

8. Morris R. Cohen, Law and the Social order, R. pouned, An Introduction to the Philosophy of Law.

R. Aristotle, Politics IV, 4, "The demagogue makes the decrees of the people overside the laws, by referring all things to the popular assembly...for where the laws have no authority, there is no constitution. The law ought to be supreme over all, and the magistrates should judge of particulars, and only this should be considered a constitution. So that if democracy be a real form of government, the sort of system in which all things are regulated by decrees is clearly not even a democracy

उन्हें व्यक्तिसापेक्ष तथा अवसरसापेक्ष बनाना उनका विधित्व ही नष्ट कर डालना है। व्यापक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विकास के साथ जो सामाजिक सर्वविध शवितयाँ प्रधाहित हुई हैं उनके साथ सन्निविष्ट कर हम विधि को केवल संसद् के सदस्यों अयवा न्यायाधोशों के आन्तरिक ज्ञान और संकल्पकी परिधि से हटाकर उसे विशालतर मार्ग का अनुसंघानकर्ता मानते हैं। इस प्रकार का विचार हो हमें वर्गस्वार्थों के दलदल से ऊपर उठाकर मानव-कल्याण के प्रसाधक विधि-नियमों का दर्शन करा सकता है। इस प्रकार के विधि-नियमों की यदि एक देश में स्थापना हो तो उनसे अन्तरराष्ट्रीय-वाद का पं पण ही होगा। संकुचित स्वार्थों के पोषक ही मानव-कल्याण की विरोधी अतिरंजित राष्ट्रीय संप्रभुता तथा ैधिक एकाधिकार का राग उच्चारित करते हैं। मानवक्रत्याणवाद तथा अन्तरराष्ट्रीयतावाद का आदर्श तभी पल्लवित और पुष्पित हो सकता है जब देशविशेष में संप्रभुता और विधि के इस नूतन स्वरूप का दर्शन और व्यवहार में पालन हो। (ख) दार्शनिक राजनीतिशास्त्र की मौलिक आधारभूत स्थापना है मानव को नैतिक और आध्यात्मिक चैतन्य का वाहक मानना। यह तभी संभव है जब मानव की व्यवसायात्मिका बुद्धि राजकीय और सामाजिक संस्थाओं का निरीक्षण करेगी । यदि मानवहित साधक न होकर राज्य संप्रभृतावाद का आवरण खड़ा कर स्वेच्छाचारिता और निरंकुशता से कार्य करेगा और विधि को सामाजिक वृत्त से हटाकर अपनी संकल्पशक्ति का क्रियान्वित रूप मानेगा तो उस समय उसका प्रतिरोध करना मानवका कर्तव्य हो जाता है। आलोचकगण कहेगा कि मैं अराजकतावाद और विश्वंखलता का पोषण कर रहा हूँ। मानव की व्यवसायात्मिका बुद्धि ही समस्त सांस्कृतिक चेतना तथा आध्यात्मिक उन्नति का महान् स्रोत है। अतएव, उसका समर्थन अराजकता तथा विश्वखलता का समर्थन कैसे हो सकता है? यदि किसी नीतिमान् पुरुष के प्रतिरोध से सचमुच विश्वंखलता फैलती है तो इसका तात्पर्य यह होता है कि अनाचार और पाषण्ड तथा वर्ग-स्वार्थ के कारण समाज पहले से ही नष्टप्राय था, नीतिमान् पुरुष के प्रतिरोध ने आवरण को हटाकर अनावृत सत्य का प्रकटीकरण कर दिया है। नीतिमान् आध्यारिमक मानव, सत्य तथा विराट् श्रेयों का हार्दिक समर्थन करता है। उसका विश्वास है कि सत्य का पालन मानव को तथा जातियों को उत्थानपथ पर ही ले जाता है। सत्य का माग कठिन तपस्या का मार्ग है। उस पथ के पियक को अभय का पालन करना होता है तथा क्षुद्र दैहिक तथा जातीय स्वार्थी से ऊपर उठकर मानवहित-साधना को ही अपना निर्मल उद्देश्य बनाना होता है।

in the true sense of the world, for decrees relate only to particulars."

## सप्तम अध्याय

## राष्ट्रवाद

राष्ट्रवाद आज की दुनिया में प्रायः सर्वत्र व्याप्त है। अफ्रिका के जिन देशों में वह अभी नहीं फैल सका है, वहाँ भी वह अपना प्रभाव जमाने का यतन कर रहा है। विश्व की राजनीति का यह एक अत्यन्त विवादग्रस्त प्रश्न है। मानव-स्रश्रहा और संस्कृति के साथ राष्ट्रवाद का प्रश्न जुड़ा हुआ ह। राष्ट्रवाद मानव-भावना के साथ गहरे रूप में सम्बद्ध है। राष्ट्र का आधार अनेक स्थानों में जातिगत भावना रही है। किन्तु, राष्ट्रवाद का पूरा विकास दहीं होता है जहाँ स्वतन्त्र सरकार और राष्य की माँग राष्ट्रभावापन्न व्यक्ति करते हैं। जर्मन भाषा में कभी-कभी रवतसमता की भावना को व्यक्त करने के लिए 'नेशनालिटी' तथा राजनीतिक एकता के भाव को व्यक्त करने के लिए 'नेशन' का प्रयोग होता है। <sup>र</sup> साधारणतः हम जन और राष्ट्र में विभेद करते हैं।<sup>२</sup> जन शब्द का प्रयोग मनुष्यों की उस एकत्रीकृत राशि का बोध कराने के लिए होता है जिसम देशकालगत सामीप्य के साथ-साथ कुछ भावनात्मक सांस्कृतिक तथा विचारात्मक समानता हो। किन्तु, सामान्य व्यापक एकता की भावना से आविष्ट होकर जब जनसमृह अपनी निजी सरकार की व्यवस्थापना करना चाहता है तभी हमें राष्ट्रवाद या राजनीतिक राष्ट्रवाद का दर्शन होता है। राष्ट्रवाद सामूहिकता की भावना का दृढ़ीकरण है। जिस प्रकार साम्हिनता की भावना अभशः तावृता, घनीभाव और रागात्मिकता की अभिवृद्धि प्राप्त करती है, उसी प्रकार राष्ट्र बाद दृढ़ और पुष्ट होता है। समिष्ट की कल्पना में जिस देशकालगत तथा संकल्पात्मक आधार की आवश्यकता है उसका परिपाक हमें राष्ट्रदाद में मिलता है। राष्ट्रदाद की भावना हम क्षुद्र स्वार्थ, ऐहिक पाशबद्धता तथा सीमित क्षत्रीयता का अतित्रमण कर देश के साथ व्यापक तादातम्य प्राप्त करने का संदेश देती है और इस प्रकार मानव के आत्मिक प्रसारण में राष्ट्रवाद का महत्त्वपूर्ण स्थान है। जो ममता यूनानिरदास्यिों को अपने नगर-राज्यों से थी वही ममता व्यापक स्तर पर राष्ट्रवाद नागरिकों से

१. H. Trietschke, Poltiics I, पृष्ठ २७१.

२. Rabindranath Tagore, Nationalities ने People और Nation में अन्तर बताया है।

चाहता है। व्यापक समिष्टि के साथ रागात्मक चैतन्य का प्रसारण कर, राष्ट्रवाद आध्या तिमक रूप धारण करता है। मानव समिष्टियों का वैशिष्ट्य इसी में है कि उन्ता बरहु- निष्ठ स्वरूप मानसिक चैतन्य से आप्लावित रहे। इस चैतन्य का प्रकाश ही ग्राम जनपद और देश को महान् आदर्शों का अभिव्यंजक बनाता है। मानव-मस्तिष्क का अनुप्रवेश जिस वस्तु में भी होगा उस वस्तु का अतिप्राकृतिक आध्यात्मिक स्वरूप हमारे सामन प्रकट होता है। आध्यात्मिकता का चरम परिपाक, इस प्रकार, अबतक जहाँ तक मानव के सामृहिक विकास का प्रका है, राष्ट्र के रूप में हुआ है।

राष्ट्र ग्राम, जनपद या नगर की अपेक्षा बहुत व्यापक है । कहाँ यूनान के छोट-छोटे नगर-राज्य और कहाँ आर्ज का विशाल चीन, भारत और संयुक्त राज्य अमरीका। उर, किश, लगाश तथा बाबुल के नगर-राज्य भी क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत छोटे थे। अगुज विशाल जनसंख्या एक राज्य में निवास करती ह । किन्तु, यद्यपि जनपद की अपेक्षा राष्ट वडा होता है तथापि सभ्यता और संस्कृति की अपेक्षा यह छोटा ह। पश्चिमी वैज्ञानिक और यांत्रिक सभ्यता अनेक राष्ट्रों में व्याप्त है। वेदकालीन संस्कृति में लेकर आजतक संस्कृति का सातत्य भारत में दीख पड़ता है, किन्तू भारतीय स्वतंत्र राष्ट्र अभी अत्यन्त नवीन है। जब मानव सामृहिक जीवन का इतना विकास कर लेता है कि जनपद और प्रदेश उसके जीवन के क्षेत्रीय आधार नहीं रह सकते तब शन:-शनै: राष्ट्रवाद का विकास होता है। राष्ट्रवाद के दिवास और विस्तार के लिए अपेक्षित है कि इसका क्षेत्रीय आधार, जनपद की अपेक्षा अधिक विस्तत बनाया जाय और फिर इस विशाल आधार का आध्यात्मिक संकल्पों से आप्लावन हो। जब सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भावनाओं के एकीकरण की भौतिक अभिव्यंजना होती है तभी राष्ट्रवाद प्रस्फृटित होता है। १ विशाल जनराशि का मिल-जल कर जीवन के अनेक सर्वेसामान्य प्रश्नों का समाधान खोजना इसके लिए अपेक्षित ह । इस प्रकार साम्-हिक सम्बन्धों के दुढ़ीकरण से राष्ट्र का आभ्यन्तरिक विस्तार होता है। दूसरी ओर अन्य राष्ट्रों की तुलना में पथकता तथा वैभिन्य की भावना का भी प्रसारण होता है।

१. तुलनीय, Maciver, Society (द्वितीय संस्करण) पृष्ठ १५६ Communities, for all their external marks, are not objective things, they are spiritual realities. The limits of community are psychological limits, and its expansion, in a world provided with the physical means of communication, is an expansion of attitude. मैकिवर के अनुसार राष्ट्रवाद का आधार है—"Community Sentiment".

जिस प्रकार वैयक्तिक चैतन्य का रहस्योद्घाटन करने के लिए अन्तरात्मदर्शन तथा वृत्ति-एकीकरण के अतिरिक्त अन्यों से पार्थवरबोध भी आवश्यक है उसी प्रकार राष्ट्रीय अभिचैतन्य के निमित्त भी । मानद-इतिहास की विशाल प्रवहणशील धारा पर जब सामाजिक शक्तियों का केन्द्रीकरण कर किसी विशाल तत्त्व का प्रवटीकरण होता है तभी राष्ट्रीय भावना का घनीभूत प्रभावकारी रूप व्यक्त होता ह। अपना अभिज्ञान करने के लिए अन्यों से पार्थवय का ज्ञान भी अपेक्षित हैं। मनुष्य में समाजशीलता निसर्गप्रसूत है और इस वृत्ति को पूर्ण चेतन बनाकर अपना स्वतंत्र राजकीय जीवन बनाने की भावना से जब जनसमाज एकता को प्राप्त करना चाहता है तब राष्ट्रवाद का उदय होता है। अत राष्ट्रवाद व्यापक चेतन समाजशीलता के प्रबोधन के सहारे नागरिक और राजकीय जीवन का संगठन चाहता है। स्पष्ट है कि मानव के आध्यात्मक तथा नैतिक चैतन्य को मूलतत्त्व माननेवाले दार्शनिक राजनीतिशास्त्र म राष्ट्रवाद का महत्त्वपूर्ण स्थान है।

राष्ट्रवाद के अनेक भौतिक आधार हैं। भूमि अथवा निवासस्थान के साथ रागात्मक प्रेम स्वाभाविक है। अथर्ववेद में भूमि को माता कहा है। जिस प्रकार की ममता हिन्दुओं को गंगा से हैं उसी प्रकार की ममता जर्मनों को राइन से और रोम निवासियों को टायवर से। चीन देश के लोगों का अपने पूर्वजों की भूमि से प्रेम जगद्विदित है। अत्यन्त प्राचीनकाल से ही, जिस भूमि में पूर्वपुरुषों को या तो गाड़ा गया अथवा जलाया गया उससे अङ्गिम प्रेम स्वाभाविक है। इसीलिए राष्ट्वाद के विकास के साथ-साथ देशस्थ जातियाँ, इतिहास की यथेष्ट व्याख्या कर अपने को उस देश्चविशेष का मूल निवासी सिद्ध करना चाहती है और यदि मूल निवासी नहीं तो कम-से-कम सबसे अधिक दिन तक निवास करनेवाली तो अदरय ही प्रमाणित करना चाहती है। भारतीय आय कौन हैं, कहाँ से और कब आये यह प्रश्न अभी भी नहीं सुलझ सका है। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि अनक विद्वान् अपन देश को ही आर्थों का मूल निवासस्थान सिद्ध करना चाहते हैं। जब तिलक ने यह बताने का प्रयास किया कि ऋग्वेद के अनेक मंत्र साढ़े चार हजार वर्ष, ईस्वी पूर्व के हैं हैं तो भारतीयों को इसमें सन्तोष हुआ। १ किन्तु जब ह्विलैत्राण्ट यह कहता है कि ऋग्वेद के कुछ मंत्र अफगानिस्तान में बने तो हमें भावनात्मक कष्ट होता ह। भूमि विशेष का, राष्ट्रवाद का प्रतीक स्थापित करने में बड़ा स्थान ह। प्रयाग, , काशी, अयोध्या, वदिरकाश्रम, द्वारका, रामेश्वरम् आदि का हिन्दू-हृदय पर प्रचण्ड अधिकार है। राष्ट्रवाद इस प्रकार की क्षेत्रीय रागात्मकता का पूरा फायदा उठाता है। जब सतरे

<sup>?.</sup> B. G. Tilak, Orion.

के अवसर जिपस्थित होते हैं तब इन प्रसिद्ध स्थानों का नाम लेकर जननता और व्याख्याता जनता की भावनाओं को उभाइते हैं। जिन स्थानों पर शहीदों का रक्त गिरा हो वे स्थान भी पवित्र हो जाते हैं और तीव्र राष्ट्रीयता के प्रतीक हो जाते हैं। आधुनिक भारत में जालियानवाला बाग सी प्रकार प्रख्यात है।

भिम के अतिरिक्त भाषा भी राष्ट्रीय चैतन्य के दिकास में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। दिवटजरलैण्ड में तीन भाषाओं का व्यवहार होता है, तथापि रहां का राष्ट्रवाद प्रशस्त है। फिर भी, यह सत्य है कि भाषा राष्ट्रीय भावना की जबर्दस्त पोर्षिका है। संस्कृत भाषा में वेद और वेदान्त के ऋषियों के विचार निहित है। वाल्मीकि, व्यास, शंकर, कालिदास, श्रीहर्ष की विचारधारा का संरक्षण संस्कृत भाषा कर रही है। यूनानी भाषा के सहारे आधुनिक एथेन्सनिवासी होमर, हेसोयाड, सं.फो-क्लिज, एशाचिलस तथा एरिष्टोफानिस के विचारों का अनुशीलन कर उनसे अपना भावनात्मक तादात्म्य स्थापित कर यूनानी राष्ट्र का अपन को अभिन्न अंश मानता है। तुलसीदास के रामायण ने समस्त उत्तरीं भारत में एक व्यापक एकता की भावना के प्रसारण में योगदान किया है। स्वामी दयानंद ने हिन्दी में सत्यार्थप्रकाश लिखकर इस भाषाजनित राष्ट्रीय एकता का संगठन करना चाहा था । आयरलैंण्ड म राष्ट्रवाद के उदय के साथ वहाँ की भाषा का पुनरुद्धार आरम्भ हो गया। अमरीका की भी राष्ट्रभाषा अँगरेजी है, किन्तु अमरीकी अँगरेजी को, इंगलैंण्ड में वर्तमान अँगरेजी से पृथक् करने का यत्न अमरीकन राष्ट्रवाद को व्यक्त करता है। भाषा राष्ट्रीय एकता की पोषिका है, इसी कारण महात्मा गाँधी न हिन्दी के व्यवहार पर बल दिया था। भाषा के सहारे केवल प्राचीन विचारों का संरक्षणमात्र नहीं होता ह, अपित इसकी शब्दराशि, व्याकरण के नियम, छंद और रस तथा अलंकार के सहारे सामृहिक वृत्तियों तथा संकल्पों का प्रकटीकरण होता है। यही कारण है कि गीता के शब्दों और श्लोकों में जो भारतीय भावना को जाग्रत करने की शक्ति ह वह संसार के अन्य देशों के धर्मग्रन्थों में नहीं है। दूसरी ओर, जो आस्वासन एक विस्वासी अँगरेज को बायबिल के राजा जेम्स के द्वारा कराये गये अनुवाद में मिलता है उसे वह दूसरी भाषा में लिखे गए घर्मग्रंथ से नहीं मिलता है । मानव की समाजीकरण-िक्या में भाषा का बड़ा वेग-वान और बलवान प्रभाव है। भाषा के सहारे ही सभ्यता और संस्कृति का परिरक्षण होता है। महाभारत और कालिदास के रघुवंश में जो स्वस्थ शक्तिप्रदायक तैजस्वी मंत्र हम प्राप्त होते हैं, अन्य भाषाओं में वर्तमान रहने पर भी उन संदेशों में वह

<sup>1.</sup> Encyclopaedia of Social Sciences, 'Nationalism', Encyclopaedia of Religion and Ethics, 'Nationality'.

प्रभावोत्पादिनी शक्ति हमारे लिए नहीं रह जाती है, क्योंकि हमारे हृदय की वृत्तियों का जो नैसर्गिक तादात्म्य संस्कृत के साथ है वह अन्य भाषाओं के साथ नहीं है।

धर्म का भी राष्ट्रवाद के साथ गहरा सम्बन्ध है। युरोप में राष्ट्रीय भावना के अभिप्रसारण में धार्मिक महास्थार आन्दोलन का जबर्दस्त हाथ है। धार्मिक महास्थार ने पोप की शक्ति को चनौती दी और इस प्रकार वहाँ राष्ट्रीय भावना के समर्थक नरपितयों की शक्ति बढ़ी। राजा केवल राजकीय शक्तिधर न होकर धार्मिक क्षेत्रों में भी शक्ति की माँग करने लगा। राष्ट्रवाद को किस प्रकार धार्मिक भावना से समथन मिला है उसका पूरा निदर्शन आधुनिक भारत के इतिहास में देखा जा सकता है। ब्रह्मसमाज के प्रवंतक राममोहन राय बड़े मानववादी और स्वातंत्र्योमी थे। उनके ऊपर उपनिषद् के अद्वैतवाद का प्रभाव था। स्वामी दयानंद का देशप्रेम अदभत था। वैदिक शिक्षाओं की प्राचीन भित्ति पर आधुनिक राष्ट्रवाद को प्रतिष्ठित करने का स्वान स्वामी दयानंद का था । में वेद में आधुतिक भौतिक दिज्ञान के तत्त्वों का उल्लेख नहीं मानता हैं। मैं यह भी नहीं मानता कि वेद समस्त विद्याओं का बीज है तथापि ऐतिहासिक दुष्टि से इतना ठीक है कि दयानंद के इस विचार से कि वेद सब विद्याओं का केन्द्र है, बड़ा ही राष्ट्रोन्नयनकारी प्रभाव हुआ। पश्चिमी सभ्यता के आक्रमण के कारण जब शिक्षित भारतवासी निराशायुक्त हो आत्मविस्वास खोकर श्नयवादी बन रहे थे उस समय दयानंद, विवैकानन्द, तिलक और गाँची की शिक्षाओं न देश में तेजस्वी महामंत्र का संचार किया। बंगाल के राष्ट्रीय आन्दोलन पर विवेकानन्द का प्रभाव, स्वयं सुभाष बोस ने स्वीकार किया है । विपिनचन्द्र पाल भी अध्यात्मवाद से प्रभावित थे। भारत के उदारवादी नेता पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति के पोषक थ, किन्तु उग्रपन्थी नेतागण--तिलक, लाला लाजपत राय , अरिदन्द आदि महान राष्ट्रवादी थे और उन्हें प्राचीन वेदान्त, गीता आदि से ही निर्मल सर्व-दितकारी कर्मयोग का मंत्र मिला था<sup>ड</sup>। धर्म का व्यापक नैतिकता से तादारम्य

<sup>?.</sup> Dayananda Commemoration Volume; T. L. Vasvani, The Torch-Bearer; Lajpat Rai The Arya Samaj; Sri Aurobindo, Bankima-Tilak-Dayananda.

R. Vivekananda, Lectures from Colombo to Almora; Subhas Chandra Bose, An Indian Pilgrim.

इ. Athalye, Life of Tilak; Kelkar, Life of Tilak; Sri Aurobindo, The Ideal of the Karmayogin, The Doctrine of Passive Resistance, A system of National Education, Uttarapara speech, Speeches, लाजपत राय, आत्मकथा, तरुण भारत।

प्रवास्ति कर गाँधी न राजनीति को भी धर्म पर आधारित रखने का संदेश दिया है। अदारहवीं शताब्दी म भारत अधोगति और तामसिकता की परावाष्ठा को पहुच चका था। पानीपत, पलासी और बक्सर की हार से सर्वत्र प्रमाद, अनुशोचन और विवाद का साम्राज्य था। उस अवस्था में शक्ति और स्वास्थ्य का संचार करनवाले मन्त्र का बीज घामिक जगत में ही प्राप्त हुआ। आर्यधर्म की महिमा का ज्ञान प्राप्त कर ही भारतवर्ष ने अपनी शक्ति का अनुभव किया। पराधीन भारत को जब यह महान मंत्र मिला कि वेद और वेदान्त की संस्कृति में निर्मल अध्यातम की प्रवाहित हो रही है, जिससे त्रस्त और पीडित मानवता उद्धार हो सकता है तब इस देश के लोगों को नतन अनभव हुआ। वेद, वेदान्त, गीता की संस्कृति का निर्मल सन्देश जगत् को सुनाने के लिए ही भारत का राजनीतिक उद्धार अभिवांछित है, इस प्रकार की घोषणा ने पराधीन, शोषित, पीडित देश को एक विशाल जीवनाधार प्रदान किया। इस प्रकार धार्मिक आशावाद तथा धार्मिक प्रचारवाद १ ने भारतवर्ष के आत्मिक तथा मानसिक आधार को प्रशस्त कर राष्ट्रवाद क विकास और जबर्दस्त आधारशिला तैयार की। भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में भी आशाबाद और धार्मिक भविष्यवाद है ने राष्ट्रवाद को मजब्त किया है । यहूदी जाति का इतिहास प्रायः दो हजार वर्षों से भी अधिक समय तक निरन्तर, धर्मदिद्वेष के कारण, उत्पीड़न का इतिहास है। किन्तु, अपना कोई निजी देश न होने पर भी, अनेक युरोपीय देशों में पीड़ित और त्रस्त किये जान पर भी यहूदियों ने अपने धर्म और धार्मिक समिष्टि में अक्षुण्ण विश्वास रवला और इसी प्रचण्ड विश्वास ने उनके अन्दर आशावाद का प्राणसंचार किया। धर्म की एकता की भावना ने ही इस पीड़ित जाति को अनेक आक्रमणों के बावजूद भी जीवित रखा है। अमरीका में जो पहले प्यूरिटन लोग गये उनमें भी धार्मिक आशावाद बड़ा उग्र और प्रचण्ड था। अनेक आर्थिक और राजनीतिक यातनाओं के बावजूद भी ये प्यरिटन अपन धर्म के साथ

१. प्रवारवाद = Messianism.

२. भविष्यवाद=Futurism; B. K. Sarkar, Creative India; Zacharias, Renascent India; D. S. Sarma, The Renaissance of Hinduism; The Cultural Heritage of India (प्रकाशित रामकृष्ण मिश्रन।) अन्य देशों के लिए इंट्डिंग Hans Kohn, Western Civilization in the near East, Nationalism and Imperialism in the Hither East, A History of Nationalism in the East.

समझौता करने को तयार नहीं थे और अपने धर्म की रक्षा करने के लिए ही उन्होंन अतलांतक महासागर लाँघ कर अमरीका में जाकर अन्ततोगत्वा एक विशाल राष्ट्र की नींव डाली। मिस्न देश में भी इसलाम धर्म के सुधारवादी सम्प्रदायों का, राष्ट्रवाद को पोषण करनेवाला प्रभाव, अट्ठारहवीं शताब्दी के अन्त से ही प्रकट हो रहा है। जापान में भी शिण्टोधर्म ने वहाँ के राष्ट्रवाद को मजबत किया ह। धर्म अनेक प्रकार से राष्ट्रवाद को पृष्ट करता है। धर्म नैतिक कर्तत्व का जनक है और धार्मिक नियमों का नैतिक अनवर्तन वयक्तिक तथा सामाजिक जीवन को संगठित तथा शक्तिशाली बनाता है। धर्म परिवार और विशेषतथा मात्शिक्त का प्रदृष्ट महत्त्व बताता है। अनेक राष्टीय नेताओं ने अपने अनुभव से बताया है कि जो नैसर्गिक श्रद्धा की भाषा उनमें अपनी जननी के प्रति थी उसी भावना का त्यादक प्रसारण देशभिक्त में हो गया था । देश और राष्ट्र को मातुभूमि कहने का यही तात्पर्य है। 'वन्देमातरम्' प्रार्थना में बनिमचन्द्र ने भारत के इस विशाल मात्रव का वर्णन अत्यन्त उदात्त शब्दों में किया ह। भारत के राष्ट्रवाद में विशेषतया बंगाल के राष्ट्रवाद में यह मातभाव अत्यन्त प्रकृष्ट था। य धर्म आत्मबलिदान की भावना का शिक्षण करता है। मानव को क्षद्रता तथा स्वार्थ के अतिक्रमण का संदेश तथा विशाल वत्तों से तादात्म्य प्राप्त करानेवाल कर्मयोग का संदेश भी धर्म से ही प्राप्त होते हैं। जब धर्म अहंभावोत्क्रमणकारी आत्मप्रसारणात्मक कर्मयोग का उपदेश देता है तब राष्ट्र-वाद का वह व्यापक घरातल प्रस्तुत करता है। राष्ट्रवाद का अर्थ है विशाल समष्टि के साथ संर्सजनात्मक तादात्म्य। इस प्रकार का तादात्म्य तभी संभव है जब हम क्षद्रता का अतिक्रमण करें। जब देश के सम्मान और उसकी गरिमा की रक्षा के लिए यद्भित्र में नवयवक अपने प्राणों का उत्सर्ग करता है तब निस्सन्देह वह धार्मिक यज्ञ का अनष्ठान कर रहा हु। इस प्रकार सामिष्टिक हित की संसिद्धि के लिए आत्मबलि-दन की शिक्षा देकर धर्म राष्ट्रीय उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। जब इस आत्म-बलिदान की भावना का अभाव हो जाता है तब जाति राक्षसिकता, तामसिकता से ग्रस्त होकर अवनित की ओर वेग से अग्रसर होती है। स्वार्थ की भावना से ही जय-चंद और मीरजाफर ने देश के साथ लज्जाजनक व्यवहार किया। धर्म, जातीय संस्कृति और परम्परा का परिरक्षण कर राष्ट्रवाद का ठोस सांस्कृतिक आधार पुष्ट करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि धर्म, राष्ट्रवाद का एक महान

१. श्रद्धानन्द, कल्याणमार्ग का पथिक, महात्मा गाँधी, आत्मकथा; Life of Swami Vivekananda दो खंड।

२. लाला लाजपत राय, तरुण भारत।

कुछ आंलोचकों का ऐसा विचार ह कि धर्म और राष्ट्रवाद परस्पर विरोधी है। धम व्यापकता, मानवता, एकता की शिक्षा देता है। इस प्रकार यह मानव उन्नति का महान वाहक है। दूसरी ओर राष्ट्रवाद देशविशेष के स्वार्थों की अभित्षिट को ही महत्तम यज्ञ मानता है। आकटन का कहना था कि यनान और रोम के धार्मिक सम्प्रदाय सीमित क्षेत्रफल के निवासियों के हितों के परिरक्षण का उपदेश देते थे. दूसरी और ईसाइयत विशाल मानववंधत्व का पोषक है। आकटन के अनुसार राष्ट्रवाद विनाशकारी सिद्धान्त है, क्योंकि यह मानवताबाद का विरोधी है। ध आकटन का कथन बहुत दूर तक ठीक है। किन्तु, उसका प्रस्ताव तभी तक मान्य ह जब हम मानवता-विरोधी राष्ट्रवाद के उस मन्त्र का समर्थन करें जिसका नग्न रूप आधनिक इटली और जर्मनी में परिव्यक्त हुआ है । किन्तू, हम तो राष्ट्रवाद के उस धार्मिक स्वरूप का पोषण करते ह जो मानव-एकता का विरोधी न होकर उसका समर्थक है। जब देश में वर्ग, श्रणी, जाति आदि के स्वार्थ मजबत हो जाते हैं तो इनको विशाल राष्ट-भिनत के अभिसंचार द्वारा दभ्य कर राष्ट्रवाद हमारे जीवन को मजबत और पवित्र बनाता है। छोटे-छोटे जनपदो और प्रान्तों से ही अपना पूर्ण तादात्म्य न कर विशाल राष्ट्र के साथ एकीभाव स्थापित करने का मन्त्र हमें राष्ट्रवाद से प्राप्त होता है। इत प्रकारकी उतरोत्तर वर्धनशील मानवरागात्मिका शक्ति का केन्द्रभृत राष्ट्रवाद धर्म का विरोधी नहीं हु। तिलक, गाँधी, श्रद्धानन्द आदि विशाल हृदय रखनेवाले मानव थे। भारतीय राष्ट्रवाद को वे युरोपीय देशों का अन्धानुकरण मात्र न बनाकर मानव-संस्कृति का पृष्ठमायक आधार बनाना चाहते थे। राष्ट्रवाद का असली सन्देश है, राष्ट्रीय आत्मा का अभिप्रसारण और राष्ट्रीय संस्कृति का व्यापक अभिज्ञान । यह तभी संभव ह जब कि राष्ट्र के निवासी राष्ट्रीय अध्यात्मधारा से आप्लावित हों। जिसने राष्ट्र की संस्कृति का आस्वादन किया है उसे ही देश के साथ सार्त्विक प्रेम हो सकता है। इस प्रकार का सात्विक प्रेम अन्य देशों, अन्य संस्कृतियों और अन्य परम्पराओं के साथ घुणा और असिहष्णुता नहीं उत्पन्न करता है। यह तो मानवता

R. Lord Actuon, History of Freedom and other Essays, question and principle of change, no phase of political speculation conceivable, more comprehensive more subversive, or more arbitrary than this. It is a confutation of democracy because it sets limits to the excercise of the popular will, and substitutes for it a higher principle."

के विराद् दर्शन में एक आवश्यक सीढ़ी है। किन्तु, इतना निश्चित है कि हमें सर्वदा चेतन रहना है, नहीं तो राष्ट्रवाद के पास एक विषैता मार्ग भी है। घृणा, द्वेष, ईर्ष्या और लोभ से आविष्ट होकर अन्य राष्ट्रों के साथ प्रतियोगिता और प्रतिद्विद्धिता में ही हमारी शक्ति व्यय न होकर संसर्जनात्मक और सर्वभूतिहत साधक स्रोतों में प्रवाहित हो, इसके निमित्त आवश्यक है कि हम राष्ट्रवाद को ही अन्तिम और परम धर्म का रूप न दे दें। नैतिक और आध्यात्मिक चैतन्य का वह अत्यन्त गहित रूप होगा।

क्षेत्र, भाषा और धर्म राष्ट्रवाद को पुष्ट करते हैं। एक प्रकार से वे इसके आधार हैं। कभी-कभी समानजातित्व की भावना भी राष्ट्रवाद को पुष्ट करती है। दुनिया में जाति अथवा 'रेस' की कल्पना का भयानक दुरुपयोग हुआ है। यह ठीक है कि जातिविश्द्धतावाद एक भ्रामक सिद्धान्त है। जगत् में विश्द्ध जातियाँ नहीं हैं। सर्वत्र जातीय सम्मिश्रण हुआ है। प्राचीन मानद-शास्त्रियों ने जाति के विकास पर भौगोलिक तथा वातावरणात्मक प्रभावों को स्वीकार किया ह। जब हम रेस अथवा जाति शब्द का व्यवहार करते हैं तो व्यापक अर्थ म तीन जातियों का, अर्थात् इवेतांग, कौकेशियन, कृष्णवर्ण, नीग्रो तथा पीतवर्ण मंगोलियन जातियों का परिग्रहण होता है। कभी-कभी रेस का अधिक व्यापक अर्थ न ग्रहण कर सीमित अथ किया जाता है। इस अर्थ का उपयोग करते हुए हम यूरोप में अल-पाइन, नौडिक आदि रेसों का उल्लेख करते हैं। प्राचीन मानवों की उत्पत्ति कैसे हुई, इस विषय में निश्चयपूर्वक कहना कठिन है। किन्तु, इतना निश्चित है कि वर्तमान स्थिति में हम भिन्न-भिन्न रेसों को देखते हैं। स्पष्टतः एक चीनी और एक अमरीकन क्वेतांग में भौतिक शारीरिक दृष्टि से अन्तर है। यूरोप के निवासियों में भी भिन्न-भिन्न देशों में इस प्रकार का अन्तर, सूक्ष्मता से देखने पर, हम मालूम हो जायगा। र हम यह नहीं कहते कि ये अन्तर सार्वकालिक हैं। संभव ह कि मानव जातियों के विषयों में अधिक अनुसंधान होने पर इन भौतिक अन्तरों को कम करन की प्रित्रया हमें मालूम हो जाय। किन्तु, साम्प्रतिक अवस्था में यूरोप में भी, आंशिक रूप से, भिन्न-भिन्न वर्ण तथा आकृतिवाले लोगों का देशविशेष म प्राधान्य है। किन्तु,

Race and Civilization; Swami Vivekananda, The East and the West; T. H. Garth, Race Psychology; Ruth Bendict, Race; Science and Politics.

२. तुलनीय, F. Boas, Changes in Bodily form of Descendants of Immigrants.

पथकता और बात है, वर्णश्रेष्ठता बिलकुल दूसरी। फान्सनिवासी , जर्मनिवासी की अपेक्षा जाति अथवा रेस की दृष्टि से अंशतः भिन्न हो सकता है, किन्तु इस भिन्नता के आधार पर यह कल्पना करना कि जर्मन श्रेष्ठ है और फान्सीसी उससे अधम. नितान्त निराघार है। इस प्रकार की कल्पनाओं का शास्त्रीय आधार नहीं होता, अपित वे राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थों के पोषण के लिए राजनीतिज्ञों द्वारा उपस्थित की जाती है। जर्मन वर्णश्लेष्ठतावाद के समर्थक वागनर, चैम्बरलेन, आरुपेड रोजेनवर्ग, हिटलर आदि समाजशास्त्रवेत्ता नहीं, अपित राजनीतिक चालबाजी में सिद्ध-हस्त थे । अमरीका में हबशी जातियों के उत्थान को रोकने के लिए अनेक वर्ण-श्रेष्ठतावादियों ने हँसी उत्पन्न करनेवाली निराधार यक्तियाँ निकाली है। अमरीका में आज जो रेस अथवा जाति की समस्या है वह केवल अल्पसंख्यकों को सताने के लिए हो। हबशी, यहदी, पोर्टोरिकोनिवासी तथा एशियानिवासी को अमरीका के विश ल धन और स्वातंत्र्य से वंचित करने के लिए ही वहाँ 'रेसवाद' पर इतना ध्यान है और कभी-कभी इतिहास की रेसमुलक अथवा वर्णानुवशिकतामुलक व्याख्या भी की जाती है । जब हम कहते हैं कि राष्ट्रवाद का आंशिक आधार वर्णानवंशिकता, ह तो हमारा अभिप्राय केवल इतना ही है कि शारीरिक साम्य के कारण अंशतः मानव अपने को एक समझता है। किन्त, इससे किसी अप्रतिहार्य नियम की उद्घोषणा नहीं करनी चाहिए। शारीरिक साम्य रहते हुए भी बंगाल के हिन्दू और मसलिम अभी हाल ही में पश्वत युद्ध करते रहे हैं। जब अमरीका और इंगलैण्ड में अमरीकी स्वा-तंत्र्य-संग्राम के अवसर पर युद्ध हुआ था तब दोनों देशों के निवासी प्रायः वर्णानुवंशिकता से निस्तृत थे। इतना होते हुए भी यह ठीक है कि शारीरिक साम्य,

Gobineau, The Inequality of the Human Races; H. S. Chamberlain, The Foundations of the Nineteenth Century; Alfred Rosenberg, The Myth of the Twentieth Century (जर्मन भाषा में); Adolf Hitler, Mein Kampf; Hans Gunther, The Racial Elements of European History.

R. Madison Grant, The Passing of the Great Race; Lothrop Stoddard, The Rising Tide of colu against white world supremacy; C. S. Burr, America's Race Heritage; W. Mcdougall, Is America Safe for Democracy.

अर्थात् रंग और आकृति में साम्य, मनुष्य के अन्दर एकता, आंशिक रूप से फैलाने क एक साधन है। यह जातिवाद कोई गणितात्मक सर्वसामान्य नियम न होकर भी आधुनिक इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त रहा है। एक ही मूल पूर्वजों की सन्तान होने का दावा, चाहे बहुत अंश में यह विचार अनैतिहासिक ही स्यों न हो, निस्सन्देह मनुष्यों में एकता की भावना उत्पन्न करता है। वर्णानुवंशिकताबाद आधुनिक राष्ट्रवाद का संचालक एकसूत्र रहा है, इसम कोई सन्देह नहीं। इसका उत्कृष्ट उदाहरण आष्ट्रिया-हँगरी के इतिहास में मिलता है। इस साम्राज्य के मागयर न्और चेक लोग सर्वदा अपने को आष्ट्रियनों से, जो वर्णानुवंशिकता की दृष्टि से जर्मन हैं, भिन्न मानते थे और इसी कारण उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन कर अपना स्वतंत्र राष्ट्र बनाया।

राष्ट्रवाद अध्यात्मस्वरूप होते हुए भी बाह्य वस्तुओं और साधनों से व्यवत होता है। जिस प्रकार मानव का आध्यात्मिक रूप बाह्य कर्मणा के द्वारा प्रकटित होता है. उसी प्रकार राष्ट्रिय चैतन्य की अभिव्यवित बाह्य आधारों से होती है। जिस प्रकार अन्नमय और प्राणमय कोश की दुर्वलता के कारण मानव का विज्ञानात्मक विस्तार प्रतिहत हो सकता है, उसी प्रकार भाषा, संस्कृति, शरीराकृति आदि में समानता न रहने पर राष्ट्रवाद भी अंशतः कमजोर हो जाता है। बाह्य और वस्तुनिष्ठ कारण जितने ही प्रशस्त रहेंगे उतनी ही विशेष शक्ति राष्ट्रवाद को प्राप्त होती ह। बाह्य वारणों की समानता, मनोवैज्ञानिक समानता का बाह्य किन्तु प्रभावशाली साधन है। बाह्य कारणों की समानता से सहानुभृति का क्षेत्र गम्भीर और गृढ़ बनता है और राष्ट्रभावापन्न मानव अपना राजनीतिक भाग्यनिर्णय स्वयं ही करने का अभिलाषी इतता है। देशभिक्त की भावना प्राचीन और मध्यकालीन संस्कृति में भी पायी जाती है। पोरस, खारवेल, चन्द्रगुप्त मौर्य आदि देशभिक्त के कारण ही भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध हैं। गात, राष्ट्रकृट, चालुक्य सम्राटों की देशभिक्त ही उनकी गौरव का पद प्रदान करती है। जब युनान और फारस में युद्ध हो रहा था उस समय स्पार्टी के जिन बीर नेताओं ने आत्माहृति की उनका आज भी यूनान में स्मरण किया जाता है। किन्तु, प्राचीन काल की देशभिनत से आज का राष्ट्रवाद दो अर्थों म भिन्न है। प्राचीन और मध्यकालीन सभ्यता में एकतंत्र अथवा अभिजाततंत्र का ही प्राधान्य था। कहीं-कहीं देवतंत्र भी वर्तमान था। किन्तु, आज का राष्ट्रवाद अनेक देशों में प्रजातंत्र के साथ मिश्रित है। यदि राष्ट्र, देश की जनता की भावना का प्रतिनिधिस्व करता है तो उसका विस्तार राजनीतिक क्षेत्र में भी होना चाहिए इस प्रकार की भावना आज ब्याप्त है। कुछ अधिनायकवादी देशों में उग्रराष्ट्रवाद की अभिव्यवित हुई है। इसका अर्थ यह है कि उन देशों में राष्ट्रवाद का सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक रूप तो

वर्तमान है, किन्तु उसके प्रजातांत्रिक राजनीतिक रूप का पूरा प्रकाशन नहीं हो पाया है। आज का राष्ट्रवाद, प्राचीन देशभिवत से एक दूसरे अर्थ में भी भिन्न हैं। देशभिवत्त मस्यतया एक नैसर्गिक भावना थी और उसके याद्च्छिक प्रभाव में ही उसका साफत्य था। किन्तु, आज की यांत्रिक और औद्योगिक सभ्यता में प्रचार और प्रसार के अनेक साधन सूलभ हैं और इस प्रकार राष्ट्रीय भावना को कृत्रिम उपायों से उग्र रूप देना आसान है। केवल अधिनायकवादी देशों में ही नहीं, अपित प्रजातंत्रीय देशों म भी इन कत्रिम उपायों से कार्य लिया जाता है। आज की राष्ट्रभावना अनिवार्य रूप से अपना राजनीतिक प्रकाशन चाहती है। आत्मातिकमण की ठोस निर्मल भावना ही मानव को अपने सीमित स्वार्थ का अतिक्रमण बताती है। यह भावना कभी जन-पद-अनुराग कभी संघभितत, कभी समाज्येम और कभी राष्ट्र-श्रद्धा के रूप म व्यवत होती है। इस भावना का आधनिकतम और दृढ़तम रूप राष्ट्रवाद में व्यक्त हुआ है। अट् ारहवीं शताब्दी तक राष्ट्रवाद का मुलतः सांस्कृतिक रूप था। आज, विशेषतया फ्रान्स की राज्यकान्ति के बाद से, राष्ट्रवाद का राजनीतिक रूप निरूरा है। संक्षेप में कह सकते हैं कि मानव का हृदय में वर्तमान आत्मातिक्रमणात्मक रागात्मिका वित्त ही राष्ट्रीय भावता का मूल है। बाह्य उपकरणों, साधनों और आधारों से इतका पोषण होता है। कभी यह वृत्ति विशेषकर कला, साहित्य, धर्म और दर्शन में ब्यापक कर्ज़त्व के द्वारा अनना मूर्तरूप प्रकाशित करती है और कभी अपना प्रकृष्ट राजनीतिक रूप व्यक्त करती है। राजनीतिक रूप की प्रधानता के अवसर पर, स्वतंत्र राज्य की माँग राष्ट्रवाद का आवश्यक कार्य हो जाता है। जान स्टआर्ट मिल का प्रस्ताव था कि एक राष्ट्र के लोगों को एक सरकार की अधीनता में संगठित हो जाना चाहिए, क्योंकि यदि अनेक राष्ट्र के लोग एक साथ रहेंगे तो सरकार एक सैनिकों को दूसरे राष्ट्र की स्वतंत्रता का अपहरण करने में प्रयोग कर सकती है। किन्तु स्पव्ट है कि राष्ट्र और राज्य का पूरा तादातम्य नहीं हो सकता है। अनेक राष्ट्र जो सांस्कृतिक और मनोवज्ञ िक दृष्टि से विकसित होते हुए भी राजकीय दृष्टि से स्वतंत्र नहीं हैं उनकी प्रवण्ड अभिलाषा यही रहती हैं कि उनका निजी स्वतंत्र राज्य हो जाय। भारत में उन्नीसवीं शताब्दी और बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उग्र सांस्कृतिक और आत्मिक राष्ट्रीय चैतन्य का विकास हुआ और यहाँ की जनता राजनीतिक स्वातंत्र्य की कामना करने लगी और उसकी प्राप्ति के निमित्त अनेक यत्म भी किये गये। फलस्वरूप, स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई और भारतीय जनता का राज्य दना।

१. John Stuart Mill, 'Nationality', Representative Government, अञ्चाय १६।

किन्तु स्पष्ट हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद की सम्पूर्ण आशाओं, आकांक्षाओं और प्रवित्यों की अभिव्यक्ति भारतीय राज्य के द्वारा नहीं हो सकती है। उदाहरणार्थ, भारतीय राष्ट्रवाद के नैतिक आधारों में अनासक्त कर्मयोग की कर्तव्य और वत्तियों के संशोधन के शिक्षा बड़ी जबर्दस्त थी। जनता अपने सहारे कर्मयोग का अभ्यास कर सकती है, किन्तु नितक याद्विछकता पर आधारित इस कर्मयोग का पालन राज्य नहीं कर सकता है। राष्ट्रवाद एक सूक्ष्म दृढ़ रागात्मिका वृत्ति है। अहंपाशबद्धता से महत्तर व्यापक समध्टि का हितदाद हो इसका प्रेरक मंत्र है। इस प्रकार की आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक भावना, बाह्य साधनों और सुरक्षा का प्रबन्ध करनेवाले राज्य से पूर्णतया अभिव्यवत नहीं हो सकती है। राष्ट्रवाद का आधार है आध्यात्मिक चैतन्य। राज्य का आधार है शांति, सरक्षा आदि की स्थापना। राष्ट्रवाद मानव के व्यापक सावित्रक अभिचतन्य ना पोषक और समर्थक है। राज्य, स्वस्थ मानव के सामृहिक जीवन को व्यवस्थित और पुष्ट करने की चेष्टा करता ह। जब दूनिया में राष्ट्रवाद नहीं विकसित हुआ था उस समय भी मिस्र, यनान और बाबल में राज्य था। विश्वमानववाद का अत्यधिक विकास हो जाने पर राष्ट्रवाद का अन्तरराष्ट्रीयवाद में रूपान्तर हो सकता है, किन्तु उस समय भी विश्व-राज्य स्थापित रह सकता है। किन्त्, राष्ट्वाद और राज्य में इस प्रकार पार्थक्य रहने पर भी आधृतिक इतिहास में राष्ट्र अपना राजनीतिक स्वरूप-प्रकाशन राज्य के माध्यम से कर रहा है।

जब दुनिया में छोटी बस्तियाँ थीं अथवा छोटे जनपद थे उस समय उनका जीवन स्व-संतुष्ट था। आर्थिक प्रिक्तिया सरल थी और जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो उसका लक्ष्य थी। किन्तु, आधुनिक जगत् में राज्य के निवासियों वा जीवन अत्यन्त परस्पराश्चित हो गया हैं। आज पुरातन साम्यवाद या छोटे जनपदों में प्राप्त स्व-संतुष्टि असम्भव हैं। आज बंगाल के निवासियों का जीवन, मद्रास और पंजाब में क्या हो रहा ह इससे भी नियंत्रित होता है। जब इगलैण्ड सात छोट-छोटे जनपदों में विभक्त था उस समय से आज की अवस्था की यदि तुलना करें तो महान् अन्तर दीख पड़ता है। जर्मनी के उस जमान की तुलना, जब तीन सौ से ऊपर जनपद, नगर और छोटे-छोटे राज्य वहाँ वर्तमान थे, यदि विस्मार्क और कैसरकालीन जर्मनी से हम करते हैं तब डुगुइ के उस कथन की सत्यता, कि राष्ट्रीयता के विकास के लिए व्यापक और गम्भीर परस्पराश्चयिता अपेक्षित है, हमें मालूम पड़ती हैं जर्मनी के इतिहास में यह परास्पराश्चयिता मुख्यतः आर्थिक आधारों पर विकी थी।

१. Leon Duguit, Souverainete et Liberte (१६२२), पृष्ठ ३३।

भारत के इतिहास में यह परस्पराश्रयिता मुख्यतः राजनीतिक है। अशोक, अकबर आदि नैं भारतीय इतिहास में राजनीतिक एकता लान का यत्न किया। प्रान्तीयता के प्रचार से प्रजनित अनक पराजयों ने व्यवत कर दिया कि इस देश के निवासियों वा राजनीतिक भाग्य एक साथ गुँथा हुआ है और उसका सामान्य सर्वे व्यापक समाधान ही खोजना पड़ेगा। किन्तु स्पष्ट ह कि इस परस्पराश्रयिता की आवश्यकता को राष्ट्रवाद का ही मूल कारण नहीं मान सकते। मूलतः राष्ट्रवाद आध्यात्मिक और मनोवंज्ञानिक वृत्ति है। आधिक और राजनीतिक सुरक्षा और परस्पराश्रयिता की आवश्यकता उस मूलवृत्ति को कियान्वित करने का अवसर प्रदान करती है।

आध्यात्मिक और मनोवज्ञानिक वृत्ति होने के कारण राष्ट्रधाद संस्कृति की भावना का संवर्धन करता है। सभ्यता का प्रयोजन मानव-जीवन के नागरिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा यांत्रिक आधारों को पुष्ट करने में है। राज्य, सभ्यता के विकास का परिणाम है। संस्कृति का सम्बन्ध मानव जीवन के कलात्मक, रसात्मक तथा नैतिक रूपों से है। राष्ट्रवाद का सम्बन्ध विशेषतया संस्कृति से है। किन्तु, जिस प्रकार संस्कृति को प्राणात्मक आधार प्रदान करने के लिए सभ्यता के विकास की आवश्यकता ह उसी प्रकार अध्यात्मभावाश्रित वृत्तिसंस्थित राष्ट्रवाद को राज्य के द्वारा व्यावहारिक पोषण मिलता है। सांस्कृतिक एकता मानव को एक सूत्र में बाँधने में बहुत महुत्त्वपूर्ण

Responses. Decline of the west II, पृष्ठ १७१-१७२: "Further, nations are the true city building peoples. In the atroughds they arose, with the cities they ripin to the full height of their world consciousness, and in the world cities they dissolve. Every town formation that has character has also national character. The village, which is wholly a thing of race, does not yet possess it; the megalopolis possesses it no longer. ... If between the souls of two cultures the screen is impevertable, if no Western may ever hope completely to understand the Indian or the Chinese, this is equally so, even more so, as between well developed nations.... In the eighteenth century arose the Western concept of the Nation which sets up the claim to be championed by everybody without exception."

है। सांस्कृतिक एकता यांत्रिक न होने के कारण मानव की भावनाओं को पूर्णतः प्रभा-वित करती है । राज्य के विच्छिन्न हो जाने पर भी संस्कृति जनसभाज को एकता प्रदान करती है। विम्बिसार-अजातशत्र के समय से लेकर आजतक भारत में अनेक राजनीतिक रूपान्तर हुए हैं। किन्तु, निरन्तर परिवर्तनों के बावजूद भी संस्कृति की एक विशालधारा भारतीय इतिहास में प्रवाहित दीख पड़ती है । इस विराट संस्कृति ने भारतीय आत्मा को सर्वदा चैतन्य प्रदान किया है। उन्नीसवीं शताब्दी में , इस विशाल संस्कृति का पोषण और उन्नयन कर, इसी के आधार पर राममोहन राय, ऋषि दयानंद, विवेकानन्द आदि ने शक्तिशाली भारतीय राष्ट्र को स्थापित करने का सन्देश दिया था। तिलक, अरविन्द, महात्मा गाँघी, लाजपतराय, सुभाष बोस आदिवा भी ऐसा ही विचार था। संस्कृति की धारा का तिरस्कार कर राष्ट्रवाद जीवनशिवत स्तो बठता है। संस्कृति, सामिष्टिक चतन्य को पुष्ट करती है। संस्कृति के द्वारा अभि-पोषित सामि हिटक भाव ही राष्ट्राद को पुष्ट करता है। बीसवीं शताब्दी में तुर्की, मिस्न, भारत और चीन में जिस राष्ट्रवाद का विकास हुआ है उसमें सांस्कृतिक आधार व्याप्त था। तुर्की में पान-तुरानियन आन्दोलन तुर्की की संस्कृति का पोषक था। ह आयरलैण्ड के राष्ट्रवाद का भी सांस्कृतिक आधार था। फिक्ट, हेगल तथा गेटे ने जर्मनी के राष्ट्रवाद को दार्शनिक और साहित्यिक चेतना प्रदान की। र फांस की राज्य-कान्ति यनान और रोम की सामिष्टिक भावना से प्रभावित श्री।<sup>इ</sup> चीनी राष्ट्रवाद के आधारस्वरूप चीनी सांस्कृतिक पुनरुद्धार वर्तमान था। ४ यूरोपीय राष्ट्वाद के पीछे सांस्कृतिक पुनरुद्धार की भावना प्रकृष्ट रूप से विद्यमान थी। इस प्रकार राष्ट्रवाद के पोषक के रूप में संस्कृति का व्यापक महत्त्व है। यूरोप में जर्मनी और फांस को अपनी संस्कृति का बड़ा अभिमान है। अमरीका में अभी किसी विशिष्ट संस्कृति का परिपाक नहीं हो पाया है, तथापि जेफरसन, पेन, ह्विटमैन, इमरसन तथा विलियम जम्स आदि के ग्रन्थों में शनै-शनै: एक अमरीकन संस्कृति का निर्माण हो रहा है।

Harry Luke, the Making of Modern Turkey; H. Edibe, Turkey Faces West.

Regel, Addresses to the German Nation; Hegel, The Constitution of Germany; V. P. Verma, Hegel, Philosophy of History, The Philosophical Quarterly April 1954; Goethe, Faust.

३. Gilbert Murray, Four Stages of Greek Religion पृष्ठ ४८.

v. Husih, The Chinese Renaissance.

किन्तु यद्यपि अमरीकन संस्कृति का अभी पूरा विकास नहीं हो पाया है, तथापि अपनी भौतिक सभ्यता का ही जबर्दस्त अभिमान अमरीकनों को है। इस प्रकार का अभि-मान यद्यपि एक असात्विक वृत्ति है, तथापि तद्देशस्थ निवासियों को आपस में मिल कर रहने का संदेश इससे प्राप्त होता है। क्योंकि सभ्यता का अनक आक्रमणकारियों से रक्षण करने के लिए मिलकर रहना अत्यन्त आवश्यक है। उग्र राष्ट्-भावनापन्न हो। पर जनता अन्य संस्कृति से समागत शब्दों तथा विचारों को निकाल देना चाहती है। कभी-कभी अनेक कृतिम शब्दों को इस कारण गढ़ना पड़ता है। किन्तू राष्ट्रवाद का अतिरेक इन समस्त असुविधाओं को सहता है। राष्ट्रभाव अपने अपेक्षित अंश में सामृहिक रूप से सर्जनात्मक कर्म करने की प्रेरणा देता ह। नृतन एशिया में इस प्रकार का सांस्कृतिक चैतन्य अभी प्रसारित हो रहा ह । एशिया और यूरोप की सभ्यताओं म जो आज लगातार चार सौ दर्षों से संवर्ष जारी है उसके फलस्वरूप एशिया की सांस्कृतिक चेतना जाग्रत हो गई है, यद्यपि सभ्यता के क्षेत्र में यूरोपीय जातियाँ एशियाइयों से बहुत आगे हैं। संस्कृति, परम्परागत राष्ट्रवाद को जन्म देती है। फ्रांसीसी राज्यकान्ति शीघ्र ही नई दुनिया का निर्माण प्राचीन के अवशेष पर करना चाहती थी। आयरिश विचारक बर्क की दृष्टि में यह खतरनाक कदम था। उसन उस विशाल समृद्ध राष्ट्रीय संस्कृति का समर्थन किया जो धीरे-धीरे उन्नति को प्राप्त करती है तथा जिसमें जाज्वल्यमान नैतिक आदर्शवाद और विशुद्ध देशभवित का संचार होता है। 2

संस्कृति के साथ सम्पृक्त होना राष्ट्रवाद के गम्भीर, उन्नयनकारी रूप की व्यजना करत हैं। राष्ट्रवाद के दो स्तर हैं। साधारणीकृत स्तर पर राष्ट्रवाद अहंभाव का

१. उग्र घर्मभावना प्रभावित हिन्दू-राष्ट्रवाद ने अरबी, फारसी, तुर्की, अँगरेंजी आदि के शब्दों का इसी आधार पर, हिन्दी भाषा से निष्काशन प्रचारित किया। आयरलैंण्ड के राष्ट्रीय विकास के साथ-साथ 'गेलिक' भाषा का पुनरुद्धार और विस्तार हुआ और अन्य भाषा के शब्दों का प्रयोग अराष्ट्रीय माना गया।

Reflections on the Revolution in France (१७६०), Appeal from the New to the oldwhigs (१७६१), Thoughts on the cause of the Present Discontents.

<sup>3.</sup> Joseph Stalin, Marxism and the National Question 40 5 "A nation is a historically evolved, stable community of language, territory, economic life, and psychological make-up manifested in a community of culture."

पोक्षण करता है। अपन विषय में अभिमान न कर हम अपने देश या अपने नेताओं पर अभिमान करते हैं। उग्र रूप धारण करने पर इस प्रकार का अभिमान युद्धलिप्हा में भी बदल जाता है और अपनी संस्कृति की गरिमा को तलवार से भी फैलाने का प्रयास कुब्द्धिपूर्ण नेता कर डालते हैं। किन्तु, चेतन नीतिमत्ता का यही लक्षण है कि राष्ट्रवाद निष्काम कर्मयोग और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना से प्रभावित हो। जबतक तर्कणात्मक चेतना का अनुप्रवेश राष्ट्रवाद म नहीं होता तबतक वह केवल प्रवृत्ति स्वरूप ही रहता है। राष्ट्रवाद की समग्रमूलिका वृत्ति का तभी पूर्ण विकास हो सकता है जब इसमें तर्क और भावना का पूरा सामंजस्य हो। तर्कणाविरहित प्रवृत्ति शीघ्र मुच्छित हो जाती है और वृत्तिनिराश्तित तर्कणा प्राणशक्ति से शून्य रहती है। अतः, आवश्यकता है कि तर्कणा और वृत्ति दोनों का सामंजस्य उपस्थित हो और तभी समग्र-मूलिका आध्यात्मिक वृत्ति और बुद्धिशीलता राष्ट्रवाद को परिपुष्ट करेगी। जब बुद्धि-शीलता का अभाव रहता है तब राष्ट्रवाद केवल सामृहिक अहंकार का रूप घारण कर जनसमाज को रसातल की ओर ले जाता है। केवल मिथ्या अभिमान अथवा सामूहिक अहंकार का प्रदर्शन राष्ट्रवाद नहीं है। राष्ट्रवाद का दिशुद्धस्वरूप तभी प्रकाशित हो सकता है जब व्यापक मानवहितवाद की आदर्शवादिता से उसका आप्लादन हो । यदि एक मनुष्य का अहंकार असात्विक वृत्ति है तो जनसमुदाय का अहंकार भी उत्तेजक और राजसिक हो सकता है। इतिहास में ऐसा भी देखा जाता ह कि आधनिक विज्ञान द्वारा प्रस्तुत साधनों का आश्रय लेकर अनैतिक नेतागण जनसमाज म वर्तमान सामूहिक अहं कार को खुब बढ़ावा दें और फिर जनता के सामने वेदल दड़े-वड़े स्वप्नों का आशावाद दृढ़कर अपना स्वार्थ सिद्ध करें। विशट राष्ट्रवाद वही है जो जनसमाज की इच्छाओं, संकल्पों तथा आकांक्षाओं में तात्त्विक समन्वय उपस्थित कर सके। राष्ट्रवाद आध्यात्मिक वृत्ति है और जनता के ज्ञानात्मक चैतत्य के द्वारा ही इसका प्रकाशन हो सकता है। अनेक मानवों का आत्मिनिष्ठ व्यक्तित्व ही इसका आधार है। यह कोई भौतिक वस्तु नहीं है। केवल कुछ नताओं के द्वारा ही जिसका परिवहन संभव हो, एसी कोई गम्भीर गणितात्मिका प्रणाली इसमें व्याप्त नहीं है। यह तो एक नैसर्गिक वृत्ति ह। जो वृत्ति मनुष्य को परिवार, ग्राम और जनपद से अनुराग सिखाती है वह राष्ट्रवाद के रूप में भी परिणत होती है। मानव-विकास के अगले अध्याय में यह वृत्ति अन्तरराष्ट्रीयवाद के द्वारा प्रकट की जायगी।

जर्मन विज्ञानवाद का महान् पोषक फिक्ट उग्र राष्ट्रवादी था। मानसिक और आध्या-रिमक वृत्ति के रूप में उसने राष्ट्रवाद की व्याख्या की है। उसके अनुसार शास्त्रवत

<sup>?.</sup> J. G. Fichte, Addresses to the German Nation.

आध्यात्मिक दिव्य पुरातन शक्ति का अभिप्रकाशन जागतिक जीवन में हो रहा है। जब अपने नैसर्गिक और आध्यात्मिक जीवन-क्रम के विस्तार में कोई जनसमह किसी विशिष्ट नियम के अनुसार दिव्यशक्ति का प्रकटीकरण व्यक्त करता है तब हमें राष्ट-चेतना की अभिप्राप्ति होती है। इस विशिष्ट नियम के अनुसार सामृहिक जीवन का संचालन ही राष्ट्रीयता का पोषण करता ह । इसी के अनुसार राष्ट्रिय चारित्र्य का निर्माण होता है। इस प्रकार सनातन पुराण आदिदेव के अभिन्यक्तीकरण का राष्ट्र एक विशिष्ट प्रकार है। इस प्रकार आदिदेव के साथ राष्ट्र की ऐतिहासिक सत्ता क सामंजस्य करने का यत्न फिक्ट ने किया है। फिक्ट के राजनीतिक दर्शन में राष्ट-वाद के समर्थन में एक दूसरी युक्ति भी पाई जाती है। प्रत्येक उच्चाशयसमन्वित व्यक्ति अमरता की प्राप्ति चाहता है। किन्तु, उसका अपना तो 'भस्मान्तं शरीरम्' म ही पर्यवसान होगा । अतः राष्ट्र के नितक और सांस्कृतिक चैतन्य का संवर्द्धन कर अमरत्व की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि राष्ट्र अमर है। जिस अमरता के लिए मानव की जबदस्त अभिलाषा हं और जिसकी प्राप्ति वह स्वकीय मृत्युग्रस्त शरीर से नहीं कर सकता है उसकी प्राप्ति तभी हो सकती है जब अपने से विशालतर किसी सत्ता से वह अपना तादात्म्य कर ले। इस प्रकार अमरता की प्राप्ति, और दिग्य-शक्ति का अभिप्रकाशन इन दो आधारों पर राष्ट्रवाद का विज्ञानात्मक समर्थन फिक्ट ने किया है। जहाँ तक पुरातन आदिदेव के अभिप्रकाशन के विचार का सम्बन्ध है, वहाँ तक यही कहा जा सकता है कि यह विश्वासमूलक कल्पना ह। इति-हास में दिव्यशक्ति का प्रकाश देखना वैयक्तिक प्रज्ञा पर आधारित ह। सर्वपरीक्षणीय सर्वेद्य सामान्य नियम यह नहीं है। जहाँ तक अमरत्व की प्राप्तिवाली युक्ति का सम्बन्ध है वह हमें अभीष्ट है। अनासक्त कर्मयोग का पालन तभी संभव है जब मानव किसी विशालतर सत्ता के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करे। विराट् श्रेयों की सिद्धि में अपना चलिदान तक कर देना ही प्रकृष्ट पुरुषार्थ हो सकता है। किन्तु, राष्ट्रीय उद्देश्यों की सिद्धि वहीं तक हमें अभिवांछित है जहाँ तक वह सर्वमानवहित की अभ्यर्थना का एक अंग हो । जहाँ तक अपने अहंकाराश्रित स्वार्थी का अतिक्रमणकर मानव राष्ट्रीय संस्कृति का पोषण और उन्नयन करन का यत्न करता है वहाँ तक उन्नके जीवन में संगठन, वृत्ति-परिमार्जन और भावना तथा बुद्धि के एकीकरण का उद्योग चरितार्थ हो सकता है।

राष्ट्रवाद के आध्यात्मिक और चैतन्यमूलक स्वरूप का वर्णन हेगेल के दर्शन में पाया जाता है। उसके मतानुसार राष्ट्र की नितक तात्त्विकता की अभिप्राप्ति तभी संगव है जब वह राष्ट्र वस्तुनिष्ठ विधि तथा स्पष्टतः स्थापित तर्कसम्मत संविधान

प्राप्त कर ले। इतना प्राप्त करने पर उसे संप्रभुता की प्राप्ति होती ह । राष्ट्रभावा-पन्न राज्य सार्वभौम मन की तात्त्विक बौद्धिकता तथा इन्द्रियग्राह्य वास्तविकता है और इस कारण जगतु में यह पूर्ण शिवतमानु है। किसी अन्य राष्ट्-राष्य की अधीनता यह कदापि स्वीकार नहीं कर सकता है। प्रत्येक राष्ट्रीय राज्य अपनी विलक्ष्ण आत्मिक संस्कृति के सहारे अपना प्रकाशन करता है। विश्वात्मा के आत्मविकसनशील और आत्म-चैतन्यात्मक विस्तार में, राष्ट्र को निरपेक्ष प्रत्यय का सिद्धान्त विशेषतः सौंपा जाता है और उस राष्ट्र की कृतकार्यता उसको व्यावहारिक बनाने में ह। एक राष्ट्र एक ही बार जगत् में प्राधान्य प्राप्त करता है, जबतक वह सिद्धान्तविशेष का वास्तवीकरण करता है। जबतक विश्वात्मा के प्रकटीकरण का माध्यम यह राष्ट्रविशेष रहता है तब तक अन्य राष्ट्रों का इसके विपरीत कोई अधिकार नहीं है। जब इसका युग समाप्त हो जायगा तब इतिहास में इसका कोई महत्त्व नहीं रह जायगा। इस प्रकार विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त करनवाले राष्ट्रों के जीवन-इतिहास में दो युग देखे जा सवते हैं। प्रथम, वह अवस्था है जब अविस्फुटावस्था से आगे बढ़कर नैतिक चैतन्य और स्वातंत्र्य की वह प्राप्ति करता है और विश्व-इतिहास में अपने को आगे दढ़ाता है। दसरी अवस्था इसके पतन की है जब यह विश्वात्मा के प्रकाशन का माध्यमभूत नहीं रह जाता है। पूर्ण प्रत्यय तब इसमें कोई अभिरुचि नहीं रखता है।

हैंगेल के राष्ट्रवाद सम्बन्धी विचारों में अनावस्यक नियितवाद का दर्शन होता हैं। दाशनिक दृष्टि से हेंगेल अध्यात्मवादी था। वह अध्यात्मवादी तत्त्वज्ञान का विचासमूलक ऐतिहासिकतावाद से समन्वय करना चाहता था। किन्तु, अध्यात्मवाद का वास्तिक स्वरूप है सतत सर्जनात्मिका शक्ति का अभिप्रकाशन। जो अध्यात्मवाद मानव के रचनात्मक रूप का वोध नहीं कराता वह झूठा अध्यात्मवाद है। अध्यात्मवाद का मूल मंत्र है, "उतिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निवोधत"। जो अध्यात्मवाद किसी देशविशेष में चेतन नीतिमान् मनुष्यों के वर्तमान रहते हुए भी यह संदेश दे कि इस देश का ऐतिहासिक युग समाप्त हो गया है, उसे में जड़वाद अथवा तमस्दाद कहूँगा। नियतिवाद और चेतन नीतिमान् मानव का सतत कर्तृत्व, इनमें परस्पर विरोध है। सच्चा अध्यात्मवादी और विज्ञानवादी वही दर्शन हैं जो हमें यह शिक्षा दे कि नीतिमत्ता का पालन हमारी शक्तियों का परिरक्षण करेगा और इस प्रकार सर्वदा उन्नति का मार्ग प्रशस्त करे। किन्तु, इसके विपरीत यह बताना कि पूर्ण प्रत्यय का जिस देश अथवा राष्ट्र से अनुराग हट गया है वह इतिहास में पुनरिप नहीं चमक सकेगा, थोथा जड़वाद

१. V. P. Verma, Hegal's Philosophy of History, The Philosophical Quarterly, April 1954, पृष्ठ १५—४२।

है। हगेल के राष्ट्रवाद की दूसरी कमजोरी यह है कि शक्ति का ही मूलत: यह पोषक है। इसके अनुसार प्राच्यदेश ,यूनान, रोम तथा जर्मनी में ही विशेषतया विश्वातमा के प्रत्ययों का प्रकटीकरण हुआ है। जर्मनी म इस प्रकटीकरण का वह परिपाक मानता था । इससे स्पष्ट है कि जर्मनी की अतृष्त राष्ट्रभावना का हेगेल शास्त्रीय समर्थक बनना चाहता था। इतिहास की व्याख्या करन का यह अर्थ नहीं है कि येन-केनप्रकारेण इतिहास को प्रत्यगात्मा वा परिगमन सिद्ध विया जाय। विशुद्ध आत्मदाद यह मानता है कि पूर्णता समिष्टि में हैं। इतिहास पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, यह कहना आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक संगत है, यह कहने की अपेक्षा कि किसी राष्ट्रदिशेष में पूर्णता का परिपाक संसिद्ध हो गया है। देश-विशेष को विश्वातमा के प्रत्ययदिशेष का वाहक मानने के सम्बन्ध में कोई तर्कणात्मक आधार हेगेल ने नहीं प्ररतृत विदा है। प्राच्य सभ्यताएँ, होगेल के अनुसार स्वतंत्रता का उदय नहीं व्यवत करती है। वे प्रकृतिनिष्ठता की अवस्था की सूचक हैं। स्पष्ट है कि वेदान्त, बौद्ध विज्ञानवाद और सांख्य कैवल्यवाद जैसे विचार उत्पन्न करनेवाले भारत को प्रकृतिनिष्ठता से आग्रस्त मानना यह बताता है कि हगेल विश्व तर्कणात्मक परीक्षण का आधार न लेकर बुद्धि-विलास और जल्प तथा विकल्प का ही आश्रय ले रहा था। इन कमजोरियों के होते हुए भी हगेल के राष्ट्रवाद-सम्बन्धी विचारों की यह विशेषता है कि संस्कृति के विभिन्न अंगों से— उदाहरणार्थ कला, साहित्य, धर्म आदि से उसने राष्ट्रीय विकास का गहर सम्बन्ध बताया।

राष्ट्रवाद के आध्यात्मिक स्वरूप का वर्णन मेजिनी में पाया जाता है। मेजिनी का प्रभाव केवल विशेषतः इटली और सामान्यतः यूरोप के ही राष्ट्रवादियों पर नहीं दीख पड़ता है। भारत में भी लाजपतराय, तथा अन्य नेता उससे प्रभावित हुए थे। मेजिनी का जीवन अध्यात्म से आप्लावित था। ईश्वर, ईश्वरीय नियम और मानवता, ये ही उसके विचारों के मूलसूत्र थे। ईश्वरीय नियमों का आविष्कार कर उनका मानव-जीवन में प्रेवेश कराना ही मजिनी का महान् लक्ष्य था। उसके अनुसार मानव-इतिहास का प्रथम भाग राष्ट्रीयता के आदर्श से प्रभावित है। इतिहास का दूसरा युग वह होगा जब मानवता की कल्पना प्रकृष्ट रूप से कियान्वित होगी। मेजिनी राष्ट्रवाद को एक विशिष्ट साध्य का साधन मानता था। यह साध्य है मानवता और मातृत्व का प्रकाशन। मेजिनी प्रजातंत्र और गणतंत्र के आदर्श का पोषण करताथा। यद्यपि मेजिनी का आदर्शवाद कावूर और विकृटर इमानुएल के द्वारा परित्यक्त हो गया और मुसोलिनी के इटली ने उसके बदले बीमत्त साम्राज्यवाद का पोषण किया, तथापि मेजिनी के आदर्शवाद ने अनेक देशों में विचारकों और कार्यकर्ताओं को प्रभावित किया था। राष्ट्रवाद, जनसमूह के आर्थिक स्वार्थों के पोषण का साधन न होकर उसके नैतिक कर्तृत्व

का उन्नायक हो, इस प्रकार के विचारों का पूर्ण समर्थन मेजिनी ने न केवल अपनी पुस्तकों में किया है, अपितु उसका व्यवितगत जीवन इसी आदर्शवाद पर संगठित था। मातृभूमि के उद्धार के लिए इस वीर महात्मा ने जो कष्ट सहन किये थे वे बहुत प्ररणा देनेवाले हैं।

फांस के विचारक रेनान ने भी राष्ट्रवाद के आध्यात्मिक रूप का समर्थन किया है। उसके मत में एक ही भाषा को बोलना अथवा एक ही जाति का होना राष्ट्रवाद का पोषक नहीं है। राष्ट्र का निर्माण करने में भूतकालीन कर्मों की स्मिति तथा भविष्य-कर्म को सिद्ध करने की महत्त्वाकांक्षा ही विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। रेनान ने जनता की आत्मा का भी उल्लेख किया है जिसका उदात्त समर्थन रोमाण्टिक दार्शनिकों और हेगेल ने किया था। जन-आत्मा के दो आधार है। उपलब्धि, सम्मान, बलिदान और कष्टसहन की गाथाएँ राष्ट्र को एक साथ बाँधती हैं। जब विशाल सांस्कृतिक राशि का संरक्षण करने की भाषना जन-समाज को आप्लादित करती है और इसके निमित्त वह कर्म करता है तब राष्ट्रीय कल्पना विशालतर होती है। केवल बाह्य साधनों और आधारों पर बल न देकर इतिहास और संस्कृति में वर्तमान आदर्शवाद से राष्ट्रवाद का सम्बन्ध मिलाकर रेनान ने सामिष्टिक चैतन्य पर बल दिया है । रेनान का खंडन करते हुए मैकिवर ने कहा है कि जो लक्षण रेनान ने राष्ट्र के दिये हैं वे एक परिवार, जहाज के कर्मचारी अथवा षडयन्त्रकारियों के गिरोह में भी घट सकते हैं। स्पष्ट है कि मैकिवर ने रेनान के आशय को समझने में भूल की है । रेनान ने संस्कृति और इतिहास के उस विशाल आदर्शवाद का उल्लेख किया है जिसके विना राष्ट्र प्राण-होन हो जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में हमने देखा है कि जब भारतीय जनता त्रस्त, पीड़ित और हताश हो गई थी तब रामायण, महाभारत आदि की वीर-गायाओं से महती आज्ञा का संचार हुआ था । इतिहास की गौरवगाथाएँ जातीय आदर्श को अक्षण्ण रखती हैं। इतिहास के विशाल आदर्शों को जीवित रखने का निर्मल

Renan, discourse delivered at the Sorbonne in 1832, Qu'estcequ' Une Nation, Published in Discours et conferences. Renan—"What constitutes a nation is not speaking the same tongue or belonging to the same ethnic group, but having accomplished great things in a common in the past and the wish to accomplish them in the future."

२. R. M. MacIver, The Modern State पृष्ठ १२३-१२४।

संदेश हमें भारतीय राष्ट्रवाद के नताओं में मिलता है। शिवाजी के गौरवशाली इतिहास का उद्धरण तिलक सर्वदा दिया करते थे। हमें राष्ट्रवाद का वह आध्यात्मिक रूप अभीष्ट हैं जो विशाल आदर्शवाद का संचार कर इतिहास में परिव्यक्त विराट् आदर्शों को चिरतार्थ करने का मंत्र हमें प्रदान करता है। स्पेंगलर ने भी राष्ट्र का आध्यात्मिक रूप स्वीकृत किया है। राष्ट्रवाद का समृचित विकास तभी संभव ह जब जनता सामयिक एषणाओं का परित्याग कर नैतिक संरक्षण और विशाल श्रेय को संसिद्ध करे। भूत का आवश्यक परिरक्षण वर्तमान को शिवतशाली बनाता ह और शिवतशाली वर्तमान ही आशावान् भविष्य का स्रष्टा है। राष्ट्रवाद इस दृष्टि से विचारमय शिक्त का संचार कर सकता है। राष्ट्रीय व्यक्तित्व का अभिचैतन्य ही मानव-जीवन को उच्चता का दर्शन कराता है। राष्ट्रीय संस्कृति का परिज्ञान मनुष्य को भोगवाद से हटाकर जीवन को उन्नत और प्रशस्त बनाने को मंत्र देता है। वायको और मौण्टोस्वयू ने राष्ट्रीय संस्कृति की एकता को राजनीतिक दर्शन का आधार बनाना चाहा था। शनै: चह समय आ रहा है जब मानविहतवाद को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दर्शन का निर्माण होगा।

राष्ट्रयाद के विकास के कारण राष्ट्रीय चरित्र भी दृढ़ होता है। अनेक समाजशास्त्रियों ने इस विषय पर विचार किया है कि क्या सचमुच राष्ट्रीय चरित्र नाम की कोई वस्तु है। विस्तन्देह चरित्र व्यक्तियों का होता है। मानव-हृदय ही वृत्तियों का निवासस्थान है। जिस अर्थ में व्यक्ति का चरित्र होता है, ठीक उसी अर्थ में राष्ट्र का चरित्र नहीं हो सकता, क्योंकि जो यादृच्छिक कर्तृत्व शक्ति व्यक्तियों में प्राप्त होती है उसे स्वतंत्र कर्ता के रूप में राष्ट्र नहीं प्राप्त कर सकता। राष्ट्रीय चरित्र का अभिप्रकाशन भी नागरिकों के द्वारा ही हो सकता है। राष्ट्रीय चरित्र का कोई समझ में आने योग्य यदि अर्थ हो सकता है तो यही हो सकता है कि राष्ट्रविशय के अधिकांश नागरिकों का चरित्र। किन्तु, इस राष्ट्रीय चरित्र के साधारणीकृत सिद्धान्तों के आधार पर यदि हम व्यक्तिविशेष के चरित्र के सम्बन्ध में भविष्य-वाणी करेंगे तो बहुत अम भी हो सकता है। राष्ट्रीय चरित्र कोई स्वयंसंस्थित तात्त्विक

<sup>?.</sup> Spengler, "Nations are neither linguistic nor political nor biological but spiritual (seelische) unities."

R. S. Madariaga, Englishmen, Frenchmen, Spaniards.

३. वृत्तिसाहूप्यमितरत्र । वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टाक्लिष्टाः । प्रमाणविपर्ययविकल्प-निद्रास्मृतयः । योगसूत्र, १।४-६ ।

वस्तु नहीं है जिसका आनुपातिक प्रकाशन प्रत्येक नागरिक के द्वारा होता है। दूसरी बात यह भी ध्यान में रखने योग्य है कि राष्ट्रीय चरित्र कोई सनातन वस्तु नहीं है। यदि मेगास्थनीज, फाहियान, अलबेरुनी, बाबर आदि के, भारतीयों के विषय में लिखे गए विचारों का, हम अन् शीलन करें तो हम माल्म पड़ता है कि जिस प्रकार राष्ट्रीय चरित्र परिवर्तित होता है। यह भी संभव है कि राष्ट्रीय चरित्र के सम्बन्ध में हम जो धारणा बनाते हैं उसके निर्माण में हमारे वैयक्तिक अनुभवों का बहुत बड़ा हाथ है। यदि किसी विदेश में हम जाते हैं और हमारे अनुभव मीठे हुए तो हम उस देश के चरित्र के सम्बन्ध में बहुत अच्छी धारणा बना लेते हैं। कभी-कभी स्वार्थाश्रित होकर भी धर्मप्रचारक दूसरे देश के निवासियों के विषय में अत्यन्त भ्रान्त धारणाएँ फैलाते हैं। उन्नीसवीं शताब्दी में य्रोपीय पादिरयों ने एशियावासियों की अज्ञानता और भद्दे-पन के विशय में जो गलत बातें पश्चिम में प्रचारित की हैं, उसका दण्ड अब भी एशियावासियों को अपने पश्चिम प्रवास के काल में चुकाना पड़ता है। यह भी विचारणीय विषय है कि राजनीतिक क्रान्ति के फलस्वरूप जातियों और राष्ट्रों के चरित्र में विस्मयकारी रूपान्तर हो जाता है। र मुस्तफा कमाल के सुधार-आन्दोलन के पूर्व तर्क लोग प्रायः किस्मत में विश्वास करते थे। कमाल की राजनीतिक उपलब्धियों ने तुर्की के निवासियों में आत्मिविद्वास का संचार कर दिया। साम्यवादी कान्ति ने रूस और चीन की जनता में आशावाद तथा आत्मिनिर्भरता का जाद-भरा मंत्र फूँक दिया है । महात्मा गाँधी के आगमन के पूर्व भारतीय जनता पर भय का सार्वत्रिक साम्राज्य था। गाँधीजी के आन्दोलन ने देश में नृतन निर्भीकता का व्यापक संचार कर दिया, अतः राष्ट्रीय चरित्र को कोई अन्यक्त कृटस्थ चिर एकरस वर्तमान सत्ता नहीं समझना चाहिए। अधिकांश नागरिकों का चरित्र बाह्य घटनाओं और अनुभवों के आधार पर बदलता रहता है। किन्तु, इतना निश्चित है कि धार्मिक विश्वासों का राष्ट्रीय चरित्र पर, प्रभाव पडता है। यदि धर्म निराशावाद है, वैराखवाद, मायावाद, आदि की शिक्षा देता है तो जागतिक दृष्टि से कर्त्तव्यहीनता मनुष्यों में आ जाती है। भौगोलिक शक्तियों का भी राष्ट्रीय चरित्र पर प्रभाव पड़ता है। समुद्र के पास रहने वाली जातियाँ अधिक बहादूर और भयों का सामना करनेवाली होती हैं। किन्तु, विचारणीय प्रश्न है कि राष्ट्रीय चरित्र के विषय में ठोस ज्ञान प्राप्त करना बड़ा कठिन है। विश्व-इतिहास के अध्ययन से इसका अच्छा ज्ञान होता है। सामाजिक शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित पद्धतियों का उपयोगकर कुछ विश्वासनीय सामग्री एकत्रित हो सवती है।

१. तुलनीय, N. G. Chernyshevsky, Differences in National Character, Selected Philosophical Essays, पूष्ट २२०-२५६

किन्तु, राजनीतिक और आधिक स्वार्थों के पोषण में तथा घृणा और द्वेष से प्रभावित होकर एक देश में अपने स्वामाविक शत्रु-देश के निवासियों के लिए जो घारणाएँ प्रवित्त रहती हैं उनमें से अधिकांश भ्रमपूर्ण और असत्य रहती हैं। फ़्रांस के विषय में फांसिनवासियों का निर्णय कदापि प्रामाणिक नहीं हो सकता है, भले ही कुछ लेखक इसके अपवादस्वरूप हों। युद्ध के समय में तो राजनीतिक दृष्टि से, अत्यन्त घृणास्पद बातों का प्रचार, शत्रुगण किया करता हैं। अतः बड़े संयम और विवेकबुद्धि के आधार पर ही राष्ट्रिय चरित्र के विषय में निर्णय बनाना शास्त्रीय पद्धित होगी। अशास्त्रीय आधार पर निर्णय बनाने के दुष्परिणाम में हेगेल के ग्रंथ—'फिलासफी ऑफ हिष्ट्री' के उन हिस्सों में मिलता है जहाँ उसने एशियावासियों के चरित्र के सम्बन्ध में अत्यन्त गलत और घृणित आरोप किये हैं।

जिस प्रकार राष्ट्रीय चिरत्र के सम्बन्ध में निर्णय बनाने में सावधान रहना है, उसी प्रकार राष्ट्रवादी युग में इतिहास के अध्ययन में। राष्ट्रवाद की भावना मनुष्य को कभी-कभी अशास्त्रीय कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती है। जो शास्त्रीय निरमेक्षता तथा संतुलन बृद्धि थुसीडिडिस के प्रसिद्ध यूनान के इतिहास में मिलती है, शनः-शनः वह आधुनिक इतिहास-ग्रंथों में लुप्त होती जा रही है। प्रथम विश्वमहासमर के विषय में यदि एक और हम अँगरेज इतिहासकारों के ग्रन्थों का अध्ययन करें और दूसरी ओर जर्मन इतिहासकारों वा, तब हमें महान् अप्तर दीख पड़ता है। चित्रल और हिटलर तथा स्टालिन के व्याख्यानों का तुलनात्मक अध्ययन हमें बताता है कि एक ही घटना की व्याख्या में कितना जबदंस्त अन्तर हो सकता है। असत्य के साथ समझौता करना, राष्ट्रवाद के आध्यात्मिक रूप वा उग्र तिरस्कार होते हुए भी आज जगत् में वह जोरों से फैला हुआ है। इतिहास म सचमुच क्या घटनाएँ घटीं, इनका पता लगाना अत्यन्त कठिन होता जा रहा है। इस घोर बर्बरता की अवस्था में इतना ही कहा जा सकता है कि संस्कृति तथा मानधिहत्वाद की रक्षा के लिए मानव को राष्ट्रवाद का विशाल नैतिक स्वरूप समझना ही होगा। असत्य एक ऐसा खेल है, जिसे एक से अधिक आदमी खेल सकते हैं। अन्धभावावेश से ग्रस्त होकर

<sup>?.</sup> स्प्रिगर और बावर राष्ट्रीय चरित्र को राष्ट्र का एकमात्र विशिष्ट आवश्यक तत्त्व मानते हैं। द्रष्टव्य, R. Springer, The National Problems तथा O. Bauer, The National Question and Social Democracy. इनके विचारों की आलोचना के लिए Joseph Stalin, Marxism and the National and Colonial Question-पृष्ठ ६-१३।

इतिहास की उलटी-सीधी व्याख्या करने से राष्ट्र को अपने वास्तविक गुण-दोष का पता नहीं चलता है और इस प्रकार अन्ततः हानि ही उठानी पड़ती है। इतिहास को सत्य प्रकाशित करना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है कि किसी प्रकार देशिवशेष को देवी चैतन्य का सर्वश्रेष्ठ वाहक और अप्रतिम चेतनासम्पन्न तत्त्व सिद्ध किया जाय।

राष्ट्रबाद एक आधुनिक विचारधारा है। हमने मानव-हृदय में वर्तमान आत्मातिक्रमणात्मक वृत्ति में इसका जन्म माना है। यद्यपि इस प्रकार इसका उद्गमस्रोत
सर्वदा वर्तमान था, तथापि जिस रूप में हम आज राष्ट्रवाद को देख रहे हैं उसका यह
स्वरूप नृतन है। प्राचीन मानवों के कवीलों में रक्ताधार सम्बन्ध स्थापित थे। प्राचीन
जातियों म जन्म के आधार पर प्रसूत एकता की भावना बड़ी महत्त्वपूर्ण थी। प्राचीनकाल में जब सुरक्षा के साधन विकसित नहीं थे, उस समय जातियों और कवीलों को
जीवन-संघर्ष में विजय प्राप्त करने में इस प्रकार की रक्ताश्रित एकता की भावना से
बड़ी सहायता मिलती थी। जिन जातियों को यह विश्वास था कि उनका मूल रक्त
एक हैं वे एक साथ मिलकर युद्ध करती थीं। ऋग्वेद में अनेक 'जनों' के युद्धों
का वर्णन आता है। उत्तरवेदकाल में रक्ताश्रित जनवाद की कल्पना शिथिल
होने लगी। साम्राज्यवाद के विकास से छोटे-छोटे जनपदों का अन्त हो गया। और
छठी और पाँचवीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में फिलीस्तीन, फारस और भारत में ऐसे
१. ऋग्वेदवालीन 'राष्ट्र'-सम्बन्धी विचारधारा के लिए निम्नलिखित मंत्र विचारणीय
हैं:——

आ त्वाहार्षमन्तरेधि ध्रुवस्तिष्ठाविचाचिलः।

विशस्तवा सेर्वावाञ्छन्तु मा त्वद्राष्ट्रमधिश्रवत् ॥

इहैं वैधि माप च्योष्ठाः पर्वत इवाविचाचिलः।

इन्द्र इवेह ध्रुवस्तिष्ठेह राष्ट्रमु धारय॥

इमामिन्द्रो अदीधरद् ध्रुवं ध्रुवेण हिषषा।

तस्में सोमो अधि ब्रवस्तस्मा उ ब्रह्मणस्पतिः।

ध्रुवाद्यौर्ध्रुवा पृथिवी ध्रुवासः पर्वता इमे।

ध्रुवं विश्वमिदं जगद् ध्रुवो राजा विशामयम्॥

ध्रुवं ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः।

ध्रुवं त इन्द्रश्चान्तिश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम्।

ध्रुवं त इन्द्रश्चान्तिश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम्।

ध्रुवं श्रुवेण हिष्णम सोमं मृशामिस।

अथो त इन्द्रः केवलीविशो बिलहतस्करत्॥ (ऋग्वेद, १०१६६३)

धार्मिक सुधार उत्पन्न हुए जिन्होंने छोटे-छोटे क्षेत्र की सीमा का अतिक्रमण करनेवाले और मानववाद को ध्यान में रखनेवाले संदेशों का प्रचार किया। इस प्रकार राजनीतिक साम्राज्यवाद के विस्तार (विशेषतया मिस्न, बाबुल, असीरिया, भारत आदि में) तथा व्यापक मानववादी और मानव-कल्याणवादी धार्मिक और नैतिक आन्दोलनों के फलस्वरूप जनादवाद का प्रभाव प्रायः समाप्त हो गया। फारस में स्थापित साम्राज्यवाद तथा मतीडोनिया और रोम के साम्राज्यवाद ने प्राचीन साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति को और विश्वत किया, दूसरी ओर ईसाइयत की शिक्षाओं से भी व्यापक मानवतावाद का पोषण हुआ।

यूनान और रोम में राष्ट्रवादी भावना का अभाव था। यूनान में तो अत्यन्त छोटे-छोटे नगर-राज्य थे। सारे युनान में व्याप्त देश-राज्य वहाँ कदापि नहीं बन सका। दुपरी ओर दास-प्रथा के उग्ररूप में वर्तमान रहने के कारण समस्त निवासियों में एक ब्यापक 'वयम् भावना' का यूनान में विकास नहीं हो सका। किन्तु, राष्ट्रवाद के अभाव में भी यनानी नगरों में एक सामष्टिक चैतन्य की भावना मिलती है। मध्ययुग विश्व-नगरवाद का युग था। १ एक ओर जर्मनी का सम्राट् रोम के साम्राज्य में वर्तमान शांति की पूनरिप व्यवस्था कर यदि मानव जाति पर नहीं तो कम-से-कम यूरोप भर में अपना एकच्छत्र साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। दूसरी ओर इटली का पोप लों होतरबाद का आधार लेकर अपना धार्मिक साम्राज्य मजबत करना चाहता था। इन दो साम्राज्यवादी शक्तियों के संघर्ष से यरोप का मध्ययग भरा हुआ है। उस समय सामन्तवाद का उग्र प्रचलन था। राजकीय और आर्थिक क्षेत्र में तो सामन्तवाद वर्तमान था ही, चर्च का संगठन भी न केवल रोम के साम्राज्यवाद की पद्धति से प्रभावित था, अपितु सामन्तवादी प्रथा की पद्धतियों का आश्रय ले रहा था। सामन्तवाद नागरिकों के सामाजिक स्तर में जबर्दस्त प्रभेद पर आधारित है । राष्ट्रवाद एक व्यापक भावना है। व्यापक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चैतन्य से आपन्न जनसमह में सामाजिक स्तरों को यथासाध्य कम करना ही राष्ट्रवाद का महान् ध्येय है। अतः फांस की राज्य-कान्ति के पैगम्बरों ने राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ समानता और भ्रातत्व का भी नारा लगाया था। सामन्तवाद तथा राजनीतिक धार्मिक साम्राज्यवाद की

१ विश्वनगरवाद=Cosmopolitanism. L. T. Hobbouse तथा Ludwig Stein ने Cosmopolitanism और Internationalism में अन्तर बताया है; द्रष्टव्य Barnes (सम्पादित) Introduction to the History of Sociology पृष्ठ ४१४-६४६।

R. Edward Jenks, The State and the Nation.

वर्तमानता ने यूरोपीय मध्ययुग में राष्ट्रघाद का विकास नहीं होने दिया। भारतीय मध्ययुग में मुसलमानों के आगमन से यहाँ के निवासियों में इस बात का व्यापक चैतन्य तो अवश्य जाग्रत हो गया कि बे एक धार्मिक वर्ग हैं तथा अन्य धार्मिक वर्गों से भिन्न हैं। धार्मिक सामूहिकता, जहाँ तक स्वधर्मावलम्बियों का प्रश्न था और धार्मिक पार्थक्य, जहाँ तक अन्य-धर्मावलम्बियों का प्रश्न था, इन दो व्यापक भावनाओं का प्रकृष्ट प्रकाशन तो अवश्य मध्यकालीन भारत में था, किन्तु इनके आधार पर तथा अन्य दृष्टियों से भी एकता का आश्रय लेकर व्यापक राष्ट्रीय चैतन्य का ज्ञापन और स्वतंत्र राज्य तथा सरकार की माँग करना, ये बात उस समय नहीं थीं। वर्णग्रस्त समाज में सामूहिक राष्ट्रवाद का प्रकाशन संभव नहीं था क्योंकि राष्ट्रवाद के द्वारा व्यक्ति केन्द्रीय एकता, अन्य आशिक एकता के पोषक सिद्धान्तों से सामंजस्य नहीं स्थापित करने देती हैं। जब इसलाम और ईसाइयत में मध्ययुग में युद्ध हो रहा था उस समय भी धार्मिक सामिष्टिकता की भावना प्रत्येक पक्ष में वर्तमान थी, तथापि ईसाइयत की शिक्षा को माननेवाल लोगों में उस समय राष्ट्रवाद की भावना नहीं व्याप्त हई थी।

आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास चौदहवीं, पन्द्रहवीं तथा सोलहबीं शताब्दी में हुआ। स्पेंगलर होली रोमन साम्राज्य के संस्थापक ओटो महान् को जर्मनी में राष्ट्रवाद का जन्मदाता मानता है । किन्तु यूरोपीय मध्ययुग में राष्ट्रवाद अभी विकसित नहीं ही

<sup>?.</sup> Spengler: Decline of the West II पूछ १७६-१६६; "In the West, nations of the Faustian type emerge, more and more distinctly, from the time of Otto the Great (936-973), and in them the primitive peoples of the Carolingian period are quickly dissolved. Already by A. D. 1000 the man who mattered most were everywhere beginning to sense themselves as Germans, Italians, Spaniards, Frenchmen; ... The people-form of this culture is founded, like its Gothic architecture and its Infinite-sional calculus upon a tendency to the Infinite, in the spatial as well as the temporal sense... Classical history was for classical eyes only a chain of incidents leading from moment to moment; Magian history was for its members the progressive actualization in and through mankind of a world-plan laid down by God, and

रहा था। में राष्ट्रवाद उस आध्यात्मिक वृत्ति को कहता हुँ जो मनुष्यों में एकता का संचार कर उन्हें अपना निजी राष्ट्र बनाने की प्रेरणा करती है। होली रोमन साम्राज्य में अनेक राष्टों का निवास था। अतः स्पेंगलर की कल्पना हमें ऐतिहासिक दिष्ट से असंगत माल्म पड़ती है। आधुनिक राष्ट्रवाद को अनुप्राणित करनेदाली दृत्ति अपने मौलिक और आधारभूत स्वरूप में वही है जो कभी यनानी राष्य में 'भातत्व' या सामध्टिक चैताय के रूप में , कभी मन के 'एतहेशप्रसूतस्य सकाशादर जामनः' के रूप में तथा कभी धार्मिक संगठनों के 'वयम स्याम पतयो रयीणाम' में उदघोषित 'वयम भावना' आदि के द्वारा यग-यग में व्यक्त होती रही है। संक्षेप में यह आत्माित क्रमणा-त्मिका वत्ति है । तथापि आधारभत वत्तिगत साम्य के बादजद भी आधिनिक राष्ट-वाद, प्राचीन संघभावना और सजातभावना की अपेक्षा अधिक व्यापक है। प्राचीन काल की अपेक्षा आज सामाजिक नानाम् खता और आर्थिक स्वार्थों ना वैविध्य बहुत अधिक बढ़ा हुआ है और इस कारण एक राष्ट्र-राज्य की सीमा में उनका सामंजस्य प्राप्त करना कठिन हो रहा है। प्राचीनकाल की सजातभादना का प्राणात्मक और जैविकीय आधार था। र राष्ट्रवाद का मूल आधार ऐतिहासिक और मनोदैज्ञानिक चैतन्य है जो संस्कृतिनिष्ठता और सामष्टिकता के सहारे अपना अभिप्रकाशन करता है। प्राचीन-कालीन सजातभावना अथवा मध्ययुगीन धर्मभादना का राजनीतिक अभिव्यवितकरण जनपदों. नगरराज्यों और साम्राज्यों के द्वारा होता था। आधृतिक राष्ट्रधाद तदतक

accomplished between a creation and a eataclysm; but Faustian history is in our eyes a single grand willing of conscious logic, in the accomplishment of which nations are led and represented by their rulers. It is a trait o race... But the races of the West are not the creators of the great nations, but their result... The Renaissance, whose historical horizon was that of the urban patriciate, led the nation as far out of the path of self-fulfilment as it is possible to imagine.... The 'nation', like every other grand symbol of the culture, is intimately the cherished possession of a few.... A nation is humanity brought into living form.'

१. प्राणात्मक=Vital जैविकीय=Biological अपनी तर्कणात्मिका परिणित संप्राप्त नहीं समझता, जबतक वह संप्रभुतासम्पन्न राज्य के द्वारा अपना प्रकाशन न करे। राजनीतिक संप्रभुत्व ही राष्ट्रवाद की पुरी अभिव्यक्ति कर सकता है, यही आज प्रायः तीन सौ वर्षों के यूरोपीय इतिहास का मूलमंत्र है। दूसरी ओर आज राष्ट्रवाद के कारण जो व्यापक जन-जागरण हुआ है, वैसा राजनीतिक दृश्य मानव-इतिहास में अभूतपूर्व है। एशिया के विशाल देश आज राष्ट्रवाद के आधार पर अपना संगठन कर रहे हैं और लगातार चार सौ दर्षों से जो राजनीतिक नेतृत्व पश्चिमी देशों का पूर्णाधिपत्यस्थ रहा है उसमें हिस्सा बँटाना चाहते हैं। अतः सामिष्टिक चैतन्य की जिस कल्पना का वेदकालीन भारत तथा पाँचवी और चौथी शताब्दी ईसवी पूर्व के यूनान में विकास हुआ था उसकी परिणित की प्राप्ति में संप्रमुतासम्पन्न जनतासंकल्पनिष्ठ राज्य एक प्रशस्त ऐतिहासिक अवस्था है।

राष्ट्रवाद की विकासधारा में हम तीन युगों का निर्देशन कर सकते हैं:--

- (क) १७८६ के पूर्व का राजवंशाश्रित राष्ट्रवाद।
- (ख) १७८६ के बाद का यूरोपीय राष्ट्रवाद।
- (ग) एशिया और अफ्रिका का राष्ट्रवाद।

फांस की राज्यकान्ति के पूर्व राष्ट्रवाद मुख्यतः राजवंशों के प्रति भिक्त में व्यक्त हो रहा था। सोलहवीं शताब्दी से यूरोप में पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ। व्यापक विनिमय और विशालोत्पादनजित परिग्रह का पोषक पूँजीवाद आन्तरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए राजवंशों पर आश्वित था। अन्य देश के मध्यवर्गीय पूँजीपितयों की प्रतियोगिता से अपनी रक्षा करने के लिए देशस्थ पूँजीपितयों ने राष्ट्रवाद को पुष्ट करने में अपनी शक्ति अपित की है। तथापि राष्ट्रवाद को पूँजीवाद का प्रतिफल या आंशिक परिणामभूत मानना अपूर्ण कल्पना है। राष्ट्रवाद का जन्म हृदय में स्वभन्ध-जात आत्मातिकमण की मनोवज्ञानिक और आध्यात्मिक वृत्ति में होता है। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक चैतन्य का आधार पाकर यह वृत्ति मूर्तिमती होती है। अनेक उदाहरण ऐसे देखे गए हैं जब राष्ट्रवादिनी वृत्ति का, अपने स्वार्थ में, आर्थिक और राजनीतिक वर्ग ने फायदा उठाया है। अनेक देश के पूँजीपितियों ने अपने आर्थिक स्वार्थ को पुष्ट करने के लिए देश की सुरक्षा के खतरे का नारा लगाकर जनता की वृत्ति को उत्तेजित करने वा यत्न किया है। संयुक्त राज्य अमरीका के पूँजीपितियों ने दक्षिणी अमरीका के देशों में अपना स्वार्थ पुष्ट करने के लिए इस नीति का प्रयोग किया है। किन्तु

Charles A. Beard, The Idea of National Interest;
 S. F. Bemis, The Latin American Policy of the United
 States.

केवल अर्थपित ही इस प्रकार का स्वार्थ साधन नहीं करते हैं। अनेक राजनीतिक दलों ने इस नीति का आश्रय लिया है। जर्मनी, इटली और रूस के अधिनायकवादी दलों ने इस नीति को अपनाया है। किन्तु, मानव-हृदय की किसी भी सहज वृत्ति के इस प्रकार के दुरुपयोग के अनेक उदाहरण मिलते हैं। मानव-हृदय में प्रेम की वृत्ति स्वाभाविक है, उसका भी दुरुपयोग या स्वार्थपुर्ण प्रयोग होता है। किन्तु, स्वार्थपुर्ण प्रयोग, स्वार्थियों द्वारा तद्वृत्ति को प्रजनित नहीं सिद्ध करता है। उसी प्रकार पूँजीवादियों द्वारा राष्ट्रवाद के मन्त्र का आह्वान यह नहीं सिद्ध करता है कि पूँजीवाद के परिणामस्वरूप राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ है। राष्ट्रवाद का मूल आधार प्राचीन और हृदयसंस्थित है। इस हार्दिक वृत्ति का सम्प्रसारण भी पूर्णतः संभव है। कह सकते हैं कि मानव-हृदय में स्वभावनियत जिस सामिष्टिकता की, प्राचीन और मध्यकालीन नगर-राज्यों, संघों और साम्राज्यों के द्वारा अभिव्यक्ति होती थी, आज उसी का मूर्तरूप राष्ट्रभावापन्न राज्य है और भविष्य में उसकी प्रकाशन अन्तरराष्ट्रीववाद और मानववाद के द्वारा होगा।

राजवंशाश्रित राष्ट्रवाद के रूप यूरोप में दीख पड़ते हैं। इंगलण्ड के लोगों की जैसे—
ट्यूडर, कुछ अंशों तक स्टुआर्ट तथा हनोवेरियन सम्राटों के प्रति जो अनुरिवत थी,
प्रशिया के लोगों की जो भिवत होहेनजौर्लन राजाओं के प्रति थी, तथा रूस के रोमानोफ सम्राटों का जो आदर होता था वह राष्ट्रवाद के राजवंशाश्रित स्वरूप का
प्रकाशक है। आधुनिक जापान में जो राजभिवत व्यक्त हुई थी उसका मूल आधार
यहीं था कि जनता राजा को अपनी राष्ट्रभावना का केन्द्रित दिव्यरूप मानती रहीं है।
किन्तु फ़ांस की राज्यकान्ति के समय से राष्ट्रवाद राजवंश का पत्ला छोड़कर कमशः
जनवादात्मक होने लगा, यद्यपि इटली के राष्ट्रीय उन्नयन में सावोया का राजवंश और
जर्मनी के राष्ट्रीय उत्थान में होहेनजार्लन राजवंश का महत्त्वपूर्ण प्रभाव था। फांस की
राज्यकान्ति ने राष्ट्रवाद का रूप बहुत अंश तक राजनीतिक बना दिया था।
अद्वारहवीं शताब्दी में राष्ट्रवाद मानवतावाद से प्रभावित था। इसका लक्ष्य था शांति की
प्राप्ति। किन्तु, फांस की राज्यकान्ति के बाद यह विचार दृढ़ता से प्रचारित हुआ
कि युद्ध का सहारा लेकर भी राष्ट्रवाद का पोषण करना चाहिए। अब तक राष्ट्रवाद भावना को प्रभावित करनेवाला एक सन्देश था। अब वह युद्ध में जाने के लिए
उत्साहित करनेवाला एक नारा बन गया। इस महान् परिवर्तन के अनेक कारण थे। र

१. Hayes, Evolution of Modern Nationalism, पृष्ठ ३०४।

Roehm, 'Nationalism', Encyclopaedia of the Social Sciences.

बोल्टेयर और रूसो की सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा ने संशयवाद, तर्कवाद और भावनावाद को प्रश्नय दिया था। उसके फलस्वरूप परम्पराप्राप्त राज-वंशानुरिक्त के स्थान पर तर्कसंसिद्ध जन-संप्रभुतावाद को मानव-भावना में प्रतिष्ठित करने में बहुत सुविधा रही। अब जनवादाश्रित उस राष्ट्रवाद का विकास हुआ जो समान राष्ट्रवर्म समस्त मनष्यों को एक ही छत्र के अन्दर ले जाने का अभिलाषी था। और इस प्रकार राजवंश की संप्रभुता के बदले जन-स्वातंत्र्य की नींव दृढ़ हुई। फांस की राज्यकांति ने यद्यपि मानव-भ्रातृत्व का संदेश घोषित किया, तथापि इससे देशस्य मानवों के प्रति भ्रातृत्व ही संवधित हुआ। फांसीसी राज्यकान्ति ने वर्गवाद के विरोध में जवर्दस्त बगावत की। वर्गविशेष और स्थानिवशेष का राजनीतिक और अधिक प्रभुत्व अब समाप्त होने लगा। राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय नारा, जन शिक्षा-प्रसार आदि के सहारे इसने राष्ट्रवादी भावना को प्रशस्त किया और राष्ट्रीय आत्मिविनर्णय के सिद्धान्त के आधार पर कान्तिवादियों ने आविगनन, सावोया, नीस, बेलजियम आदि को स्वायत्त कर लिया।

१८१५ ई० में वीयना के काँगरेस ने राष्ट्रवाद की उपेक्षा करने का यत्न किया। किन्तु, मेटरनिक तथा रूसी जार आदि के नेतृत्व में संस्थापित 'होली एलायंस' तथा 'क्वाडरुपल एलायंस' के बावजूद भी राष्ट्रवाद विकसित होता रहा । उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक काल में राष्ट्रवाद का सम्बन्ध उदारवाद से था। र उदारवाद का तात्पर्य था शनै:-शनै: राजशक्ति पर नियंत्रण । उदारदाद आर्थिक दृष्टि से पूँजीवाद का समर्थन करता था। किन्तु, १८४० के बाद से समाजवाद का विकास होने लगा। यद्यपि १८४८ की यूरोपीय क्रान्ति असफल रही, तथापि इसने व्यक्त कर दिया कि आर्थिक प्रदन अब पूर्ण महत्त्व धारण कर रहे थे । समाजवाद के विकास के साथ-साथ आर्थिक, वैज्ञानिक और दार्शनिक क्षेत्र में यथार्थवाद को प्रश्रय प्राप्त हुआ। समाजवाद ने, मार्क्स और एंगल्स के नेतृत्व में भावनावाद, कल्पनावाद और धर्मवाद के विपरीत इतिहास की वर्गसंघर्षम् लिका व्याख्या उद्घोषित की । डार्विन के विचारों और उन विचारों से निकाल गये सामाजिक निष्कर्षों ने भी इस यथार्थवादिनी दृष्टि को मजबूत किया। इस यथार्थवाद का उग्रतम राजनीतिक रूप बिस्मार्क की नीति में प्रकट हुआ। १८४८ ई० की क्रान्ति के फलस्वरूप , जर्मनी की समस्याओं का समाधान निकलने के लिए फ्रांकपोर्ट परिषद् बुलाई गई थी। उसकी असफलता ने बिस्मार्क को, जर्मनी के राजनीतिक उत्थान के लिए प्रशिया के शस्त्रवल को ही प्रधानता देनी पड़ेगी, इस विचार का पूर्ण समर्थक बता दिया । बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी को एक सशस्त्र राष्ट्र बनाने के लिए तीन युद्ध

<sup>?.</sup> Hayes, Evolution of Modern Nationalism.

किये गये। जर्मनी इनके फलस्वरूप एक शक्तिशाली राष्ट्र तो अवस्य हो गया, किन्तु इस उग्र ययार्थवाद का परिणाम यूरोपीय सभ्यता के लिए अत्यन्त भयंकर हुआ। राष्ट्रवाद के पीछे जो अध्यात्मवाद था अब वह घोर स्वार्थवाद से पूर्णतः आच्छादित हो गया। इटली भी इसी काल में एक राष्ट्र बना। इसके राष्ट्रीय निर्माण में, काबूर, विकटर इमैन्वेल आदि ने धार्मिक पैगम्बर मेजिनी की शिक्षाओं को तिरस्कृत कर मैकियावेली की कूटनीति का आश्रय लेकर राष्ट्रवाद को एक राजनीतिक दाव-पेंच का सूत्रमात्र बना डाला। जनता के संकल्प और चैतन्य का निर्मल सन्देशवाहक बनने के बदले, अहम्मन्य राजनीतिज्ञों के उग्रवादी मन्तव्य का पोषकमात्र राष्ट्रवाद रह गया। अमरीका के भयंकर गृहयुद्ध ने भी राष्ट्रवाद के उपर खून की मुहर लगा दी। १८७० ई० से यूरोप में एक नूतन साम्राज्यवाद का जन्म हुआ जो आधिक राष्ट्रवाद का विस्तारमात्र था। राष्ट्रवाद का नैतिक और आध्यात्मिक रूप और भी इससे तिरोहित हो गया। अब राष्ट्रीय सम्पत्ति तथा राष्ट्रीय उत्पादनशक्ति को, राष्ट्रवाद का नारा वुलंद कर, बढ़ाना ही आर्थिक नीति का उद्देश्य हो गया। देश की मुरक्षा के

?. Our modern western nationalism has an ecclesiastical tinge; for while in one aspect it is a reversion to the idolaytrous self-worship the tribe which was the only religion known to Man before the first of the "higher religions" was discovered by an oppressed internal proletariat, this western neo-tribalism is a tribalism with a difference. The primitive religion has been deformed into an enormity through being power-driven with a misapplied Christian driving-force. The Golden Calf-or Lion or Bear or Eagle, or whatever the tribal totme may happen to be--is being worshipped in our world today with an intensity of feeling and a singleness of mind which ought not to be directed by human souls towards any god but God Himself. And it is not surprising to find that we have been propitiating these blasphemously idolized tribal deities with the human sacrifices which they relish and exact--Arnold J. Toynbee, A Study of History.

लिए आर्थिक दृष्टि से पूर्णतः आत्मिनिर्भर तथा अपराश्चित रहना आवश्यक माना जाने लगा। किन्तु, यद्यपि जर्मनी, इटली तथा अमरीका में रक्ताश्चित उग्रराष्ट्रवाद का उदय हुआ और यद्यपि आर्थिक स्थार्थों के पोषण के फलस्करूप आर्थिक साम्राज्यवाद को प्रश्नय मिला तथापि राष्ट्रवाद के कुछ अच्छे परिण म भी इस काल में व्यक्त हुए । ब्रिटेन और अमरीका में प्रजातंत्र के पोषक के रूप में राष्ट्रवाद व्यक्त हुआ। राष्ट्रवाद का यह तार्किक निष्कर्ष माना गया कि राष्ट्रभावापन्न समरत नागरिकों को आरमशासन का अधिकार मिलना चाहिए । अतः इस विचार ने अमरीका और ब्रिटेन के अभिजात-वर्ग द्वारा स्थायत्त शासनतंत्र को जनता के अधिकार में ले जाने का दार्शिक आधार प्रस्तुत किया। जब कुछ स्थानों में राष्ट्रवाद की भावना राष्ट्र को अभिव्यक्त करने-वाली शक्तियों के हाथ में नई ताकत प्रदान कर रही थी, उस समय राष्ट्रवादाश्चित जन-जागरण का मन्त्र वड़ा कत्याणकारी सिद्ध हुआ।

एशिया और अफ्रिका में राष्ट्रधाद के उत्थान से राष्ट्रधाद एक विद्वश्वित बन गया। उन्नीसवीं शताब्दी के पहले एशियाई देशों में सांस्कृतिक एकता का चैतन्य तो अवश्य वर्तमान था, किन्तु उसका कोई राजनीतिक रूप नहीं था। भारत में भी हिन्द जनता को यवनों तथा मुसलकानों के समक्ष, अपनी धर्माश्रित एकता का परिज्ञान अवश्य था, किन्तू उसको राजनीतिक रूप नहीं प्राप्त था, अर्थात हम हिन्दू है अत: इस धार्मिक एकता के कारण हमारा एक स्थतंत्र राज्य होना चाहिए, इस प्रकार का चैतन्य नहीं था। चीन में, सारा चीन चीनिनवाहियों का है और वे एक राष्ट हैं. इस प्रकार की भाषना नहीं पाई जाती थी। परिचमी देशों के साथ जब एशिया का सामना हुआ तब इसी किया-प्रतिक्रिया में राष्ट्रधाद का उदय एशिया में हुआ। इसमें जापान वा अग्रस्थान और नेतृत्व स्वीकार करना होगा। १६०४-१६०५ के युद्ध में रूस को हराकर जापान ने न केवल एक पश्चिमी देश का मद चुर्ण किया. अपित, बंगाल के स्थदेशी आग्दोलन के जन्म को भी भावनात्मक बल प्रदान किया। फारस के तथा तुर्की के राष्ट्रीय आन्दोलन पर भी जापान के दिजय का प्रभाव पडा। इस समय के एशियाई देशों के राष्ट्रभाद पर धार्मिक पुनरुद्धार का प्रभाव भी स्पष्ट है। भारत और भिस्न में धार्मिक पुनरुद्धार बड़ा शक्तिशाली था, यद्यपि चीन और जापान का राष्ट्रवाद किसी धार्मिक प्रेरणा से अनुप्राणित नहीं था। बीसवीं शताब्दी में एशिया में भी प्रचण्ड राष्ट्रदाद फैल गया है। इसी राष्ट्रवाद के आन्दोलन के फलस्वरूप भारत को सैकड़ों दर्षों के व्यवधान के बाद फिर स्वतंत्रता मिली है। चीन की राज्यकान्ति जो सन् १६११ में हुई और जिसकी पूर्णता १६२७ में हुई वह भी राष्ट्रीय भावना के परिणामस्वरूप ही थी। चीन की

साम्यवादी क्रान्ति में, आर्थिक प्रश्नों का विशेष हाथ रहते हुए भी, राष्ट्रवाद उम्रता के साथ पुष्ट हुआ है। यद्यपि मिस्र देश म राष्ट्रवादी आन्दोलन उन्नीसवीं शताब्दी में ही प्रारम्भ हो गया था, तथापि अफ़िका के अन्य देशों में राष्ट्रीय भावना का विकास बीसवीं शताब्दी में ही मुख्यतः हुआ है। अभी अफ़िका का राष्ट्रीय आन्दोलन कमजोर है, किन्तु आशा की जा सकती है कि अगले कुछ वर्षों में वहाँ भी राष्ट्रवाद मजबूत होगा और यूरोपीय साम्राज्यवाद का वहाँ शीघ्र पतन होगा। एशियाई देशों की स्वतंत्रता से अफ़िका के देशों को नूतन अभिचेतना और नवीन आत्मविश्वास प्राप्त हुए हैं।

अाज उग्र राष्ट्रवाद का जमाना ह। र आज जनता और उसके स्वयं विघोषित नेताओं का ऐसा विश्वास है कि शायद स्वर्ग को पार्थिव स्तर पर लाने में इसी का मुख्य हाथ रहेगा। इस राष्ट्रवाद की उग्र परिणति जर्मनी और इटली के तानाशाही अधिनायकवाद में हुई है । वर्णश्रेष्ठता पर आधारित प्रचण्ड साम्राज्य-स्थापिनी शिवत का संग्रह कर हिटलर ने उन कुकृत्यों को किया जिनके कारण आज अपने को राष्ट-वादी कहना अपमानसूचक माना जा सकता है। राष्ट्रवाद वा इस प्रकार का युद्ध के लिए उत्तेजना प्रदान करनेवाला रूप इसी कारण विकसित हो सका, वय कि १८७० ई० के बाद से यूरोपीय व्वेतांग जातियाँ अपने को एशिया और अफिका के निवासियों का ईश्वर द्वारा स्थापित संरक्षक मान बैठीं। साम्राज्यवाद विश्व-इतिहास में एक प्राचीन आन्दोलन है। प्रायः ३००० ई० पूर्व में सेमिटिक संस्कृति को माननवाली जातियों का परिभ्रमण आरम्भ हुआ और प्रायः २१०० में इन जातियों ने बाबुल में अपना साम्राज्य स्थापित किया। प्राय: २००० ई० पूर्व में आर्यभाषाभाषी जातियों का परि-भ्रमण आरम्भ हुआ और मिस्न, बाबल तथा एशिया के अन्य देशों में इन लोगों ने अपना साम्राज्य कायम किया । मगध ने उत्तरी भारत में और अशोक के समय में दक्षिणी भारत में भी अपना साम्राज्य कायम किया। एश्चिया के एक बड़े भूभाग पर इसलाम का साम्राज्य सातवीं और आठवीं शताब्दी में कायम हुआ। मंगोल जोतियों ने चीन और रूस के बड़े भूखण्ड पर अपना आधिपत्य जशाया। तुर्की का साम्राज्य भी बहुत वर्षों तक एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों को अपने वश में रख सका। किन्तु, सोलहवीं शताब्दी से यूरोपनिवासियों ने जिस उपनिवेशवाद को जन्म दिया है उसमें व्यावसायिक प्रवृत्तियों की बड़ी प्रधानता रही है? । प्राय: १६७० ई०

Fichte, "A nation cannot disperse with arrogance", उद्धृत Treitsehe, Politics I प्रक २६४ में।

R. Lenin, Imperialism, Hobson, Imperialism; N. Bukharin, Imperialism and World Economy; Moon, Imperialism

में यूरोप में वित्तीय पूँजीवाद का विकास हुआ और इस कारण यूरोप में एक नया साम्राज्यवाद का जन्म हुआ। विज्ञान, यांत्रिकता और पूँजी के आधार पर निर्मित यह साम्राज्यवाद, प्राचीन और मध्यकालीन राजनीतिक साम्राज्यवाद से भिन्न था। १८७० ई० के बाद के पूँजीवाद-संक्लिष्ट साम्राज्यवाद में आर्थिक प्रवृत्तियों का आधिपत्य था। इस साम्राज्यवाद के मूल में, देशस्थ पूँजीपितयों की, अपने व्यापार को बढ़ाने की, जबर्दस्त अभिलाषा वर्तमान थी। प्रथम और द्वितीय विद्व-महासमर में राष्ट्रदाद के अहंकारदूषित होकर साम्राज्यवाद को समिंवत करने का जदाहरण मिलता है। किःतु, तथापि प्रथम विश्वमहासमर को वित्तीय पूंजीबादजित साम्राज्यवाद का प्रतिफल मानना लेनिन का अम है। आर्थिक आधारों पर स्थापित साम्राज्यवाद विश्वमहासमर का एक महान् कारण ववस्य था, किंतु एकमात्र कारण नहीं। फिर भी, हम इतना मानते हैं कि उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्घ और बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्घ में राष्ट्रवाद ने अपना विनाशकारी रूप ही यूरोप के इतिहास में विश्वष्तया प्रदिश्त किया है।

किन्तु, विनाश के इस इतिहास ने हमें एक नूतन चैतन्य भी प्रदान किया है। राष्ट्रवाद के आर्थिक और राजनीतिक स्वार्थों से दूषित हो जाने के कारण, अनेक विचारक और राजनीतिज्ञ बड़ी गम्भीरता से अन्तरराष्ट्रीयता का सन्देश प्रचारित कर रहे हैं। दार्शनिक राजनीतिशास्त्र तो मानव के नैतिक और आध्यातिमक चैतन्य वा पोषक होने के कारण यदि एक और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वा समर्थक है तो दूसरी ओर व्यापक अन्तरराष्ट्रीयवाद का । आज ब्रिटन, फ्रान्स तथा हालैंप्ड का साम्राध्यदाद राजनीतिक दृष्टि से अत्यन्त पस्त और कमजोर है। इस साम्राध्यवाद के पंजों से जो देश मुक्त हुए हैं वे अन्तरराष्ट्रीयवाद के समर्थक हैं। विन्तु, आर्थिक वमजोरी के कारण वे अपना पूर्ण प्रभाव विद्व-राजनीति के रंगमंच पर व्यक्त नहीं कर पाते हैं।

अन्तरराष्ट्रियवाद एक मनोवैज्ञानिक आर्थिक और राजनीतिक आविलन का रूप घारण कर लेता है। जहाँ तक इसके मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक आधार का सम्बन्ध है, यह एक प्राचीन विचार है। जगत् के प्रायः समस्त धर्मग्रन्थों में मानव-मात्र की समानता का विचार दीख पड़ता है और ऐसा विचार पाया जाता है कि समस्त मानव जाति का कल्याण होना चाहिए । ऋष्वेद, भगदद्गीता, बायबिल, तथा

and World Politics; Schuman, International Politics. Morgenthau, Politics among Nations; J.A. Schumpeter, Imperialism and Social classes (न्यूयार्क १६५१).

वे नस्तत्पश्यित्रहितं गुहा सद्यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्।
 तस्मित्रिदं स च वि चैति सर्वस ओतः प्रोतश्च विभूः प्रजासु।।

सिसेरो के ग्रंथों में, इस आशय के विचार पाये जाते हैं । आधुनिक युग में काण्ट ने भी इस आध्यात्मिक आधार का समर्थन विया है । जब नैतिक चेतना और बौद्धिक तर्कणा का परिवहन मानव कर सकता है तब कोई कारण नहीं है कि मानव मात्र को समानरूप से कल्याणभागी क्यों न बनाया जाय। कुछ राष्ट्रदाद के आध्यात्मिक समर्थकों का ऐसा प्रस्ताव था कि यद्यपि मानवतनधारी अनक जन वर्तमान है तथापि समस्त मानवता को एक ही सूत्र में बाँधने के लिए जिस व्यापक चैतन्य की आवश्यकता है उसका अनेक लोगों में अभाव है । कितु, मैं ऐसा मानता हूँ कि शनैः इनैः मानवता का चैतन्य अब जगत् में परिख्याप्त हो रहा है। मानव-चैत्य की प्राप्त के निमित्त यह अपेक्षित नहीं है कि यांत्रिक सभ्यता वा प्रभूत दिकास हो। यदा-वदा

सनो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुधनानि दिस्दा। (ययुर्वेद, ३२,८,१० स वेदे तत्परमं ब्रह्म धाम यत्र विश्वं निहितं भाति शुभ्रम्। (मुण्डकोपनिषद्) शृण्यन्तु विश्वं अमृतरय पुत्रा आ ये धामानि दिय्यानि तस्थुः।। (यजुर्वेद ११।५)

- ?. "Nationalism, taking the place of religion, is as diversified in its manifestations and aspirations, in its form and even its substance as religion itself....yet in all its diversities it fulfils great task--giving meaning to man's life and justifying him noble and ignoble passions before himself and history, lifting him above the loneliness and futilities of his days, and endowing the order and power of Government, without which no society can exist, with the majesty of true authority... (But) nationalism is only a passing form of integration, beneficial and vitalizing, yet by its own exaggeration and dynamism easily destructive of human liberty....From Jerusalem to Athens shine also the eternal guiding stars which lift the age of nationalism above itself, pointing forward on the road to deeper liberty and to higher forms of integration.... Hans Kohn, The Idea of Nationalism.
- Rant, Perpetual Peace.
- Bosanquet, Philosophical Theory the State (द्वितीय संस्करण)
   पृष्ठ ३२८-३२६।

साम्राज्यवादी देशों के दार्शनिकगण एशिया और अफ़िना के निधासियों से अपना वैलक्षण्य स्थापित करने के लिए ऐसा मानते हैं कि प्राच्य देशों में मानवता और स्व-तंत्रता का पूर्ण विकास नहीं हुआ है । किन्तु, एशिया की विशाल धर्मभावापेत संस्कृति हमें बताती है कि मानवमात्र के अन्दर नैतिक चैतन्य वर्तमान है। उसवा दिकास किया जा सकता है और उसके आधार पर मानव के व्यवस्थित अन्तरराष्ट्रीय संगठन ना निर्माण हो सकता है। आज यांत्रिकता के विकास ने देश और काल के व्यवधान को कम कर यह संभव बनाया है कि एक विश्वव्यापक राजनीतिक संगठन दन सके। य नान के अम्फिकटियोनिक लीग आदि संगठनों की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि यांत्रिक उन्नति के अभाव में उस समय किसी विद्याल संगठन को चलाना असंभव था। किन्तु, विज्ञान और यांत्रिकता की अभूतपूर्व उन्नति ने वम-से-कम अन्तरराष्ट्रीय संगठन के बाह्य आकार-प्रकार को स्थापित करना सरल बना दिया है। आर्थिक प्रश्नों ने भी जगत् को एक बनाने में योगदान किया है। आर्थिक व्यवस्था, मुद्रानीति, साल, बंक-प्रथा आदि की पेचीदगी ने विरुव को प्राय: एक सूत्र में बाँध दिया है। १६२६-१६३२ के आर्थिक संकट ने बता दिया था कि आर्थिक संजटिलता जगत में इतनी परिव्याप्त है कि आष्ट्रिया के एक गैरसरकारी बंक के दिवालियेपन ने सारे यरोप और अमरीका में खलबली मचा दी। विश्व के राष्ट्रवादी अर्थशास्त्री अब शनै:-अनै: अन्तरराष्ट्रीयवाद महत्त्व समझ रहे हैं। दो विश्वमहासमरों ने राष्ट्रीय संप्रभता-वाद की उग्रता के दारुण दुष्परिणामों को जगत् में व्यक्त कर दिया है। अणबम के आविष्कार से आज मानव-सभ्यता और संस्कृति अत्यन्त भीषण खतरे में हैं। ऐसी भीषण अवस्था में मानवता के त्राण का एक ही उपाय है। जिस विश्वमानवता का संदेश दान्ते, रूसो, काण्ट, मेजिनी, रवीन्द्रनाथ, गाँधी, अरिक्ट ने दिया है उसे तो कियान्वित करना होगा, नहीं तो एक की ही विनिश्चित परिणाम होगा--महानाश ! आज आव्यात्मिक मानववाद की माँग हैं कि समस्त विश्व के छोटे-बड़े राष्ट्रों का एक संगठन हो<sup>१</sup>। यह संगठन नियन्त्रण के बल पर नहीं बनाया जा सकता <sup>२</sup>। यादच्छिकता

अन्तरराष्ट्रीयवाद के भ्रमपूर्ण खंडन के लिए ब्रष्टब्य, E. H. Carr, Twenty Years, Crisis पृष्ठ १०६; मंडन के लिए H. J. Lasky, A Grammar of Politics; Maciver, The Web of Government, Sri Aurobindo, The Ideal of Human Unity.

R. Quincy Wright, The World Community; M. Adler, How to Think about War and Peace; Linden Mander, Foundations of Modern World Society.

ही इसका मूल आधार हो सकती ह । यादृच्छिकता का तात्पर्य यह होगा कि सामाजिक और आर्थिक नीति में विभिन्नता को स्वीकार करना पड़ेगा। समाजवाद और पूँजीवाद दोनों साथ-साथ विश्व-राज्य में चल सकते हैं। विभिन्न दैशों की गृह-अर्थ-नीति के प्रश्न पर युद्ध करना मूर्खतापूर्ण है। जगत् के विभिन्न धर्मों के सम्बन्ध में यह विश्व-राज्य उदासीन रहेगा अथवा सब के साथ समान नीति का व्यवहार किया जायगा।

राष्ट्रवाद के पीछे जिस मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक वृत्ति का उल्लेख किया गया है, अन्तरराष्ट्रीय वृत्ति उसका तिरस्कार नहीं, अपितु विस्तारमात्र है । आत्मोत्क्रमण की जिस वृत्ति ने कभी परिवार, कभी वर्ग, कभी राष्ट्र आदि के मिमित्त स्वार्थत्याग का मंत्र प्रदान किया आज उसकी माँग है कि अन्तरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना हो। अन्तरराष्ट्रीयबाद बुद्धिजीवियों, समाजवादियों अथवा धर्मप्रवर्तकों का केवल भावनात्मक संदेश न रहकर व्याषहारिक जगत् में चरितार्थ हो, यही आज आवश्यक है। लीग ऑफ नेशन्स की स्थापना बड़ी आदर्शवादिता के साथ की गई थी किन्तु, लीग को मानव-एकता और शान्ति की व्यवस्था म कृतकार्यता नहीं प्राप्त हो सकी<sup>ह</sup>ै। द्वितीय विश्वमहासमर ने संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया ह । संयुक्तराष्ट्रसंघ को भी अपेक्षित सफलता नहीं प्राप्त हो सकी है क्योंकि, संगठनात्मक कमियों के साथ इसमें राजनीतिक गुटबन्दी पराकाष्ठा को पहुँच गई है<sup>२</sup>। एशिया और अफ़िका में राष्ट्रवाद का यदि सफल और उचित विकास हुआ, तो इस महान् भूलण्ड को जातिवाद, वर्णवाद, सामन्तवाद आदि की दानवता से त्राण मिलेगा और यहाँ के निवासी राष्ट्र के आध्यात्मिक चतन्य का अनुभव करेंगे। यदि मानव के नीतिमान् चेतनस्वरूप का ध्यान रखा गया तब एशिया और अफ्रिका को उस दारुण पांशविकतापूर्ण उग्र और घोर राष्ट्रान्धभिक्त से मुक्ति मिल सकती है, जिसने पश्चिमी जातियों के आभुनिक इतिहास को कलुषित किया ह। राष्ट्र के चैतन्य का परिज्ञान, अन्तरराष्ट्रीयवाद के विकास और विस्तार में परिवर्धित हो, यही आज की समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक है। मानव अधिकार, स्वतंत्रता, समानता आदि की चरम परिणति स्वातंत्र्याश्रित विभिन्नतानुसेवी विश्वमानव-एकतावाद में होनी चाहिए। इतिहास वेगवान् होकर उसी आदर्श की अभिप्राप्ति के लिए अग्रसर हो रहा है।

१. F. P. Walters, A History of the League of Nations (दो लण्ड) New York १६५२।

Rans Kelsen, The Law of the United Nations, L. M. Goodrich and E. Hambro, Charter of the United Nations.

## अष्टम अध्याय

## ग्रधिकार

अधिकार उन अवस्थाओं या अध्यर्थनों या स्वतंत्रताओं को कहते हैं जो जनहित के निमित्त कार्यविशेष को निष्पन्न करने के लिए अपेक्षित हैं। अधिकार का वाहक व्यक्ति होता है और किसी मूलभूत विराट् लक्ष्य की परिसिद्धि करने के लिए आवश्यक हैं कि तिन्निम्मत्तक समस्त अध्यर्थन व्यक्ति के लिए स्वीकृत किये जाय। अधिकारों की मांग चेतन नीतिमान् मानव करता है, समाज उसके अधिकारों का प्रस्वीकरण करता है, और राज्य अन्तिम रूप में उन्हें विधिसम्प्रत दनाहा है। राष्य के द्वारा वयक्तिक अधिकारों की प्रस्वीकृति अन्तिम काष्ठा है। यदि व्यक्ति के अधिकार अन्य मनुष्यों अथवा संस्थाओं के द्वारा दबाये गये तब राज्य अपनी शिवत का प्रयोग कर, हिंसा का माध्यम लेकर भी उनकी रक्षा करेगा। उतः सिद्ध है कि रमाज और राज्य के लिए अपेक्षित कर्तव्य व्यक्ति सम्पन्न कर सके, इसके निमित्त, उस कर्तव्य की पूर्ति के मार्ग की अवरोधक अवस्थाएँ नष्ट की जायँ और अनुकूल अवस्थाएँ उत्पन्न की जायँ।

समाज और राज्य के द्वारा अधिकारों का प्रस्वीकरण ही होता है किन्तु, अधिकारों का वाहक कोई व्यक्ति ही हो सकता है। व्यक्ति हाद वा अभी व्यापक प्रयोग हो रहा है। व्यक्ति से तात्पर्य अभी आध्यात्मिक तात्त्विक चेतनासम्पन्न मानव से नहीं है, अपितु इसके कानूनी अर्थ से ह। कानूनी अर्थ में व्यक्ति उसे कहते हैं जो स्वयं अभियोग कर सके या जिस पर अभियोग चलाया जा सके। यदि चलते-चलते मार्ग में किसी व्यक्ति के ऊपर वृक्ष गिर पड़े तब उस वृक्ष पर मुकद्दमा नहीं हो सकता। इस दृष्टि से स्पष्ट है कि चैतन्यहीन वस्तु नहीं, किन्तु मनुष्य ही अधिकार का बाहक हो सकता ह। संस्थाएँ, परिषदें और कम्पनियाँ भी अधिकारवाहिकाएँ हो सकती

<sup>?.</sup> T. H. Green, Lectures on the Principles of Political obligation § 44, "The sense in which 'persons' is used by the Roman lawyers, as—either a complex of rights, or the subject (or possessor) of those rights, whether a single individual or a corporate body. In this sense of the

हैं। कोई वर्गविशेष अधिकारवाहक हो सकता है, जैसे सि को क्रुपाण धारण करने की सहूलियत प्राप्त है। किसी राष्ट्र को, अन्य राष्ट्रों के मध्य या अन्तरराष्ट्रीय विधि की दृष्टि से अधिकार दिये जा सकते हैं। अतः यदि समाज और राष्ट्र का विश्वास प्राप्त किये विना वयक्ति-अधिकारों की घोषणा स्वेच्छापूर्ण है तो दूसरी और पृथक् व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्यों को अधिकार देना भ्रामक है।

सामाजिक जगत् पृथक्-पृथक् मनुष्यों की समिष्टि है। यह अध्यर्थन और प्रत्य-ध्यर्थन का जगत् है। यदि जगत् में एक महान् अद्वैत आत्मा ही रहता तो अधिकारों की आवश्यकता नहीं पड़ती। किन्तु पार्थक्याश्रयी संघर्षों और प्रतिस्पर्धाओं को केन्द्रित, नियमित तथा कल्याणाभिव्यंजक बनाने के लिए राज्य के द्वारा भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के अधिकारों का सामजस्य करना पड़ता है। राज्य उस प्रकार की संस्था है, जिसमें व्यक्तियों के अधिकारों का अभिज्ञान होता है और हेसी अवस्था, उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है जिसमें जनसमाज के कत्याण के निमित्त उचित अधिकारों को कियान्वित किया जाय । अधिकारच्युत व्यक्ति सम्यक् रूप से अपने व्यक्तित्व का विकास और प्रसारण नहीं कर सकता और इसलिए मानब-कल्याण की विराट धारा में अपने विलक्षण व्यक्तित्व का योगदान नहीं कर सकता । अनुभवराशि की समुचित व्याख्या और आलोचना द्वारा, किस प्रकार अन्य अनुभव-राशियों से उनका सामंजस्य कर व्यापक कल्याण सिद्ध हो, इसके निमित्त अधिकार अभिवांछित है। अपने व्यक्तित्व के विकास के निमित्त भावना और बुद्धि को युक्त बनाना अभिप्रेत हैं और इस प्रक्रिया के सहारे ही मानव पूर्ण कल्याण की ओर अपना वैयक्तिक अंशदान कर सकता है। इस प्रकार व्यक्ति के अपेक्षित अंशदान को क्रियात्मक बनाने के लिए अधिकारों की अनिवार्यता है। मानव नीतिमान चेतन और सामाजिक भावापन्न प्राणी ह। अपन उचित आश्रमों और पदों की अपेक्षित मर्यादा का सम्यक् परिपालन कर ही वह अपना विकास और जनसमूह की 'भद्रता' की प्राप्ति कर सकता ह । अतः अधिकारों की माँग कृत्रिम, स्वेच्छाचारपूर्ण और अवसरवादात्मक न होकर,

word, a man's person is separatable from his individual existence as a man. "Unus homo sustinet plures person as."

१. भद्रं कर्णेभिः श्रुणुयाम देवा

भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। (यजुर्वेद २४।२१)

नेह भद्रं रक्षस्विने नावये नोपया उत गवे च भद्रं घेनवे वीराय च श्रवस्यतं उनहसो व उन्तयः सु उन्तयो व उन्तयः ॥ (ऋषेद ६।४।६।१२) अत्यन्त आवश्यक और नैतिक दृष्टि से उपादेय हैं। विकल शारीरिक बल या सैन्यबल से अधिकार की सृष्टि नहीं हो सकती हैं। जिसकी लाठी उसकी भेंस, यह वहादत समाज को उन्मूलित कर दे, यि पूर्ण चिरतार्थता इसकी की जाय। पुनस्च, शिक्त धारक सर्वदा शिक्तधारक नहीं दना रह सकता। कालचक में उसको भी परिवर्तन, विनाश आदि से ग्रस्त होना ही पड़ेगा। सीजर की हत्या, नेपोलियन का पराभव और हिटलर की दारण आत्महत्या इत्यादि से मालूम पड़ता है कि बल से अधिकार नहीं उत्पन्न हो सकता है। विधि, एकता, सामंजस्य, प्रथाएँ, इतिहास की परम्परा, इनके आधार पर ही अधिकारों की उद्घोषणा और उनका निर्वाह हो सकते हैं। संस्कृति की चेतना का यह मतलब नहीं है कि येनकेनप्रकारेण अपनी अपिमाजित एषण ओं की उपासना की जाय। बाह्य आवरणों के पीछे वर्तमान विराट् मानव चैतन्य को समझना ही परम पुरुषार्थ है। मानव आत्मा के अधिकारों का परिद्रुष्टा स्वार्थ, लोभ और मोह से परे होकर मानवता की पुजा करता है और ऐसी अवस्था में ऊँच और नीच के कृत्रिम विभाजन उसकी आँखों से ओझल हो जाते हैं। औदात्य और सौन्दर्यप्रत्यय के अभिज्ञान का प्रशस्त पथ यही है कि मानवमात्र के अधिकारों का पालन औरप्रस्वीकरण हो। मानव की गरिमा का ज्ञान ही विशेष शिक्षा का पर्यवसाय हैं । स्मरत

१ Krause ने अधिकार की शों परिभाषा की है; "Right is the organic who!e of the outward conditions necessary to the rational life; Henrical के अनुसार "Right is that which is really necessary to the maintenance of the material conditions essential to the existence and perfection of human personality."

Rabindranath Tagore, Sadhna, पृष्ठ ६६-७०: "I am absolutely unique, I am I, I am incomparable. The whole weight of the universe cannot crush out this individuality of mine. I maintain it in spite of the tremendous gravitation of all things. It is small in appearance but great in reality. This is the superstructure of the self which rises from the indeterminate depth and darkness of its foundation into the open, proud of its isolation, proud of having given shape to a single individual idea of the architect's which has no duplicate in the whole universe.

मानव जन्म से ही समान और स्वतंत्र हैं, यदि यह महान् मन्त्र त्रियान्वित हो जाय तो उस दिन संसार की महिमा देखकर देवगण और फरिस्ते भी विजय-दुन्द्रिभ बजावंगे। मानव का आत्मा ही, सामाजिक नैतिक और कल्याणकारी प्रवृत्तियों का विलक्षण केन्द्रीष्ट्रत रूप प्रस्तुत करता है। प्रबुद्ध मानव के विराट् चैतन्थ-प्रसारण से उस ज्योति का विस्तार होता है जो अत्याचार और अनाचार को दग्ध कर, संस्कृति के नैतिक पथ को आलोकित करती है। अतएव, मानव-गरिमा को स्वीकार कर ही अधिकारवाद प्रस्फृटित हो सकता है । मानवमात्र को जीवन, स्वातंत्र्य और सुरक्षा का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। अनेक शताब्दियों तक दास-प्रथा के कृत्यों और काले कारनामों से इतिहास कलंकित रही है । आज हमने इस सत्य को स्वीकार कर लिया है कि मानवमात्र समान है। किसी भी व्यवहार और आचरण से मानवता को कलंकित करना भयंकर अपराध है । मानव-गरिमा के माहात्म्यपूर्ण प्रस्फुटन के लिए अपेक्षित है कि मानव के शरीर, सम्मान, एकान्तवास, परिवार और गृह के पावित्रय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाय । इसी अवस्था में मानव का आध्यात्मिक विकास हो सकता है और उसकी अन्तरचेतना का उत्कर्ष विदित हो सकता है। किन्तु, इस महान् उद्देश्य की सिद्धि के लिए अत्यन्त आवश्यक है कि नीति-मान चेतन मानव पारस्परिक भ्रातत्व और समानता का व्यवहार करें।

मानद-अधिकारों की अभिव्यंजना करने में हमें उन समस्त धार्मिक और ऐतिहासिक विचारकों और आन्दोलन-कर्ताओं का ऋण स्वीकार करना है जिन्होंने मानवस्वातंत्र्य और मानव-गरिमा का संदेश दिया है। भगवद्गीता में कहा है कि समस्त
प्राणियों में परमचैतन्य का निवास है। धम्मपद में तपस्या, अप्रमाद और अनभीप्सा
का संदेश देकर मानव की कूर वृत्तियों के उपशमन का संदेश मिलता है। बायबिल
में मनुष्य के देवपुत्र होने का प्रकथन मिलता है। चीन देश के महात्माओं ने भी
सामाजिक प्रेम का उपदेश दिया। पेरिविलज का एतिहासिक व्यास्थान मानव सामाजिक
और राजनीतिक स्वातंत्र्य के उद्घोषण में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। मध्यकाल में, यूरोप
में, प्राकृतिक कानून या नैसर्गिक विधि का विचार व्यक्त हुआ जो राजकीय व्यवस्था
को एक अतिमानव नियंत्रण में रखने का संदेश देकर इस विचारधारा का जन्मदाता
हुआ कि सामप्रतिक सरकार पर कुछ विशिष्ट नियंत्रण अवस्य है। अमरीका में इस
नैसर्गिक विधि के विचार ने संविधान के अतिशय महत्त्व को प्रश्रय दिया, क्योंकि संबिधान, सामयिक सरकार की इच्छा से महत्तर स्थान ग्रहण करता है। मानव-अधिकारों

The universal is ever seeking its consummation in the unique."

के निमित्त युद्ध करने में माप्नाकार्टों, पेटिशन ऑफ राइट, रवरहीन ऋति, अमरीका और फ़्रांस की राज्यकान्ति, अमरीका का गृहयुद्ध, महात्मा गाँधी का सत्याग्रह आवों लन आदि का प्रशस्त हिस्सा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा ने १० दिसम्बर १९४८ को मानव-अधिकारों का घोषणापत्र स्वीकृत कर मानव-इतिहास में एक बड़ा कल्याणकारी प्रयास किया है।

अधिकार कोई बाह्य पदार्थ या वस्तु नहीं है, मानव-मन म वर्तमान यह एक भाव या सम्बन्धज्ञान है। यह एक भावात्मक विचार है तथापि, स्पष्ट वस्तुनिष्ठ त्रियाओं के द्वारा इसका प्रकाशन होता है। इसको भाषात्मक कहने ना तात्पर्य यह नहीं है कि इसके महत्त्व का अल्पीकरण किया जा रहा है। भावात्मक कहने का तारपर्य यही अ कि इसकी पदार्थमलक तात्त्विक सत्ता नहीं है। मानद-मन इसका संस्थान है और इस प्रकार के मनस्संस्थित अधिकार का ही मानव के कामृहिक उत्कर्ष में महान् गौरव है। अतिरंजित दण्ड या बल को भी दबाने और संयमित करने में इन्हीं अधिकारों का विशेष हाथ है। अधिकारों का जन्म मानव-आत्मा में होता है। समध्टिनिमित्तक कर्तव्यशीलता की प्रक्रिया में ही मानव अन्तरात्मा में उन साधनों तथा अवस्थाओं का उदय होता है जिनको लक्ष्य-सिद्धि के निमित्त वह आवश्यक मानता है। जब समृह भी उन साघनों और अभ्यर्थनों की वांछनीयता का प्रस्वीकरण कर लता है तब उन्हें विधिसम्मत रूप प्राप्त होता है। अतः स्पष्ट है कि अधिकारों के नैतिक और विधि-सम्मत दो रूप हैं। मानव जब अधिकारों की माँग प्रस्तृत करता है तब वह यह बताता है कि उसके आत्मिक विकास के लिए वे आवश्यक है और अत समाज से उनके स्वीकरण की वह माँग करता है। अधिकारों का जन्म इस प्रकार नैतिक वातावरण में होता है। किन्तू, इस नैतिकता को तर्क-संगत और विज्ञानसम्मत बताना होता है। अर्थात् यह सिद्ध करना होता है कि इतिहास या सामाजिक सत्ता की जो विकासधारा है, उसमें ये नैतिक अधिकार अनुसंगत और सम्बद्ध है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब मानव अपने नैतिक अधिकारों को विधिसम्मत रूप देने की याचना करता है तब वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टि से वह यह सिद्ध करता है कि उसके अधिकार उसके आरिमक विकास के लिए तथा सामृहिक कल्याण के लिए अपे-क्षित हैं और साम्प्रतिक परम्परा से जो भद्रता कियान्वित की जा रही है उसका वे भंग नहीं करते और यदि भंग करते हैं तो इन नृतन अधिकारों से जो संर्श्जनात्मिका शक्ति परिचालित होगी, वह भग्न भद्रता से अधिक महत्त्वपूर्ण है। इस प्रकार हम

१. तुलनीय, Rabindranath Tagore, Sadhna, पृष्ट ६३: "Society is an organism, of which we as parts have our individual

देखते हैं कि अधिकारों के तार्किक, नैतिक और विधिसम्मत रूप म बहुत बड़ा सम्बन्ध है। जिस प्रकार ऋतु और प्राकृतिक शिवतयों (चन्द्र, सूर्य आदि) की गित को देखकर जागितक ऋतु और सनातन नियम का बोध मनुष्य को हुआ था उसी प्रकार वैयक्तिक और सामूहिक अभ्युदय के निमित्त वर्तमान मानव-हृदय की कल्याणकामिता से ही अन्ततोगत्वा नैतिक अधिकारों का परिज्ञान होता है।

अधिकार साधन हैं। मानव जीवन के और राजनीति के क्या साध्य हैं, इनका निर्णय दर्शनशास्त्र और नीतिशास्त्र के द्वारा ही किया जा सकता है। युनानियों ने शीलसाधना को परम-लक्ष्य माना था, उपयोगिताबादी अधिकतम लोगों का अधिकतम सूख इस मंत्र का उपदेश करते हैं, मार्क्सवादी वर्गविहीन साम्य का राग अलापते हैं, गाँघीवादी राम-राज्य की दूहाई देते हैं तथा अन्य लेखक सामान्यहित, तर्कसंगत हित या सामान्य इच्छा का सन्देश देते हैं। भारतीय राजनीतिशास्त्र में धर्म-पालन ही महान् लक्ष्य माना गया है। किन्तु, लक्ष्यवैदिध्य में किसी एक महान उद्देश्य का निर्वाचन करना, हमारी ऐतिहासिक परम्परा और हमारे नैतिक आदशों के ऊपर निर्भर करेगा। किन्तु, जो भी लक्ष्य हम अपने सामाजिक और राजकीय जीवन के लिए स्थापित करेंगे उनकी सिद्धि के लिए व्यक्तियों का अधिकार-निर्देश करना पड़ेगा। किन्त, स्मरण रखना है कि 'विराट श्रेयों की प्राप्ति' के अनक साधनों में से अधिकार एक अन्यतम साधन है। उदाहरणार्थ. स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए, संविधान म मल अधिकारों की घोषणा ही पर्याप्त नहीं है। स्वतंत्रता की प्राप्ति के निमित्त, सर्वविध नैतिक और आध्यात्मिक अभ्य-दय तथा आयिक प्राचुर्य और राजनीतिक सुरक्षा अभिवांछित है। कि.तु, अधिकार-निर्देश लक्ष्यसिद्धि में एक आवश्यक और महत्त्वपूर्ण अंग है, क्योंकि लक्ष्यनिमित्तक चैतन्य की सत्ता का वह बोध कराता है। मानव के मन में, और सामाजिक संस्थाओं तथा राजकीय अधिकारियों के द्वारा ही, अधिकार की चेतना और उसका स्वीकरण संभव है। किन्तु वस्तुतः अधिकारों का साफल्य मानव के नैतिक विकास पर ही संभव है। उदाहरणार्थ, विश्वविद्यालय के पुस्तकालय से पुस्तक लेने का अधिकार विद्यार्थी

wishes. We want our own pleasure and licence. We want to pay less and gain more that anybody else. This causes scramblings and fights. But there is that other wish in us which does its work in the depths of the social being. It is the wish for the welfare of the society. It transcends the limits of the present, and the personal. It is on the side of the infinite.

को है, किन्तु इस अधिकार के द्वारा अपेक्षित मानसिक विकास और प्रसारण, विद्यार्थी के चैतन्य , सतत कियाशीलता और विद्या के द्वारा सामूहिक कल्याण की सिद्धि करने की क्षमता पर आश्रित है।

प्राचीन शास्त्रों में राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की विवेचना नहीं प्राप्त होती है। लोककल्याण के लिए अपेक्षित गुणकर्मस्वभाव नियत कर्मों को करना ही गीता के अनुसार महान् पुरुषार्थ है। यूनान में अधिकार के लिए कोई निश्चित शब्द नहीं पाया जाता है। प्राचीन यूनान में वैयिक्तिक चेतना का उदय नहीं हुआ था। दास-प्रथा की वर्तमानता और उसका मनोवैज्ञानिक समर्थन इस बात का द्योतक है कि मानवात्मा के स्वातंत्र्य और अधिकार की कल्पना अभी उत्पन्न नहीं हुई थी। रोमवासियों के कानूनशास्त्र में समय अर्थात् इकरार के स्वातंत्र्य का वर्णन आता है। कानूनी दृष्टि से यह समय-स्वातंत्र्य विधिसम्मत अधिकारवाद पर आश्रित ह। समय बनाने का स्वातंत्र्य, अव्यक्त रूप से अन्य अधिकारों का जन्मदाता बन जाता है। जण्टीनियन के 'इन्सिटच्यूट' के अनुसार न्याय या कानून या अधिकार के तीन आदेश हैं; (क) अपने आश्रम या पद की मर्यादा के अनुसार जीवन-यापन (ख) दूसरों के आश्रम या पद पर आघात नहीं पहुँचाना और (ग) वस्तुतः और विशेषतः दूसरों के आश्रम या पद तथा अधिकारों का सम्मान। इससे स्पष्ट है कि अल्पांश में ही सही, अधिकारवाद का बीज रोम में पड़ गया था।

आधुनिक यूरोपीय सभ्यता के उदयकाल में कुछ विचारकों और कुछ राजाओं ने यह घोषणा की कि नरपित का अधिकार ईश्वरप्रसूत या ईश्वरप्रदत्त है और किसी का भी उनकी अवमानना करना न केवल अपराध है अपितु पाप भी है । इस दैवी अधिकारबाद की प्रतिक्रिया में बड़े ही वेग से नैसर्गिक अधिकारबाद का सिद्धान्त उपस्थित किया गया। सरकार जनमत और जनसम्मति पर आधित है और जो राज्य और सरकार इस आधार को लो दे, उसके विपरीत जनकान्ति होनी चाहिए, इन विचारों को नैसर्गिक अधिकारबाद से बड़ा प्रश्रय मिला। प्रकृति या निसर्ग शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। वेदान्त के अनुसार प्रकृति ब्रह्म की कियात्मिका शक्ति है। गीता में ईश्वर की परा और अपरा प्रकृतियों का उल्लेख आता है। हेगल के मत में प्रकृति परम चैतन्य का अन्यीकरण है। विज्ञान, समस्त दृश्य बस्तुओं की आधारभूत मूल प्रकृति की कल्पना उपस्थित करता है। समाजशास्त्रवेत्ता और मानवोत्पत्तिशास्त्रज्ञ कभी-कभी प्रकृति और सभ्यता में अन्तर करते हैं। मानव की बुद्ध ने जिन वस्तुओं कभी-कभी प्रकृति और सभ्यता में अन्तर करते हैं। मानव की बुद्ध ने जिन वस्तुओं

<sup>?.</sup> W. Barklay, De regno et regali Potestate, James I, True Law of Free Monarchies.

का निर्माण और विकास किया है, वे सभ्यता के अन्तर्गत हैं। इसके विपरीत स्वभावतः संस्थित वस्तुओं को प्रकृति कहते हैं। यूनान में प्रकृतिवाद और प्रथावाद के सम्बन्धों का निर्णय किया जाता था। कुछ विचारक कानून को मनुष्यनिर्मित तथा कृतिम मानकर प्रकृति के अनुसार चलने का आदेश देते थे । किन्तु यूनानी दर्शन में प्रकृति उस महान्प्राणात्मक तत्त्व का वाचक है जो वस्तुओं में अनुस्यूत रहे, उनका नियमन कर पूर्ण परिपाक को प्राप्त कराता है। प्रकृति का विश्वदीकरण यूनानियों के मता-न्सार अन्तिम विकास की अवस्था में होता है। बीज की प्रकृति वृक्ष है, बच्चे की प्रकृति का पूर्णतम निदर्शन विकसित संत अथवा कुशल राजनीतिज्ञ है। प्रकृति या निसर्ग की इन विभिन्न कल्पनाओं का अधिकारबाद पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। हाब्स के अनुसार इच्छासम्पूर्त्ति की शक्तियों का नाम प्रकृति है। मुख्यतः हाब्स शक्तिवाद का घोर पुजारी कल्पित किया जाता है। किन्तु, घ्यान में रखना चाहिए कि आत्मरक्षा के नैसर्गिक अधिकार का उसने प्राक् समाजावस्था में और समाज में भी पूर्ण समर्थन किया है। लॉक का कहना है कि प्राक् समाजीय अवस्था से ही मनुष्य को जीवन, स्वातंत्र्य और सम्पत्ति का नैसर्गिक अधिकार है। राज्य की स्थापना इन अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए की गई है। यदि कोई सरकार इन पूर्वतः प्राप्त अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकती तो उसको हटा देने का भी अधिकार मनुष्य को है। अपने 'कला और विज्ञान' तथा 'असमानता का उद्भव' नामक ग्रंथों में प्रकृति के नाम पर रूसी ने छर्मवेषधारी सभ्यता का खंडन किया। किन्तु, 'सामाजिक अनुबंध' नामक पुस्तक में रूसो ने यह बताया कि नैसर्गिक अधिकार समाज के द्वारा नागरिक अधिकार में ्रूष्पान्तरित कर दिये जाते हैं। एक अर्थ में रूसो प्राकृतिक अधिकारवादी है, क्योंकि उसका मन्तव्य है कि मनुष्य जिस बात की स्वीकृति स्वयं देता है, उसी से वह बँघ सकता है, अन्य किसी वस्तु से नहीं। यद्यपि नैसर्गिक अधिकारों का समाज या सामान्य इच्छा के द्वारा प्रस्वीकरण हो जाने पर वे अधिकार सामाजिक या नागरिक हो गये और उनका प्राक्टितिक बाधार समाप्त हो गया तथापि फ्रांस की राज्यकान्ति के नेता जो रूसो के विचारों से बहुत प्रभावित थे, उसे प्राकृतिक अधिकारबाद का समर्थक ही मानते थे।

मनुष्य को सामाजिक प्राणी मूलतः मान लेने से प्राक्समाजीय या प्राक्राजकीय अवस्था की वह कल्पना ही निराधार हो जाती है जो नस्मिक अधिकारवाद का मूल आधार है। मनुष्य को मूलतः सामाजिक मानकर ही डेविड ह्यूम ने इस विचारधारा का खंडन किया है। किन्तु, निसर्ग के इस प्राक्समाजीयतासूचक मन्तव्य का खंडन करते हुए भी हम दार्शनिक अर्थ में नैसर्गिक अधिकारवाद का समर्थन कर सकते है।

निसर्ग या प्रकृति की कल्पना ने मानव-हृदय में आदर्शवाद को जन्म दिया है। जो कुछ सामाजिक या राजकीय जगत् में वस्तु स्थिति है, वह आदर्शानुकूल बने, चाहे वह आदर्श आध्वात्मिक या वैज्ञानिक नियम पर आश्रित हो, इस प्रकार के विचार का प्रवर्तन करने में नैसर्गिक अधिकारबाद का ऋण स्वीकार करना चाहिए। प्रकृति से हम सरलता, तर्कसंगतता, आदि का अर्थ भी लेते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जहाँ भी शक्ति का प्रवाल्य है, जहाँ कृत्रिमता और पेचीदगी है, वहाँ सत्य, न्याय, समानता आदि का प्रवेश कराना, अधिक तर्कसंगत है। इस अर्थ में अधिकतम मात्रा में सर्वेदिदित साधारण और तर्कसंगत नियमों का सामाजिक जगत् में अनुप्रवेश नैसर्गिक अधिकारदाद की माँग है। इस अर्थ में बाह्यावरणवाद या वेद की भाषा में 'हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्', के विपरीत ऋत या आर्जव का स्थापन प्राकृतिक अधि-कारों के अनुकूल है। आजकल कानुनी पेशे के विस्तार ने मानवता के साथ जो खिलवाड़ किया है, वह सर्वविदित है। पैसे की माया में आबद्ध हो, किस प्रकार उन उपायों का, जो किसी भी सभ्य समाज में वर्जित होने चाहिए, आश्रय लेना न्यायो चित समझा जा सकता है, इसका नग्न रूप कानूनी पेशेवालों के व्यवहार में दीख पड़ता है। अतः सत्य का अनुसरण करनेवाले प्लेटो और गाँधी ने ऐसा उपदेश किया कि कानून की पेचीदगी का तिरस्कार कर प्रशस्त सरल मार्ग का अनुवर्तन होना चाहिए। र मूलभूत तर्कसंगत, सर्वकल्याणकारी नियमों के अनुसरण का उपदेश देकर प्राकृतिक अधिकारवाद अमरीका तथा फांस की राज्यकान्तियों का बीजप्रद पिता सिद्ध हुआ । अतएव यद्यपि प्राचीन मानव के सम्बन्ध में, नैसर्गिक अधिकारदाद की स्थापनाएँ अत्यन्त असिद्ध है, तथापि इसमें कुछ विशिष्ट दार्शनिक महत्त्व की बातें भी है। अतएव. यदि निसर्ग या प्रकृति शब्द का अर्थ प्राक्समाजीयता न कर ऋत या सत्पथ या नैतिक नियम किया जाय तो इसे राजनीति-शास्त्र में अब भी महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो सकता है।

नैसर्गिक अधिकारबाद का एक दूसरे अर्थ में भी हम समर्थन कर सकते हैं।
नैसर्गिक अधिकार उन अधिकारों की संज्ञा है जो मानव के उचित स्वभाव का प्रकटीकरण करने के निमित्त आदृश्यक हैं। मानव-आत्मा में निहित समस्त शिक्तयों का
सम्यक् दिकास और विशदीकरण हो सके इसके लिए जिन अधिकारों की उपादेयता है
उन्हें हम नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। मानव, प्रकृति के साथ संघर्ष में विजयी होकर
एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण उपस्थित कर सके, इसके निमित्त उसको कुछ आदृश्यक
अधिकार चाहिए। जब कोई जनसमूह प्रशान्त महासागर के साथ या एवरेष्ट के साथ

१. Plato, Republic महात्मा गाँघी, हिन्दी-स्वराज।

यद्ध करने को चलता है तब समाज या राज्य की ओर से उसके लिए कुछ विशेष सविधाओं की व्यवस्था कर दी जाती है। इस प्रकार की अन्य विशिष्ट सहायता पाने का अधिकार समस्त तत्त्वचितकों को है। प्राकृतिक शक्तियों के साथ संघर्ष कर ही आज उस विभृतिपूर्ण समृद्ध सभ्यता का विकास किया गया है जो दस हजार वर्ष पूर्व के मानव के लिए पूर्णतः कल्पनातीत थी। अतएव मानव स्वभाव की चेतनात्मक और नीतिगरक समस्त अन्तर्निहित शिक्तयों के पूर्णतम परिपाक की प्राप्ति के लिए आवश्यक सुविधाओं और अधिकारों को पाना मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। दार्शनिक राजनीतिशास्त्र मानव को स्वतः ही साध्यभत तथा अधिकारवाहक मानता है। आत्मा का विकास मानव का परम कर्तव्य है। मानव की मानवता की कियात्मक चरितार्थता हो सके, इसके लिए अधिकारप्राप्ति मानव को अवश्य करानी होगी। अत-एव, प्राक्सामाजिक अवस्था का ऐतिहासिक दृष्टि से खंडन करते हुए भी, हम ऐसा विश्वास करते हैं कि प्राकृतिक संघर्ष में विजय और मानव-शक्ति तथा स्वभाव के उत्कर्ष के निमित्त प्रत्येक मनुष्य को कुछ नैसर्गिक अधिकार अपेक्षित है। इस प्रकार के नैसर्गिक अधिकारवाद का समर्थन मानव को साध्य मानने की अनिवार्य उपपत्ति है। यदि एक ओर तो हम मानव को साध्य मान और उसके आत्मिक विकास का आदेश दें, और दूसरी ओर यह भी मानें कि कोई भी पालियामेण्ट या काँगरेस, सही और गलत तरीकों से सदन में (अल्पसंख्या के द्वारा भी अर्थात केवल कुछ ही अधिक मतों को प्राप्त कर) बहुमत प्राप्त कर उन अधिकारों को कूचल सकती है, तो इसे हम विरोधाभास मानते हैं। यद्यपि अमरीका में, सत्रहवीं-अट्रारहवीं शताब्दी के समान, आज कोई नैसर्गिक अधिकारवाद का समर्थन नहीं करता है तथापि, अमरीका के संविधान में अधिकारों को, साधारण कानुन-निर्माण-प्रक्रिया से हटाकर, एक महत्त्वपूर्ण कार्य किया गया है। जब किसी संसद् की इच्छा हो, अधिकारों को कुचलने का प्रयास वह दलीय शक्ति के आघार पर नहीं कर सकती है। अधिकारों को संसद् के सदस्यों की मर्जी पर छोड़ना, बहुत भारी भ्रम है। इंगलैण्ड का उदाहरण कोई सर्वव्यापक नियम नहीं बना सकता । मानव के आत्मिक विकास के नैसर्गिक नियमों को मूलभूत मानने का तात्पर्य यह है कि उन्हें संसदीय भावनात्मक स्वेच्छाचारिता से हम बचाना चाहते हैं। आज शक्तिवाद के भयंकर पेचीदगीपूर्ण चक्रजाल के अवसर पर, जब किसी न किसी खतरे का नाम लेकर शक्तिघर अधिक-से-अधिक शक्ति-संचय करना चाहते हैं, आवश्यक है कि नैसर्गिक अधिकारवाद का संदेश पुनरिप प्रचारित हो। इंगलैण्ड के उदाहरण को, जिसके पीछे १२१५ ई० से लेकर आजतक के वैधानिक संघर्ष का इति-हास है, सार्विक मारता भूल है। जिसे हम नैविंगिक अधिकार कहते ह, भूलना न

चाहिए. उसका दार्शनिक और नैतिक रूप इंगलैंग्ड के महान् राजनीतिशास्त्रवैत्ताओं ग्रीन ,बालेस, हाबहाउस ने भी प्रस्तुत किया है। । आज जब प्रजातंत्रीय नियोजना के नाम पर या सामाजिक कल्याण के नाम पर राज्य अधिक-से-अधिक शक्ति का केन्द्रीकरण कर रहा है तब यह और भी आध्यक हो जाता है कि नैसर्गिक अधिकार-बाद का मल तात्पर्य, मानव की साध्यशीलता के निमित्त उसके स्वभाव का परिपाक करानेवाले अनिवार्य अधिकार, पुनरपि उत्कृष्ट वेग से प्रकटीकृत हों। इस प्रकार के नैसर्गिक अधिकार समाज की दृष्टि से भी परम आवश्यक हैं। इस प्रकार के अधि-कार सामाजिक कल्याण को सीमित्र नहीं करते, अपितु सामाजिक हित को वेगवान बनाते हैं। ये अधिकार समाजपूर्ववर्दी नहीं हैं किन्तु सामाजिक भद्रता के विकास के साथ मानव-आत्मा में उदबुद्ध होकर , संस्थाओं में प्रथम प्रकाशित होकर . फिर राज्य का अभिज्ञान प्राप्त करते हैं। नैसर्गिक आधारों का मूलतत्त्व विश्वास, वाणी, धर्म, की स्वतंत्रता तथा विना कारण कारगार या अन्य प्रकार के दण्ड का भागीन होना, राज्य का उचित विरोध करने की स्वतंत्रता--आज मानद-स्वतन्त्रता के विश्व-व्यापक उदघोषण-पत्र में स्वीकृत हुआ है। अन्तर सिर्फ शाब्दिक है, जिसे हम प्राकृतिक या नैसर्गिक कहते हैं उसे इस घोषणा-पत्र में मानव-अधिकार कहते हैं। तास्विक अन्तर दोनों में कुछ नहीं है। अतः यदि प्रकृति या निसर्ग का प्राक्समाजीयता का तात्पर्य छोडकर भविष्योन्म खी मानद-स्वभाव या लक्ष्य का परिपाक, तात्पर्य रखा जाय तो प्रायः इनकी आवश्यकता के सम्बन्ध में दो मत नहीं हो सकता।

प्राचीनकाल की विचारधारा में कर्तव्यवाद का महान् उत्कर्ष था। तु के अनुसार द्वत का आचरण वैदिक आदर्श था। धर्म शब्द का भी मुख्यतः अनासकत बुद्धि से अभ्युद्ध निःश्रेयस् सिद्धिकारक कर्मयोग अर्थ ही उस समय मानव का आदर्श स्वीकृत हुआ था। बायबिल में मूसा के उपदेशों और ईसा के गिरि-प्रवचन में मानव के कर्तव्य कर्मों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध धर्म और दर्शन में आर्य आष्टांगिक मार्ग, शील तथा विनय पर बल दिया गया है। किन्तु यूरोपीय पुनरुत्थान तथा वैज्ञानिक बुद्धिवाद के कारण यूरोप में अधिकारधाद जोरों से उद्घोषित हुआ और सर्वत्र व्यक्ति के अधिकारों की चर्चा हुई। राज्यशक्ति, चर्च की शक्ति , समाज की शक्ति निहित और

<sup>No. T. H. Green, Lectures on the Principles of Political Obligation; William Wallace," Our Natural Rights,"
Lectures and Essays on Natural Theology and Ethics
L. T. Hobhouse, Social Evolution and Political Theory.</sup> 

R. Universal Declaration of Human Rights.

संगठित शक्ति के विपरीत सर्वत्र प्रतिकिया हुई और अधिकारोद्घोषक व्यक्तिवाद प्रचारित हुआ। अमरीकन विचारक टामस पेन ने 'मनुष्य का अधिकार' नामक पुस्तक की भी रचना की। किन्तु उन्नीसवीं शताब्दी में मेजिनी ने इस अधिकारवाद की प्रतिकिया में मानव के कर्तव्य का पुनरिप जोरों से प्रचार किया। हिमारे देश में भी, जन्मसिद्ध स्वराज्याधिकारकाद के प्रवर्तक तिलक तथा महात्मा गाँधी ने कर्मयोग के प्रशस्त मार्ग का ही समर्थन किया। नै नैतिक आत्मवाद का आश्रय लेकर मानव अपने अधिकार का दावा करता है। वह यह कहता है कि उसके दावे उसके आत्मिक विकास और जनकल्याण के लिए आवश्यक हैं। जब समाज के द्वारा उस अधिकार का स्वीकरण हो जाता है तब इसका मृजलब होता है कि समाज के सदस्य उस ब्यक्ति के अधिकारों के प्ररक्षण के निमित्त अपने कर्तव्य को समझते हैं। यदि किसी व्यक्ति को रात्रि में रास्ते पर चलने का अधिकार है तब समाज के लोगों का कर्तव्य हो जाता है कि वे उससे छेड़छाड़ न करें और राज्य का यह कर्तव्य हो जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अनावश्यक छेड़छाड़ करता है, तो उन उधम मचानेवाले को दण्ड दे। अतः अधिकार का निश्चित पुरक कर्तव्य ह। मानव सामाजिक और राजनीतिक

<sup>?.</sup> Thomas Paine, The Right of Man.

R. Mazzini, The Duties of Man.

३. तिलक, गीता-रहस्य, महात्मागाँघी, अनासिनतयोग और गीताबोध।

<sup>\*.</sup> F. H. Bradley: Ethical Studies पूट्ट २११-२१३: "What I have a right to do thus depends on what my duty is; for duty, emphasized the particular side. Now, where there are no indifferents and no choice between them rights are never wider than duties. It is where indifferents come in that possibility is wider than actuality. And because right emphasizes the side common to all the indifferents, i.e. the undetermined side, it is the therefore wider than duty, which emphasizes the particular side, and hence is narrower. Right is the assertion of the universal. will in relation to the particular will. Duty is the assertion of the particular will in the affirmation of the universal. Good is the identity, not the mere relation of both Right may be real, may actually exist; or

चेतनासम्पन्न प्राणी है और व्यापक समिष्टिकमूलक बृत्तों के प्रति अपने आवश्यक कर्म-योग का पालन करके ही वह अपेक्षित चेतना-प्रसारण प्राप्त करता है। मानव की शक्तियों का विकास समिष्ट में ही सम्भव है और इसीलिए आदश्यक है कि दह अपने कर्तव्यों का भी भलीभाँति पालन करे। अधिकार का विषय निधिशास्त्र और राजनीति-शास्त्र का है, किन्तु नैतिक दृष्टि से कर्तव्यों को महत्त्व तभी प्राप्त होता है जब उनमें यादृच्छिकता और कल्याणकामिता का भाव हो। किसी बाह्य नियंत्रण अथवा दण्ड के भय से जो कार्य किया जाता है उसमें बाह्य अनुवित्त्व तो है किन्तु, नैतिकता वा मूल नहीं है। मानव का नैतिक विकास तबतक नहीं हो सकता जबतक आत्मिविनिर्णय की प्रक्रिया द्वारा वह अपने कर्तव्यों का चुनाव और उनका पालन नहीं करता। अतः कर्तव्यशास्त्र वा कर्मयोगशास्त्र का संबन्ध नीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र तथा दर्शनशास्त्र से है।

अधिकार का मतलब है कि किसी विशिष्ट कर्म का सम्बन्ध मानव के विशाल आत्मा से करना। जब हम किसी कार्यविशेष के करने का अधिकार चाहते हैं तब अपने लिए जो आदर्श हमने निर्धारित किया है, उस व्यापक आदर्शराशि से उस कार्य का सम्बन्ध हम जोड़ते हैं। र जब हम किसी कर्तव्यविशेष का पालन करते हैं, तब

be only ideal, merely thought of. So may duty. Rights and duties are only elements in the good; they must go together. The universal cannot be affirmed except in the particular, the particular only affirms itself in the universal; but should be suppressed in the good as anything more than elements, which reciprocally supplement each other, and should not be regarded as two sides to one whole."

१. तुलनीय T. H. Green, Lectures on the Principles of Political Obligation, § 25: "Only through the possession of rights can the power of the individual freely to make a common good his own have reality given to it. Rights are what many be called the negative realisation of this power. That is, they realise it in the sense of providing for its exercise, of securing the treatment of one man by a other as equally free with himself, but they do not realise it positively, because their possession does not

किसी व्यापक लक्ष्यसिद्धि से उसका सम्बन्ध जोड़ा जा सकता है। उदाहरणार्थ, हम अपने ग्राम के किसी निवासी की सेवा करने में उस सेवाकर्म को देशसेवा के महान् उद्देश्य से संश्लिष्ट कर सकते हैं। इस प्रकार अधिकार और कर्तव्य में गृहरा संबंध है। दोनों से जनकल्याण की सिद्धि होती है। सामान्य और व्यापक आदर्श के विना, कर्मों को माहात्म्य नहीं प्राप्त होता ह और विना विशिष्ट कर्मों के आदर्श खोखले रहते हैं। अधिकार का सम्बन्ध मानव के विशाल व्यक्तित्व से हैं। कर्तव्य, पृथक् कर्मों की संज्ञा है। अधिकार-प्राप्ति से, अन्यों से हम कुछ आज्ञा करते हैं। राम का अधिकार, लक्ष्मण, सोहन आदि का नियंत्रण करता है। कर्तव्य की परिणित आत्मसंयम और वैयक्तिक निरोध में है। अधिकार की प्राप्ति का तात्पर्य ह, कुछ कर्मों को करने की स्वतंत्रता। अतः अधिकार, सामाजिक और राजकीय प्रस्वीकरण की अपेक्षा करता है। कर्तव्य की अन्तिम प्रेरणा उद्बुद्ध आत्मा में वर्तमान कर्मथोगनिष्ठा से मिलती है। कुछ दूर तक नियंत्रण से कुछ कर्म यदि किसी व्यक्ति से करा भी लिये जायँ, तथापि वे यंत्रवत् ही रहते हैं।

अधिकारों की सिद्धि के लिए अधिकार बाहक को भी कर्तव्य करना होता है। अपने विशिष्ट कमों के द्वारा ही व्यक्ति को अपने नीतिपूर्ण चैतन्य का भान होता है। जब दूसरे लोगों से अपने अधिकार के नाम पर किसी कर्तव्यिवशेष की आशा की जाती है, उस समय यह आवश्यक हो जाता है कि अधिकार से किस प्रकार अपना आत्मिक विकास और सामान्य कल्याण सिद्ध हो रहा है, यह बताया जाय। अधिकार तो निमित्त हैं, उनसे अभिप्रेत लक्ष्यसिद्धि का ज्ञान अवश्य अपने और दूसरों को होना चाहिए। जिस आश्रम में हम हैं, उसके निर्धारित कर्मों का पालन करने के लिए अधिकार की आवश्यकता होती है और अधिकार का पूरक है तिन्निमत्त, अन्यों के कर्तव्य। सारा समाज इस प्रकार के अधिकार और कर्तव्य उपादेय लक्ष्यों की प्राप्ति के निमित्त, निर्विष्ट होते हैं। अधिकार का दादा कोई मनुष्य करता है और लक्ष्यसिद्धि के निमित्त उसकी आवश्यकता सिद्ध करता है। कर्तव्य किसी समाज या संस्था को दृष्टि में रखकर पालन किये जाते हैं। इस प्रकार अधिकार और कर्तव्य में गहरा सर्वष्ठ हैं। आज की दृनिया में अधिकारदाद का प्रवण्ड प्रचार होता देखकर गाँधी जी ने कर्तव्य का उपदेश किया में अधिकारदाद का प्रवण्ड प्रचार होता देखकर गाँधी जी ने कर्तव्य का उपदेश किया

imply that in any active way the individual makes a common good his own. The possession of them, however, is the condition of this positive realisation of the moral capacity, and they ought to be possessed."

था। अधिकारों का अन्वेषण अनावश्यक अहंकार की सष्टि कर शक्तियों को विच्छिन्न करता है। अतः गाँधी जी ने कहा कि यदि मनष्य अधिकारवाद का प्रलाप छोड़कर सत्य और अहिंसा का पालन करे तब वह सामाजिक सम्मान और गौरव प्राप्त कर लेता है और विना माँगे उसको अधिकार मिलेंगे। अतएव गाँधी जी ने गीता के 'कर्मणि एव अधिकारस्ते' के अनुसार यह कहा कि अपने कर्तव्य के पालन का अधिकार ही एकमात्र अधिकार है। दार्शनिक राजनीतिशास्त्र का ऐसा मन्तव्य है कि अधिकार की पूर्ति के लिए सदाचारपुर्ण कर्तव्यों की आवश्यकता है। उदाहरणार्थ, हमें सौ वर्ष जीने का अधिकार है, किन्तू इसके लिए तपस्या और संयम का जीवन अपेक्षित है जिसके सहारे अपनी पाशविक प्रवृत्तियों और प्रकृति द्वारा उत्पन्न अवरोघों से हम सफल युद्ध कर सकें। दूसरी ओर हमें, अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य और संस्थानिर्माण का स्वातंत्र्य है. किन्तु इन अधिकारों का सम्यक् उपयोग करने के लिए बड़ी साधना अपेक्षित है। संस्था बना लेना तो आसान है, परन्तू उसके उद्देश्यों का पालन महान परिश्वम से ही हो सकता है। हमें बोलने और लिखने की स्वतंत्रता तो है, परन्त्र स्वान्तः सुखाय और जनकल्याण के लिए हम कुछ गम्भीर तात्त्विक बात कह सकें, इसके लिए वर्षों की साधना की आवश्यकता है। अतः कहा जा सकता है कि अधिकार और कर्तव्य के समन्वय से ही महान् आदशों की प्राप्ति संभव है।

अधिकारों के नैतिक और विधिसम्मत दो रूप हैं। अधिकारों की घोषणा नैतिक आधार पर ही की जाती है। जब कोई चेतन मनुष्य या कोई संस्था अधिकारों की माँग करती है तब वह यह बताती है कि किस प्रकार उन अधिकारों से उसका आत्मिवकास और जनकल्याण सिद्ध हो रहा है। जब समाज और राज्य इन अधिकारों की स्वीकृति कर लेता है तब इन्हों वैधानिक रूप प्राप्त होता है। अतः यही कहा जा सकता है कि विधिसम्मत अधिकारों का प्रदाता और रक्षक राज्य है, किन्तु नैतिक, अधिकार का स्रोत राज्य को बताना अतिव्यापक कल्पना है। आज दक्षिण अफ्रिका में भारतवासियों के विधिसम्मत अधिकार छीने जा रह हैं, किन्तु मानव होने के कारण जो उनके अगिरहरणीय नैतिक अधिकार हैं, उन्हीं के आधार पर वे अपना संघर्ष कर रहे हैं और राज्य को, अपने नैतिक मानव-अधिकारों को विधिसम्मत रूप देने के लिए बाध्य करना चाहते हैं। अधिकारों की विकास-प्रक्रिया में तीन अवस्थाएँ हैं। (क) प्रबुद्धमानव चेतना में अधिकारों का उदय या संस्थाओं द्वारा नैतिक आधार पर अधिकारों की माँग, (ख) समाज के द्वारा उनका अभिज्ञान (ग) राज्य के द्वारा उनका वैधिकीकरण। किन्तु, किसी अधिकारविशेष के संबंध में निश्चितरूप से इन तीन अवस्थाओं की अभिप्राप्त संमव नहीं है। उदाहरणार्थ, राज्य ने भारतवर्ष में अछुतों

संगठित शक्ति के विपरीत सर्वत्र प्रतिकिया हुई और अधिकारोद्घोषक व्यक्तिवाद प्रचारित हुआ। अमरीकन विचारक टामस पेन ने 'मनुष्य का अधिकार' नामक पुस्तक की भी रचना की। किन्तु उन्नीसवीं शताब्दी में मेजिनी ने इस अधिकारवाद की प्रतिकिया में मानव के कर्तव्य का पुनरिप जोरों से प्रचार किया। हिमारे देश में भी, जन्मसिद्ध स्वराज्याधिकारदाद के प्रवर्तक तिलक तथा महात्मा गाँधी ने कर्मयोग के प्रशस्त मार्ग का ही समर्थन किया। नैतिक आत्मवाद का आश्रय लेकर मानव अपने अधिकार का दावा करता है। वह यह कहता है कि उसके दावे उसके आत्मिक विकास और जनकल्याण के लिए आवश्यक हैं। जब समाज के द्वारा उस अधिकार का स्वीकरण हो जाता है तब इसका मर्जलब होता है कि समाज के सदस्य उस ब्यक्ति के अधिकारों के प्ररक्षण के निमित्त अपने कर्तव्य को समझते हैं। यदि किसी व्यक्ति को रात्रि में रास्ते पर चलने का अधिकार है तब समाज के लोगों का कर्तव्य हो जाता है कि वे उससे छेड़छाड़ न करें और राज्य का यह कर्तव्य हो जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अनावश्यक छेड़छाड़ करता है, तो उन उधम मचानेवाले को दण्ड दे। अतः अधिकार का निश्चित पुरक कर्तव्य ह। मानव सामाजिक और राजनीतिक

<sup>?.</sup> Thomas Paine, The Right of Man.

<sup>?.</sup> Mazzini, The Duties of Man.

३. तिलक, गीता-रहस्य, महात्मागाँघी, अनासनितयोग और गीताबोध।

<sup>\*\*</sup> F. H. Bradley: Ethical Studies quest २११-२१३: "What I have a right to do thus depends on what my duty is; for duty, emphasized the particular side. Now, where there are no indifferents and no choice between them rights are never wider than duties. It is where indifferents come in that possibility is wider than actuality. And because right emphasizes the side common to all the indifferents, i.e. the undetermined side, it is the therefore wider than duty, which emphasizes the particular side, and hence is narrower. Right is the assertion of the universal. will in relation to the particular will. Duty is the assertion of the particular will in the affirmation of the universal. Good is the identity, not the mere relation of both. Right may be real, may actually exist; or

चेतनासम्पन्न प्राणी है और व्यापक समिष्टिकमूलक बृत्तों के प्रति अपने आवश्यक कर्म-योग का पालन करके ही वह अपेक्षित चेतना-प्रसारण प्राप्त करता है। मानव की शिक्तयों का विकास समिष्ट में ही सम्भव है और इसीलिए आदश्यक है कि दह अपने कर्तव्यों का भी भलीभाँति पालन करे। अधिकार का विषय निधिशास्त्र और राजनीति-शास्त्र का है, किन्तु नैतिक दृष्टि से कर्तव्यों को महत्त्व तभी प्राप्त होता है जब उनमें यादृष्टिक्षकता और कल्याणकामिता का भाव हो। किसी बाह्य नियंत्रण अथवा दण्ड के भय से जो कार्य किया जाता है उसमें बाह्य अनुवित्त्व तो है किन्तु, नैतिकता वा मूल नहीं है। मानव का नैतिक विकास तबतक नहीं हो सकता जबतक आत्मविनिर्णय की प्रक्रिया द्वारा वह अपने कर्तव्यों का चुनाव और उनका पालन नहीं करता। अतः कर्तव्यशास्त्र वा कर्मयोगशास्त्र का संबन्ध नीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र तथा दर्शनशास्त्र से है।

अधिकार का मतलब है कि किसी विशिष्ट कर्म का सम्बन्ध मानव के विशाल आत्मा से करना। जब हम किसी कार्यविशेष के करने का अधिकार चाहते हैं तब अपने लिए जो आदर्श हमने निर्धारित किया है, उस व्यापक आदर्शराशि से उस कार्य का सम्बन्ध हम जोड़ते हैं। र जब हम किसी कर्तव्यविशेष का पालन करते हैं, तब

be only ideal, merely thought of. So may duty. Rights and duties are only elements in the good; they must go together. The universal cannot be affirmed except in the particular, the particular only affirms itself in the universal; but should be suppressed in the good as anything more than elements, which reciprocally supplement each other, and should not be regarded as two sides to one whole."

१ तुलनीय T. H. Green, Lectures on the Principles of Political Obligation, § 25: "Only through the possession of rights can the power of the individual freely to make a common good his own have reality given to it. Rights are what many be called the negative realisation of this power. That is, they realise it in the sense of providing for its exercise, of securing the treatment of one man by a other as equally free with himself, but they do not realise it positively, because their possession does not

किसी व्यापक लक्ष्यसिद्धि से उसका सम्बन्ध जोड़ा जा सकता है। उदाहरणार्थ, हम अपने ग्राम के किसी निवासी की सेवा करने में उस सेवाकर्म को देशसेवा के महान् उद्देश्य से संक्लिष्ट कर सकते हैं। इस प्रकार अधिकार और कर्तव्य में गृहरा संबंध है। दोनों से जनकल्याण की सिद्धि होती है। सामान्य और व्यापक आदर्श के विना, कर्मों को माहात्म्य नहीं प्राप्त होता ह और विना विशिष्ट कर्मों के आदर्श खोखले रहते हैं। अधिकार का सम्बन्ध मानव के विशाल व्यक्तित्व से हैं। कर्तव्य, पृथक् कर्मों की संज्ञा है। अधिकार-प्राप्ति से, अन्यों से हम कुछ आशा करते हैं। राम का अधिकार, लक्ष्मण, सोहन आदि का नियंत्रण करता है। कर्तव्य की परिणित आत्मसंयम और वैयक्तिक निरोध में है। अधिकार की प्राप्ति का तात्पर्य ह, कुछ कर्मों को करने की स्वतंत्रता। अतः अधिकार, सामाजिक और राजकीय प्रस्वीकरण की अपेक्षा करता है। कर्तव्य की अन्तिम प्रेरणा उद्बुद्ध आत्मा में वर्तमान कर्मथोगनिष्ठा से मिलती है। कुछ दूर तक नियंत्रण से कुछ कर्म यदि किसी व्यक्ति से करा भी लिये जायँ, तथापि वे यंत्रवत् ही रहते हैं।

अधिकारों की सिद्धि के लिए अधिकारधाहक को भी कर्तव्य करना होता है। अपने विशिष्ट कमों के द्वारा ही व्यक्ति को अपने नीतिपूर्ण चैतन्य का भान होता है। जब दूसरे लोगों से अपने अधिकार के नाम पर किसी कर्तव्यिविशेष की आशा की जाती है, उस समय यह आवश्यक हो जाता है कि अधिकार से किस प्रकार अपना आदिमक विकास और सामान्य कल्याण सिद्ध हो रहा है, यह बताया जाय। अधिकार तो निमित्त हैं, उनसे अभिप्रेत लक्ष्यसिद्धि का ज्ञान अवश्य अपने और दूसरों को होना चाहिए। जिस आश्रम में हम हैं, उसके निर्धारित कर्मों का पालन करने के लिए अधिकार की आवश्यकता होती है और अधिकार का पूरक है तिश्चिमत्त अन्यों के कर्तव्य। सारा समाज इस प्रकार के अधिकार और कर्तव्य क्यां की प्राप्ति के निमित्त, निर्दिष्ट होते हैं। अधिकार का बादा कोई मनुष्य करता है और लक्ष्यसिद्धि के निमित्त, निर्दिष्ट होते हैं। अधिकार का बादा कोई मनुष्य करता है और लक्ष्यसिद्धि के निमित्त उसकी आवश्यकता सिद्ध करता है। कर्तव्य किसी समाज या संस्था को दृष्टि में रखकर पालम किये जाते हैं। इस प्रकार अधिकार और कर्तव्य में गहरा संबंध है। आज की दुनिया में अधिकारवाद का प्रचण्ड प्रचार होता देखकर गाँधी जी ने कर्तव्य का उपदेश किया

imply that in any active way the individual makes a common good his own. The possession of them, however, is the condition of this positive realisation of the moral capacity, and they ought to be possessed."

या। अधिकारों का अन्वेषण अनावश्यक अहंकार की सष्टि कर शक्तियों को विच्छित्र करता है। अतः गाँधी जी ने कहा कि यदि मनुष्य अधिकारवाद का प्रलाप छोड़कर सत्य और अहिंसा का पालन करे तब वह सामाजिक सम्मान और गौरव प्राप्त कर लेता है और विना माँगे उसको अधिकार मिलेंगे। अतुएव गाँधी जी ने गीता के 'कर्मणि एवं अधिकारस्ते' के अनुसार यह कहा कि अपने कर्तव्य के पालन का अधिकार ही एकमात्र अधिकार है। दार्शनिक राजनीतिशास्त्र का ऐसा मन्तव्य है कि अधिकार की पूर्ति के लिए सदाचारपुर्ण कर्तव्यों की आवश्यकता है। उदाहरणार्थ, हमें सौ वर्ष जीने का अधिकार है, किन्तु इसके लिए तपस्या और संयम का जीवन अपेक्षित है जिसके सहारे अपनी पाश्चिक प्रवृत्तियों और प्रकृति द्वारा उत्पन्न अवरोधों से हम सफल युद्ध कर सकें। दूसरी ओर हमें, अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य और संस्थानिर्माण का स्वातंत्र्य है. किन्तु इन अधिकारों का सम्यक् उपयोग करने के लिए बड़ी साधना अपेक्षित है। संस्था बना लेना तो आसान है, परन्तु उसके उद्देश्यों का पालन महान् परिश्वम से ही हो सकता है। हमें बोलने और लिखने की स्वतंत्रता तो है, परन्त स्वान्तःसुबाय और जनकल्याण के लिए हम कुछ गम्भीर तात्त्विक बात कह सकें, इसके लिए वर्षों की साधना की आवश्यकता है। अतः कहा जा सकता है कि अधिकार और कर्तव्य के समन्वय से ही महान् आदशों की प्राप्ति संभव है।

अधिकारों के नैतिक और विधिसम्मत दो रूप हैं। अधिकारों की घोषणा नैतिक आघार पर ही की जाती है। जब कोई चेतन मनुष्य या कोई संस्था अधिकारों की माँग करती है तब वह यह बताती है कि किस प्रकार उन अधिकारों से उसका आत्मविकास और जनकल्याण सिद्ध हो रहा है। जब समाज और राज्य इन अधिकारों की स्वीकृति कर लेता है तब इन्हें वैधानिक रूप प्राप्त होता है। अतः यही कहा जा सकता है कि विधिसम्मत अधिकारों का प्रदाता और रक्षक राज्य है, किन्तु नैतिक, अधिकार का स्रोत राज्य को बताना अतिव्यापक कल्पना है। आज दक्षिण अफ्रिका में भारतवासियों के विधिसम्मत अधिकार छीने जा रह हैं, किन्तु मानव होने के कारण जो उनके अगरिहरणीय नैतिक अधिकार हैं, उन्हीं के आधार पर वे अपना संघर्ष कर रहे हैं और राज्य को, अपने नैतिक मानव-अधिकारों को विधासम्मत रूप देने के लिए बाध्य करना चाहते हैं। अधिकारों की विकास-प्रक्रिया में तीन अवस्थाएँ हैं। (क) प्रबुद्धमानव चेतना में अधिकारों का उदय या संस्थाओं द्वारा नैतिक आधार पर अधिकारों की माँग, (ख) समाज के द्वारा उनका अभिज्ञान (ग) राज्य के द्वारा उनका वैधिकीकरण। किन्तु, किसी अधिकारिवशेष के संबंध में निश्चितरूप से इन तीन अवस्थाओं की अभिप्राप्ति संभव नहीं हैं। उदाहरणार्थ, राज्य ने भारतवर्ष में अञ्चती

के, और अमरीका के अनेक राज्यों ने हबिशयों के अधिकारों को वैधिक स्वीकृति दे दी है, किन्तु रूढ़िग्रस्त समाज अभी उनका पूरा सामाजिक अभिज्ञान नहीं कर रहा है। कभी-कभी विदेशी राज्य होने पर जिस विषय के सम्बन्ध में सामाजिक अभिज्ञान हो भी, तोभी साम्राज्यवादी राज्य उनकी उपेक्षा कर सकता है।

कुछ विचारकों का ऐसा मन्तव्य है कि राज्य ही केवल अधिकारों का स्नष्टा या संगठनकर्ता है। कुछ तत्ववे ताओं का ऐसा मन्तव्य है कि मानव के सारे अधिकार राज्यिनस्सृत हैं। और, कुछ का ऐसा कहना है कि विकसित राज्य की प्रिक्रिया और शासन-प्रणाली, अधिकारों के ही बाह्यीकृत कियान्वित रूप हैं। हेगेल, राज्य के प्रतिरोध में किसी अधिकार की कल्पना नहीं कर सकता था। किन्तु, इन विचारकों ने अतिरंजित शिक्तवाद की घोषणा की है। दार्शिनक राजनीतिशास्त्र का आधार है मानव के उद्बुद्ध नैतिक रूप का स्वीकरण। इसके अनुसार मानव के अधिकार, राज्य और विधि के भी आधार हैं। ग्रीन का ऐसा कहना है कि सचमुच राज्य के पूर्व जो संस्थाएँ थीं, वे अधिकारसंश्रित थीं, किन्तु राज्य के उदय के बाद वे सारी संस्थाएँ राज्य में समन्वित और अन्तिनिहत हो गईं, अतः अब उनके अधिकार राज्य से ही निकलते हैं। शैन का विचार असंगत है और इस असंगित का प्रमुख कारण यह है

<sup>§</sup> T. H. Green, Lectures on the Principles of Political Obligation § 141, "The other forms of community which precede and are independent of the formation of the state, do not continue to exist outside it, nor yet are they superseded by it. They are carried on into it. They become its organic members, supporting its life and in turn maintained by it in a new harmony with each other. Thusthe citizen's right, e.g. as a husband or head of a family or a holder of property, though such rights, arising out of other social relations than that of citizens to citizen, existed when as yet there was no state, are yet to the citizen derived from the state, from that more highly developed form of society in which the association of the family and that of possessors who respect each other's possessions are included as in a fuller whole."

कि बह राज्य को समाजों का समाज मानकर उसे एक विशाल वृत्त बना डालता है। राज्य और समाज का पृथक्करण अवश्य करना चाहिए। इस पृथक्करण को निश्चित मान लेने पर समस्त अधिकारों का केन्द्र राज्य को कहना गलत होगा। आखिर, समाज और राज्य को पूर्ण अधिकार का प्रदाता मान लेने पर, कैसे आत्मिक चैतन्य की पुकार पर कोई व्यक्ति मानव अधिकारों के लिए खड़ा होगा? नानक, कबीर, दयानंद, आदि जब समस्त अधिकारों का स्रष्टा और संगठनकर्ता समाज को या राज्य को मानते तब क्यों सामाजिक आन्दोलन करते। यदि मार्क्स और लेनिन पूँजीवादी समाज और राज्य को ही सर्वस्व मान लेते तो आज दुनिया में कोई श्रमिक आन्दोलम नहीं हो सकता था। श्रमिकों को जो अधिकार मिले हैं वे समाज और राज्य की विशिष्ट संस्कृति और कल्याण का आगार तिलक मान लेते तो कदापि इस तेजस्वी महामंत्र—'स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हैं', को भारतीय स्वातंत्र्य का संदेशवाहक नहीं बना सकते थे। अतः राज्य द्वारा स्थापित व्यवस्था और विधि, अधिकारों को लक्ष्यभूत करके ही कार्य कर सकती हैं, न कि उनका पूर्वतः प्राप्त आगार होकर।

अधिकारों की पूर्ण व्यवस्था से ही आदर्श राज्य की स्थापना होती है। प्रबुद्ध मानव की चेतना राज्य से अधिक महत्त्वपूर्ण विषय अन्तरराष्ट्रीय व्यवस्था, के प्रश्न पर आज गम्भीरता से विचार कर रही है जिसमें मनुष्य होने के कारण ही उसके अधिकारों का पालन किया जायगा। अतः यह कल्पना कि राज्य ही अधिकारों का या तो स्रष्टा, या एकमात्र व्यवस्थापक है, अब अनैतिहासिक हो गया है। दार्शनिक राजनीतिशास्त्र प्रत्येक मानव को साध्य या लक्ष्य मानता है और उसका विश्वास है कि राज्य की व्यवस्था पर नियंत्रण करने का तथा अपने अनुभव और ज्ञान से जन-हित को संबधित करने का उसे पूरा अधिकार है। आत्मिक कल्याण की सिद्धिके विना इस प्रकार की अधिकारप्राप्ति नहीं हो सकती है। किन्तु, आत्मिक कल्याण के निमित्त अधिकारों की माँग का यह कदापि तात्पर्य नहीं है कि समाज-विरोधी कार्यों में उतका प्रयोग किया जाय। मानव-चेतना को अधिकारस्रोत मानने से समाजविच्छिन्नकारी कार्यों को करने की स्वतंत्रता नहीं प्राप्त होती है। इसका अर्थ यह है कि अधिकार

<sup>?.</sup> T. H. Green, Lectures on the Principles of Political Obligation § 141 "The State being for itsmembers a society of societies, the society in which all their claims upon each other are mutually adjusted.

संज्ञान-आश्रित है और चैतन्ययुक्त मानव की उद्बुद्ध संज्ञा से ही वह शक्ति प्राप्त होती है जो व्यक्तित्व के विकास के आधारभूत अधिकारों का आत्मोत्कर्ष और सामष्टिक कल्याण के निमित्त प्रयोग करे। सामष्टिक कल्याण कोई स्वतंत्र तात्त्विक सत्ता नहीं है, अपितु सबल संतुष्ट मानवों के कल्याण की ही सामान्यीकृत अवस्था है। व्यक्ति के कल्याण से ही समष्टि का कल्याण होता है। अतएव, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने अधिकारों का ज्ञान प्राप्त करे और उनके सहारे व्यक्तित्व का विकास कर राज्य और समाज की सेवा करे।

राज्य की शक्ति और व्यक्तित्व के विकास के निमित्त आवश्यक अधिकारों में सामंजस्य की आवश्यकता है। समाज में वर्तमान संस्थाएँ, मानव-विकास के लिए बहुत जरूरी हैं। राज्य न तो संमस्त संस्थाओं का एकमात्र प्राणप्रद वृत्त है और न इसके अतिरंजित प्रभुत्व का ही सप्तर्थन ठीक है। वर्तमान जगत् अनेक संस्थाओं की समिष्ट है। किसी भी समाज में, राज्य से भी पूर्ववर्ती परिवार नामक संस्था है । पुँजीवाद के जन्म के बाद श्रमिकों का संगठन करनेवाली अनेक संस्थाएँ उत्पन्न हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय एक स्वतंत्र संस्था बनने की ओर प्रगति कर रहा है। दूसरी ओर धार्मिक संस्थाएँ भी हैं। किसी भी प्रकार के तर्क से इन समस्त संस्थाओं के अधिकारों का स्रष्टा राज्य को नहीं माना जा सकता है। राज्य का कार्य है कि समाज के समस्त कार्यों का नहीं, किन्तु सर्वसाधारण विधि-व्यवस्था का प्रबन्ध करे। अतएव विभिन्न अधिकारों का सामंजस्य करने में सर्वहित का ध्यान रखना आवश्यक है। राज्य संप्रभुतासम्पन्न है, इसका यह तात्पर्य नहीं होता है कि येनकेनप्रकारेण यह उद्दाम शक्तिवाद का व्यवहार करे। विना स्पष्ट निर्णय किये यह नहीं कहा जा सकता है कि संघर्ष के अवसर उपस्थित होने पर अवश्य ही राज्य के अधिकारों को औरों के अधिकारों को कुचलने का अधिकार है। अधिकार का मूल सैन्य-शक्ति नहीं, अपितु जनहित का संवर्षन है। एकता की जिन आधारशक्तियों पर राज्य टिका है, कभी-कभी उनसे अधिक दृढ़ आधार पर धार्मिक संस्था टिकी रहती है। अतः राज्य के अधिकारबाद का कोई सामान्य सर्वकालव्यापी सिद्धान्त नहीं उद्घोषित हो सकता है। अपने व्यक्तित्व के पूर्णोदय के लिए अनेक व्यक्तियों को राज्य की अपेक्षा धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाओं से अधिक सहायता मिलती है और ऐसी हालत में राज्य को अधिकारस्रष्टा या अधिकारों का यथाभीप्सित नियोजक नहीं भाना जा सकता है। व्यक्ति के अधिकारों की यथाशक्ति निरपेक्ष और समान भाव से व्यवस्था करना तथा छनके विकास के निमित्त उपा-दान उपस्थित करना हो राज्य का कार्य है। शक्तियों का केन्द्रीकरण कर, राज्य के नाम पर कार्य करनेवाले किसी सरकार को जिसका दलीय आघार है, मानव-अधिकारों का

एकमात्र प्रदाता नहीं समझा जा सकता है। अतः राज्य के शक्तिवाद और संप्रभुतावाद के विपरीत मानव-अधिकारधाद की घोषणा अत्यन्त आवश्यक है। यदि नैतिक दिष्ट से कोई अधिकार धांछनीय है, तो अवश्य ही उनको अवैधिक रूप भी देना चाहिए। राज्य का कार्य है कि दह अधिकारों के निर्वाह और पालन के लिए सर्वविध व्यवस्था करे और अवमानना होने पर दण्ड-ब्यबस्था के सहारे अधिकारों का उत्कर्ष व्यक्त करे। किन्तु राज्य, अधिकारों का व्यवस्थापक ही है, खब्टा या एकमात्र प्रदाता नहीं। कुछ देशों में पहले दासों के अधिकारों की व्यवस्था नहीं थी। अमरीका में अब भी कानन के सहारे, मनुष्यों में असमानता की नीति व्यवहार में लाई जाती है। वहाँ के दक्षिणी रियासतों में भयं कर छआ छत वर्तमान है, गोरे और काले आदमी एक जगह पर न खा सकते और न बैठ सकते हैं। किन्तू, यह मानवता के अपमान में राज्य की शक्ति का घोर दूरपयोग हैं। कन्पयुसियस, बुद्ध, गाँघी, ईसामसीह को पैदा करनेवाले एशियानिवासी मानवता के उत्कर्ष के इतिहास में अपनी प्रचण्ड त्रियात्मिका शक्ति का परिचय आज हजारों वर्षों से दे रहे हैं। कोई राज्यविशेष से सैन्यशक्ति के मद में उनके मानवीचित अधिकार का दमन करे, यह असहनीय स्थिति है। अतः मानव के आरिमक चैतन्य को अधिकारवाहक घोषित करनेवाला राजनीति-विज्ञान राज्य की पूजा करने का विधान नहीं कर सकता और उसे मरणाधर्मा देवता या अधिकारों का कियान्वित स्वरूप, कदापि नहीं मान सकता है। राज्य और व्यक्ति में विरोध होने पर सत्य के परम नियम के अनुसार उचित व्यवस्था होनी चाहिए। निरपेक्ष रूप से संप्रभुताबाद के आधार पर राज्य के अधिकार के पक्ष में मतदान नहीं किया जा सकता है। अतएव, बोसांववैट आदि का यह कहना कि विना राज्य की स्वीकृति के कोई अधिकार नहीं है, या हाब्स द्वथा बेंथम का यह कहना कि राज्य ही अधिकारों का स्रोत है, भ्रामक और असंगत है। अधिकारों का उदय व्यक्ति-चैतन्य में या संस्थाओं में होता है, राज्य से उनको वैधानिक और वैधिक रूप प्राप्त होता है, किन्तू राज्य, अधिकारों का स्रोत या सब्टा नहीं है, अतः इसके विपरीत या विरोध में नैतिक दृष्टि से मानव उठ खड़ा हो सकता है।

व्यक्ति के नितक और आध्यात्मिक स्थरूप का निदर्शन भारतीय दर्शन और संस्कृति की ब्रश्नी विशेषता है। किसी भी अधिकारवाद की स्थापना के लिए मानव को लक्ष्य या साध्य मानना अत्यन्त आवश्यक है। इसी मानव साध्यवाद को दृष्टिगत कर,

Hobbes, Leviathan अध्याय १७; Hegel, Philosophy of Right;
 Wallace, Lectures and Essays on Natural Theology and Ethics.

सामाजिक और राजकीय प्रतिबन्धों का विरोध करनेवाले महामानव पैदा हुए हैं। आज बढ़ते हुए सत्ताक्षाद के विपरीत पुनरिप मानव के आत्मवाद का संदेश स्वीकरणीय है। आज मानव के मानसिक, वाचिक और कायिक अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। प्राकृतिक, आर्थिक, राजनीतिक विभीषिकाओं से परित्राण के लिए 'अभयम्' की आवश्यकता है । अतः प्रथम, राजनीतिक दृष्टि से जनसम्मति पर आधारित प्रजातंत्र की आवश्यकता है। वयस्कमताधिकार पूर्णतः अपेक्षित है। राजनीतिक दृष्टि से समान और अपरिहरणीय अधिकार ही स्वतंत्रता, न्याय और शांति का दान कर सकता है। राज-नीतिक अधिकारों का सार्वत्रिक और कियात्मक पालन त्याय के साम्राज्य पर आश्रित है। न्याय के साम्राज्य का मतलब है सामान्य हित के लिए विधियों का निर्माण, न कि निहित स्वार्थों का समर्थन करने के लिए । न्याय के साम्राज्य का यह भी मतलब है कि प्रत्येक मानव को राजनीतिक दृष्टि से पूर्ण समानाधिकारसम्पन्न माना जाय। जिंचत और दिशत तथा संसिद्ध दोषों के कारण ही दण्ड का विधान होना चाहिए। न्याय के साम्राज्य का यह भी मतलब है कि प्रत्येक नागरिक को मानवोचित अधि-कार मिलना चाहिए। मैंग्नाकार्टा से लेकर आज तक ब्रिटेन के नतत्व में जो अधिकारों के संबंध में युद्ध हुए हैं, उन्होंने मानव के नागरिक, राजनीतिक तथा पारिवारिक अधि-कारों की सुरक्षा पर बल दिया है। उसी के फलस्वरूप वयस्कमताधिकार, वाणी और लिखने की स्वतंत्रता, तथा संस्था बनाने तथा सभा करने का अधिकार कम-से-कम कान नी रूप से प्रत्येक मानव को अने क देशों में मिल चुका है।

समाजदाद के प्रचार और प्रसार के कारण अनेक देशों में ऐसा आन्दोलन हुआ है कि केवल राजनीतिक अधिकार अपूर्ण है। जबतक समाज में भयंकर आधिक असमानता है तबतक समान अधिकार होना केवल शाब्दिक और औपचारिक है। कहा जा सकता है कि समय या ठहराव या इकरारनामा करने का पुँजीपित और कमंकर दोनों को समान अधिकार है। वे पूर्ण स्वतंत्र है, वे चाहें तो इकरार करें या न करें। किन्तु, वेतनभोगी कमंकर कदापि वस्तुतः स्वतंत्र नहीं है क्योंकि इकरार न करने का अर्थ है मृत्यु या भूख की पीड़ा। अतएव समाजवाद और साम्यवाद ने इस बात पर प्रभूत बल दिया है कि प्रत्येक मनुष्य को रोजी मिलनी चाहिए। बेरोजगारी की सतत विभीषिका से त्रस्त मानव वेदान्तदर्शनोक्त मानव-चैतन्य या हेगेलप्रोक्त प्रत्यगात्म—प्रकाशन का सिद्धान्त नहीं समझ सकता है। अतएव, वर्तमान सभ्यता को बचाने के लिए, इसकी यांत्रिक और सांस्कृतिक देनों की रक्षा के लिए आवश्यक है

<sup>8.</sup> A. V. Dicey, Law of the Constitution; J. A. R. Marriott, English Political Institutions.

कि बेरोजगारी के भयानक और दर्दनाक संकट से मानवता का त्राण हो। प्रत्येक मनुष्य को तथा यदि आवश्यकता हो तो स्त्री को भी, उचित कार्य मिलना चाहिए। उस कार्य के लिए उसे उचित वेतन मिलना चाहिए। कार्य करने का समय निश्चित होना चाहिए। कार्य करने की अवस्थाएँ स्वास्थ्यकर होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त पेंशन या सामाजिक सरक्षा तथा बीमा की आवश्यकता है। इन प्रस्तावों के पीछे यह विचार कार्य कर रहा है कि प्रत्येक मनुष्य को एक साधारण हद तक सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत करने का अधिकार है। जबतक पेंशन या सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होगी, तबतक मनुष्य भविष्य के सम्बन्ध में निश्चित नहीं हो सकता है। प्रकृति के महान् भय-मृत्यु से तो त्राण मिल नहीं सकता। योगी और भोगी, राजा या रंक. विद्वान और जड़ मुर्ख सब की मृत्यु अवश्य होगी। मृत्यु के भय पर किसी प्रकार अधिकार नहीं प्राप्त किया जा सकता। एक निश्चित आयु तक जीने की भी गारण्टी कोई मानव-व्यवस्था कदापि नहीं दे सकती। तथापि उचित दवा, संयम आदि की व्यवस्था कर आय की अविध बढाई जा सकती है। अमरीका, ब्रिटेन में प्राय: ६५ वर्ष औसत आय है। कोई कारण नहीं कि पश्चिमी आयिक्जान तथा भारतीय संयमशास्त्र का समन्दंथ कर, वेदोक्त 'जीवेम शरदः शतम्' या 'कुर्वन्नवेह कर्माणि जजीवेषेच्छतं समाः' को कियान्वित न किया जाय। इस प्रकार का ज्ञान और सर्विधा प्रत्येक मानव के लिए उपलब्ध रहनी चाहिए । सामाजिक सूरक्षा का कियान्वयन तो आज की सभ्यता की रक्षा के लिए अनिवार्य है।

आधुनिक युग में व्यापक जन-समाज के लिए शिक्षा की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। दे वेदान्त के अनुसार नानात्व से परे जाकर निर्विशेष अद्वैत चिन्मय तत्त्व का साक्षात्कार ही विद्या का उद्दश्य हैं। राजनीतिक शास्त्र की दृष्टि से, परमार्थ परम सत्ता का पूर्ण अवबोध करानेवाली विद्या भले ही, एक दूर की वस्तु मालूम हो, तथापि मानव-जीवन तथा समाज और अर्थनीति-संबंधी सामान्य शिक्षा सब के लिए अभिधांछित है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे मानव को अपना कार्य सम्यक्ष्प से करना आ सके। दीनता के कारण शिक्षा प्राप्त न करना, आधुनिक युग के अनेक अभिशापों में एक हैं। अतः अनिवार्यस्थ से कम-से-कम प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति का तो प्रत्येक नागरिक को अधिकार मिलना ही चाहिए,

<sup>V. P. Varma, Democracy and Education, Shiksha, January, 1954; Ibid, Reform of University Education Bihar, Searchlight, December, 1947; C. D. Burns, Democracy; Harold Laski, Liberty in the Modern State.</sup> 

यद्यपि उचित तो यह है कि मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक बर्ग तक की अनिवार्य शिक्षा मिले। शिक्षा के साथ केवल उपयोगितावाद की भावना का सिन्नवेश ही नहीं होना चाहिए, अपितु मानवसंस्कृति और सभ्यता की संचित राशि को समझने का भी यथाशिकत अवसर समस्त मनुष्यों को मिलना चाहिए। इसके लिए अपेक्षित है कि एक सबल मनुष्य की सारी शक्तियाँ जीविकोपार्जन में ही न लग जा । श्रम के काल में और विश्वाम के काल में अन्तर का स्थापन आधुनिक सभ्यता का एक महान् तकाजा है, क्योंकि आज कुछ लोगों को विश्वाम देने के लिए सारे जनसमूह का जीवन श्रम का सतत प्रवाह हो गया है। अतएव विश्वाम का अधिकार चाहिए और अवकाश के समय को निर्थंक प्रमोद या निद्रा, प्रमाद , आलस्य में न विताकर रचनात्मक कार्यों में लगाने का शिक्षण और अवसर मिलना चाहिए। यदि इस प्रकार की व्यवस्था संभव हो तो निस्सन्देह जगत् में शांति, समानता, न्याय और स्वतंत्रता का राज्य फैल सके।

इस प्रकार अधिकारों को स्वीकार कर और उनके क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त परिस्थिति पैदाकर ही राज्य, मानवता की या कम-से-कम अपने नागरिकों की सेवा कर सकता है। ऊपर बहुत से, प्रजातंत्रीय और सामाजिक अधिकारों का विश्लेषण किया गया है। यह मानकर कि, जीवन का अधिकार सब के लिए सुरक्षित हो, यह विवेचन हो रहा है। किन्तु, महासमर की विभीषिकाओं को देखते हुए, दार्शनिक राजनीति-शास्त्र की दृष्टि से, फिर भी इस अधिकार को दुहराना आवश्यक है। दार्शनिक राज--नीतिशास्त्र को मानव का चेतन नीतिमान् स्वरूप अभीष्ट है। मानव को साध्य मानने से यह निष्कर्ष स्वभावतः ही निकलता है कि उसको अपने जीवन पर पूरा अधिकार है। आज दुनिया में भयंकर तानाशाही का जोर है। प्रजातंत्रीय देशों के उद्धत नेता भी आवेश और झूठे सम्मान के मद में चूर हैं। न जाने कब कुछ पथ-भ्रष्टों की शक्तिपिपासा की पूर्ति के लिए, मानव युवकों को युद्धाग्नि में सिमधा के रूप में झोंक दिया जायगा। अतः आज सबसे बढ़कर आवश्यक है कि मानव को अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान हो। वह अपने जीवनाधिकार को मूल मानकर अनुचित युद्धों में भाग लने से इनकार कर सकता है। इस प्रकार के चैतन्य से मानव संस्कृति पजबूत होगी, युद्ध और घृणा के बदले शांति और मानवता का प्रचार होगा तथा राज्य के अनुर्गल समर्थन के बदले मानव-अधिकार का साम्राज्य फैलेगा। यदि मनुष्य लक्ष्य हैं, उपादान नहीं, तो अपनी सबसे प्रिय निधि-जीवन, को कहाँ पर वह लगाएगा या किस कार्य के लिए वह बलिदान करेगा, इसका अधिकार स्वयं व्यक्ति को ही रहना चाहिए। यदि राज्य का यह दावा ठीक है कि वह सामान्यहित का संबर्धन कर रहा है तब तो स्वयं ही नागरिक ऐसे राज्य के लिए अवसर आने

पर अपनी जान न्योछावर करेगा, किन्तु शक्तिशाहों की अस्वाभाविक युद्धप्रियता, दम्भ आदि की पृति के लिए, जिसे परिवहन के समस्त साधनों का एकाधिकारप्राप्त शक्ति-पति देशप्रेम या मात्भिम की आर्त पुकार आदि पवित्र नामों से आवृत कर देते हैं, कदापि नहीं अपनी जान खोवेगा। मानव साध्य है, व्यवसायात्मिका बुद्धि से वह सदसद् का विवेचन स्वयं करेगा। गीताप्रोक्त 'यथा इच्छिस तथा कृरु' नैतिक या धार्मिक जीवन के लिए ही नहीं, अपित राजनीतिक जगत में व्यवहार का भी महान मंत्र प्रस्तूत करता है। अधिकारों का मुल आधार तथा व्यवसायात्मिका बुद्धि का अन्तिम प्रयोजन यही है। इसी उबदेश का व्यावहारिक रूप गौतम बुद्ध के गृहत्याग, गाँधी के सत्याग्रह तथा मेजिनी के स्वातंत्र्यान्दोलन में पाया जाता है। जब सारे देश के नागरिक इस प्रकार के अधिकार-चैतन्य से प्रभावित होकर अपनी गृहनीति का निर्माण करेंगे तो उनके पास यद्ध में संलग्न होने का अतिरिक्त समय और साधन ही नहीं रहेगा। अतएव, मानव-सभ्यता को आदर्श रूप देने के लिए, मानव के आत्मिक विकास के लिए, तथा युद्ध के बदले शांति का सार्वत्रिक साम्राज्य फैलाने के लिए आवश्यक है कि मानव के नैतिक अधिकारों का स्वीकार हो और अधिकतम मात्रा में उन्हें वैधिक रूप दिया जाय। मानवोचित नैसर्गिक अधिकारों का अभिज्ञान ही भावी चेतन-विकास का एकमात्र साधन है।

## नवम ऋध्याय

## स्वतंत्रता

स्वतंत्रता एक अतिशय महत्त्वपूर्ण और उदात्त शब्द है। मानवता का समस्त इति-हास मानो इस एक शब्द में समाया हुआ ह। मानव जाति के उज्ज्वल भविष्य का अभिव्यंजक यह शब्द है। जगत् के महान् तत्त्ववताओं न इसका संदेश दिया है। जाग-तिक सर्विविध दुखों का अतिक्रमण कर निर्वाण या कैवल्य या ब्रह्मसायुज्य यो आत्य-न्तिक मोक्ष पाना ही भारतीय दर्शन के अनुसार मानव का परम पुरुषार्थ है। संसार के आक्तों से छुटकारा पाने के लिए ही मानव धर्म-मार्ग का आश्रय लेता है। किस प्रकार के कार्यकलापों से कार्यकारण-भाव के नियम के अनुसार तथा साध्यसाधन के तत्व का अवलम्बन कर जगत् की वस्तुओं का मानव-कल्याण के निमित्त उपयोग कर, जनता को सम्पूर्ण स्वतंत्रता का मार्ग बताया जा सकता है, इस प्रश्न की मीमांसा ही अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र तथा समाजशास्त्र का मूल उद्देश्य है। स्वतंत्रता का सम्बन्ध मानव के स्वभाव से है। अतः विदित है कि समस्त सामाजिक शास्त्रों में तथा धर्मशास्त्र और दर्शन में स्वतंत्रता के प्रश्न का विवेचन करना पड़ता है। जन्म से लेकर मरणपर्यन्त मनुष्य प्राक्तितिक शक्तियों से युद्ध करता है और उनसेत्राण पाने का यत्न करता है। मानव सभ्यता के आदिम काल में प्राकृतिक शक्तियों का, देवताओं तथा दानवों का भीषण भय मानव को आतंकित करता था। बौद्धिक विकास तथा यान्त्रिक और तान्त्रिक उन्नति से प्राकृतिक शक्तियों का भय कम हो रहा है। मृत्यु-प्रकृति के मानव के ऊपर विजय का अब भी प्रचण्ड चिह्न है। मध्यकालीन सभ्यता से लेकर आजतक समाज, राज्य तथा घार्मिक संस्थाओं के विरोध में मानव, स्वतंत्रता के लिए संग्राम कर रहा है और सत्तावाद तथा संप्रभुतावाद के बदले अधिकारवाद और स्वातंत्र्य को स्थापित करने का प्रयास अनवरत रूप से विद्यमान है। किन्तु, ये सब बाह्य स्वतंत्रता के लक्षण हैं। आन्तरिक स्वतंत्रता अपनी वासनाओं और प्रवृत्तियों के उन्नयन, संशोधन और पिवत्रीकरण से प्राप्त होती है। नैतिक चैतन्ययुक्त मानव जब निष्काम भाव से जनसेवा द्वारा या तात्त्विक चिंतन से मानव चेतना के प्रसारणका उपक्रम करता है, तब निस्सन्देह मानव-समाज एक उच्च स्तर पर आरोहण करता है। ज्ञान, साघना और चिंतन से अपनी प्रवृत्तियों का निरोध और अपन जीवन का किसी

विशिष्ट उद्दश्य की सिद्धि में यापन ही नैतिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का मुख्य मार्ग है। इसकी चरम परिणति करुणा और सेवा द्वारा वेदितव्य सर्वभूतात्मभूत-भाव की प्राप्ति में होती है।

स्वतंत्रता का अर्थ है याद् च्छिकता। पाणिनि ने कहा है 'स्वतन्त्र: कर्त्ता'। कर्तृत्व शक्ति में पर्यवसित होना स्वतंत्रता का लक्षण है। याद् च्छिकता का अर्थ अहं कारनिष्ठता नहीं है। स्वेच्छाचारिता, निरंकुशता, वासनातृष्ति, इसका तात्पर्य नहीं है। जनकल्याण-परक कर्तव्यों का भय के कारण नहीं, परन्तु स्वभावनियत आत्मनियंत्रणप्रसूत पालन ही यादच्छिकता है। जो विनिश्चयात्मक अवश्यंकर्तव्य नियम रे हैं वे आत्मा के स्वाभाविक नीतिनियम हो जायँ और सर्वभूतात्मभूतत्व की दृष्टि से उनका पालन हो, यही मानव के परम नैतिक विकास का सूचक है। इस प्रकार की याद् च्छिकता तभी प्राप्त हो सकती है जब मानव में चैतन्य का सम्यक् उदय हो। चैतन्यप्राप्ति का तात्पर्य है भावना और बुद्धि का सामं जस्य । मनुष्य अपनी संकल्पशक्ति का सर्जनात्मक प्रयोग कर सके, इसका आवश्यक आधार है कि उसकी वृत्तियाँ व्यवसायारिमका बद्धि से शासित हों। वासनामूलक वृत्तियों का निरोध कर विनिश्चयकारिणी बुद्धि से सत् और असत्का ार्णिय करना ही नैतिक जीवन की कियाओं का रहस्य है। इस प्रकार का नैतिक जीवन अनासक्ति के आधार पर पालित हो सकता है 🖣 अनासक्ति हमें दूर-दृष्टि सिखाती है। तात्कालिक फलप्राप्ति में आसक्त होकर अन्तिम परिणाम से उदा-सीन होने पर ही अनेक कुकृत्यों में मानव फँस जाता है। विशालदिशनी बृद्धि हमें अनासक्ति सिखाती है। अनासक्त होकर ही हम तात्कालिक क्षुद्र फलप्राप्ति से विरत होकर, महान् कर्मों को करने के लिए अपनी समस्त शक्तियों का केन्द्रीकरण कर सकते हैं। फलाशा, अधिक अवसरों पर हमें किंकर्तव्यिधिमूढ़ बना देती है, क्योंकि फनप्राप्ति के लिए उचित अनुचित सब प्रकार के साधनों का हम प्रयोग करने लगते ह।

१. 'काण्ट' की भाषा में इसे "Categorical Imperative" कहते हैं।'

प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते ।
 प्रसन्नचेतसो ह्याशु बृद्धिः पर्यवितिष्ठते ।।
 नास्ति बृद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना ।
 न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कृतः सुखम् ।। (गीता, २।६५--६६)

नप्रहृष्येत्प्रयं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् ।
 बाह्यपर्थ्योव्यसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्मुखम् ।। (गीता, ५।२०–२१)

स्वतंत्रता एक नैतिक आध्यात्मिक ज्योतिस्स्तम्भ है<sup>१</sup>। मानव-हृदय और मन को यह विश्वास से आपूरित करती है और अपने उचित नैसर्गिक अधिकारों की प्राप्ति के निमित्त शक्ति प्रदाा करती हैं । कला, धर्म, दर्शन, काव्य, समाजशास्त्र, विज्ञान आदि के प्रकर्ष द्वारा मानव-जीवन को एक उच्चतर धरातल का दर्शन कराना ही इसका लक्ष्य हैं। स्वतंत्रता का केन्द्रबिन्दु है कियात्मकता। नूतन की सतत सृष्टि कर,मानव आत्मा के रचनावैविध्य का परिचय कराना स्वतंत्रता का लक्षण है। आत्मा कोई निर्विशेष क्टस्थ, अव्यक्त सत्ता नहीं है, रन्तु यह शक्तिसम्पन्न है। शक्ति का क्रियात्मक आयोजन ही स्वतंत्रता की अभीष्ट सिद्धि करता है। भोगवाद, सुखबाद, आशाबाद (फलाशा के अर्थ में) आदि के बदले सतत, शक्ति का सर्जनात्मकरूप प्रस्तुत करना और इस प्रकार अर्शाक्त, निराशा, निरुत्साह, दुख, दारिद्र्य और पाप के स्थान पर, विजय, अभय, सन्तोष और परिपूर्णता को कियान्वित करना ही स्वतंत्रता का उद्देश्य है। जगत् और इतिहास में सर्वत्र वेगपूर्ण गति, परिवर्तनशीलता, प्रवाह, उत्पत्ति और प्रणाश का दृश्य दिखाई पड़ता है। नदी की धारा के समान या अग्निशिखा के समान इस जागितक प्रवाह को देखते हुए पशु या पतंग के समान इसम निमग्न न होना, अपितु एक अपेक्षित स्वनिष्ठित दृष्टि रखकर व्यवहार करना ही आत्मवान् वरिष्ठ पुरुष का लक्षण है। जब प्रवाह के प्रत्येक क्षण में हम अपने व्यक्तित्व को तदनुकूल बना लेते हैं, तब हमारा व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है। प्रवाह की आज्ञानुकारिता हमें दास बना डालती है। स्वतंत्रता तो व्यक्तित्व के सबल समर्थन को कहते हैं। जब प्रत्येक क्षण में या विशेष अवसर उपस्थित होने पर प्रवाह से अपने को तटस्थ रखकर व्यवसायात्मिका बुद्धि से निर्णय कर हम कार्य करते हैं तब हम स्वातंत्र्य का लाभ करते हैं और इस प्रकार के विवेकपूर्ण कार्यों से ही हमारे निजी व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इस प्रकार का व्यवहार और व्यापार हमारे अन्दर उस मौलिकता की सृष्टि करता है जो प्रत्येक रचनात्मक कार्य का बीज है। इस प्रकार हम सम्पूर्ण स्वतंत्रता का दर्शन करते हैं। रचनात्मक कार्यों

१. B. Croce, My Philosophy, पृष्ठ ११३-१४, ६८, १०४।

२. तुलनीय, Rousseau, Social Contract Book I, chapter 4: "To renounce liberty is to renounce being a man, to surrender the rights of humanity and even its duties. For him who renounces everything no indemnity is possible. Such a renounciation is incompatible with man's nature; to remove all liberty from his will is to remove all morality from his acts."

से ही व्यक्तित्व का प्रसारण होता है और इसी व्यक्तित्व के आधार पर जब हम जगत् में कोई विशेष मौलिक कार्य करते हैं तब उस कार्य में अपने व्यक्तित्व का निखरा रूप हम देखते हैं। अन्य की तुलना में या विपरीत की पृष्ठभूमि में या अपने मौलिक कार्यों में ही हम अपने स्वातंत्र्य को अच्छी तरह समझ सकते ह। स्वतंत्रता का व्यापक अर्थ हमने दार्शनिक राजनीतिशास्त्र की दृष्टि से किया है। यह अर्थ हाउन की स्वतंत्रता की परिभाषा-विरोधी शक्तियों के अभाव से बहुत अधिक व्यापक है। कैंबल्य या प्रत्यगात्म-दर्शन अथवा विरोधी शक्तियों ना अभाव, स्वतंत्रता के ये अर्थ आंश्रिक और सीमित हैं। परिपूर्ण स्वतंत्रता का तात्पर्य है इच्छास्वातंत्र्य, नैतिक और आध्यात्मिक आदर्शों के द्वारा अपनी संकल्पशक्ति का विनिर्णय, तथा मानव-कल्याण के लिए अनासकत घृति से अपनी शक्तियों का उपयोग। स्पष्ट है कि इस प्रकार की स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए अनवरत साधना, ज्ञान, तप, अभ्यास की पूर्ण आवश्यकता है। इस प्रकार के दृढ़ उपायों से ही मानव की चेतना का शुद्धीकरण और तज्जनित उसका पूर्ण उदय संभव है। आत्मकल्याण तथा सामग्रिक जन-चेतना के साथ सहानभूति का यही एकान्त मार्ग है। इस प्रकार की कल्याणकारिणी स्वतंत्रता का कई स्तरों पर विवेचन किया जा सकता है।

## (क) स्वतंत्रता का दार्शनिक विवेचन

संसार में नियित का प्रावल्य दिलाई पड़ता है। मनुष्य जन्म के समय अत्यन्त कमजोर रहता है और उसका जीवन-धारण पूर्णतः दूसरों पर निर्भर ह। जरा भी असादधानी हो और उसका जीवन ही समाप्त हो जाय। किस कुल में मनुष्य का जन्म हुआ, इसी से बहुत दूर तक उसका जीवनकम नियंत्रित हो गया। कुछ तेजस्वी पुरुषों ने कुल आदि के संस्कारों और आधिक दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त कर लिया है, परन्तु ऐसे पुरुष विरले हैं। जगत् में नियितवाद का प्रावल्य बताते हुए प्लेटो ने कहा कि सारा ब्रह्माण्ड मानो नियित के डंडे से बँधा हुआ है। नियित की तीन पुत्रिया हैं। लकेसिस के नियंत्रण में भूतकाल है, क्लोदो वर्तमान की अधिष्ठात्री देवी है और ऐट्रोपोस भिवष्य की नियामिका है। सर्वतोभावेन जगत् में नियित का साम्राज्य हैं, तथापि प्रारम्भ में एक जीवन चुनने की स्वतंत्रता मनुष्य को है, जब एक बार वह चुन लेगा उसके बाद उसे कोई स्वतंत्रता नहीं हैं । यद्यपि प्लेटो ने आलंकारिक

<sup>?.</sup> Republic, Book X-Lachesis, Clotho and Atropos.

Republic, Book X, "Hear the words of Lachesis, the daughter of Necessity. Mortal souls, behold a new cycle of life and mortality. Your genius will not be allotted

शैली का सहारा लिया है तथापि इतना स्पष्ट है कि मानव को अपने सम्बन्ध की दो अत्यन्त प्रमुख घटनाएँ--जीवनप्राप्ति या जन्म तथा मत्य--इन पर कछ भी नियंत्रण नहीं है। \* षौद्ध-दर्शन और अन्य भारतीय पुनर्जन्मवादी दर्शनसम्प्रदायों में ऐसा विचार स्थापित किया गया है कि अपने पूर्वकर्म के अनुसार ही मानव को जन्म मिलता है और कर्मानुकुल ही माता-पिता उसे प्राप्त होते हैं। इस विचार का संबंध इतने विशाल अतीत से है कि इसके सम्बन्ध में निस्चयात्मक दृष्टि से कूछ नहीं कहा जा सकता, यद्यपि मेरे हृदय को यह विचार प्रिय प्रतीत होता है। बौद्ध जातकों तथा पातंजल योगदर्शन के अनुसार मानव को पूर्वनिवासानुस्मृति हो सकती है। ईश्वर को मान लेने पर उसे वैषम्य और नैष्ण्य के आक्षेप से रहित करने के लिए पूर्वजन्मवाद मानना आवश्यक प्रतीत होता है। यदि पूर्वजन्मवाद ठीक नहीं है तब तो मानवजीवन का आधार ही एक विराट दैवयोग (चांस) है जिसकी किसी प्रकार की भी तार्किक उपपत्ति नहीं बताई जा सकती। जन्म और मृत्यु से बँघा हुआ मानव अपने को असहाय पाता है। कालचक बड़े वेग से मनुष्य को डंडे मारकर चकनाच्र कर देता है। मानव को ही क्यों--अथेन्स, कायरो, कुम्हरार, रोम के भग्नावशेष बताते हैं कि समृद्ध प्राचीन सभ्यताएँ भी आज कराल काल के गाल में घुस गई हैं। इस प्रकार सोचते-सोचते ऐसा मालूम पड़ने लगता है कि जैसे मानव का एक-एक क्षण बड़ी-बड़ी शक्तियों का उस पर नियंत्रण बताता है और मनुष्य स्वयं एक कठपूतला है । उसकी निमित्तमात्रता ना वर्णन करते हुए गीता में बताया है कि भयंकर सुप्रवृद्ध काल ही सब कुछ कर रहा है। अर्जुन के युद्ध में प्रवृत्त

to you, but you will choose your genius; and let him who draws the first lot have first choice, and the life which he chooses shall be his destiny. Virtue is free, and as a man honours or dishonours her he will have more or less of her, the responsibility is with the chooser—God is justified."

(गीता २।२७-२८)

जातस्य हि झुवो मृत्यु झुवं जन्म मृतस्य च । तस्मादपरिहार्येथें न त्वं शोचितुमहिसि ।। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ।।

होने के पूर्व ही समस्त सैन्यगण मर चुक हैं। 'निमित्तमात्रम् भव सव्यसाचिन्' है । इस प्रकार नियतिवाद पर विचार करते हुए मानव अपनेको सर्वथा असहाय, कमजोर और नाशवान् पाता है।

इस समय मन्त्य की आत्मिक बुद्धि अपना प्रकाश फैलाती है। वह अपने चैतन्य-स्वरूप की मीमांसा करती है। अपनी व्यक्ति-निष्ठता और भावात्मकता से वह विद्रोह करती है। मानव-विचार-शक्ति अपने चिन्तनात्मक रूप का बाह्यीकरण चाहती हैं। इस प्रकार ज्ञान का उत्कर्ष व्यक्त होता है। असहाय, क्षुद्र ग्रीर मरणधर्मा मानव अक्षय-ज्ञान की संचित राशि एकत्र करता है। वेदान्त-दर्शन में बताया है कि ज्ञान दिजय का चिह्न ह । जिस वस्तु को मनुष्य यथातथ्य समझ लेता है, उस पर उसका यथाकामचार हो जाता है। अतएव विचारशक्ति स्वतंत्रता का स्रोत है। प्रतिबन्ध, शत्रुता, निषेध, संघर्ष और विनाश के स्थान में विचारशक्ति सामंजस्य, शांति और समग्रता का दर्शन कराने को प्रस्तुत होती है। विचारशनित का उदय ही मानव को प्रकृतिग्रस्तता से अपर ले आता है । विश्वब्रह्माण्ड का एक असहाय जीव, विश्व की विचार द्वारा जानने का तथा जानकर अपने वश में करने का उद्यम करता है। इस प्रकार वह देखता है कि विरोधी और विनाशकारी तत्त्वों को वह सहायक और सहयोगी में बदल सकता है। विचार के द्वारा सीमा और आंशिकता से परे असीम की ओर बढ़ना ही स्वातंत्र्य है। विचार में अतिक्रमण का सिद्धान्त स्वभावतः निहित है। भौतिक दृष्टि से, हम एक क्षण में न्यूयार्क नहीं जा सकते, किन्तु यदि न्यूयार्क हम दिचार के द्वारा देखना चाहें तो एक क्षण में ब्राडवे तथा टाइम्स स्वयाचर हमारी दृष्टि में आ जाते हैं। वृद्ध को निर्वाण प्राप्त किय आज प्रायः ढाई हजार वर्ष हो चुके, परन्तु उनके विचार आज भी वेगवान और प्रभावशाली हैं। स्वतंत्रता का अर्थ है-सीमा का, बन्धन का अतिक्रमण कर अवकाश या रिक्तस्थान प्राप्त करना, जहाँ हम स्वेच्छ्या विचरण कर सकें। इस प्रकार की स्वतंत्रता की प्रदात्री आत्मिक विचारशक्ति है।

'(गीता, ११,३२-३४०

१. कालोऽस्मि लोकक्षयद्वत्प्रवृद्धो लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्तः । ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योद्धाः । तस्मान्त्वमृत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् । मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् ।। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानिप योधवीरान् । मया हतांस्त्वं जिह मा व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतानि रणे सपत्नान् ।।

अतः तैतिरीयोपनिपद् में विज्ञान को ब्रह्म कहा है?। अतः स्पष्ट है कि विचारशक्ति में सामंजस्य-स्थापन की तथा अतिक्रमण करने की जो ताकत है, उसी से स्वतंत्रता का दर्शन हो सकता ह। जब मानव वाह्म प्रकृति के पाश से विमुक्त हो विचिन्तन की प्रक्रिया का आश्रय लेता है, तब वह स्पष्ट रूप से आत्मलाभ कर सकता है। इस प्रकार का आत्मानुसंधान और समग्रमूलक व्यक्तित्व की अभिप्राप्ति ही स्वतंत्रता है। जगत् में नूतनता, प्राणशक्ति का अभिव्यंजन और अपरिकत्पित अवरोधों का आगमन सर्वदा हो रहा है। विचारशक्ति के द्वारा इनका परिज्ञान और फिर तदनुकूल इसके साथ व्यापारस्थापन ही स्वतंत्रता का रहस्य ह। वायु और मेघ की शक्ति को हमरोक नहीं सकते, किन्तु उनके नियमों का पता लगाकर अपने घर को ऐसा बना सकते हैं कि वायु और मेघ के आक्रमण से बच सकों। अग्न की प्रदाहिका शक्ति वा परिवर्तन हम नहीं कर सकते, किन्तु विचारशक्ति से अग्नितस्य का नियंत्रण कर उससे घाण्यान चलाकर दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक भ्रमण का आनन्द ल सकते हैं। अतः विचारशक्ति स्वतंत्रता की जननी है। विचार के द्वारा ही प्राचीन और नूतन, भूत और वर्तमान, एकत्व और नानात्व तथा वैदान्त और विज्ञान में समन्वय होता है। अतः समग्र वा दर्शन कराने वाला विचारतस्य ही स्वतंत्रता का स्वरूप है।

जब हम अपने सीमित देहेन्द्रियबद्ध व्यवितत्व को देखते हैं, तब निराशा और मृत्यूभय से आतंकित हो जाते हैं। किन्तु यदि अपनेको अपनी संस्कृति से एकावार कर दें तो बहुत अंश तक आशा और अमरता का दर्शन कर सकते हैं। अतः व्यापकता की अभ्ययंना से हम ससीम से असीम की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्रता क्षुद्राभिमानग्रस्तता म नहीं है, अपितु एकता और सामान्यता की ओर बढ़ने में है। इसी तत्त्व को व्यवत करते हुए छान्दोग्योपनिषद् में कहा है कि जो भूमा है, वही सत्य है। वही सुख है, जल्प में सुख नहीं है। अतः विचार के द्वारा सीमा और अवरोध का अतिक्रमण कर विराद की ओर अग्रसर होना ही स्वतंत्रता का द्वार है। समग्रताप्राप्ति का अर्थ होता है—क्षुद्र स्वार्थों से ऊपर उठना तथा समष्टि के श्रम से जो संस्कृति प्राप्त की गई है, उस विश्ववारा संस्कृति के साथ तादात्म्य प्राप्त करना। इस प्रकार शनै: शमें कला, विज्ञान, धर्म और दर्शन के सहारे क्षुद्रता पर विजय प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अतः यदि नियति एक ओर बलशाली है तो गीता की भाषा में कह सकते हैं कि मनुष्य अपना उद्धार अपने आप करे और अपने को अवसन्न कदापि

विज्ञानं ब्रह्मोति व्यजानात् । विज्ञानाद्येनस्वित्वमानि भूतानि जायन्ते । विज्ञानेन जातानि जीवन्ति । विज्ञानं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति ।। (तैतिरीयोपनिषत् ३।४)

न करे<sup>‡</sup>। अपने उद्धार का मतलब है--विराट् सत्य से तादात्म्य प्राप्त करानेवाले कर्मयोग का अनवरत अभ्यास । इस प्रकार के अनासक्त कर्मयोग का अनुशीलन ही सत्य का दर्शन कराता है। मानव अपनेको सीमित न समझकर किसी महान् सत्य की अभिव्यक्ति का माध्यम बना डालता है । आज जब 'बुद्धं शरणं गच्छामि' की ध्वनि गूँजती है तो बुद्ध की शिक्षाओं की अमरता का सन्देश मिलता है और मालूम पड़ता की वस्तुत: बुद्ध ने अज्ञान और कादर्थ के ऊपर के साधुता तथा अप्रमाद की विजय प्राप्त किया थी। विराट् श्रेयों और आदशों के अनुशीलन को ही पराकाटा तक ले जाकर धार्मिक सम्प्रदायवादी विमोक्ष, ब्रह्मज्ञान, ब्रह्मनिर्वाण आदि का वर्णन करते हैं। वेदान्त, बौद्धदर्शन आदि में तात्विक दृष्टि से कम-से-कम इतनी सचाई तो अवस्य है कि क्षुद्रता, देहाभिमान आदि से ऊपर उठने का एक निर्मल सन्देश उनसे प्राप्त होता है। तात्विक दृष्टि से एकता या अद्वैत का प्रचार कर वेदान्त मानव जाति की एकता का भी विचार हमारे सामने रखता है। विराट् सत्य के अनुकूल अपने को बनाना तथा मानव एकता की ओर बढ़ना ही हमें चेतना-विस्तार, समिष्ट के साथ तादात्म्य, दर्शन और संस्कृति के द्वारा प्रतिपादित श्रेयों की सम्प्राप्ति आदि तात्विक सत्यों की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार का अभियान ही कल्याण का मार्ग है। परम आत्मकल्याण का मतलव है--आकस्मिकता तथा नियति के स्थान पर नियमशीलता और स्वतंत्रता का दर्शन करना। जब मनुष्य अपनी पाशविक प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर विराट् आदर्शों की प्राप्ति में ही कल्याण का दर्शन करता है, तब उसकी वृद्धि विशालदर्शिनी हो जाती है। आदर्शों की निष्काम साधना उसके जीवन में सामंजस्य लाती है। ऐसा मनुष्य सत्य की विजय में विश्वास कर सर्वदा अशिव, पाप, पराभव के साथ युद्ध कर नियम श्रौर स्वातंत्र्य का दर्शन मानवजाति को कराना चाहता है। जब से, विकासकम में, मानव को ऋपनी विचारककित का उद्बोधन हुआ तभी से मानों वह नियति की प्रचण्ड शक्ति से युद्ध कर रहा है। ज्ञान के प्रकाश के साथ अज्ञात-तमिस्ना का आव-रण हट जाता है और श्रेय, प्रकृष्टता, अभ्युदय, संस्कृति, प्राणपूर्ण जीवन, चिरन्तन

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्।
आत्मैव स्वात्मनो वन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः।।
बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः।
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्।।
जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः।
शीतोष्णमुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः।। (गीता, ६।५-७)

ग्रिभलाषा ग्रादि का दर्शन होता है। जिस वस्तु को मानव ग्रश्नितहार्य मानता है, उसके स्वरूप का विचारात्मक ज्ञान उसे निर्भीकता प्राप्त कराता है। म्वामी दयानन्द मृत्यु की भयंकरता को विजय करने के लिए संन्यास में प्रवृत्त हुए थे। किन्तु ग्रन्त में भौतिक मृत्यु के सामने उनको भी पराजित होना पड़ा। तथापि ज्ञान के सहारे तात्विक दृष्टि से नियति का परिज्ञान होने के कारण वे मृत्यु से विचलित न हुए। बुद्ध की निर्वाणकाजीन प्रसन्न मुखमुद्रा व्यक्त करती है कि ग्रप्नितहार्य घटनाग्रों का विचारात्मक ज्ञान मनुष्य को स्वतंत्रता प्राप्त कराता है। इस प्रकार का तन्वचितन प्रकृति की नियतिशीलता तथा ग्राकिस्मिकता को स्वातंत्र्य में परिवर्तित करता है। ग्रतः, विज्ञान सिहत ज्ञान के उत्कर्ष का ज्ञापन ही स्वतंत्रता का दार्शनिक तात्पर्य है।

## (ख) नैतिक स्वतंत्रता

जब हम संसार पर दृष्टि डालते हैं तब प्राकृतिक शिक्तयों का सर्वत्र साम्राज्य पां हैं। किन्तु संकल्प शिक्त का विकास कर हम उनसे युद्ध कर सकते हैं। ग्रपनी ग्रपरिमार्जित प्रवृत्तियों का संयमन कर संकल्प शोधन करना हमारे वश में है। भौतिक-वादी सम्यता का ग्रभूतपूर्व ग्रौर ग्रथुतपूर्व उत्कर्ष इसी संकल्पमूलक विकास का फल है। ग्रतः, संकल्प की मीमांसा में हम प्रवृत्त होंगे ग्रौर स्वतंत्रता से इसका संबंध बतावेंगे। स्वतंत्रता का तात्पर्य हैं --ग्रिनयंत्रित होंकर ग्रपनी स्वतंत्र बुद्धि से निर्णय करना। स्वतंत्र निर्णय करनेवाला संकल्प ही स्वतंत्रता का प्रदाता है। हेंगेल ने कहा हैं कि संकल्प, स्वतंत्रता के िना शब्दमात्र है। चेतन मानव के संकल्प का ग्राकार धारण कर ही स्वतंत्रता कियात्मिका होती है। ग्रतः स्वतंत्रता का तात्पर्य हुग्रा—संकल्प का स्वातंत्र्य । इस संकल्प का स्वातंत्र्य तर्कशक्ति के नियंत्रण से प्राप्त होता है। ग्राक-स्मिक सद्यःप्रसूत प्रवृत्तियों का भोग, संकल्पात्मक स्वातंत्र्य नहीं है, ग्रपितु जो ग्रावश्यक या कर्तव्य है, उसी की प्राप्त करानेवाली विचारशक्ति से ग्रादिष्ट होना ही स्वतंत्रता की ग्रोर प्रयास है।

मनुष्य संकल्प की स्वतंत्रता तब प्राप्त करता है, जब किसी वाह्य शक्ति से न नियंत्रित होकर म्रान्तरिक स्रोतों से प्रेरणा प्राप्त होती है। जगत् में क्या कर्म, म्रकर्म

१. इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्षयाम्यनसूयवे। ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्।। राजविद्या राजगृह्यं पवित्रमिदमुत्तमम्। प्रत्यक्षावगमं धार्यं सुसुखं कर्तुमच्ययम्।। (गीता, ६।१–२)

या विकर्म है, इसके सम्बन्ध में अनेक मत फैले हैं। कर्मसंकट के अबसर पर जब किंकर्त्तव्यविमदृत्व या कार्पण्यदोपोपहतस्वभाव की ग्रवस्था उत्पन्न हो जाती है, उस समय क्या विनिर्णय किया जाय, यही मानव के सामने प्रश्न रहता है। यदि इसका निर्णय करने में उसे आन्तरिक प्रेरणा प्राप्त होती है, तब कह सकते हैं कि उसका संकल्प स्वतंत्र है। जिन कर्मों के पीछे संकल्पों का धारण करनेवाला स्वयं कर्ता वर्तमान है. उन्हें स्वतंत्र कर्म कह सकते हैं। कुछ विचारकों का कहना है कि संकल्प तो सर्वदा स्वतंत्र रहता है। संकल्प की स्वतंत्रता का प्रश्न ग्रनावश्यक है। हाँ, कर्म की स्वतंत्रता का प्रश्न अवश्य ही संगत है। किन्तु संकल्प की स्वतंत्रता का प्रश्न केवल संकल्पों के वाह्य स्वरूप पर ही ध्यान नहीं देता है ग्रर्थात् केवलमात्र यही नहीं देखता कि संकल्प का स्वरूप ही ऐसा है कि संकल्पकारक अवश्य ही स्वतंत्र होगा। संकल्पस्वातंत्र्य का केवलमात्र यही अर्थ नहीं है कि हम वाह्य शक्तियों की प्रेरणा से अप्रभावित रहें; किन्तु संकल्प का--जैसा सुकरात, कांट आदि का विचार है--लक्ष्य भी नीतिसम्मत होना चाहिए । बौद्धदर्शन में सम्यक संकल्प के तीन लक्षण हैं-(क) संसार के प्रति राग ग्रीर मोह का परित्याग, (ख) ग्रन्य लोगों के प्रति दर्भावना का त्याग और (ग) अन्य लोगों की किसी प्रकार की ब्राई न करना। संत पॉल, रुसो, बोसांक्ट्रेट ग्रादि ने भी संकल्प-स्वातत्र्य का नैतिक इच्छात्रों की क्रियान्वयता ही ग्रंथ स्थापित किया है। जब हमारे संकल्पों के बीच कोई तारतस्य रहता है, जब जीवन-दर्शन की एक निश्चित धारा का वे अनुसरण करते हैं, तभी उन्हें स्वतंत्र कहा जा सकता है। ग्राकस्मिक प्रवृत्तियों की तुष्टि. स्वतंत्रता कदापि नहीं है। इसी विचारधारा का ग्रन्-सरण करा हुए बौद्ध-दर्शन में संकल्प के सम्यकत्व के लिए सन्यक् दशन की आवश्यकता वताई गई है। जब हमारा जीवन एक विशिष्ट उद्देश्य का ग्रनुसरण करता है ग्रौर भ्रपनी समस्त कियाओं और भावनाओं का उसी विराट् लक्ष्य से हम संगठन करते हैं तब स्वतंत्रता का उदय होता है।साधारणतः ऐसा कहा जा सकता है कि सन्मार्गा-नुसारी लक्ष्य से नियंत्रित होना भी तो नियंत्रण ही है, यह स्वतंत्रता कैसे है? किन्तू इस प्रकार का तर्क शाब्दिक है। जब हम कुप्रवृत्तियों श्रौर एपणाश्रों से ग्रस्त होकर कार्य करते हैं तब वह राजसिक या तामसिक कर्म की अवस्था है। उस समय ज्ञान-चैतन्य का उदय न होने से स्वतंत्रता का कोई प्रश्न नहीं उठता। परन्तु जब सन्मार्ग का हम अनुसरण करत हैं, उस समय विराट् आदर्शवाद से प्रभावित रहने के कारण हमारे भीतर चैतन्य का प्रकाश कार्य करता है। वाह्य दृष्टि से देखने पर, परिवार श्रादि की परवाह न कर मदिरा का सेवन करनेवाला विषयी श्रीर ज्ञान के लिख स्त्रीपुत्र को छोड़नेवाले बुद्ध, समानरूप से अपनी प्रवृत्तियों से प्रेरित थे, किन्तु शराबी को हम अज्ञानपाशबद्ध और बुद्ध को परम स्वतंत्र मानते हैं। काण्ट की नियमपूर्वक कार्य करने की प्रणाली, अन्यों के लिए मुहावरे में बदल चुकी थी; किन्तु क्या काण्ट अपने लिए परतंत्र कहा जायगा? स्वतंत्रता का लक्षण है - विवेचनकारिणी बद्धि से नियंत्रित होना। आत्मवान् पुरुष ही स्वतंत्र रह सकता है न कि इच्छाओं का दास । आत्मवान् अपने कर्म में आसवत नहीं होता है। उसे अच्छी तरह विदित है कि उसका संकल्प स्वप्रेरित और स्वतंत्र है। इस आत्मवान् पुरुष की अवस्था को ही आत्मनिष्ठ स्वतंत्रता कहते हैं। जब नानात्व और प्रवाह से तटस्थ होकर. मानव आत्मतृत रह कर भावनापरिमार्जन के द्वारा आत्मदर्शन करता है, तब वह अस्मत्प्रत्ययगोचर अहं को भी ज्ञान का विषय बना डालता है और इस प्रकार प्रकृष्ट विचारात्मक परम विज्ञान का जन्म होता है। उपनिषत् में वेदकालीन बहुदेवोपासना और ब्राह्मणप्रथों के यज्ञ, कर्मकाण्ड आदि के विरोध में आत्मानं विद्धि या तत्त्वमि का संदेश प्रचारित किया गया। बहुत्व या प्रकृतिपाश से मुक्त होकर आत्मज्ञान प्रचारित करना ही आत्मिनिष्ठ स्वतंत्रता है। भारतवर्ष में बुद्ध और यूरोपीय जगह में सिसोरो, लुयर, का ट आदि इस आत्मिनिष्ठ चैतन्यपरक स्वतंत्रता का उद्घोषण करते हैं। आत्मिनिष्ठ स्वतंत्रता का जन्म होत् में स्वतन्यपरक स्वतंत्रता का उद्घोषण करते हैं। आत्मिनिष्ठ स्वतंत्रता का जन्म संवत्र में स्वतन्त्रता का स्वतंत्रता में एक महान् मंगलमय संदेश है ।

तुलनीय——

₹.

श्रुताद्धि प्रज्ञोपजायते प्रज्ञया योगो योगादात्मवत्तेति दिद्यासामर्थ्यम्। विद्याविनीतो राजा हि प्रजानां विनये रत:। अनन्यां पृथ्वीं भुङ्क्ते सर्व भूतहिते रत:।।

विद्याविनयहेतुरिन्द्रियजयः कामक्रोधलोभमानमदहर्षस्यागात्कार्यः । कर्णस्य-क्षिजिह्वा-झाणेन्द्रियाणां शब्दस्पर्शरूपरसगन्धेस्विद्यितिपत्तिरिन्द्रियजयः । शार्यानुःठानं दा । इत्सनं हि शास्त्रिमिन्द्रियजयः । तद्विरुद्धवृत्तिरवश्येन्द्रियस्चातुरःते.ऽपि राजा र द्यो विनश्यति । (अर्थशास्त्र ११५-६)

एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुवा यः करोति। तमात्मस्थं यऽनुपश्यन्ति बीरांस्तेषां सुखं शादवतं नेतरेषाम्।। नित्योऽनित्यानां चेतनश्चेतनामेको बहूनां यो विद्याति कामान्। तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति बीरास्तेषां शान्तिः शास्वती नेतरेषाम्।

(कठोपनिषत् २।१।१२-१३)

प्राणोह्मषयः सर्वभूतैविभाति विजानन्विद्वान्भवते नातिवादी। आत्मकीड आत्मरतिः कियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठः।।

आत्मा के प्रकृष्ट स्वरूप की उपलब्धि मानव का परम पुरुषार्थ है। यनानी दार्शनिकों न बताया है कि मानव के व्यक्तित्व-िन्माण पर उर,की यादृच्छिक कर्तृत्वशक्ति का ही नहीं, ग्रपितु जिस वस्तु की ग्रभीप्सा उसे हैं, उस वस्तु के परिषक्वस्वरूप का भी उस पर पूरा प्रभाव पड़ता है। ग्ररस्तू के ग्रनुसार परिपाक या पूर्णतः निष्पन्न विकसितावस्था का ही नाम स्वभाव या निसर्ग है। प्रत्येक वस्तु अपनी नैसर्गिक पूर्णता को प्राप्त कर ही अपना तात्विक स्वरूप प्राप्त कर सकती है। वेदान्त के अनुसार भी अपने स्वरूप का ग्रनुसंधान कर तिन्न होना ही मानव का लक्ष्य है। जैसे यूनानी दर्शन में, बीज का निसर्गभूत स्वरूप वृक्षत्वप्राप्ति है, उसी प्रकार भारतीय दर्शन भी स्वरूपानुसंधान का ही आदर्श उपस्थित करता है। इस ग्रात्मदर्शन को वेदान्त के कुछ व्यास्याकारों ने बड़ा ही रहस्यपूर्ण लोकोत्तरवादी रूप दे दिया है। इस रहस्यमयता की चरम पराकाष्ठा ग्ररविन्द में प्राप्त होती है। हमें इस प्रकार की निगूढ़ ग्रतिबौद्धिक रहस्यमयता अभीष्ट नहीं है। आत्मदर्शन का मतलब एकान्तवास या प्राणायाम-साधन या अपने को अवतार घोषित करना नहीं है। आत्मदर्शन का तात्पर्य है अपनी अन्तीनिहत शक्तियों का परिपाकपूर्ण विकास । स्वतंत्रता शब्द का मूलार्थ भी यही है—स्व अर्थात् श्रपना तंत्र । जब तक हम श्रपना पूर्ण विकास नहीं कर लेते जबतक विरोधी शक्तियों से हमारा पराजय हो जायगा। "नायमात्माबलहीनेन लभ्यः" । ब्रात्मप्राति के निमित्त बल, ग्रप्रमाद ग्रौर तप की बड़ी ग्रावश्यकता है। किसी विशिष्ट ग्रादर्श को सामने रखकर किये गये अध्यवसाय का ही नाम तप है। अतः, अपनी स्वभावनियत शक्तियों का पूर्ण प्रस्फुटन ही ग्रात्मवत्ता है। जब किसी विशिष्ट मौलिक कार्य के द्वारा विलक्षणता हम प्राप्त करते हैं तब हमें ग्रात्म-बोध होता है। विजय के उस क्षण में जब ग्रानन्दातिरेक से योद्धा ग्रपने को विस्मृत कर लेता है तब उसे भी ग्रात्मज्ञान होता है।यह ग्रात्म-ज्ञान लँगोटी बाँधनेवाले साधुग्रों का परम्पराप्राप्त धन नहीं है। एक ग्रर्थ में प्रत्येक

> संप्राप्येनमृषयो ज्ञानतृष्ताः कृतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ताः ते सर्वगं सर्वतः प्राप्य धीरा युक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति । तरित शोकं तरित पाष्मानं गृहाग्रन्थिभ्यो विमुक्तोऽमृतो भवति । कियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः स्वयं जुह्नत एकर्षि श्रद्धयन्तः । (मृण्डकोपनिषत् ३।१-२)

#### 🐫 नुलनीय—

छ न्दोग्योपनिषत्—'स यदा बली भवत्योत्थाता भवति, उत्तिष्ठन्परिचरिता भवति परिचरन्तुषस्ता भवति बोद्धा भवति श्रोता भवति मन्ता भवति बोद्धा भवति कर्त्ती भवति विज्ञाता भवति बलेन वे पृथिवी तिष्ठति।'' (ख्रान्दोग्य, ७।६।१)

स्यक्ति अपने अनुभवों के सहारे आत्मवता का लाभ करता रहता है। जहाँ तक उसके अनुभवों में विभूतिमत्ता, प्रकृष्टत्व तथा औदात्य रहेंगे, वहाँ तक उसे आत्मज्ञान की विशेषता प्राप्त होगी। अतः आत्मवान् वही हैं जिसे अपने व्यक्तित्व का सम्यक् बोध है। जिसे अपने व्यक्तित्व का बोध है, वहीं स्वतंत्र है, क्योंकि ऐसा मनुष्य अपनेको लक्ष्य मानकर सर्वदा आत्मवान् रहेगा, परवान् कदापि नहीं।

नैतिक स्वतंत्रता का स्वरूप है ग्रात्मवान् की स्थिति । ऐसा ग्रात्मवान् ही विजितात्मा, समाहितात्मा या महात्मा है। ऐसा ग्रात्मवान् कंदरे में बैठकर, जटा बढ़ा कर केवल एकात्वानुदर्शन नहीं करता है, किन्तु ग्रात्मीपम्य दृष्टि से जगत् के मनुत्रों के साथ कल्याणकारी व्यवहार करता है। उसके सम्बन्ध में गीता में कहा है—ऐसा पुरुष स्वभावतः ही मैत्री, करुणा ग्रादि की भावनात्रों से प्रभावित रहता है ग्रीर राग- हेप से मुक्त होकर सब प्राणियों में एक भाव रखता है। इसी विचार को ध्यान में रखकर ही ग्रात्म निग्नह का संदेश ऋग्वेद से लेकर गांधी तक भारतीय संस्कृति में प्रचारित रहा है। ईगाई वर्ग से प्रभावित दार्शनिकों ने भी इस प्रकार का विचार रखा है। स्वतंत्रता है प्रमावित दार्शनिकों ने भी इस प्रकार का विचार रखा है। स्वतंत्रता है कि प्रवृत्तियों की आज्ञानुकारिता दासता है। ग्रात्मिर्निटिट नियमों की ग्राज्ञानुकारिता ही स्वतंत्रता है । जब मनुष्य स्वार्थ, ग्रहंकार ग्रादि की

१. यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः। हर्पामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः॥ अनपेक्षः सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः। सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः॥

(गीता, १२।१५-१६)

×

मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम् । (पातञ्जलयोगसूत्र, १।३३)

Rousseau, Social Contract Book I, chapter 8: "What man loses by the social contract is his natural liberty and an unlimited right to everything he tries to get and succeeds in getting; what he gains is civil liberty and proprietuorship of all he possesses. If we are to avoid mistake in weighing one against the other, we must clearly distinguish natural liberty, which is bounded only by the strength of the individual,

एषणाश्रों से ऊपर उठकर श्रपनी परार्थसाधिनीवृत्ति का अनुगमन करता है तब उसका वास्तविक संकल्प प्रकट होता है। मनुष्य न तो पूर्णतः स्वार्थपरायण है श्रीर न पूर्णतः परमार्थसाधक । संभवतः कोई भी मनुष्य मानवभावनाश्रों से नितान्त रिक्त नहीं है। श्रतः, परमार्थसाधक वास्तविक संकल्प का प्रकटीकरण श्रवश्य ही एक महान् श्रादर्श है श्रीर इसी प्रकार की उदात्त भावनाश्रों पर मानव-समाज श्रीर संस्कृति टिकी हुई है। इस प्रकार का परमार्थ-साधन मनुष्य को श्रासुरी श्रीर संस्कृति, सम्पत्ति श्रीर राक्षसी वृत्ति से त्राण प्राप्त कराता है श्रीर इस प्रकार नैतिक स्वतंत्रता का उदय होता है। श्रासुरी सम्पत् के नाश से निबन्ध का श्रन्त होता है श्रीर विमोक्षकारी दैवी सम्पत् का प्रकर्ष। इस प्रकार समता की स्थिति प्राप्त होती है। भगवद्गीता में तथा स्ताइक मत में इस समता का श्रादर्श व्यक्त किया गया है। श्रनासक्त भाव से, कर्तव्य बुद्धि से प्रेरित होकर, जय श्रीर पराजय, लाभ श्रीर श्रलाभ से प्रभावित होने की भावना को छोड़कर सत्य के लिए संघर्ष करते जाना ही मानव का श्रादर्श होना चाहिए।

ग्रतः, स्पष्ट है कि समता तथा स्थितप्रज्ञता का ग्रादर्श स्थापित करनेवाला नैतिक स्वातं य स्वेच्छाचार वृत्ति कदापि नहीं है। कभी-कभी जब यह कहा जाता है कि समतावान् निस्त्रेगुण्य होकर पाप ग्रौर पुण्य से परे हो जाता है तब यह केवल ग्रालकारिक प्रयोग है। वस्तुतः जिस समतावान् में प्रकृष्ट बौद्धिक विचारणा का उदय हुम्रा है, वह मानव के लिए ग्रशोभनीय किसी कर्म में कदापि प्रवृत्त नहीं हो सकता। ग्रात्मिक विकास तथा जनकल्याण, इसके ग्रतिरिक्त उसके लिए कुछ कर्त्तव्य नहीं रहता है।

from *civil liberty* which is limited by the general will ..... we might, over and above all this, add, to what man acquires in the civil state, *moral liberty*, which alone makes him truly master of himself; for the mere impulse of appetite is slavery, while obedience to a law which we prescribe to ourselves is liberty."

न में पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन। नानावाप्तमवाप्तव्यं वर्त एवं च कर्मणि।। यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतिन्द्रतः। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वशः।। उत्मीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यो कर्म चेदहम्। संकरस्य च कर्तां स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः॥

₹.

व्यवसायातिमका बृद्धि के अनुसार साध्यसाधन का विचार कर, अपनी शुद्ध भावनाओं का प्रसारण ग्रीर कुप्रवृत्तियों का दमन करते हुए ही, ऐसा पुरुष ग्राचरण करता है। भाव-प्रवणता के ग्राधार पर कार्य न कर, बौद्धिक तर्कसंगत ग्राचरण का संदेश, स्पीनोजा ग्रीर कांट में भी प्राप्त होता है। वास्तविक ग्रात्मज्ञान मानव में ग्रिभिमान को कम करता है। ऐसा ज्ञानी संपूर्ण ज्ञान का कभी दावा नहीं करता है। वह गंभीर विशाल दिष्ट से मल्यवान श्रेयों को क्रियान्वित करता है। उसकी दुष्टि में स्वाभाविक ही विशालता रहती है ग्रौर व्यर्थ ग्रभिमान के बदले वह नम्रता ग्रौर निरभिमानता से व्यवहार करता है। उसके प्रत्येक कार्य ग्रौर वृत्ति से उत्तरदायित्व की भावना व्यक्त होती है। वह ग्रपने प्रति ग्रौर ग्रपने समाज के प्रति तथा मानव जाति के प्रति ग्रपना कर्तव्य पालन करता है। उत्तरदायित्वपूर्ण कर्मयोग ही नैतिक स्वातंत्र्य का ग्राधार है। ऐसा कर्मयोगी कदापि दूसरे की स्वतंत्रता का ग्रपहरण करना नहीं चाहेगा। इच्छा-स्वातंत्र्य वह बद्धि-मंगत संकल्प है जो सबके प्रति न्याय करना चाहता है। न्याय के समता में रूपान्तरित होने की अन्ततः वह अवस्था भी आ जाती है जब मनष्य अपने अधि-कार का भी बलिदान कर दूसरे का हित-साधन करता है।

सम्यता ग्रौर संस्कृति के विकास के साथ-साथ स्वतंत्रता का प्रश्न जुड़ा हुग्रा है । मानव का ज्यों ज्यों वर्बरता ग्रौर जड़ता से उन्नयन हुग्रा है ुत्यों-त्यों मनुष्य जन्म से ही समान और स्वतंत्र पैदा होता है। इस प्रकार की भावना विकसित होती गई है। ज्यों-ज्यों इन अधिकारों के सबंध में चैतन्य बढ़ता गया है, त्यों त्यों इनको व्यावहारिक रूप से चरितार्थ करने का उद्योग भी जारी है। यात्रिक सभ्यता के म्रपरिकल्पित विकास ने साधारण मनुष्यों के मस्तिष्क में समाज में क्रांति करनेवाले वे विचार उत्पन्न कर दिये हैं, जिन्हें ऋरस्तु भी कभी कल्पित नहीं कर सकता था। ग्राकाश, काल, वाय, ग्राग्नि पर सतत मानव का विजय प्रकृष्ट वेग से हो रहा है; किन्तु दो विश्वमहासमरों ने मनप्य के अन्दर संशयवाद और निराशावाद को जन्म दिया है। स्पेंगलर ने बताया है कि पश्चिमी सम्यता ग्रपने पतन की ग्रोर बढ़ रही है<sup>8</sup>। सोरोकिन छः सौ वर्ष पुरानी पश्चिमी भौतिक संस्पृष्ट वैज्ञानिक इन्द्रियज्ञानाधारित सभ्यता की सान्ध्यवेला का वर्णन करता है । ट्वायनबी का कहना है कि पश्चिमी सभ्यता परीक्षाकाल से गुजर ही है और धार्मिक विश्वासों वा दुई,करशा ह उसे बचा सकता

> सक्ताः कर्मण्यविद्वांनो यथा कुर्वन्ति भारत । कुर्यादिद्वांस्तथासक्तिक्विकीर्ष् लोकसंग्रहम् ॥ (गीता, ३ । २२–२५)

<sup>2.</sup> Oswald Spengler, The Decline of the West.
2. P. A. Sorokin, The Crisis of Over Age, Social and Cultural Dynamics.

है । श्रणुबम की भयंकरता को देखते हुए इस यांत्रिक भौतिकवादी सम्यता से निराशा श्रौर निरुत्साह ही पैदा होते हैं। किन्तु राजनीतिक, श्राधिक, भौतिकवादी ग्रौर यंत्र-वादी सम्यता से उच्चतर संस्कृति का स्तर है। कला, धर्म, साहित्य, दर्शन, मनोभावना श्रादि की उन्नति संस्कृति का श्राधार है। इस प्रकार की संस्कृति भावनाश्रों की परिशुद्धि, स्वार्थ का ग्रतिकमण श्रौर मानवता का दर्शन कराती है। स्पष्ट है कि ऐसी संस्कृति सचमुच विशाल नंतिक स्वतंत्रता का चित्र उपस्थित करती है। नैतिक स्वतंत्रता वास्तविक श्रेयों का दर्शन कराती है श्रौर उनका वाह्य प्रभाव स्पष्ट करती है। इस प्रकार की स्वतंत्रता, धर्म के वास्तविक रूप से एकरूप ही है। विशुद्ध धार्मिक दृष्टि क्षुद्र स्वार्थों की इयत्ता बताकर श्रपनी बुद्धि श्रौर जनकल्याण की श्रावश्यकताश्रों के बीच सामंजस्य स्थापन का संदेश देती है।

नैतिक दृष्टि से ग्रात्म-विनिर्णय करना ही स्वतंत्रता का मूल है। स्वतंत्रता का तात्पर्य है कि प्रत्येक संकट ग्रौर खतरे के भ्रवसर पर मनुष्य ग्रात्मिक दृष्टि का परिपालन करे, कभी भी न्याय के पथ से विचलित न हो। व्यापक दृष्टि से स्वतंत्रता का विश्लेषण करते हुए हमने इसका ग्रर्थ किया है-याद्च्छिकता, श्रनास त कर्मयोग, ग्रात्मनिग्रह श्रौर ग्रात्मज्ञान । स्वतंत्रता का मूल ग्रर्थ है ग्रात्मा का साम्राज्य स्यापित करना । राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जगत में निहित स्वार्थों का विरोध करते हुए म्रात्मिक कल्याण और सामान्य हित की सिद्धि ही स्वतंत्रता का लक्षण है। स्व ग्रर्थातु व्यापक विशाल ग्रात्मा के तंत्र ग्रर्थातु साम्राज्य के मार्ग में जितने भी अवरोध और कण्टक आवें उनका उन्मुलन करना स्वतंत्रता के पथ के पूजारी का कर्तव्य है। इस प्रकार स्वतंत्रता का व्यापक ग्रर्थ करने से इसके सीमित ग्रर्थ, ग्रर्थात 'ग्रवरोधों का ग्रभाव' से सन्तोष नहीं होगा<sup>२</sup>। मानव की समस्त शक्तियों का पूर्णतम विकास अवश्यं करणीय है; किन्तु यह विकास किसी अन्य मनुष्य या गृट के विकास का विरोधी न हो। इस प्रकार का विकास समस्त स्तरों पर—ग्रार्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, मानसिक, नैतिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक--होना चाहिए। ज्यों-ज्यां मानव चेतना का विकास होता है, त्यों-त्यों मानव स्रात्मविनिर्णय करना चाहता रूप ग्रहकाराश्रित स्वार्थनिष्ठ व्यक्तित्व नहीं है, ग्रिपतु वह विशाल तत्व है जिसका अपने अनुभव और तपस्या से वह साक्षात्कार करना चाहता है। स्वतंत्रता, मानव के अध्यात्मिक ग्रीर नैतिक कर्तृत्वशक्ति को ग्रनावृत ग्रीर विमुक्त करती है। इस प्रकार का मनुष्य समाज श्रीर राज्य में कदापि श्रत्याचार, श्रनाचार, दमन,

<sup>2.</sup> Arnold Toynbee, Civilization on Trial.

२. Hobbes, Leviathan, अन्याय २१.

उत्पीड़न, शोषण, ग्रधमं नहीं देख सकता । साधुत्व का परित्राण ग्रौर दुष्कमं को विनाश उसका स्वभाव है। वह प्रत्येक स्तर पर, सत्य की विजय चाहता है। ग्रतः ग्रावश्यक है कि दार्शनिक ग्रौर नैतिक स्वतंत्रता के साथ-साथ राजनीतिक ग्रौर ग्रीयिक स्वतंत्रता का भी विवेचन किया जाय।

## (ग) राजनीतिक स्वतंत्रता

मानव सम्यता और संस्कृति का विकास स्वतंत्रता की खोज का इतिहास है। सम्यताग्रों के उत्थान ग्रौर पतन का इतिहास बहुत ग्रंशों तक इस बात से नियंत्रित रहा है कि कितनी दूर तक उनमें स्वतंत्रता का निर्वाह किया जाता था। रोम का साम्राज्यवाद ग्रपने ग्रधिकृत प्रदेशों की स्वतंत्रता को सहन न कर सकता था। भ्रतः कमजोर अविकृत प्रदेश भ्राकमणकारी बर्बर जातियों ट्यूटन, स्लाव भ्रादि का बिलकुल सामना न कर सके। स्पेंगलर का ऐसा विचार है कि स्वतंत्रता नगर की देन हैं । ग्रामीण सभ्यता भूमिनिष्ठ रहती है। भूमि से विद्रोह कर जब मनुष्य नगर का निर्माण करता है तब वहाँ के गतिशील जीवन से स्वतंत्रता का उदय होता है। इतिहास में अनेक भीषण युद्ध स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हुए हैं रे। यूनान और फारसी साम्राज्य का युद्ध प्रसिद्ध है। इतिहासवेत्ताम्रों का कहना है कि यदि फारस, यूनान को अधिकृत कर लेता तब यूनानी विचारस्वातंत्र्य के स्थान पर एशियाई ् एकतंत्रवाद मजबूत बनता श्रौर संभवतः यूरोपीय स्वतंत्रतावाद का उदय ही न हो सकता था। प्रसिद्ध यूनानी राजनीतिज्ञ पेरिक्लिज के व्याख्यान से मालूम पड़ता है कि एथेन्स और स्पार्टा के बीच का पेलोपोनेशियन युद्ध स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हुआ था। भारतीय इतिहास में चन्द्रगुप्त मौर्य, खारबेल, पुष्यमित्र शुंग, गुप्त सम्राट्, गुर्जर प्रतिहार सम्राट, तिलक, गांधी, ग्रादि का इसीलिए विशिष्ट स्थान है कि इन लोगों ने देश के स्वातंत्र्य म्रान्दोलन का नेतृत्व किया था। इंगलैण्ड में मैग्नाकार्टी के नेता तथा १६१०, १६२८, १६८८ स्रादि के स्रान्दोलन के नेतास्रों का इसीलिए स्रादरणीय स्थान है कि उन लोगों ने स्वतंत्रता की रक्षा ग्राक्रमणकारी राजशक्ति के विरोध में की। ग्रमरीका के स्वतंत्रता-ग्रान्दोलन के समय यह महामंत्र उच्चारित हुग्रा था---"मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मृत्यु दो।" फ्रांस की राज्यकान्ति का मूल उद्देश्य स्वतंत्रता भौर समानता की प्राप्ति था। सन् १७८६ के घोषणा-पत्र में बुलन्द शब्दों में कहा गया कि सारे मनुष्य स्वतंत्र हैं ग्रौर समानाधिकार के साथ जन्म लेते हैं ग्रौर इसी प्रकार रहते हैं। स्वतंत्रता, सुरक्षा ग्रादि के नैसर्गिक ग्रीर ग्रपरिहरणीय ग्रधिकारों की रक्षा

१. Spengler, The Decline of the West II. पृष्ठ ३५४

२. Engels, Anti-Duhring, पृष्ठ १२४-१२६

ही राज्य का उद्देश्य है। संप्रभुता राष्ट्र में निवास करती है। सामान्य संकल्प का प्रकाशन ही कानून या विधि है। इस घोषणा-पत्र में यह भी कहा गया कि जहाँ तक दूसरों के अधिकारों पर आक्रमण न हो, वहाँ तक सब कुछ करने का नैसर्गिक ग्रधिकार मनुष्य को है । सन् १७६३ के घोषणापत्र में भी इन बातों को दुहराया गया। १७६१ के संविधान में भी ये विचार पाए जाते हैं। मानव अधिकारवाद श्रीर स्वतंत्रता के इतिहास में श्रमरीका श्रौर फान्स की राज्य-क्रान्तियों का श्रत्यन्त ही महत्वपूर्ण स्थान है। सन् १७७६ का ग्रमरीकन घोषणापत्र ग्रौर १७८६ का फांसीसी घोषणा-पत्र, बड़े उदात्त शब्दों में स्वतत्रता ग्रीर मानव ग्रधिकार का संदेश बलन्द करते हैं ग्रौर ग्रन्य देशों में भी जो उन्नीसवीं ग्रौर बीसवीं शताब्दी में स्वातंत्र्यः ब्रान्दोलन हुए हैं, वहाँ के नेता भी इन दो देशों के स्वतत्रंता-संग्राम से प्रभावित हुए थे। ग्रमरीका का गृहयुद्ध हब्की जातियों को दासता से मुक्त कर, ग्रपना एक विशिष्ट स्थान मानव इतिहास में रखता है। पहले विश्वसमर में प्रजातंत्र को सुरक्षित करने की जिम्मेवारी विलसन के नेतृत्व में मित्र राष्ट्रों ने ग्रपने ऊपर ली थी। दूसरे विश्व समर में रूजवेल्ट ने 'चार स्वतंत्रताएँ' का नारा लगाया ग्रौर ग्राज भी इस नारे को फिर से दुहराया जाता है। स्राज जब जगत् में बड़े वेग से स्रशान्ति बढ़ रही है श्रौर युद्ध का खतरा नजदीक ग्रा रहा है, तब ग्रमरीका ग्रौर रूस के नेतृत्व में दोनों वर्ग कह रहे हैं कि वे स्वतंत्रता के ही उपासक हैं। एक मानव की स्वतंत्रता की घोषणा करता है तो दूसरा दुनिया को शोषणमुक्त करने की प्रतिज्ञा करता है। यदि एक वर्ग लॉक, जेफरसन, टामस पेन की विचारधारा से प्रभावित है, तो दूसरा हेगेल के विचार-नियति का ज्ञान ही स्वतंत्रता है, इससे प्रभावित हो वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहता है। स्रतः स्रावत्यक है कि राजनीतिक स्वतंत्रता का रूप स्रच्छी तरह समझा जाय।

सतरहवीं, अट्ठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी में जो ग्रान्दोलन इगलैण्ड, फान्स और अमरीका में हुए उनका ग्राघार था व्यक्तिस्वातंत्र्य। व्यक्ति राजनीतिक ग्रौर बौद्धिक स्वतंत्रता से ही ग्रपना सफल, पूर्ण विकास कर सकता है, यही उस समय का मुख्य विचार था। राज्य का ग्राधार जनसम्मित को, इसी वैयक्तिक ग्रिध कारवाद की दृष्टि से तत्कालीन विचारक बनाना चाहते थे। स्वतंत्रता का ग्रार्थ इस समय था राज्यशक्ति पर नियंत्रण। माण्टेस्क्यू ने राज्यशक्ति के विभाजन में ही वैयक्तिक स्वतंत्रता का मूल देखा था। राजनितिशास्त्र का सबसे महान् प्रकृत संभवत: यही है कि किस प्रकार सत्ता ग्रौर ग्रिधकार का सामंजस्य किया जा सके। यह ठीक प्रतीत होता है कि सत्ता पर नियंत्रण ही ग्रिधकारप्राप्ति का

मुल है। यदि राज्य अपनी नियमानुकूल सत्ता का अतिक्रमण करता है तो उसे बदल देने का अधिकार जनता को है, ऐसा लॉक ने कहा था । इसो ने तो सरकार को जनराज्य का एक एजेन्ट या भृत्यमात्र कहा है। वैयक्तिक श्रधिकार से ही राज्य-सत्ता नियंत्रित की जा सकती है, यह विचार प्रजातंत्रीय शासनप्रणाली का सचम्च ही मुल है। राजकीय सत्ता के अवरोधीं का अभाव या उनकी कमी ही वैयक्तिक स्वतंत्रता का मूल है, इस ग्राशम के विचार बेंथम, मिल, स्पेन्सर ग्रादि ने जोरों से प्रचारित किये थे। स्पेन्सर ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति यथासंकल्प कार्य करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है, यदि वह दूसरे मनुष्य की समान स्वतंत्रता पर श्राक्रमण नहीं करता है। ठीक इसी स्राशय का विचार कांट ने भी स्थापित किया था स्रौर स्पेन्सर ने ग्रन्ततः कांट का ऋण स्वीकार किया। स्पेन्सर ने व्यक्तिवाद का चरम रूप व्यक्त किया ग्रौर राज्य की उपेक्षा करने के मानव ग्रिधकार का भी उसने समर्थन किया। इस उग्र व्यक्तिवाद की पराकाष्ठा ग्रन्ततः ग्रराजकतावाद में प्राप्त होती है, जब राज्य-संस्था काही मानव अन्त कर देना चाहता है। पेन ने बताया था कि मानव की दृष्टता के कारण ही राज्य की ग्रावश्यकता है। सीली ने कहा कि पूर्ण स्वतंत्रता ग्रंर सरकार का ग्रभाव समानार्थक है । दार्शनिक राजनीतिशास्त्र नैतिक स्वातंत्र्य का समर्थक होकर भी राज्य की सामाजिक आवश्यकता को स्वीकार करता है।

सभ्यता की पेचीदगी के विकास के साथ साथ घोर व्यक्तिवाद की विचारधारा की नृतन व्याख्या अपेक्षित है। आधुनिक युग में स्वतंत्रता किसी पुरानी ग्रामीण सभ्यता के उद्धार के लिए नहीं मंगी जा रही थी, जहाँ भूमि की प्रचुरता हो और प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए आवश्यक अन्न उपजाकर अपना जीवन चलावे। ऐसी अवस्था में संघर्षहीन व्यक्तिवादी स्वतंत्रता फल-फूल सकती थी। किन्तु पूँजीवादी और यांत्रिक सम्यता की पेचीदगी के कारण अनेक ऐसी समस्याएँ उत्पन्न हो गईं जिन्होंने राजसत्ता को स्वतंत्रता-प्राप्ति का एक आंशिक साधन सिद्ध किया। यदि पूँजीवादी, कर्मकरों का शोपण करो थे तो राज्य पूंजीवाद का नियंत्रण कर कर्मकरों की स्वतंत्रता का क्षेत्र बढ़ाता था। शिक्षा, अस्पताल आदि की व्यवस्था जनसमूह को आलसी और उत्तर-दायित्वहान नहीं बनाती है, अपितु मानव की शक्तियों के प्रचुर विकास में एक आध्रयक साधन है। व्यक्तिवादी, राज्य-कानून और स्वतंत्रता में तीन और छः का सम्बन्ध देखो थे। किन्तु उनका आधार असंगत था। आदिमनिवासियों के समूह में भी कानून या व्यवस्था का अभाव नहीं है। हाँ, ये कानून कागज पर लिखे हुए या किसी संस्था से स्वीकृत या निर्मित नहीं होते। ये प्रथा, परंपरा आदि के रूप में रहते हैं, किन्तु

<sup>2.</sup> John Locke, Civil Government II, Chapter-22 1

इनकी शक्ति बड़ी जबर्दस्त रहती है। ग्रतः, किसी प्राथमिक ग्रनुसाशनहीन ग्रवस्था की कल्पना प्रतिकियामात्र भ्रौर निराधार है। ग्राज इतने ग्रधिक वर्ग ग्रौर श्रेणियाँ समाज में हैं कि राजकीय कानून बनाकर ही उनके आपसी संघर्षों का समाधान किया जा सकता है। यदि कोई नई शक्ति, जैसे अणुशक्ति, आविष्कृत होती है तो उसके सम्बन्ध में कानन बनाना ग्रावश्यक हो जाता है। यदि भारत राज्य ग्रछतों की तथा ग्रमरीकन राज्य हब्शी लोगों की ग्रधिकार-रक्षा तथा उन्हें उचित रोजी देने के लिए कानुन बनाता है तो इसके द्वारा वह अपनी संप्रभुता की अभिव्यंजनामात्र नहीं कर रहा है. अपित सामाजिक किया और प्रक्रिया का मार्ग साफ और प्रशस्त बनाता है। सम्यता के विकास का अर्थ होता है—सरलता के स्थान पर प्रगुम्फितता का ग्रागमन । जितनी ग्रधिक दूर तक जीवन ग्रौर राज्य की संजटिलता का तर्क-संगत वैधिक नियंत्रण होगा उतनी दूर तक जीवन-संघर्ष में सहायता ही मिलेगी। म्राज राज्य की शक्तियाँ स्रतिशय वेग से स्राधिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, जनकल्याणात्मक क्षेत्रीं में बढ़ रही हैं। इस कार्य-बाढ़ ग्रौर तिन्निमित्तक ग्रावश्यक शक्ति-बाढ को नहीं रोका जा सकता है। कार्य-बाढ़ श्रौर शक्ति बाढ़ स्वतः श्रधिकार श्रौर स्वतंत्रता के घातक नहीं हैं। यदि वैयक्तिक नागरिक चैतन्य विकसित हो तो वह राज्य की शक्ति को तर्कानुकुल बनाने का यत्न करेगा। तर्कसंगतता श्रीर बौद्धिकता के विकास से स्वतंत्रता की प्राप्ति स्रासान होती है न कि पूर्ववर्ती ऐतिहासिक स्रवस्थास्रों की कल्पना से। यदि ग्राज उद्योग, बंक, व्यापार, रेल, यातायात के साधन ग्रादि पर राजकीय नियंत्रण न हो तो वैयक्तिक ग्रिधिकारों का क्या होगा? ग्रमेरिका में स्वतंत्र ग्रायिक किया के नाम पर वेन्द्रीय सरकार की बढ़ती हुई शक्ति का विरोध किया जाता है। रिपब्लिकन दल तो हर्बर्ट हुवर के नेतृत्व में योजना सम्बन्धी समस्त कार्यों को दासता की ग्रोर ले जानेवाला उपादान मानता है। किन्त् समाजशास्त्रीय दिष्टि से देखने पर स्पष्ट होता है कि वेन्द्रीय सरकार की शक्ति की कमी या उसके कार्य की कमी पर स्वतंत्रता ग्राश्रित नहीं है। स्वतंत्रता मानव की बौद्धिक शक्ति, कर्तत्व शक्ति और चरित्र की मौलिकता पर ग्राधारित है। ग्रतः, ग्राज की दनिया में राज्य की शक्ति की कमी और उसकी सुरक्षा तथा शांति के कार्यों को छोड़कर ग्रन्य किसी कार्य में हस्तक्षेप न करना ही, स्वतंत्रता के ग्राधार नहीं हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता, राजकीय चैतन्य, म्रात्म-विनिर्णय की शक्ति तथा राज्य द्वारा दी गई सुविधाम्री का मधिकतम मात्रा में म्रात्मविकास तथा जनकल्याण के लिए प्रयोग करने से प्राप्त होती है।

<sup>2.</sup> E. D. Marlin, Liberty; Francis Lieber, Civil Liberty and

स्वतंत्रता ग्रौर जनकल्याण के संबंध में जर्मन ग्रौर ब्रिटिश विज्ञानवाद की स्थापनाएं ग्रन्ततः राजनीतिक स्वतंत्रता की विरोधिनी ही हैं। रूसो की सामान्य इच्छा की कल्पना ही इस विज्ञानवाद का आधार है । उसके अनुसार सामान्य इच्छा के कियान्वयन को ही संप्रभुता कहते हैं। कानून केवलमात्र सामान्य इच्छा का उदघो-षण है तथा नागरिक स्वतंत्रता सामान्य इच्छा से सीमित की जाती है। रूसो के सामान्य इच्छावाद का विज्ञानवादियों ने राज्य से तादात्म्य कर दिया । ग्रनुसार भी मानव की पूर्ण स्वतंत्रता राज्य में ही चरितार्थता को प्राप्त करती है?। ग्रौर राज्य के द्वारा व्यवस्थित कानुनी पराधीनता से केवल जंगली विधिहीन स्वतंत्रता को ही छोडना पडता है। राज्य की शक्ति और महात्म्य का अतिशय उदात्त-वर्णन हेनेल में पाया जाता है। उसके मतानुसार सामाजिक संस्थाओं को जनस्वतंत्रता का स्तंभ मानना चाहिए। एक प्रकार से उनमें स्वतंत्रता ग्रौर नियतिवाद का सम्मेलन पाया जाता है। केवल आत्मचैतन्य, ज्ञान या आत्मनिष्ठ स्वतंत्रता अपूर्ण है। केवल संस्थाएँ भी अपूर्ण हैं। राज्य में ही आत्मनिष्ठ और विषयगत या वस्त-निष्ठ स्वतंत्रता का समन्वय होता है। जब मनष्य राज्य के प्रति श्रपने कर्त्तव्यों का पालन करता है तब उसे यथार्थ में विमोक्ष प्राप्त हो जाता है। कर्तव्यशीलता एक ग्रोर प्राकृतिक प्रवित्तयों से ग्रौर दूसरी ग्रोर ग्रनिणीत ग्रात्मनिष्ठता से मिन्त प्रदान करती है। एक विनिश्चित विराट समष्टि से एकाकारता प्राप्त करना ही हेगेल के मतानुसार स्वतंत्रता है । केवल अवरोधनों का अभाव स्वतंत्रता नहीं है। जब राज्य के विशिष्टतम ग्रादर्श के सहारे मानव ग्रपने जीवन का विनिर्णय करता है, तब वह स्वतंत्रता का सार ग्रौर सर्वस्व प्राप्त ,करता है। हेगेल ग्रौर रूसो के विचारों का सम्मेलन कर बोसांक्वेट ने स्वतंत्रता के संबंध में ग्रपना विचार स्थापित किया<sup>3</sup>।

Self-Government; Louis Le Fevre, Liberty and Restraint; G. L. Dickinson, Justice and Liberty; C. Y. C. Dawbarn, Liberty and Progress; Norman wilde, "The Problem of Liberty", International Journal of Ethics, 1923; G. C. Bussy, "Croce's Theory of Freedom", Philosophical Review, 1939.

१. Hegel, History of Physiosophy खण्ड ३, पृष्ठ २४१

२. Kant, Philosophy of Right (१६६६),, उद्धरण के लिए दृष्टन्य । Bosanquet, Philosophical Theory of the State, पृष्ठ २४३-४४

इ. Bosanquet, The Principal of Individuality and Value पृष्ठ २३, ७६-५०, ३२६.

बोसां वेट ने बहुत गम्भीरता से इस सत्य को पकड़ा है कि प्रत्येक मानव के हृदय में कल्याणान्वेषी एक वास्तविक इच्छा है। इस वास्तविक इच्छा का वह सामान्य इच्छा ग्रौर राज्य से तादातम्य मानता है। राज्य के ग्रन्तर्गत ही वह पूरी राजनीतिक स्वतंत्रता मिलती है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को तात्विक ग्रथं प्रदान करती है। राज्य द्वारा निर्धारित कानूनी व्यवस्था का अनुगमन करने में, यद्यपि सामयिक दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है कि वृत्तियों का दमन हो रहा है, तथापि इससे भावना-परिशुद्धि होती है ग्रौर सत्य को प्राप्त करने में ग्रासानी होती है।

विज्ञानवाद ने राज्य के सत्तावाद या संप्रभुतावाद का मानव अधिकारवाद से समन्वय का यत्न किया, किन्तू इस प्रयास में इसने राज्य की कल्याणकारिणी शवित का ग्रतिशय मण्डन कर डाला। यदि एक व्यापक दार्शनिक राजनीतिशास्त्र की दृष्टि से व्यक्तिवाद अपूर्ण है तो दूसरी ओर जर्मन और ब्रिटिश विज्ञानवाद सामाजिक वृत्त की कल्पना कर मानव स्वतंत्रता का ही उसमें विलयन कर डालता है। जबतक राज्य में भयकर वर्ग संघर्ष और श्रेणी-संघर्ष वर्तमान है और जबतक आदर्श राज्य व्यवस्थित नहीं होता, तबतक किसी भी वर्तमान राज्य को स्वतंत्रता का वास्तवीकरण मानना शब्दों का खिलवाड़ करना है। जबतक राज्य में पूँजीवादी या अन्य शोषणकारी व्यवस्था का प्राधान्य है तबतक स्नात्म विनिर्णयकारी स्वतंत्रता से कर्मकर स्नौर कृषक वर्ग के लिए क्या लाभ है, इसका स्पष्टीकरण न हेगेल ने किया है ग्रीर न बोसांक्वेट ने। प्लेटो श्रौर श्ररस्तू ने दार्शनिक राजनीतिवेत्ता होते हए भी राज्य में वर्तमान श्रान्तरिक श्रार्थिक श्रीर सामाजिक संघर्ष का उल्लेख जोरदार शब्दों में किया है। व्यावहारिक राजनीति की दृष्टि से तत्वतः अवस्थित सामान्य संकल्प या सामान्य हित नामक कोई वस्तू नहीं है। अनेकश: वर्तमान संकल्पों के संघर्ष से उत्पन्न एकता ही राज्य का आधार है। आधिक स्वार्थों के घनघोर संघर्ष की उपेक्षा कर राज्य को स्वतंत्रता का वास्तवीकरण या सामान्य हित का त्रियान्दयन मानना काल्पनिक मालूम पड़ता है। सामाजिक जीवन में राज्य को वैशिष्ट्य प्राप्त है, कभी कभी राज्य को अतिशय मुत्त्व भी मिल सकता है, किन्तु समाजशास्त्रीय दृष्टि से निश्चित ही समाज, राज्य की अपेक्षा विशालतर है। अतः सामान्य संकल्प की राज्य से तदाकारता बताना असंगत है। कभी-कभी मानव की अनुभूति के सबसे अधिक महत्वारण अंश धार्मिक संस्थाओं के द्वारा, न कि राज्य के द्वारा, व्यावहारिक वास्तविकता प्राप्त करते हैं। धर्मशहीदों के जीवन चरित्र से यह बात स्पष्ट प्रमािगत होती है । हगेल और बोसांक्वेट में वर्तमान संरथाओं का अतिशय महत्त्व स्वीकृत किया गया है। किन्तु मानव आत्मा के विवस्तित होते हुए प्रबोध, और सामान्य संवरूप के विषय में वर्धमान चैतन्य से क्या सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन वांच्छनीय हैं, इनका पूरा विवेचन नहीं प्राप्त होता ह । इतिहास और समाजशास्त्र के आधार पर निर्मित राजनीतिशास्त्र मानव आत्मा के सतत प्रवर्धनशील और विकसनशील स्वभाव को मानते हुए ऐसा विचार रखता है कि यदि वास्तविक संस्थाएँ अतर्कसंगत हो जायँ तो उनका परिवर्तन हो जाना चाहिए और यदि कोई निहित स्वार्थ, सामान्य कल्याण के नाम पर अपना स्वार्थ सिद्ध करता है तो उसके विपरीत विरोध अवस्य होना चाहिए । सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं में उनका निजी कोई अनुस्यूत लक्ष्य नहीं हैं। उनको लक्ष्यशीलता-मानव कार्यकर्ताओं के ारा प्राप्त होती है । एक समय था जब कह सकते थे कि राजगीतिक समानता की लक्ष्यसिद्धि ही राज्य का प्रयोजन है; किन्तु आज की पेचीदगीपूर्ण आधिक अवस्था में यही वहा जा सकता है कि सामाजिक और आधिक प्रश्नों का समाधान कर वर्गहीन समाज की स्थापना ही हमारे सामूहिक श्रमों का प्राप्तव्य फल है ।

मानव स्वतंत्रता की अभिव्यवित वैयवितक संकल्प-स्वातंत्र्य के द्वारा होती है। किन्तु किसी भी राज्य या किसी भी संस्था को स्वतंत्रता का तत्त्वतः वास्तवीकरण मानना मानव इतिहास की उस क्रान्तिकारिणी प्रवृत्ति के साथ विद्रोह है जिसके कारण ही मानवसमाज इतना विकास कर सका है। स्वतंत्रता आत्मनियंत्रण में है। राजकीय व्यवस्था में उसका पूर्ण वास्तवीकरण मानना शब्दों का भ्रामक उपयोग है। राजकीय व्यवस्था से शांति या सुरक्षा मिल सकती है; किन्तु विना संकल्प का प्रयोग किये स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती है। जब अपनी चेतन बुद्धि से, आत्मसंस्थित हो, मानव विसी जीवनहांली को चुनकर तदनुकूल अपनी प्रवृत्तियों का विनयन करता है, तब उसे स्वतंत्रता प्राप्त होती है। किन्तु हेगेल और वोसांक्वेट के विचार में यह विराट् आदर्श पूर्वतः प्राप्त है। मानव को केवल तदनुकूल व्यवहार करना है। अतः जिस महान सिद्धान्त को वे पूर्वतः प्राप्त मानते हैं, वह आत्मविनिणय का नियामक होकर आत्मनियंत्रण का सिद्धांत हो जाता है; क्योंकि वह पूर्वतः वर्तमान और शक्तिशाली है। अतः वह दमन तथा स्वतंत्रताहनन का ही सिद्धान्त हो सकता है।

स्वतंत्रता के सिद्धान्त का मखील विज्ञानवादियों के उस विचार में था जब वे कहते हैं कि मानव "स्वतंत्र बनने के लिए शक्ति के द्वारा बाध्य किया जा सकता है" (फ्रोस्डें टुबिफी)। यह वाक्य कवीरदास के 'ग्रटपटे बैन' के समान है। यह ठीक है कि

Rousseau, Social Contract, Book I, Ch. 7: "In order that the social compact may not be an empty formula, it tacitly includes the undertaking, which

हमारी भावनाएँ, हमारी प्रवृत्तियाँ तथा हमारे कर्म, हमारे आत्मतत्त्व की पूरी अभिव्यक्ति नहीं करते तथा पूर्ण ग्रात्मज्ञान चेतना के उस प्रसारण पर ग्राश्रित है तब साधारण दिष्ट से जो 'ग्रन्य' समझे जाते हैं, उनका भी समन्वय ग्रपने व्यक्तित्व में हम कर लें, किन्त इस प्रकार की समन्वय किया स्वतः प्रेरित होनी चाहिए । दूसरी शक्ति जबतक इस प्रकार की प्रेरणा करती है तबतक नैतिक स्वतंत्रता का विकास ही नहीं हम्रा है, ऐसा कहना चाहिए। जहाँ तक इस भ्रामक वाक्य का कि "स्वतंत्र बनने के लिए शक्ति के द्वारा बाध्य किया जा सकता है", यह अर्थ हो कि मानव-चेतना में शिव की भावना का उदबोधन किया जाय, वहाँ तक तो यह ठीक है। किन्तू स्वतंत्रता ग्रौर शक्ति का स्वतंत्रता के लिए प्रयोग, दोनों परस्पर विरुद्ध वस्तुएँ हैं। स्वतंत्रता के मार्ग में, अन्य शक्तियों या संस्थाम्रों के नियंत्रण की वहाँ तक म्रावश्यकता है जहाँ तक व्यक्ति को कर्मयोग के मार्ग में दीक्षित करना है; किन्तू जब इस वाह्य-प्रेरित नियंत्रण को मानव स्बप्नेरित नियंत्रण में बदल डालता है तब वह वस्तुतः स्वतंत्र बनता है। किन्तु शिवत, स्वत: कदापि स्वतंत्रता की प्रदात्री नहीं है। बोसांक्वेट ने रहस्यवाद की पराकाष्ठा कर दी, जब उसने कहा कि शासक और शासित में कोई अन्तर नहीं है--एक ही अनभव-संतान है। किन्तू शासक और शासित में क्या व्यवधान है, इसका विश्लेषण सन् १६१० या १८६६ में लण्डन के किसी विशाल घनी होटल में बैठकर नहीं हो सकता था. ग्रिपत दक्षिण ग्रिफिका में गोरों के काले कारनामों को देखने से ही हो सकता था। ग्रमे-रिका की समद्ध सम्यताओं भौर उनके निवासियों को ब्रात्मसात् या भूमिगर्भ में विलीन करनेवाले पश्चिमी साम्राज्यवाद के कारनामों में शासक श्रीर शासित का अन्तर साफ-साफ ग्रक्षरों में लिखा हुगा है। चम्पारण के निलहों गोरों के ग्रत्याचार में ग्रीर हिटलर के पाश्चिक कुकृत्यों में हमें इस बात की चेतावनी मिलती है कि श्राभिजात्य स्वतंत्रता, 'गोरे ब्रादमी पर बोझ' या जर्मन संस्कृति का उत्कर्ष-इनके नाम पर भीषण आकतें जनता पर लादी गई हैं। आज प्रजातंत्र का जमाना दुनिया में आ रहा है और आवश्यक है कि इस समय दार्शनिक राजनीतिशास्त्र के मूल मंत्र— चेतन व्यक्ति का नैतिक श्रौर ग्राध्यात्मिक स्वातंत्र्य'-को कियान्वित करने के लिए इसका ग्राधिक ग्रौर राजनीतिक आधार ठीक किया जाय। स्वतंत्रता का अर्थ है कर्त त्वशिवत का विशेष रूप से उपभोग। इसको राजनीतिक रूप से कियान्वित करने के लिए मानव अधिकारों का पालन तथा

alone can give force to the rest, that whoever refuses to obey the general will shall be compelled to do so by the whole body. This meens nothing less then that he will be forced to be free."

कानून का उचित उपयोग होना चाहिए। बैबिट ने कहा है कि सच्ची स्वतंत्रता यह नहीं है कि मनुष्य यथेष्ट ग्राचरण करे; किन्तु कानून के श्रनुसार श्रपनेको बना लेने का यत्न करे। में इस प्रकार की उक्तियों को हेगेल ग्रौर बोसांक्वेट का ग्रमरीकी रूपान्तरमात्र समझता हुँ।

राजनीतिक स्वतंत्रता का मूल आधार है—व्यक्ति के अधिकारों का पालन ! एक व्यक्ति स्वतंत्र रह सके, इसके लिए उसकी स्वतंत्रता का अन्य अनिगनत लोगों के अधिकार के साथ समन्वय करना होगा । इस प्रकार का सामंजस्य जब तक नहीं बनता तबतक स्वतंत्रता की कानूनी व्यवस्था नहीं हो सकती है । प्रत्येक मनुष्य को अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता रहे, इसके लिए आवश्यक है कि वह अन्य लोगों के विचारों को भी सहिष्णुतापूर्वक सुन सके । अरस्तू ने कहा है कि प्रजातंत्रीय स्वतंत्रता का मूल है कि बारी बारी से लोग शासक और शासित बनें । इसका अर्थ यह हुआ कि निश्चित समय पर निर्दिष्ट पद्धित से शासकों का स्वतंत्र चुनाव, वयस्कमताधिकार के आधार पर हो । शासकवर्ण दमनचक का नियमानुकूल प्रयोग करने के ही अधिकारी हैं । स्वतंत्रता का निश्चत पूरक है—दलवाद का नियंत्रण । बल को शनै:-शनै: समझौते में बदलना प्रजातंत्र का उद्देश्य है; किन्तु जबतक मानव चेतना को यह प्रबुद्धावस्था नहीं प्राप्त होती है तबतक बल का नियमानुसार ही प्रयोग होना चाहिए । कानून की व्यवस्था बलप्रयोग को सीमित, तर्कसंगत और पूर्वत: ही जनसमाज के द्वारा जानने योग्य बनाती है । है

राजनीतिक स्वतंत्रता की चिरतार्थता इसमें होती है कि मनुष्य ग्रपने नागरिक ग्रिधिकारों को अच्छी तरह समझे और ग्रात्मिवकास तथा जनकल्याण के लिए उनका प्रयोग करे। किन्तु नागरिक स्वतंत्रता की प्राप्ति पहली सीढ़ी है। उसकी पूर्णता तब होती है जब चेतन मानव स्वतंत्रता के साथ ग्रपने राजनीतिक ग्रिधिकारों का उपयोग करता है। ग्रपने निष्णात राजनीतिक चैतन्य का जनकल्याणार्थक उपयोग ही कर्मयोग का प्रशस्त पथ है और यही राजनीतिक स्वतंत्रता है। किन्तु यदि वह ग्रपनी व्यवसायात्मिका बुद्धि से यह समझता है कि किसी विशेष ग्रावश्यकता के कारण राज्य की कानूनी व्यवस्था का विरोध उसे करना ही है तो वह ग्रवश्य ग्रनाज्ञाकारिता तथा विरोध के पथ का

१. तुलनीय—Rabindranath Tagore, Sadhana-पृष्ट १२१:—
"When he implants law and order in the midst of the waywardness of society, the good which he sets free from the obstruction of the bad is the goodness of his own soul; without being thus made free outside it can not find freedom within."

श्राश्रय लेगा। राज्य श्रपनी सत्ता श्रीर संस्थित के रक्षण के लिए उसे दिण्डित करेगा। किन्तु राज्यदण्ड के बावजूद भी स्वेच्छापूर्वक दण्ड सहन श्रीर श्रात्मबिलदान से ऐसा पुरुष ग्रपने श्रात्मिक स्वातंत्र्य को व्यक्त करेगा। ग्रतः, ग्रनाज्ञाकारिता श्रीर विरोध भी राजनीतिक स्वातंत्र्य के ग्रंगभूत हैं। जो मनुष्य या जो संस्था ग्रपने ग्रधिकारों पर श्राक्षेप होने पर उसका विरोध नहीं करती है, वह शीघ्र ही स्वतंत्रता के प्रति ग्रनुराग खो बैठती है। स्वतंत्रता ग्रात्मिक, कर्तृ त्वशिक्त से सम्बन्ध रखती है श्रीर जब कोई मनुष्य या कोई संस्था ग्रपने उचित ग्रधिकारों के कुचले जाने पर चुप्पी साधती है, उसका स्वातंत्र्यानुराग शिथिल होकर शीघ्र उसे पतन की ग्रोर ले जाता है। शैथिल्य, ग्रप्रमाद, ग्रसत्य का सहन ग्रादि तामसिक गुण हैं ग्रीर स्वतंत्रता से कोसों दूर हैं। जब राज्य या सरकार को विरोध का भय होता है, तब वह सम्हलकर व्यवहार करती है। विरोध का ग्रभाव राज्य को निरंकुशता की ग्रोर ले जाता है। ग्रतः, स्वातंत्र्यप्रदायक श्रधिकारों की रक्षा के निमित्त सत्त यत्नवान होता ग्रीर ग्रावश्यकता हो तो संगठित विरोध के लिए भी प्रस्तुत होना ग्रावश्यक है।

राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रजातंत्रीय शासन-प्रणाली नितान्त ग्रावश्यक है। एकतंत्र, स्रभिजाततत्र स्रौर स्रधिनायकतंत्र की स्थिति स्वतंत्रता के स्रपहरण पर ग्राश्रित है। बहुतों को, दमन ग्रौर कुचलने की नीति से, परतंत्र कर ही इन तंत्रों की स्वतंत्रता टिकती है। यह स्वतंत्रता एक मनुष्य की या मृट्टी भर लोगों की है। प्रजातंत्रीय शासन-प्रणाली का साफल्य जनव्यापक शिक्षा के प्रसारण पर आश्रित है। शिक्षि। जनता ही ग्रपने ग्रधिकारों ग्रौर ग्रपने कर्तव्यों को समझ सकती है। संवहन के ग्रनेक साधनों की ग्रर्थात रेडियो; समाचारपत्र, पत्रिका, पुस्तकादि की स्वतंत्रता ग्रिभिवांछित है। संस्थ निर्माण, प्रचार, व्याख्यान आदि भी तबतक निष्प्रतिबंध हों जबतक वे दूसरों का अपमान या हिंसात्मक राजविद्रोह नहीं फैलाते। राज्य क सर्बकल्याण के लिए ही नियमों, कानूनों म्रादि का निर्माण करना चाहिए। जो कानून किसी वर्ग या श्रेणी-विशेष से संबंधित हों, उन्हें भी अतिरंजित स्वार्थवाद की दृष्टि से नहीं, अपितु जनकल्याण की दृष्टि से ही बनाना होगा। स्रर्थात् लक्ष्य यही होना चाहिए कि वे वर्ग या वे श्रेणियाँ अपनी स्वतंत्रता से अन्ततः जनकल्याण का परिवधन करें। अतर्कसंगत ओर अवैधानिक परंपराओं, जनश्रुतियों, प्रथास्रों सौर कानूनों का शीघ्र परिवर्तन स्रभिवांछित है। एशिया की प्राचीन सम्यताग्रों में मानव को निम्नस्तर का बनानेवाली अनेक सामाजिक प्रथाएँ प्रचलित हैं. जिन्हें हटाना होगा । कान्न-ग्रौर प्रथाएँ स्वातत्र्य की पोषिकाएँ हों न कि दमनकारिणी ।

१. Bernard Bosanquet, "Liberty and legislation", The Civilization of Christendom पुन्ठ, ३५५-३५३ : David G.।

इस प्रकार अधिकाररक्षक, सामाजिक कल्याण-प्रसाधक, आत्मविकासकारक वातावरण का निर्माण हो सकता है, जहां पर राजनीतिक स्वतंत्रता सम्यक्रूप से क्रियान्वित हो। ऐसी अवस्था में प्रजातंत्रीय राज्य और मानव आत्मिक चैतन्य परस्पर में सहायता करते हुए परम श्रेय की अवान्ति करते हैं।

# (घ) राजनीतिक स्वतंत्रता का आर्थिक आधार

इतिहास की ग्रायिक व्याख्या को ग्रसंगत मानते हुए भी हम, ऐतिहासिक प्रिक्रियाओं के संचालन ग्रीर नियमन में ग्रायिक शिक्तयों का महत्व स्वीकार करते हैं। दार्शनिक राजनीतिशास्त्र कृत्सनदर्शी है ग्रीर ग्रनेक विषयों से प्राप्त निष्कर्षों का, मानव की राजनीतिक संस्थाओं ग्रीर उसके राजनीतिक व्यवहार तथा व्यापार को समझने के लिए, समन्वय करना चाहता है। इतिहास के संचालन में धार्मिक, सामाजिक, ग्रार्थिक, वाता-वरणात्मक, वीरनेतृत्वमूलक—सभी प्रकार की शक्तियाँ कियाशील हैं। किसी एक शक्ति को सबका भूल बताना ग्रपने सरलतापूर्ण ग्रन्धविश्वास का परिचय देना है। यद्यपि प्राचीन ग्रीर मध्यकालीन सम्यताएँ—विशेषतः बाबुल, कार्येज ग्रीर रोम की—ग्रापस में व्यापार ग्रीर विनिमय का संबंध रखती थीं, तथापि मुख्यतः सामयिक ग्रीर स्थानीय उपभोग के लिए ही उस समय उत्पादन होता था। सोलहवीं जताब्दी के प्रारम्भ से ही विश्वाणिज्य, जगत्व्यापी विनिमय, पूँजीवादी ग्रयंव्यवस्था ग्रादि का जन्म होता है। उस समय से ग्रायिक शक्तियों का प्रभाव इतिहास में बहुत वेगवान हो गया है। किन्तु पूँजीवादी ग्रुग का जो नियम है, ग्र्यांत् ग्रार्थिक शक्तियों का विवर्द्धित प्रभाव, उसे समस्त मानव इतिहास की व्याख्या में प्रयुक्त करना ही मार्क्सवाद की भूल है।

यूनान श्रौर प्राचीन भारत में राजनीतिक श्रौर ग्राथिक व्यक्तिवाद का उदय नहीं हुग्रा था यद्यपि वेदान्त ने ग्राध्यात्मिक व्यक्तिवाद का तथा सोफिस्ट विचारकों एवं सुकरात ने मनोवैज्ञानिक तथा नैतिक व्यक्तिवाद का कमशः संदेश दिया है। राजनीतिक स्वतंत्रता के ग्राधिक ग्राधार क्या हो सकते हैं, इसपर कोई स्मरणीय विवेचन प्राचीन साहित्य में नहीं पाया जाता है। ईशोपनिषत् में कहा है कि त्याग करते हुए भोग करो, किसी ग्रन्य के घन की ग्राकांक्षा मत करो। प्लेटो ने धनसग्रह का खडन किया है; क्योंकि इससे युद्धलिप्सा बढ़ती है। ग्रपने राज्यपालों के लिए उसने वैयक्तिक सम्पत्ति का त्याग अनिवार्य बताया। अरस्तु ने इस विचार का खंडन किया और धन की अतिरंजित लिप्सा

Ritchie, "Law and Liberty": "The Question of State Interference", Studies in Political and Social Ethics, पूड्ड ४३-६५।

वा तिरस्वार वस्ते हुए भी उर.ने सुख और नैतिक विकास तथा राजनीतिक कार्य के निमित्त श्रावश्यक श्रवकाश के लिए, कुछ वैयक्तिक सम्पत्ति को श्रावश्यक बताया।

वर्तमान जगत में मानव के विकास के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता ग्रनिवार्य मानी गई है। जबतक राजनीतिक ग्रात्म-विनिर्णय का ग्रधिकार मानव को नहीं प्राप्त होता है, तबतक उसकी नैसर्गिक शक्तियों का समुचित विकास नहीं हो सकता, इस प्रकार का विचार प्रायः सर्वस्वीकृत है। तथाति व्यावहारिक राजनीति की गृढ प्रित्रयात्रों के ग्रध्ययन से पता चलता है कि ग्रार्थिक ग्राधार कमजोर होने से मनष्य राजनीतिक स्वतंत्रता का पूरा उपभोग नहीं कर पाता है। स्रतः कुछ केन्द्रों से स्राधिक स्वतंत्रता की ग्रावाज उठी है । साघारणतः उदारवादी दल ग्रार्थिक स्वतंत्रता का यह ग्रर्थ करता था कि मनुष्य को वैयक्तिक ग्राघार पर ग्रनियंत्रित रूप से ग्राधिक कर्मों को करने की स्वतंत्रता हो। ग्रतः, ग्राधिक स्वतंत्रता का तात्पर्य हुग्रा ग्राधिक कर्म का ग्रनि-यंत्रण। दूसरी ग्रोर मार्क्सवादी तथा समूहवादी विचारधारा में ग्रार्थिक स्वतंत्रता के दो म्रर्थ किये गये हैं - (क) म्रार्थिक सुरक्षा-म्रर्थात् बेरोजगारी ग्रौर कर्ममोक्ष (म्रर्थात् नौकरी से निकाल देना ) के खतरे से सुरक्षा ; तथा (ख) श्रमिक संघों तथा ग्रन्य म्राधिक संघों में प्रजातंत्रीय पद्धति का पालन अर्थात बहत वादविवाद के बाद नीति-निर्णय तथा प्रजातंत्रीय तरीके से नेता-निर्वाचन । स्पष्ट है कि यदि उदारवादी परम्परा ग्रथिशों को राज्य के हस्तक्षेप ग्रौर ग्राक्रमण से सुरक्षित करना चाहती है तो दूसरी ओर मार्क्सवादी परम्परा श्रमिकाधिकारवाद की पोषिका है। साधारणतः जब ब्रिटेन या अमरीका में आर्थिक स्वतंत्रतां इन शब्दों का व्यवहार करते हैं तब इसका तात्पर्य होता है- अर्थिक सुरक्षा या सामृहिक वेतननिर्णय (कलेक्टिव बार्गेनिंग)। नि:सन्देह यह स्रावश्यक प्रतीत होता है कि शरीर, जीवन, भ्रमण स्रादि की त्यवस्था सम्यक हो सके, इनिलए मनुष्य को कुछ सम्पत्ति ग्रवश्य प्राप्त हो। यदि ग्रभियोग करने के लिए बहुत म्रधिक रुपयों की आवश्यकता हो तो यह आशा करना कि, एक भूख से लडनेवाला कृषक न्यायालय के सहारे अपनी राजनीतिक या न्यायसंबंधी स्वतंत्रता का प्रकाशन करेगा कल्पनामात्र है।

पश्चिमी सम्यता के पूँजीवादी देशों—ब्रिटेन, फ्रांस, हालैण्ड अमरीका आदि में राजनीतिक स्वतंत्रता की परम्परा का विकास हुआ है। समाजशाहित्रयों के अनुसार पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था का मूल न तो विनिमयात्मिका उत्पत्ति है और न तो अतिरिक्त मूल्य का उत्पादन है—क्योंकि ये बातें प्राक्पुँजीवादी व्यवस्था में भी पाई जाती हैं, अपितु कर्मकर

१. E Barker, Principles of Social and Political Theory. पुरु २४३-४४।

का कान्नी स्वातंत्र्य है। कर्मकर के शरीर श्रीर गति पर किसी प्रकार का प्रतिबंध जो दास या सर्फ पर था, नहीं है। उसे पूरी स्वतंत्रता है कि वह यथेष्ट ग्रपनी श्रमशक्ति का जिससे चाहे विकय करे। कोई भी पुँजीपित वा क्षेत्राधीश किसी व्यक्ति को अपने यहाँ कार्य करने पर वाध्य नहीं कर सकता। ग्रतः, मानव-स्वतंत्रता के इतिहास में पूँजीवाद की यह सबसे बड़ी देन है कि यह कर्मकर को शारीरिक दृष्टि से पूर्णतः निष्प्रति-बंध करता है। यह दूसरी बात है कि ग्रार्थिक संजटिलताग्रों के कारण इस कानूनी ग्रिध-कार का कर्मकर पूरा उपभोग न कर सके। परन्तु इतना निर्विवाद है कि कर्मकर की श्रमशक्ति के क्रय-विक्रय पर उन समस्त प्रतिब धों को, जो दासयुग श्रौर सामन्तवादी यग में प्रचलित थे, कानूनी दृष्टि से हटाकर पूँजीवादी अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता के इतिहास में अपना गौरवशाली स्थान रखती है। जहाँ जहाँ सामन्त प्रथा का अन्त हुआ और पुँजी-वाद का प्रवेश, वहाँ वहाँ विष्ट (जबरदस्ती काम कराना) आदि का भी अन्त हुआ। म्रतः, समाजशास्त्रीय दृष्टि से इस श्रम शक्ति विकय-स्वतंत्रता का बड़ा मूल्य है। इसको प्राप्त करने पर कर्मकर ने अपने को संकल्पवान् चेतन व्यक्ति अनुभव किया। वह समाज का एक तिरस्करणीय इकाई न होकर एक अधिकारवाहक मानव हो गया। इंगलैण्ड में प्रायः सत्रहवीं शताब्दी तक सामन्तशाही प्रथा का अन्त हो चुका था। फ्रांस में १७८६ की राज्यकांति ने सामन्तवाद के रूप को खतम किया तथा रूस में १८६३ में 'सर्फ-वाद" का अन्त कर सामन्तवाद के उन्मृलन में एक लम्बा कदम आगे बढ़ाया गया। सामन्तवाद अनेक काष्ठाय्रों में समाज को विभक्त करता था। विभाग का नियामक सूत्र था जमीन की मात्रा का स्वामित्त्र । किन्तु पूँजीवाद कर्मकर को निज श्रमशक्ति का एकमात्र पूर्ण अधिकारी घोषित कर प्राचीन सामाजिक काष्ठास्रों को तोड़ने में सहायक हुआ। दूसरी ओर, अब तक शक्ति प्राप्त करने के साधन थे-या तो चर्चशाही या सामन्तों के समान क्षेत्राधिपति बनना। धार्मिक ग्रन्धिवश्वास ग्रीर जमीन के स्वामित्व के बदले पूँजीवाद ने उत्पादन और विनिमय के द्वारा प्राप्त धन को शक्ति का प्रदाता बनाया। . ग्रतः, निज श्रमशक्ति पर कर्मकर के पूर्ण एकाघिपत्य ग्रौर सामाजिक तथा राजकीय शक्ति के एक नूतन प्रसाधन---ग्रर्थात् प्ँजी को स्थापित कर निस्सन्देह पूँजीवाद ने प्रजा-तत्रवाद और नैसर्गिक ग्रिधिकारवाद के द्वारा उद्घोषित राजनीतिक स्वतंत्रता के सिद्धान्त को पुष्ट किया है।

पुँजीवाद ने तर्कसंगतता श्रौर बौद्धिकता को भी पुष्ट कर स्वतंत्रता को प्रशस्त किया है। तर्कसंगतता का श्रर्थ है, प्राकृतिक श्रौर श्राधिक शक्तियों का जनसमाज के कल्याण के लिए तर्कयुक्त प्रयोग। प्राचीन श्रौर मध्यकालीन सम्यताश्रों में मानव प्राकृ-तिक शक्तियों का बहुत दूर तक कठपुतला था। वैज्ञानिक श्रौर यांत्रिक बौद्धिकता का भर्य बहत दूर तक होता है, मानव की ज्ञानात्मक शक्ति का प्राकृतिक शक्तियों के साथ संघर्ष में कौशलपूर्ण प्रयोग । पूँजीवादी अर्थव्यवस्था परिग्रह पर आश्रित है । विज्ञान और यंत्र का श्रम की उत्पादनशक्ति के सतत वेगवान संवर्द्धन में प्रयोग करना इसका लक्ष्य है। पूँजीवादी वैयक्तिक परिग्रह में लगे रहते हैं। प्रतियोगिता पूँजीवाद की नियामिका है। इस प्रति-योगिता में साफल्य प्राप्ति के निमित्त विकसनशील यांत्रिक शिवतयों से सहायता मिलती है। मशीन जितनी अच्छी होगी, उतनी ही अधिकता से उत्पादन होगा। अतः, यांत्रिक ग्रौर वैज्ञानिक तर्कसंगतता ग्रौर बद्धिशीलता पूँजीवाद की ग्रनिवार्य सहायिका है। प्राचीन ग्रौर मध्यकालीन ग्रर्थ-व्यवस्था स्थिर थी। सता परिवर्द्धनशील माँग की पूर्ति उसका लक्ष्य नहीं था। किन्तु मन्ष्य के मन श्रीर हृदय में नृतन वस्तुश्रों की चाह श्रीर मॉग उत्पन्न करना पुँजीवाद का उद्योग रहा है। पूँजीवादी व्यवस्था के ग्रारम्भिक दिनों में उत्पादन की भौतिक और यांत्रिक प्रक्रिया में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। स्वतंत्र कर्मकरों के भ्राधार पर उत्पादन करना ही एकमात्र विशाल सामाजिक परिवर्तन था। किन्तु श्रौद्यो-गिक क्रान्ति के फलस्वरूप परिपक्व पूँजीवाद का जन्म हुन्ना और तबसे सतत् परिवर्द्धन-शील मात्रा में यांत्रिक रूपान्तर हुए है। पूँजीवाद ने प्राकृतिक शक्तियों के साथ संघर्ष में जो करामात किये हैं, उनकी तुलना में चीन की दीवार, अशोक के धर्मस्तम्भ और ताजमहल भी साधारण मालूम पड़ते हैं। भयंकर निदयों, समुद्रों, पर्वतों को नियंत्रण में लाना ; वाय, ग्रग्नि, वित् न्, लोहा ग्रादि से पूरा भृत्यवत् काम लेना; तथा ग्रायुविज्ञान पदार्थविज्ञान म्रादि में भ्रपरिकल्पित उन्नति --ये सब बातें पुँजीवादी म्रर्थ-व्यवस्था में ही संभव हुई हैं। आज आकाश और काल का वेगवान प्रकर्ष भी मानव के यांत्रिक और वैज्ञानिक प्रभाव को महसूस कर रहा है। प्राचीन काल में मानव-प्रकृति की ग्रम्यर्थना करता था। ऋग्वेद में ग्रग्नि, वरुण, इन्द्र ग्रादि प्राकृतिक शक्तियों की उपासना का वर्णन म्राता है। उस समय मानव प्रकृति से डरता था। सांस्य-दर्शन में प्रकृति के नाट्य से परे कैवल्यप्राप्ति या ग्रसंगत्वाभिचैतन्य का संदेश पाया जाता है। किन्तु पश्चिमी सम्यता में प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का उदात्त सन्देश है। पश्चिमी विज्ञान, ज्ञान को मोक्षदायक या विमुक्तिसंसाधक नहीं मानता। बेकन, डेकार्ट, स्पेंगलर म्रादि ने ज्ञान को शक्तिदाता माना है। ज्ञान इसलिए अपेक्षित है कि प्राकृतिक नियमों का सम्यक् बोय प्राप्त हो और फिर तदनुकूल आचरण। ज्ञान भविष्य को समझने और स्वायत्त करने में सहायता देता है। ज्ञान की शक्तिदायिका एकान्त साधना करने का संदेश महाकवि गेटे के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'फाउस्ट' में व्यक्त हुआ है। यूरोप में इधर चार-पाँच सौ वर्षों में जो वैज्ञानिक और यांत्रिक उन्नति हुई है, उसमें पूँजीवाद को मैं कारण-भूत कदापि नहीं मानता। एंगल्स ग्रादि का विचार है कि सोलहवीं, सत्रहवीं शताब्दी

में जो व्यावहारिक विज्ञान की उन्नति हुई है, उसमें पूँजीवाद कारणभूत है। मैं सिर्फ इतना मानता हूँ कि वैज्ञानिक उन्नति ग्रौर पुँजीवाद समसामयिक हैं। निस्सन्देह वैज्ञानिक उन्नतियों का व्यावहारिक जबर्दस्त उपयोग पूँजीवाद ने किया है। कुछ ग्रंश तक पूँजी-वादी व्यवस्था की यांत्रिक समस्याग्रों के समाधान के लिए भी सैद्धान्तिक विज्ञान की उन्नति हुई है। किन्तु विज्ञान की उन्नति, बहुत ग्रंश तक, ज्ञानसम्बन्धी स्वतःप्रसूत जिज्ञासा के उपशमद के लिए भी होती है। अर्थात् यदि एक प्रकृष्ट सिद्धांत विज्ञान में उपस्थित किया गया तो फिर उसकी तार्किक उपपत्तियों, ग्रौर श्रसंगतियों के निराकरण के ग्राधार पर उन्नति होती है। संक्षेप में कह सकते हैं कि वैज्ञानिक उन्नति ग्रंशतः सैद्धान्तिक प्रेरणा का ग्रौर ग्रंशतः यांत्रिक सभ्यता के व्यावहारिक प्रश्नों के समाधान का फल है। इस तर्कसंगतता श्रौ र बुद्धिशीलता की उत्पत्ति में पूँजीवाद का इतना योगदान ग्रवश्य है कि यंत्रवाद पर ग्राधारित यह व्यवस्था प्रतियोगिता में विजय के लिए सर्वदा वैज्ञानिक साधनों का उपयोग करती है। अनु स्योगी यंत्रों का तिरस्कार और नूतन समय-सानुकूल यंत्रों का उपयोग, यह इस व्यवस्था का लक्ष्य सर्वदा रहा है। इस प्रकार, स्वतंत्रता बुद्धिशीलता है, इस विचार के व्यावहारिक कियान्वयन पर पूँजीवाद का साफल्य निर्भर है। मार्क्सवादी भी पूँजीवाद की बुद्धिशीलता का खंडन नहीं करते, वे इसका अधिक व्यापक प्रयोग करना चाहते हैं। पूंजीवाद जगत् में कदापि सफलता नहीं प्राप्त कर सकता, यदि यांत्रिक और वैज्ञानिक साधनों का वह इतना प्रकृष्ट उपयोग नहीं करता। प्राकृ-तिक और आर्थिक तत्व के स्वरूप का अनुसंधान और उनका जगत के व्यवहार में उप-योग, यही पूँजीवाद का लक्ष्य रहा है। इस प्रकार की व्यावहारिक प्रक्रिया की सफलता से ही उस प्रसिद्ध हेगेल मार्क्स प्रतिपादित स्वतंत्रता सम्बन्धी विचार का जन्म हुआ जो स्वतंत्रता को नियति का ज्ञान समझता है। यदि प्राकृतिक ग्रौर ग्रार्थिक जगत में दर्त-मान नियम-राशि और व्यवहार-प्रिक्या का ज्ञान हो जाय तो, उनका मानवोपयोगी प्रयोग संभव हो सकता है। ज्ञान ही स्वतंत्रता का जनक है। निर्यात का ज्ञान ही हमें व्यावहारिक क्षेत्र में ग्रावश्यक स्वतंत्रता प्रदान करता है। ग्रतः, हेगेल के इस विचार का कि स्वतंत्रता 'नियति का ज्ञान' है, आज जोरों से रूस में प्रचार हो रहा है। रूसी विचारकों

१. Karl Marx: Capital III प्०६५४-५५-"But it always re mains as realm of necessity. Beyond it begins that development of human power, which is its own end, the true realm of freedom, which, however, can flourish only upon that realm of necessity as its basis,"

के मत में स्वतंत्रता, यादृच्छिकता वा यथेष्टकारिता नहीं है; किन्तु प्राकृतिक ग्रौर सामा-जिक ग्राधिक जगत् का परिज्ञान प्राप्त कर तथा मानव की सामूहिक शक्तियों का तदनुकूल प्रयोग कर एक स्वस्थ सुखी समाज का निर्माण ही स्वतंत्रता है। ग्रर्थात व्यक्ति की यादृच्छिक स्वतंत्रता के स्थान पर रूसी साम्यवाद सामूहिक शक्तियों के नियोजित उपयोग को ही स्वतंत्रता मानता है। ग्रत्यन्त स्पष्ट है कि स्वतंत्रता, नियति का ज्ञान है, इस प्रकार की विचारधारा दासप्रथा के ग्रौर सामन्तवादी युग में नहीं उत्पन्न हो सकती थी। जब भौतिक विज्ञान ग्रौर पुँजीवाद ने मानव की कियात्मिका शक्तियों को उन्मुक्त किया, तब उसी वातावरण में इस विचार का उदय हुग्रा। संक्षेप में, इतना कहना संगत होगा कि पुँजीवाद सता वर्द्धनशील बुद्धिशीलता का युग है ग्रौर इस दृष्टि से इस ग्रर्थव्यवस्था ने स्वतंत्रता के उत्कर्ष में योगदान किया है।

पंजीवादी अर्थव्यवस्था दो प्रकार से स्वतंत्रता का पोषण करती है—(क) कर्मकरों की वैधिक स्वतंत्रता का समर्थन कर यह व्यक्ति-स्वातंत्र्य का अनुमोदन करती है। प्रेजी-वाद के पहले व्यक्ति स्वतंत्रता पर अनेक प्रतिबन्ध थे। दास और सर्फ को वैधिक व्यक्तित्व की दिष्ट से स्वतंत्रता नहीं प्राप्त थी। रोम के कानून के ग्रनुसार पिता को परिवार के ऊपर म्रत्यधिक मधिकार थे। परिवार के बच्चों के ऊपर जीवन मौर मृत्यु का ग्रधिकार प्राप्त रहने से, यह मालूम होता है कि जीवन धारण करने मात्र से जो कान्नी अधिकार मानव को प्राप्त होना चाहिए, वह अभी रोम में स्वीकृत नहीं हुआ था। पूँजीवाद कर्मकर के श्रम के कय-विकय संबंधी तथा गतिशीलता संबंधी स्वतंत्रता को स्वीकार कर मानव के नैतिक स्वातं य को स्वभावतः बड़ा प्रश्रय देता है। जब एक मनप्य की स्वतंत्रता को कानुनी रूप दिया जाता है, तब उसको ग्रन्य मनुष्यों के लिए सामान्यीकृत करना सहल हो जाता है। (ख) पूँजीवाद तर्कशीलता और बुद्धिशीलता का पोषक है; क्योंकि यांत्रिक अभ्युदय इसी पर ग्राश्रित है। (ग) एक तीसरा ग्रर्थ भी है जिसमें पूँजीवाद स्वतंत्रता का पोषण करता है। पूँजीवाद एक न्तन ग्राथिक वर्ग का समर्थक है जो सामन्तवाद के विरोध में खड़ा होता है। व्यापार ग्रौर उद्योग के द्वारा धनी बने हए इस वर्ग के राजनीतिक अधिकारों के समर्थन में ही इंगलैण्ड की रक्तहीन क्रांति तथा फ्रांस की राज्यकांति का जन्म हुआ। पीम, हैम्पडेन, कामवेल, जेफर्सन, हैमिल्टन, मैडिसन, मिराबो म्रादि इसी वर्ग के म्रायिक ग्रीर राजनीतिक मधिकारों के समर्थक थे। इसी वर्ग के राजनीतिक अधिकारों के पोषण में नैसर्गिक अधिकारवाद तथा अनुसंधानवाद के सिद्धान्त उपस्थित किये गये। इस वर्ग के स्वार्थों का समर्थन तभी हो सकता था, जब एक व्यापक ग्रादर्शवाद के ग्राधार पर ही इसके ग्रधिकारों का समर्थन किया जाय। ग्रतः, सत्रहवीं. ग्रदारहवीं ग्रौर उन्नीसवीं शताब्दी के विचारकों में सहिष्णुता, जनसम्मति ग्रौर

मानव ग्रिधिकारवाद का बड़ा ही ग्राकर्षक और उदात्त वर्णन पाया जाता है। ग्रमरीका का स्वतंत्रता-घोषणा-पत्र ग्रौर फांस की राज्यकान्ति के समय का घोषणा-पत्र स्वतंत्रता के इतिहास में बड़े ही महान संदेश-प्रदाता रहे हैं। स्मरण रखना चाहिए कि फ्रांस की राजकांति स्पष्टतवा तृतीय वर्ग (ग्रर्थात् नृतन पूँजीवादी वर्ग) के ग्रधिकार समर्थन के लिए हुई थी। व्यक्त और ग्रव्यक्त पद्धितयों से पूँजीवाद ने प्रजातंत्रीय पद्धित का समर्थन किया है। पूँजीवाद का मुख्य लक्ष्य ग्रार्थिक लाभ ग्रौर उन्नति है। हिंसा में शोर ग्रौर यश के निमित्त, इसकी दिलचस्पी नहीं है। शान्ति ग्रौर समझौते से ग्रपना कार्य निकालना इसका मुख्य सूत्र है। हिंसा को यह तिरस्कृत नहीं करता; किन्तु हिंसा इसका प्रथम नहीं, भ्रपितु अन्तिम ग्रस्त्र है। ग्रसीरिया ग्रौर मंगोल साम्राज्यवाद के इतिहास में यशोलिप्सा भौर राजनीतिक शक्ति के लिए म्रतिरंजित बल का प्रयोग किया जाता था। पूँजीवाद समझौता, सुझाव, अनुबन्ध, प्रचार ग्रादि के सहारे ग्रपना मुख्य लक्ष्य सिद्ध करना चाहता है। सतत् स्रार्थिक उन्नति करना इसका मुख्य लक्ष्य है। हिंसा के बदले प्रतियोगता को स्यापित कर पूँजीवाद ने प्रजातंत्रीय पद्धति का समर्थन किया है । इंगलैण्ड, फ्रांस, ग्रमरीका तथा हालैंड में पूँजीवाद का विकास प्रजातंत्र का स्पष्ट समर्थक रहा है। सामन्तवादी व्यवस्था का संबंध एकतंत्र से था। उसकी प्रतिकिया में नैसर्गिक ग्रिधकारवाद, जनसहमतिवाद ग्रादि का सन्देश पूँजीवाद ने उपस्थित किया। स्रतः, ग्रौर ग्रल्पतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र या जनतंत्र को प्रतिष्ठित करने में पूँजीवाद का भी हाथ है। इस प्रकार लोकतंत्रीय परम्परा का समर्थन कर ग्रौर ग्रान्तरिक ग्रार्थिक प्रश्नों के समाधान में हिंसा के बदले प्रचार ग्रादि का समर्थन कर, राजनीतिक दृष्टि से पुँजीवाद स्वतंत्रता का एक तीसरे अर्थ में भी समथक रहा है। यही कारण है कि प्रजा-तंत्र के अमरीकन समर्थकों के मत में पूँजीवाद और प्रजातंत्र सहव्यापी हैं, पूँजीवाद पर श्राकमण को वे ग्रधिनायकतंत्र की ग्रोर ग्रग्नसर होना समझते हैं।

यद्यपि इन तीन विशाल ग्रथों में—श्रमशक्ति का विकय-स्वातंत्र्य, श्रौद्योगिक श्रौर वैज्ञानिक तर्कशीलता तथा प्रजातंत्रीय परम्परा का समर्थन—पूँजीवाद ने स्वतंत्रता का बलशाली समर्थन किया है, तथापि इसकी कुछ भयकर कमजोरियाँ भी हैं। इन कम-

Marx and Engels: The Communist Manifesto: 'In bourgeois Society capital is independent and has individuality, while the living person is dependent and has no individuality. And the abolition of this state of things is called by the bourgeois, abolition of individuality and freedom! And rightly so. The

जोरियों के कारण प्ँजीवादी अर्थव्यवस्था में स्वतंत्रता का नाममात्र ही रह जाता है । यद्यपि मजदूरों की श्रमशक्ति के विकय का वैधिक स्वातंत्र्य प्राप्त है, तथापि पूँजीपितयों ग्रौर श्रमिकों के बीच जो शक्ति के अनुपात में महान् ग्रन्तर है, उसे देखते हुए यही कहना पड़ता है कि इस दिधि-सम्मत समानता का वास्तवीकरण पूरा नहीं पाता है। मजदूरसंघों को कानूनी अभिज्ञान मिलने से जो पूँजीवाद के प्रारम्भिक दिनों में असहाय

abolition of bourgeois individuality, bourgeois independence, and bourgeois freedom is undoubtedly aimed at. By freedom is meant under the present bourgeois conditions of production, free trade, free selling and buying. But if selling and buying disappears, free selling and buying disappears also. This talk about free selling and buying, and all the other brave words of our bourgeoisic about freedom in general, have a meaning, if any, only in contrast with restricted selling and buying, with the fettered traders of the Middle Ages, but have no meaning when opposed to the communist abolition of buying and selling, of the bourgeois conditions of production, and of the bourgeoisie itself."

- १. Karl Marx: Capital I 90 488-87.
- Rarold Laskit, Reflections on the Revolution of Our time 90 १३५: "Violent behavior is more characteristic of American social relationships than it has been of those of Britain or of France. Yet I doubt, even when allowance is made for this difference, whether public opinion in France or Britain would have suffered the extra-legal interferences with civil freedom that were deliberately organised by businessman in the United States. It is necessary to read in details a document like the report of the La Follette Committee of the Senate on civil liberties to attain a just

श्रवस्था श्रमिकों की थी, वह ग्राज नहीं है। तथापि यह भी एक कटु सत्य है कि पूँजी-पतिवर्ग ग्रौर श्रमिकसंघ दो समानशिक्त सम्पन्न ग्रनुबंधकारक नहीं है। वास्तविक समा -नता वहीं सम्भव है, जहाँ ग्रनुबन्धकारकों में लगभग समान शिक्त हो। शिक्त-ग्रान्तर्य के कारण उनके लेनदेन करने की शिक्त में भी भिन्नता ग्रवश्यमेव ग्रा ही जाती है। मैं फासिस्टवाद को पतनोन्मुख पूँजोवाद का एक रूपमात्र नहीं मानता; तथापि इतना स्पष्ट है कि फासीस्टवादी शासकों पर ग्रौद्योगिक पूँजीवाद का जबर्दस्त प्रभाव था। पूँजीवादियों को प्रसन्न करने के लिए फासिस्टवादी तानाशाहों ने श्रमिकसंघों का खात्मा कर डाला। श्रमिकसंघों का राज्य में विलय। द्वारा सत्यानाश, श्रमिक ग्रान्दोलन पर भयंकर ग्राकमण था। इस ग्राकमण की सफलता से, मालूम पड़ता है कि ग्रभी श्रमिक ग्रान्दोलन बलशाली नहीं हो पाया है। ब्रिटेन ग्रौर ग्रमरीका में प्रायः ग्रब तक पूँजीवाद विकसनशील रहा है।

view of the proportions of that interference. tion, espionage, blackmail, hooliganism, the deliberate misuse of even the highest state courts, and the lower Federal Tribunals, these are only the bare categories into which the habits of the business leaders of America fall. There were few great industrial corporations which did not have their private armies, with machine-guns and tear-gas, to prevent the invasion of their plant by Trade-There were, moreover, areas in the United States, Louisiana under Senator Long, Jeresy City under Mayor Hagvee, the Imperial Valley in California, to take instances only, in which the American Bill of Rights had no authority against the determination of businessmen to eke out the last ounce of privilege from their undisputed possession of economic power. It is not, I think, an excessive judgement to say that, by 1940, beneath the formal acceptance of democratic principles, the Fascist idea had penetrated deeply into the minds of American businessmen."

ब्रिटेन में साम्राज्यवाद के द्वारा अजित मुनाफों को, तथा अमेरिका में आन्तरिक पुँजीवाद के अपरिकल्पित विकास के कारण प्राप्त सम्पत्ति को श्रमिकों में भी कुछ अंश तक बाँटा गया। इस पद्धति से कुछ दूर तक श्रमिकों का जीवन-स्तर ऊँचा हो गया। कुछ श्रमिक, मुख्यतया ग्रमरीका में स्वयं, पूँजीपित तक बन गये। सम्पत्ति के इस ग्रांशिक पूर्निवतरण से उस दर्दनाक अवस्था का, जिसका वर्णन मार्क्स ने कैपिटल के प्रथम भाग में किया है, ग्रांशिक परिहार हो गया। तथापि ग्रमरीका में हब्की कर्मकरों की ग्रवस्था, विशेषतः ग्रमरीका के दक्षिणी रियासतों में ग्रभी भी सन्तोषजनक नहीं है। ग्रनेक सुधारों के बाद भी ग्रभी लंदन के पूर्वी हिस्सों के लोगों का जीवन पश्चिमी हिस्से के लोगों की अपेक्षा अत्यन्त निम्न स्तर का है। बोसांक्वेट ने कहा है कि सुधारवादी मजदूर निवास-स्थानों को 'स्लम', 'डेन' म्रादि नाम देकर उसमें रहनेवाले मनेक नीतिमान चरित्रवान नरनारियों का अपमान करते हैं। स्वतंत्रता एक समग्रात्मक वत्त है जिसमें मानव की समस्त शक्तियों के विकास का समुचित सुअवसर हो। निश्चित ही गरीब, भुख और बीमारी से पीडित, क्रषकों ग्रौर कर्मकरों में उच्च .चरित्रवान, कर्त्तव्यपरायण, ग्रौर सत्यवादी नर-नारी हैं। किन्त उनकी नैतिक उत्कृष्टता के सहारे जनकल्याण सिद्ध हो सके, इसके निमित्त भ्राव-श्यक है कि उनके जीवन का आर्थिक आधार दढ और बलशाली बनाया जाय। सांसा-रिक सुविधाओं के अभाव में कभी-कभी बहुत नैतिक जीवन भी मिछतुप्राय हो जाता है। इसीलिए आवश्यक है मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय कोश के विकास के लिए पहले अन्नमय और प्राणमय कोश को सबल और स्वस्थ बनाया जाय। दार्शनिक राज-नीतिशास्त्र की ऐसी कल्पना कदापि नहीं है कि जीवन को विलासितापूर्ण बनाया जाय; किन्तु साधारण दृष्टि से भोजन, स्वास्थ्य, ग्रीषघ, शिक्षा ग्रादि का समुचित प्रबन्ध हुए विना मानव की कियात्मिका शक्तियों का विकास नहीं हो पाता है। विलासिता ग्रौर भोग राष्ट्रों का नाश कर डालते हैं, किन्तु साधारण ग्रावश्यकताग्रों की पूर्ति नितान्त ग्रमिवांखित है। ग्रतः, ग्रावश्यक है कि राजनीतिक स्वतंत्रता को वास्तविक बनाने के लिए तथा जीवन की शवितयों को उन्मुक्त करने के लिए आर्थिक दुष्टि से जो भयंकर असमानता त्राज समाज में वर्तमान है, उसे कम किया जाय। ग्रर्थ एक बहुत बड़ी शक्ति है। अर्थ के सहारे मनुष्य अपनी वृत्तियों को फलवती बना सकता है। अर्थाभाव से अन्तर्निहित, ज्ञानसम्बन्धी और चरित्रोत्कर्ष-प्रदायिका शक्तियों का विकास ही नहीं हो पाता है। आर्थिक स्वतंत्रता के निमित्त आवश्यक है कि अधिकाधिक अवसर निम्नवर्ग के लिए बनाये जाया। जबतक नृतन क्षेत्रों का म्राविष्कार नहीं होता भौर वर्तमान स्थानों को धनाधीशों के एकाधिपत्य से निकाला नहीं जाता तबतक ग्रायिक स्वतंत्रता नहीं प्राप्त होती है और इसके अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता बहुलांश के लिए नाममात्र

का ग्राँर ग्रौपचारिक ही सिद्ध होती है। पिश्वमी पूँजीवाद ने एशिया ग्रौर श्रिफिका के कातर ग्रौर गरीब लोगों पर जो ग्रत्यचार ग्रौर ग्रनाचार किये हैं, वे इतिहास के काले कारनामें गिने जाते हैं। निर्मम शोषण ग्रौर भयंकर दमन ही पूँजीवादियों ग्रौर उनके समर्थक विदेशी सरकारों के नीतिनिर्घारण सूत्र रहे हैं। एशिया में ग्रब पिश्चमी पूँजीवाद ग्रौर साम्राज्यवाद का प्रायः खात्मा हो चला है। ग्रब जो पिश्चमी पूँजी ग्रभी भी एशिया में लगी है ग्रौर लग रही है, उसमें पिश्चमी गृह-राज्य की शक्ति का पूर्णाघार न होने के कारण वह पुराना ग्राक्रमणकारी तीखापन नहीं है। किन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि भविष्य में यह खतरा नहीं उत्पन्न कर सकती है। ग्रफोका में ग्रभी पूँजीवादी साम्राज्यवाद का नंगा नाच हो रहा है। जबतक ये बुराइयाँ नष्ट नहीं की जाती हैं, तबतक कागज में स्वतंत्रता का नामोच्चारण करने से कुछ खास महत्त्व नहीं सिद्ध हो सकता है।

पूजीवाद ने यन्त्रवाद को प्रश्रय देकर कार्यालय में बुद्धिशीलता श्रौर वैज्ञानिक कारण को समिथित किया है। किन्तु यन्त्रवाद से बहुत खराबियाँ भी उत्पन्न हुई हैं रे। श्रितिरंजित

- Rarl Marx: Capital 40 573: "The discovery of gold and silver in America, The extirpation, enslavement and entombment in mines of the aboriginal population, the beginning of the conquest and looting of the East Indias, the turning of Africa into a warren for the commercial hunting of black-skins, signalisted the rosy dawn of the era of capitalist production. These idyllic proceedings are the chief momenta of primitive accumulation. On their heels treads the commercial war of the European nations, with the globe for a theatre. It begins with the revolt of the Netherlands from Spain, assumes giant dimensions in England's anti-jacobin war, and is still going on in the opium wars against China, etc.,"
  - Rarl Marx: Capital I qo ४६२, qo १११:—"In agriculture as in manufacture, the transformation of production under the sway of capital, means at the same time the martyrdom of the producer; the

यन्त्रवाद के विकास से कार्यालय में कर्मकरों को यावज्जीवन एक कल या पूर्जें को घुमाना पडता है। इतनी दक्षता के कारण, एक प्रकार का कार्य करना यद्यपि बहुत आसान हो जाता है तथापि अतिरंजित दक्षता से मानव के व्यक्तित्व का समग्रात्मक विकास नहीं हो पाता है। एकांश दक्ष लोगों को अपने कार्य का कलात्मक ग्रानन्द नहीं प्राप्त होता है और कभी कभी इससे बर्बरता का भी ग्रागमन हो जाता है। मौरिस ग्रौर कोल ने इस पंजीवादी यन्त्रवादी कलात्मिकता का उल्लेख किया है। दार्शनिक राज-नीतिशास्त्र का ग्रादर्श तभी पूरा हो सकता है, जब प्रत्येक व्यक्ति को ग्रपने समुचित विकास का अवसर मिलेगा। इसके लिए अपेक्षित है कि जीवनस्तर के उन्नयनकारी पदार्थों का उपयोग करने का अवसर कर्मकरों को भी प्राप्त हो। यंत्र की भाँति केवल वे कार्यसाधक न समझें जागै। अपने महान लक्ष्य की सिद्धि का अवसर उन्हें मिल सके इसके लिए उनकी कियात्मिका शक्ति का विकास करना होगा। आजकल कर्मकरों को केवल मात्र यंत्र संचालन का कार्य करना होता है। यंत्र के सम्बन्ध में उनमें सैद्धान्तिक ज्ञान नहीं होता है। सैद्धान्तिक-ज्ञान-सम्पन्न तथा अनुशीलन सम्बन्धी समस्त प्रश्नों का समा-धान करनेवाले वैज्ञानिकों, उद्यमकारियों ग्रौर इंजिनियरों का एक ग्रलग दल रहता है। ग्रतः पंजीवादी व्यवस्था श्रम-प्रिक्या को दो विभिन्न वर्गों में बाट डालती है।ज्ञानात्मिक प्रिक्या का एकाधिपत्य बुद्धिजीवी वैज्ञानिकों तथा इंजिनियरों के हाथ में रहता है। पुराने अनुसंधानों का प्रयोग और नूतन अनुसंधानों का विकास करना इनका कार्य है। दूसरी स्रोर यांत्रिक प्रकिया का संचालन मजदूर करते हैं। इस प्रकार बुद्धिजीवी स्रौर हस्तश्रमजीवियों के बीच समाज विभक्त हो जाता है। श्रल्पवेतनभोगी हस्तश्रमजीवियों की राजनीतिक स्वतंत्रता नाममात्र ही रहेगी जबतक समुचित रूप से उन्हें विशेष शिक्षा न मिलेगी तथा अपनी शक्तियों का समुचित विकास वे न करेंगे। अबतक उनके श्रम का फायदा उठाकर शोषणपति समाजसुधारक, राष्ट्रनेता और महान उत्पादन-वीर बनने का दावा करते हैं। युद्ध में विजयी होने पर श्रपनी उत्पादन-शक्ति के प्रकर्ष का घोर प्रचार ग्रमरी को पूँजीपति करते थे। किन्तु इस उत्पादनशक्ति की ग्राधारभूता जो मानव-

instrument of labour becomes the means of enslaving, exploiting and impoverishing the labourer; the social combination and organization of labour-process is turned into an organized mode of crushing out the workman's individual vitality, freedom and independence."

<sup>?.</sup> Karl Marx: Capital I 90 388

राशि है उसकी उपेक्षा कर एक स्वस्थ कल्याणाभिमुखी समाज की रचना नहीं हो सकती है। ब्राज समय ब्राता जा रहा है, जब श्रम ब्रौर बौद्धिक कमें में व्यवधान कम होना चाहिए। टाल्सटाय ने बताया था कि अपनी खेती का उत्पादन अपने श्रम से करने में ब्रात्मिक ब्रम्युदय होता है। यदि ब्राज की संजटिल सामाजिक व्यवस्था में प्रत्येक मानव के लिए निज की रोटी स्वयं उत्पन्न करना संभव नहीं है तो, कम से कम, श्रमजीवियों के मानसिक विकास का प्रबन्ध तो किया जा सकता है। श्रमजीवियों का ब्रबौद्धिकीकरण समाज के लिए बड़ा घातक है क्योंकि एक बड़े समुदाय की मौलिकता, कार्यकुशलता, मानसिक चातुरी ब्रादि के द्वारा प्राप्त लाभ से समाज वंचित रह जाता है।

पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की कुछ असंगितयाँ भी हैं। यों तो प्रत्येक व्यवस्था में कुछ कमजोरियाँ और असंगितयाँ होती हैं जिनके कारण उसका विनाश होता है। पूँजीवाद की सबसे बड़ी असंगित यह है कि यह जनकल्याण के बदले वैयिक्तिक लाभ को अपना प्रमुख उद्देश्य मानता है। जाँन डिवी का कहना है कि आज की अमरीकन सम्यता 'घनाश्रित' है। दे वेब्लेन का कहना है कि मौद्रिक प्रवृत्तियों का अतिशय प्राबल्य आधुनिक सम्यता में हो गया है। पूँजीवाद का मुख्य संचालन-सूत्र है अधिकत्तम मात्रा में लाभ की प्राप्ति। प्रारम्भिक पूँजीवाद पर प्यूरिटन विचारधारा का प्रभाव था। किन्तु शनैः शनैः यह धार्मिक और नैतिक आधार दूर हटता गया। आदम स्मिथ के अर्थशास्त्र संबंधी विचारों में नैतिक भावनाओं का स्पष्ट प्रभाव है। खें हिंबड रिकाडों के समय से ही अर्थशास्त्र को एक नीतिनिरपेक्ष कियात्मक शास्त्र समझने की धारा का प्रणयन हुआ और साम्प्रतिक अर्थशास्त्र तो अपने को वैज्ञानिक या

<sup>?.</sup> John Dewy's Philosophy (edited by Ratner).

२. Thorstein Veblen: इसने "pecuniary motivation" की उग्रता का वर्णन किया है।

<sup>3.</sup> Max Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism; R. H. Tawney, Religion and the Rise of Capitalism; R. B. Perry, Puritanism and Democracy.

४. स्पीनोजा और लीब्नीज के नियतियाद (Determinism) और पूर्वस्थ पित संघ्वनिवाद (Pre-established Harmony) का प्रभाव पदचात्वर्ती अर्थशास्त्र-वेत्ताओं पर पड़ा।

<sup>1.</sup> Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments.

Economy and Taxation, Principles of Political Economy and Taxation,

विज्ञानसम्मत पद्धित का समर्थक बताने में इतना व्यस्त है कि आचार-शास्त्र संबंधी विचारों का निष्कासन करना चाहता है। लाभ को लक्ष्यभूत कर कम से कम खर्च द्वारा अधिकतम मात्रा में मुनाफा प्राप्त करने की विधि बताना ही आधुनिक अर्थशास्त्र अपना परम लक्ष्य मानता है। तांत्रिक दृष्टि र से उत्कृष्ट आर्थिक कम का यही लक्षण है कि वह बता सके कि प्राप्त साधना का सफलतम प्रयाग कैसे किया जा सकता हं। मानव समष्टि को एक मानकर कोई व्यवस्था आर्थिक दृष्टि से संभव है या नहीं, यह बात प्रजीवाद के समर्थक अर्थशास्त्रियों का विवेचनीय प्रश्न नहीं मानी जाती है। मानव समष्टि तो आदर्श की बात है। एक देश के समस्त लोगों का सुख-साधन कैसे किया जा सकता है, इसपर भी अर्थशास्त्र विचार नहीं करता। किन्तु अब, वैसी व्यवस्था अपेक्षित है जब जनकल्याण, न कि वैयक्तिक लाभ, आर्थिक कर्मों का नियामक बनेगा।

साम्प्रतिक पूँजीवाद की दूसरी बड़ी असंगित यह है कि समाज के लोगों को बे-रोजगारी, मन्दी, मुद्रास्फीति और दशवर्षीय वृत्त से यह त्राण नहीं दे सका है। प्रायः प्रत्येक दत या बारह वर्ष पर पूँजीवाद संकट से ग्रस्त हो जाता है। कभी-कभी उत्पादन की प्रचुरता रहती है तो कभी-कभी उत्पादन की ग्रत्पता। कभी-कभी उत्पादन की राशियों और कारकों का परस्पर संतुलन नष्ट हो जाता है और इस कारण भी आर्थिक संकट उपस्थित हो जाते हैं। जबतक समाज का अधिकांश भाग, कल क्या होगा, इसके विषय में निश्चन्त नहीं है, तबतक वह स्वतंत्रता का कदापि उपयोग नहीं कर सकता।

१. Marx Weber, Wirtschaft and Gesellschaft. अर्थशास्त्र और आचारशास्त्र की संबद्ध मीमांसा के लिए द्रष्ट्य. J. A. R. Marriott, Economics and Ethics; C. F. Ayres, The Nature of the Relationship between Ethics and Economics; Warner Fite, "Moral Valuations and Economic Laws', Journal of Philosophy, Prychology and Scientific method, XIV; R. B. Perry, "Economic Values and Moral Values," "Quarterly Journal of Economics XXX; F. H. Knight, Ethics and the Economic Interpretation" "Economic Psychology and the Value Problem", Quarterly Journal of Economics vols. 36 and 39; Talcott Parsons: The Structure of Social Action.

२. तांत्रिक दृष्टि = Technical stand-point.

३. F. Engels, Anti-Dutiring प्० ३०१-३०३.

स्वतंत्रता का सम्बन्ध मानसिक स्वास्थ्य, शांति श्रौर मंतुलन से हैं। निराशा श्रौर बेरोजगारी की संक्रामक विभीषिका से संतप्त मानव के लिए स्वतंत्रता एक काल्पनिक
श्रादर्श मात्र हैं। जर्मनी में १६२३ तथा १६३०—३२ की भयंकर बेरोजगारी श्रौर मुद्रास्पीति का यह परिणाम हुग्रा कि वहाँ का मध्यवर्ग श्रत्यन्त श्रातंकित हो गया। उसे
भय था कि श्राधिक श्रशान्ति की श्रवस्था उसे सर्वहारा वर्ग में परिणत कर देगी। श्रपने
श्राधिक भाग्य की उसे भयकर चिन्ता थी। हिटलर के नात्सी दल ने उसे इस श्राधिक
संकट से त्राण का श्राश्वासन दिया। श्रतः, श्रातंकित, भयार्त्त जर्मनी के मध्यवर्ग ने श्रपना
श्राधिक स्थान सुरक्षित रखने के लिए श्रपनी राजनीतिक स्वतंत्रता का जर्मन नात्सीदल
द्वारा श्रपहरण स्वीकृत किया। महाभारत में वर्णन श्राता है कि भीष्म श्रौर द्रोण भी
कौरवों के द्रव्य के द्वारा श्रपने नैतिक स्वातंत्र्य को छोड़ने के लिये बाध्य हुए थे। श्रतः,
श्रावश्यक है कि जीवन को श्रशान्त तथा संकटपूर्ण बनने से रोका जाय। भारतवर्ष के
नवजात श्रजातंत्र को श्रपना श्राधिक श्राधार सुदृढ़ बनाना ही होगा। गांधीजी ने कहा
था कि जबतक यहाँ के ग्रामों की श्राधिक श्रवस्था नहीं सुधरती है, तबतक यहाँ के
स्वराज्य को बड़ा भारी खतरा है।

ग्रार्थिक मुनाफे का प्राबल्य, शोषण प्रिक्तिया का ग्रितरंजित वेग तथा दिरद्रता, पीड़ा, ग्रिशिक्षा की श्रवाध उपस्थिति, समाज की एकता को नष्ट कर देती हैं। समाज की भित्ति है सामूहिक कल्याण की भावना। जब समिष्टि का तिरस्कार कर वर्ग-स्वार्थों की सिद्धि होगी तब समिष्टि की भावना का प्रणाश हो जायगा। समिष्टि की भावना का प्रणाश प्रजातंत्र के लिए भारी खतरा है। मध्ययुगीन यूरोप ग्रौर प्राचीन भारत में समग्र-व्यापिनी समिष्टि-भावना का प्राधान्य था। ग्रपने व्यक्तित्व ग्रौर स्वार्थ से महत्तर एक समिष्टि की भावना व्याप्त थी। उस समिष्टि से तदाकारता प्राप्त कर मानो समग्र-ग्राहिता का एक विलक्षण ग्रनुभव मानव को होता था। प्रतियोगिता, भयंकर शोषण ग्रौर वर्गसंघर्ष ने इस समिष्टि की भावना को बहुत कमजोर कर दिया है। समाज-शास्त्रीय और मनावैज्ञानिक दृष्टि से इस समिष्टि की भावना का नाश एक घातक वृत्ति है। इस प्रकार मानव संश्रय-रहित हो जाता है ग्रौर ग्रपनी नैतिक ग्रौर सामाजिक जड़ों को खो बैठता है। फ्रांसीसी समाजशास्त्रवेत्ता एमिल डुर्खायम ने समाज-विहीनता के कारण प्रजनित भयंकर एकाकीपन के दुष्परिणामों की ग्रोर हमलोगों का घ्यान ग्राहृष्टि किया है। ग्रभी पश्चिमी सम्यता की ग्रपेक्षा, भारत में धर्मानुमोदित एकता तथा लोकोत्तर भावनाग्रों का प्रावल्य है ग्रौर ग्रजानता तथा समाजिवहीनता के दुष्परिणाम यहाँ ग्रभी व्यक्त नहीं हुए

१. E. Durkheim ने अपने प्रस्यात ग्रंथ Surcide में "Anemic" का विश्लेषण किया है।

है। किन्तू यहाँ के कर्मकरों और कृषकों की ग्रवस्था ग्रत्यन्त ही शोचनीय है और बहत संभव है कि समाज के द्विधाकरण के कारण सामाजिक एकता और कल्याणवाद का भाव पर्णत: प्रणष्ट हो जाय। जबतक मानव ग्रपने क्षद्र स्वार्थों का, ग्रांशिक ही सही. ग्रतिक्रमण नहीं करेगा तबतक सामाजिक ग्रौर राजकीय संस्थाग्रों को कल्याण ग्रौर स्वतंत्रता का वाहक नहीं बनाया जा सकता। स्वतंत्रता स्वेच्छाचारिता और एकान्त का ग्रनशीलन नहीं है। जब सामाजिक, वैधिक ग्रौर राजनीतिक संस्थाएं वर्गस्वार्थ के प्रभाव से निकलकर प्रजातंत्रीय पद्धति से चलाई जाती हैं ग्रौर निम्नवर्गीय लोगों को स्वतंत्र करने में प्रयत्न करती हैं तब स्वतंत्रता की नींव दृढ़ होती है। स्वतंत्रता एक ग्रवि-भाज्य वत्त है। ग्रमरीकन गहयद्ध के समय, कहा जाता था कि, यह देश ग्राधा स्वतंत्र ग्रीर ग्राघा दास नहीं रह सकता। ग्रायिक शोषण ग्रीर स्वार्थ समाज को विभक्त कर देते हैं। सामाजिक द्विधा-ध्रवीकरण र राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए घातक है। ऐसी भ्रवस्था में स्वतंत्रता आर्थिक दृष्टि से मजबूत वर्ग की ही सम्पत्ति हो जाती है। निम्न-स्तरीय वर्गों को ऐसी अवस्था में स्वतंत्रता का न तो महत्त्व मालूम पड़ता है और न वे इसे ग्रात्मबलिदान के द्वारा भी प्राप्तव्य ग्रादर्श समझते हैं। इसलिए ग्रावश्यक है कि धन-प्राहिता. ग्रर्थशाहाधिपत्य, वर्गशोषण और वित्तैषणा के कुप्रभावों को हटाकर ग्राधिक शान्ति तथा समानता का वातावरण पैदा किया जा सके जो राजनीतिक और आर्थिक दिष्ट से सखी. सन्तृष्ट ग्रौर समष्टिभावनाव्याप्त समाज का निर्माता हो सके। र

स्वतंत्रता एक वृत्त है। इसका मुख्यार्थ है नैतिक संयम के द्वारा कर्मयोगपरक शक्ति का विमुक्तीकरण। किन्तु शक्तियों के कियात्मक विकास के लिए श्रावश्यक है श्रिधिक से श्रिधिक समानता की उपस्थिति । कानून की दृष्टि में स्वतंत्रता, प्रजातंत्रवादी परम्परा की एक महती देन है। इस श्रादर्श के विकास में इगलैण्ड का महत्त्वपूर्ण स्थान है। स्पट है कि कानून के सामने समान भाव से श्रपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मनुष्य उपस्थित हो सके, इसके लिए भी श्रार्थिक मजबूती श्रावश्यक है। श्राज की संजिदिल विलम्बकारी श्रीर खर्चीली न्यायव्यवस्था का फायदा उठाना पीड़ित श्रीर गरीब जनता के लिए संभव नहीं है। ऐसा भी देखा गया है कि जिस सामाजिक श्रार्थिक वर्ग से न्यायाधीश प्रादुर्भृत होते हैं, ज्ञाततः वा श्रज्ञाततः, वे उस वर्ग के स्वार्थों का समर्थन

१. द्विषाश्रुवीकरण = Bipolarisation.

R. Carl Becker, Freedom and Responsibility in the American Way of Life; J. B. Bury, A History of Freedom of Thought; Zecharia Chafe, Free Speech in United States, F. D. Roosevelt, Nothing to Fear.

करते हैं। जर्मनी के समाजवादी प्रजातंत्र का विनाश करने में वहाँ के न्यायाधीशों का भी हाथ था। वहाँ पर प्राक्समाजवादी व्यवस्था में जो वर्ग धन भ्रौर शक्ति की दिष्ट से बलशाली थे उनमें से ही न्यायाधीश, समाजवादी व्यवस्था में भी, लिये जाते थे ग्रीर जब-जब मजदूरों का प्रश्न न्यायालय में उपस्थित होता था तब-बत ये न्यायाधीश कान न के शब्दों का तोड मरोड कर उनके अधिकारों का काननी दमन करते थे । अमरीका का प्रधान न्यायालय प्रायः प्रारम्भ से लेकर अबतक अमरीकी पूँजीवाद का प्रबल समर्थक रहा है। संविधान के निर्माताओं के द्वारा नितान्त अपरिकल्पित आशय को संविधान के ग्रक्षरों से गृहीत कर पुँजीवाद का पोषण इसने किया है। जो स्वतंत्रता और छट व्यक्तियों के लिए की गई थी उसे वाक-चात्री का म्राश्रय लेकर म्रार्थिक संस्थाओं के लिए भी उपयुक्त करना कोरी कल्पना करना है। यह ठीक है कि अब इस स्थिति में सुधार हो रहा है तथापि प्राय: डेढ़ सौ वर्षों से भी अधिक समय तक इस न्यायालय ने स्वतंत्रता, समानता, निष्पक्षपातता स्रादि बड़े शब्दों की दृहाई देकर भी पँजीवाद श्रीर वर्णभेद का समर्थन किया है। स्पष्ट है कि घन की शक्ति ग्रत्यन्त प्रकृष्ट है। अतः, यदि राजनीतिक और कानुनी स्वतंत्रता को दृढ़ और क्रियान्वित करना है तो निश्चित ही समाज के पीड़ितों का उत्थान होना चाहिए ग्रन्यथा सत्य केवल 'कोरे कागद' पर ही लिखा रह जायगा।

स्वतंत्रता एक अत्यन्त महान सन्देश हैं। आवश्यकता पड़ने पर प्राणों का अर्पण कर भी इसकी पूजा होती है। समग्ररूप से इसकी प्राप्त अवश्य ही श्रमसाध्य है। दार्शनिक और नैतिक दृष्टि से मानव को स्वस्थ चेतन बनाने के निमित्त अपेक्षित है कि जीवन के जो कम से कम आवश्यक पदार्थ हैं उन्हें सर्वसुलभ बनाया जाय। स्वतंत्रता भावकता या प्रवृत्तिसम्भोग नहीं है। समाज के प्रति उचित कर्त्तव्यों को सम्पन्न करने से ही मानव व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास होता है और मनुष्य की प्रवृत्तियों, भावनाओं, इच्छाओं का स्वस्थ कर्म में प्रकाशन होता है। किन्तु मानव व्यक्तित्व कुछ दूर तक विलक्षण भी है। मानव व्यक्तित्व के सम्पूर्ण निर्माणकारी तत्त्वों का प्रतिफलनमात्र मानना असंगत है। वीरों, महान् साहित्यकारों तथ युगउन्नायकों का व्यक्तित्व इस विचार का पूरा विरोधी है। वैयक्तिक वैलक्षण्य को ध्यान में रख कर ही नैतिक और दार्शनिक स्वतंत्रता की आवश्यकता दार्शनिक राजनीतिशास्त्र में स्वीकृत है। यदि प्रत्येक मानव केवलमात्र अणुओं और परमाणुओं का संगठनमात्र है, तो यदि समाज के नाम पर कुछ व्यक्तियों का हनन होता है तो यह कोई बहुत

R. F. L. Neumann; Behemoth; R. T. Clerk, The Fall of the German Republic.

सनसनी पैदा करनेवाली बात नहीं है। दार्शनिक राजनीतिशास्त्र प्रत्येक मानव को म्रात्मिक चैतन्यसम्पन्न मानता है। म्रतः, मानव का निरे साधन के रूप में प्रयोग कदापि इसे स्वीकृत नहीं है। केवलमात्र सामाजिक कल्याण, वैयक्तिक विकास का परमतम लक्ष्य कदापि नहीं माना जा सकता। निश्चित ही ग्रपने ग्राश्रयोचित कर्मों को, मानव को स्रवश्य ही करना है। किन्तु सामाजिक कर्मयोग मानव पुरुषार्थ की इयत्ता नहीं व्यक्त करता । संयम, तपस्या, साधना ग्रादि से क्षुद्रता का निर्वाण करते हुए मानव भ्रन्तस्सम्वेद्य भ्रात्मिक भ्रानन्द की भ्रनुभूति कर सकता है। <sup>१</sup> इसीलिए दार्शनिक राज-नीतिशास्त्र कृत्स्नपद्धित का ग्राश्रयण कर मानव के लिए ग्राध्यात्मिक, नैतिक, राज-नीतिक ग्रौर ग्रार्थिक स्वतंत्रता का ग्रादर्श उपस्थित करता है। एक ग्रोर, नैतिक भावनाओं के परिष्कृत न होने पर लिप्सा और बलवाद का जन्म होता है। दूसरी ओर, जीवन की कोरी ग्रावश्यकतात्रों के ग्रभाव में, ग्राघ्यात्मिक विकास करनेवाले को भिक्षावृत्ति श्रौर दारिद्य का सहारा लेना होता है । यदि किसी विद्वान्, वेद-वेत्ता, साधन-शील पुरुष को ग्रपने भोजन, वस्त्र ग्रादि की व्यवस्था के लिए चोरबाजारी करनेवाल किसी बनिया के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है तो मैं इस स्थिति को सर्वथा स्वतंत्रता का ग्रपहरण करनेवाला मानता हूँ। प्राचीन ग्रौर मध्यकालीन सभ्यता में भी ऐसे उदाहरण पाए जाते हैं कि साहित्यकारों को धनवानों की चाटकारिता में अपनी प्रतिभा का दुरुपयोग करना पड़ता था। प्रजातंत्रीय व्यवस्था इसको कदापि नहीं सह सकती है। स्वतंत्रता कियात्मिका शक्ति है किन्तु नैतिक ग्रौर ग्राध्यात्मिक पुरुष को भी ग्राधिक उपादानों की ग्रावश्यकता है। सुदामावृत्ति ग्रौर जड़भर वृत्ति से ग्राध्निक जगत् में कार्य नहीं चल सकता। स्वतंत्रता हिमालय की चोटी पर ग्रथवा ग्राल्पस पर्वत पर रहने-वाली एक वृत्ति नहीं है। मानव जीवन को शाश्वत ग्रमर प्रेरणा ग्रौर नवजीवन का दान इससे मिलते हैं। जीवन की प्राण-प्रेरणा ग्राज के संघर्षमय वातावरण में कुम्हला न जाय या कोई तानाशाह अपनी उद्दाम लिप्सा की प्राप्ति के लिए युद्ध-भूमि में मानव के प्राणों का बलिदान न करा दे, इसके लिए आवश्यक है कि मानव-म्रात्मवाद का विराट् सन्देश प्रचारित हो। राजनीतिक ग्रौर म्रार्थिक भाग्य को मुट्टी-भर लोगों की देखरेख में न्यस्त करने का भयंकर दूष्परिणाम दो विश्वमहासमरों में देख लिया गया है। मानव सम्यता के आशा केन्द्र नवयुवकों की जान से खेलना और लाखों की संख्या में उनका हनन, और वह भी इसीलिए कि कुछ पूँजीपति, कुछ त्रायुधनिर्माता, कुछ तानाशाह श्रौर कुछ ग्रहंभावावेष्टित नेता ग्रपने ग्ररमानों को पूरा

१. ''ऋतं तपः सत्यं तपः श्रुतं तपः शान्तं तपौ यमस्तपः शमस्तपौदानं तपौ यज्ञस्तपो'' (तैत्रिरीय आरण्यक, १०।८)

करें ?—कल्पना करके ही रोमांच हो जाता है। क्या संस्कृति, नैतिकता श्रौर चैतन्य का वाहक मानव इस प्रकार स्वाधियों की पाशिवक वृत्ति का शिकार बनेगा? निस्सन्देह ग्राज मानव सभ्यता में पैशाची वृत्ति का साम्राज्य है। श्राज वेदान्त ग्रौर सुकरात तथा काण्ट का सन्देश, फिर भी ग्रावश्यक है—'ग्रपने को पहचानो।'

ग्राज बुद्धिजीवी वर्ग ग्रपनी स्वतंत्रता खो बैठा है। कितने महत्त्वपूर्ण शब्दों में बौद्धिक एकाधिकारवाद का खंडन बुद्ध ने किया था। उन्होंने सर्वदा अपने अनुयायियों ग्रौर सम्पर्क में ग्राए हुए ग्रन्य व्यक्तियों को यही कहा 'ग्राग्रो ग्रौर देखो।' विश्वास वाद श्रौर ग्रन्थश्रद्धावाद का वेगवान खंडन करने के कारण भारतीय इतिहास में बद्ध का गौरवशाली पद है। जान मिल्टन ग्रौर जान मिल ने बौद्धिक स्वतंत्रता को उन्नित का बीज माना है। स्वतंत्र अनुसंधानवृत्ति ही युनानी सभ्यता का आधार थी। किन्त तानाशाही देशों में स्राज धार्मिक स्रौर बौद्धिक स्वतंत्रता का पूरा स्रपहरण हो गया है। पूँजीवादी देशों में भी आज देशरक्षा के नाम पर सोचने की स्वतंत्रता जोरों से कुचली जा रही है। अमरीका में यह रोग संकामक होता जा रहा है। स्वतंत्रता तो संसर्जन की शक्ति है। पराधीनता में उसे जकड़ कर कैंद रखना मानवता के साथ विद्रोह है। गेलिलियो, बनो ग्रादि पर जो विचार-स्वतंत्रता के लिए ग्रत्याचार हुए, मालूम पड़ रहा है, शायद उनकी पूनरावृत्ति होगी। विभिन्न प्रकार के संकटों का ग्राश्रय लेकर श्राज प्रजातंत्रीय देशों में भी स्वतंत्रता को कुचला जा रहा है। शासक दल की श्रालो-चना करने का जो अभिन्यक्ति-स्वातंत्र्य है, वह छीना जा रहा है। कभी-कभी मालुम पड़ता है कि अन्धकार युग फिर स्ना रहा है। जो बर्बरता, नग्नता कभी मुगलों ने, कभी इसलाम ने, कभी रोमन कैथोलिक चर्च ने प्रदर्शित की है उसका विकसित रूप हाल ही में हम ग्रपने देश में तथा विदेश में देख चुके हैं। स्पीनोजा ने चर्चशाही के खिलाफ राज्य को विचार-स्वतंत्रता की रक्षा करने का निमंत्रण दिया था। कैस्टें-लियन ग्रौर लॉक धार्मिक सहिष्णुता के प्रबल पोषक थे।३ इस सन्देश को बहुत रूप से कियान्वित करना ग्रावश्यक है।

१. एष सर्वेषु भूतेषु गूढात्मा न प्रकाशते ।
दृश्यते त्वग्रय्या बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदिशिभिः ।
उत्तिष्ठय जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत ।
क्षुरस्य घारा निश्चिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तत्कवयोवदन्ति ।

(कठोपनिषत् १।३।१२,१४)

- 2. Spinoza, Tractatus Theologico-Politicus.
- 3. Harold Laski, The State in Theory and Practice. 90 88

स्वतंत्रता की रक्षा याज युग का सबसे बड़ा प्रश्न हैं। उत्पीड़न, सामाजिक शोषण, राजकीय य्रति-नियंत्रण, तानाशाही—इन सब का मूलतः विनाश करके सर्वविध कियात्मिका स्वतंत्रता की व्यवस्था और रक्षा करनी होगी। स्वतंत्रता का ग्रथं है व्यवसायात्मिका बुद्धि की कर्तृत्व शक्ति का प्रयोग। सामाजिक शक्तियों को मानवकल्याण में नियोजित करना ही ग्राज का परम पुरुषार्थं है। भूख, दमन और ग्रानिश्चितता से पीड़ित मानव ग्रपनी ग्रन्तश्चेतना का क्या विकास करेगा? ग्रतः, ग्राज एक ऐसे समाज की ग्रावश्यकता है जहाँ व्यापक रूप से ग्राध्यात्मिक, नैतिक, मानसिक, वैयक्तिक, राजनीतिक तथा ग्राधिक स्वतंत्रता का कियान्वयन हो सके।

## दश्म ऋध्याय

## न्याय श्रीर समानता

## (१) न्याय

न्याय राजनीतिशास्त्र ग्रौर धर्मशास्त्र का एक महत्वपूर्ण शब्द है। समाज में वर्तमान प्रत्येक व्यक्ति के साथ न्याय हो, उसकी योग्यता ग्रौर गुण के अनुसार उसको पद प्राप्त हो, इस प्रकार का विचार सनी को आकृष्ट करता है। मानव के सर्वसामान्य कल्याण सिद्ध करनेवाले नियमों का निष्पक्ष पालन न्याय का तात्पर्य है। न्याय का ग्रर्थ होता है—योग्यता ग्रौर गुण के अनुसार सामाजिक वस्तुओं का वितरण। र स्वस्थ, सबल, सशक्त समाज तभी बन सकता है जब निवासियों का यह ग्रात्मिक विश्वास हो कि उनकी ग्रन्तीनिहत शक्तियों के पूर्णतम विकास के ग्रवसर उन्हें प्राप्त हैं। न्याय के परित्याग से राज्य ग्रौर समाज का पतन ग्रारम्भ हो जाता है क्योंकि जिस वर्ग के साथ न्याय की नीतिका उल्लंघन होता है उसकी सच्ची सेवा समाज कदापि नहीं प्राप्त कर सकता।

न्याय का सिद्धान्त भारतीय सम्यता की एक बड़ी देन है। न्याय की कल्पना का विकास ऋग्वेद के समय में ही हो चुका था जब वरुण देवता को सदसद कर्मों का फलप्रदाता समझा गया। जो अधूर्म और अनृत का अनुसरण करता है वह वरुण के पाश में बद्ध हो जाता है, ऐसी कल्पना वैदिक काल में पाई जाती है। ईश्वर को

- ?. Dorothy M. Emmet, "Justice and Equality", Philosophy खण्ड १४, १६३६, प्० ४६-५५। Benedetto Croce, My Philosophy.
- २. जत यो द्यामितसपीत् परस्तात्र स मुच्याते वरुणस्य राजः। दिव स्पशः प्रचरन्तीदमस्य सहस्राक्षा अति पश्यन्ति भूमिम् ॥ सवं तद् राजा वरुणो विचष्टे यदन्तरा रोदसी यत् परस्तात्। संख्याता अस्य निमिषो जनानामक्षानिव श्वध्नी निमिनोतितानि॥ ये ते पाशावरुण सप्तसप्त त्रेषा तिष्ठन्ति विषिता रुशन्तः। छिनन्तु सर्वे अमृतं वदन्तं यः सत्यवाद्यति तं सृजन्तु।

(अयर्वदे, ४।१६-३-५)

'यथाकमं यथाश्रुत' न्याय का प्रदाता वेदान्त में समझा गया है। पुनर्जन्मवाद का सिद्धान्त न्याय के सिद्धान्त को ही पुष्ट करता है। न्याय यही है कि अपने समस्त कमों का फल मनुष्य अवश्य भोगे और इसी विचार के अनुसार यदि अने क जन्म के चक्र में कमों का फल भोगना पड़े तो भी बिना उसे भोगे विमोक्ष नहीं मिल सकता। कर्मवाद, पुनर्जन्मवाद, अधिकारवाद आदि सिद्धान्तों का प्रणयन इसी न्याय की विचारधारा को सामने रखकर हुआ था। न्याय की विचारणा इतनी प्रबल थी कि निर्वाण, अनात्मन आदि के समर्थक बुद्ध को भी कर्मवाद के व्यापक नियम को मानना ही पड़ा। '

जिस प्रकार प्राचीन भारतीय विचारधारा में न्याय का महत्व है उसी प्रकार यहूदी धर्म और दर्शन में भी। यहूदी लोग एक सताई हुई जाती हैं। निश्न देशवास्त्रियों का ग्राक्रमण, फिलिस्तीन के पार्श्वर्ती जातियों से संघर्ष ग्रीर फिर बाबुल तथा रोम का भयंकर ग्रत्याचार—यहूदियों का इतिहास इस प्रकार ग्रत्याचार, दमन ग्रीर जात य दुख का इतिहास है। किन्तु इस दुखराशि ने यहूदियों को ईश्वरिद्धश्वासी बनाया। ईश्वर के न्याय में उनका ग्रत्यन्त दुढ़ विश्वास था। भावी इतिहास में, ग्रागे चलकर, ग्रत्याचारों का बदला ईश्वर लेगा, इस प्रकार की भविष्योन्मुखी ग्राशावादिता से यहूदियों का धर्मग्रंथ भरा हुग्रा है। कोई भी ईश्वर के नियम का भंग नहीं कर सकता। यदि पार्थिव लोक में ग्रभी ही न्याय नहीं मिल जाता तो इससे घबड़ाने की कोई ग्रावश्यकता नहीं है; क्योंकि लोकान्तर ग्रीर कालान्तर में ईश्वरीय न्याय-

गब्ममेके उपज्जन्ति निरयं पापक झिनो।
 सग्गं सुंगनितो यन्ति परिनिब्बन्ति अनासवा।

(धम्मपद ६।११)

बोद्धधर्म और दर्शन में कमबाद के लिए द्रष्टव्य, मण्डिम निकाय (हिन्दी घनुबाद) पु॰ ४१३, Charles Eliot, Hinduism and Budhism खण्ड १ पृष्ठ १३६; C. A. F. Rhys Davids, "Man as Willer", Buddhistic Studies पृष्ठ ४६७; Oldenberg, Budha पृष्ठ २४५; Monier Williams, Buddhism पृष्ठ ११४; Stcherbatsky, Central Conception of Buddhism पृष्ठ ११६; C. A. F. Rhys Davids, Buddhist Psychology पृष्ठ ६३; Pnysussin, "Karma", Encyclopeadea of Religions and Ethics खण्ड ७, पृष्ठ ६७३–६७५; Suzúki, Outlines of Buddhism पृष्ठ २००; Warren, Buddhism in Translations पृष्ठ २१४; Hopkins, "Modification of the Karma Doctrine", Journal of the Royal Asiatic Society १६०६ पृष्ठ ५५१.

व्यवस्था की विजय अवश्यंभावी है। इतिहास की गति को इस प्रकार अवश्यंभवनीयता, आशावादिता तथा ईश्वरीय प्रेरणा से अनु-संचालित मानकर समाजशास्त्रीय दृष्टि से न्याय की कल्पना का विराट् समर्थन यहूदियों ने किया है। अभी हमें इस प्रश्न की कि वरुणपाश या मरणोत्तर पारलौकिक न्याय तर्कसंगत है या नहीं, मीमांसा नहीं करनी है। हमें तो यह बताना था कि किस प्रकार उस विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ है जो न्याय-व्यवस्था को राजनीति का मुख्य विषय मानती है।

यूनानी सामाजिक दर्शन में भी न्याय की कल्पना बड़ी वेगवती रही है। प्लेटो के मुख्य ग्रंथ 'रिपब्लिक' का प्रतिपाद्य विषय न्याय-व्यवस्था ही है। प्लेटो ने न्याय की ग्रसंगत ग्रौर ग्रपूर्ण उपपत्तियों का खंडन किया है। श्रौसिमाक्स ने यह प्रतिपादित किया था कि न्याय बलशालियों के द्वारा नियोजित उनकी स्वार्थसाधिका व्यवस्था है। ग्लाउकन ग्रौर ग्रडाइमान्टस ऐसा मानते थे कि न्याय वस्तुतः कमजोरों की व्यवस्था की उपज हैं; क्योंकि कमजोरों को ही इसकी ग्रावश्यकता होती है। ग्लाउकन के मत में ग्रन्थाय करना सर्वोत्तम है, ग्रन्थाय सहना निकृष्टतम है ग्रौर मध्यम वृत्ति है न्याय का ग्रनुसरण। न्याय कमजोरों के ग्रनुबन्ध का परिणाम है। प्लेटो ने, श्रौसिमाक्स ने उग्र ग्रौर घोर बलवाद का खंडन किया तथा दूसरी ग्रोर ग्लाउकन की विचारधारा को भी ग्रसंगत सिद्ध किया। शक्तिवाद, न्यायसाधनवाद, इतिहासवाद ग्रादि का खंडन कर प्लेटो ने मानव ग्रात्मा की स्वाभाविक निर्माण-कारिणी शक्ति पर न्याय को स्थापित किया। मानव ग्रात्मा में वर्तमान त्रिविध वृत्तियों का समन्वय ही न्याय है। जब भोगात्मक

- १. "And that is what I mean when I say that in all states there is the same principle of justice, which is the interest of the government; and as the government must be supposed to have power, the only reasonable conclusion is that everywhere there is one principle of justice, which is in the interest of the stronger." Republic, प्रथम अधिकरण।
- २. Republic द्वितीय अधिकरण।
- ३. Republic चतुर्थ अधिकरण "And the division of labour which required the carpenter and the shoemaker and the rest of citizens to be doing each his own business, and not another's, was a shadow of justice, and for that reason it was of use? ..... But in reality justice

तथा कियात्मक प्रवृत्तियाँ सात्विक ज्ञानात्मक वृत्तियों का अनुसरण करती हैं तब मानव शान्त, शीलवान्, नीतिमान् वनता है। राज्य में भी उन्हीं प्रवृत्तियों का विशालतर और वाह्य रूप से प्रकाशन होता है जो मानव आत्मा में व्याप्त हैं। जब राज्यपाल, सैन्यगण और उत्पादकगण समिष्ट के परम कल्याण को घ्यान में रखते हुए अपनी-अपनी विचारयुक्त प्रवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं तब सामाजिक न्याय की सिद्धि होती है। इस प्रकार प्लेटो के मत में न्याय के दो घरातल हैं। एक है मनोवैज्ञानिक न्याय जिसमें मानव आत्मा की त्रिविध वृत्तियों का समीकरण और समन्वय होता है। दूसरा है सामाजिक न्याय, जिसमें प्रत्येक वर्ग अपने कर्म में दक्षता प्राप्त कर अपने कर्म में निरत हो, सामष्टिक कल्याण को सम्पन्न करता है। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, दो घारातलों पर न्याय की स्थापना करते हुए भी प्लेटो मुख्यतया यह प्रतिपादित करता है कि न्याय का स्थान अन्तस्तल है। यह एक आन्तिरक वृत्ति है। यूनानी जगत में वाह्य भौतिक वस्तुओं के अनुशीलन और विश्लेषण का प्राबल्य था। सुकरात और प्लेटो मानव अन्तरात्मा के अनुसंधान में लगे थे। प्लेटो का यह मन्तव्य है कि न्यायशील मनुष्य अन्यायशील की अपेक्षा निस्सन्देह अधिक सुखी रहेगा। रे

न्याय की भावना को मानव आत्मा में प्रतिष्ठित कर निस्संन्देह प्लेटो ने मानव के नैतिक विकास में एक विशाल सन्देश दिया है। उसके अनुसार मनुष्य को नीति-मान् इसलिए नहीं बनाना है कि जनता उसका यशोगान करे, अपितु इसलिए कि यही सत्य है। इस प्रकार वाह्य आधारों को नीति का मुख्य लक्ष्य न मानकर, आत्मिक विकास पर घ्यान केन्द्रित करना प्लेटो का परम पुरुषार्थ है। उसके अनुसार न्याय एक ऐसी वस्तु है, जो स्वतः भी कल्याणकारी है और जिसके परिणाम भी कल्याणकारी हैं। किन्तु प्लेटो के विचार की कुछ कमजोरियाँ भी हैं। प्लेटो का न्याय, सामाजिक दृष्टि से विभिन्नीकरण और श्रमविभाजन का सिद्धान्त है। गुण और स्वभाव से जो वर्ग जिस कर्म को करने के लिए उपयुक्त हो वह वही कर्म करे। इस प्रकार

was such as we were describing, being concerned however, not with the outward man, but with the inward, which is the true self and government of man; for the just man does not permit the several elements within him to interfere with one another's or any of them to do the work of the others,—he sets in order his own inner life, and his own master and his own law, and at peace with himself."

Republic, Book IX.

का विचार श्रुतिप्रिय तो मालुम पड़ता है किन्तु इसको क्रियात्मक बनाने के लिए राज्य की शक्ति का परिवर्द्धन करना पड़ेगा। पुनश्च, ऐसा भी होता है कि अतिशय श्रम-विभाजन श्रौर कर्मदाक्ष्य मनुष्य के जीवन की समग्रता का रूप ही विस्मत करा देता है। श्रम-विभाजन साधन है, साध्य नहीं। व्यवहार में श्रम-विभाजन के सिद्धान्त को पूर्णतया कियान्वित करने का मतलब होगा राज्य की शक्ति का समर्थन: क्योंकि राज्य ही इसका निर्णय करेगा कि कौन मनुष्य किस काम के लिए उपयक्त है। यदि राज्य इसका निर्णय नहीं करता तो समाज परम्परा या वंशानुगतिकता के ग्रन-सार इसका निर्णय करेगा। इसने रूढिवाद का विस्तार होगा। यनानी परम्परा में समाज ग्रौर राज्य के बीव विश्लेषण नहीं था। ग्रतः, राज्य की शक्ति का संवर्द्धन स्रतिरंजित श्रमविभाजन में स्रन्तिनिहित है। एक ऐसे मध्यविन्द्र को प्राप्त करना जिसमें यादिन्छकता के आधार पर , अपने समस्त गुणों का परिपाक करते हुए, मानव अम-विभाजन के नियम का भी पूरा अनुवर्तन करे, कठिन कार्य है। इन कठिनाइयों के होते हए भी न्याय की विचारधारा को प्रस्फुटित करने में प्लेटो का बड़ा हाथ है। न्यायपूर्ण जीवन में अन्यायपूर्ण जीवन की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता, सूख और अभय है, ऐसा उसका विचार है। न्यायी मनुष्य के सुख को पूर्ण और निरपेक्ष प्लेटो ने माना है। 'रिपब्लिक' ग्रंथ के अन्त में उसने यह भी कहा है कि मरणोत्तरकाल में न्यायी मनत्य प्रभृत ग्रानन्द का भागी बनता है। प्लेटो द्वारा प्रदर्शित मानव ग्रात्मा के त्रिभाग को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रामाणित करना कठिन है। स्राज की संजटिल समाजव्यवस्था में उसके द्वारा कल्पित तीन वर्गों से कहीं अधिक अनेक वर्गों का प्राधान्य है। तथ पि मैं यह समझता हुँ वाह्य समाज के नियामक न्याय को मलतः ग्रात्मा में स्थापित कर परिवर्तनों और सुवारों को प्रभावकारी बनने के लिए मानव-ग्रात्मा को स्पर्श करना पडेगा। मानव की नैतिक और मनोवैज्ञानिक वृत्तियों को प्रभावित कर ही कोई कार्य स्थायी और महत्त्वपूर्ण बन सकता है। वाह्य जगत और ग्रान्तरिक जगत में श्रवश्यंभावी कोई श्रन्तर नहीं है। श्रान्तर का ही प्रकाशन श्रौर प्रकटीकरण बाह्य में होता है। दार्शनिक राजनीतिशास्त्र का यह विचार है कि कोई भी स्थायी कार्य करने के लिए मानव-ग्रात्मा में प्रभाव उत्पन्न करना ग्रावश्यक है। शिक्षा ग्रौर उद्बोधन के ग्राधार पर बनाया गया राजनीतिक सुधार ही टिकाऊ हो सकता है। श्रान्तरिक श्रौर वाह्य के श्रन्तर को कम कर प्लेटो ने यह बताया कि जो नैतिक नियम मानव के वैधान्तिक जीवन का नियमन करते हैं यदि वाह्य जगत का भी नियमन करेंगे तो राज्य ग्रादर्श प्राप्ति की ग्रोर ग्रग्रसर होगा। ग्रान्तरिक नैतिकता, श्रीर साम-हिक दिष्ट से ग्रसत्य, ग्रन्याय ग्रादि का पोषण, दोनों साथ-साथ सम्भव नहीं हैं।

यदि नैतिक और दार्शनिक दुष्टि से प्लेटो के न्याय-सम्बन्धी विचार महत्त्वपूर्ण हैं तो समाजशास्त्रीय दुष्टि से ग्ररस्त के विचार में भी ग्रीचित्य प्राप्त होता है। र न्याय के दो विभाग भरस्त ने किए हैं। (क) वितरणात्मक या राजनीतिक न्याय (ख) संशोधनात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय का यह सिद्धान्त है कि राजनीतिक पदों की पूर्ति योग्यता के अनसार हो। किसी भी आदर्श शासन-पद्धित में चाहे वह पूर्णतः प्रजातंत्रीय ही क्यों न हो पदिवतरण योग्यता के अनुसार ही हो सकता है। प्रजातंत्र है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति राज्यपाल या राष्ट्रपति नहीं बन सकता है श्रीर न प्रत्येक व्यक्ति राजदूत बनाया जा सकता है। यह ठीक है कि अनेक अवसरों पर यह पदवितरण स्वार्थ, दलबन्दी तथा अन्य अनावश्यक और ग्रनिवां छित श्राधारों पर किया जाता है। भारत, ग्रमरीका तथा श्रन्यत्र भी इसके ग्रनेक उदाहरण मिलते हैं। किन्तु सिद्धान्त की दृष्टि से वितरणात्मक न्याय का यही म्राधार है कि योग्यता के मनुसार ही विभिन्न पद नागरिकों को दिए जायँ। कोई भी मनुष्य अतिरंजित समानतावाद के नाम पर इसके विपरीत आवाज नहीं उठायेगा। संशोधनात्मक न्याय के दो प्रकार हैं। एक का सम्बन्ध कानून से है। जिन हानियों को मनुष्य अनिच्छापूर्वक सहता है जैसे चोरी, डाका, हत्या आदि, उनका विचार इसमें किया जाता है। संशोधनात्मक न्याय का दूसरा रूप विनिमयनात्मक है। विनिमय के सम्बन्ध में जो ग्रापसी समझौते हैं उनका सम्बन्ध-विवेचन इसमें होता है। ग्रर्थात् एक प्रकार की वस्तु या सेवा के बदले में दूसरी कौन-सी बस्तु या सेवा मिल सकती है इसका निर्घारण करना भी न्याय ही है । कभी-कभी वितरणात्मक को रेखा-गणितात्मक न्याब

१. Nicomacaean Ethics: Barker ने Principles of Social and Political Theory में इसका विवेचन किया है। इसको निम्नलिखित चित्र से समझा जा सकता है—

Justice

Distributive Justice
(Political Justice)

Concerned with losses involuntarily sustained, e.g. theft, robbery, murder—

(Corrective Justice).

Concerned with voluntary transactions of exchange—
(Commutative Justice).

श्रीर संशोधनात्मक न्याय के पहले रूप को श्रंकगणितात्मक न्याय भी कहते हैं। रेखागणितात्मक न्याय श्रसमानता पर श्राधारित है अर्थात् जिसकी जैसी श्रीर जितनी योग्यता हो उसको वैसी श्रीर उतनी देना। श्रंकगणितात्मक न्याय समानता पर श्राधारित है। यदि चोरी का श्रपराध कोई बड़े पद पर आसीन व्यक्ति करे या कोई साधारण जन, दोनों को समान दंड मिलना चाहिए। श्रथीत् दण्डनिर्धारण में किसी प्रकार की श्रन्य योग्यता का ध्यान न रखते हुए समान दण्ड मिलना चाहिए। श्रानु-पातिक समानता श्रीर पूर्ण कानूनी समानता में इस प्रकार का श्रन्तर करना श्ररस्तू का योगदान है। अरस्तू ने 'इक्वीटी' का भी उत्लेख किया है। यदि कोई सामान्य नियम किसी श्रवसर-विशेष या व्यक्तिविशेष के लिए श्रनावश्यक श्राफत ढाता हो तो ऐसी श्रवस्था में उसकी उग्रता उस श्रवसर-विशेष के लिए कम कर दी जानी चाहिए। श्राधुनिक कानूनशास्त्र में भी इस इक्वीटी का व्यवहार किया जाता है।

ईसाई धर्म के प्रचार के कारण न्याय की कल्पना को धार्मिक रूप प्रदान किया गया। । यूनान में न्याय सामाजिक व्यवस्था में प्रमुस्यूत माना जाता था। लोकोत्तर न्याय की कल्पना प्रायः वहाँ नहीं थी। संत अगस्तीन ने बताया कि देवराज्य या ईश्वरीय नगर में ही न्याय का प्रत्यक्षीकरण हो सकता है। पार्भिव जगत् में चर्च ही ईश्वरीय नगर का प्रतीक या स्थानभूत है। इसी चर्च की तत्त्वावधानता में ही न्याय का साम्राज्य कायम रह सकता है। यदि राज्य न्याय की उपेक्षा करता है तब वह डाकुओं या लुटेरों का गिरोह मात्र रह जाता है। में संत टामस अक्वायनास ने भी

<sup>?.</sup> St. Augustine, The City of God, खण्ड ४, अध्याय ४: "Set justice aside then, and what are kingdoms but fair thievish purchases? For what are thieve's purchases but little kingdoms, for in thefts the hands of the underlings are directed by the commander, the confederacy of them is sworn together, and the pillage is shared by the law amongst them? And if those ragamuffins grow up to be able enough to keep forts, build habitations, possess cities, and conquer adjoining nations, then their government is no longer called thievish, but graced with the eminent name of a kingdom, given and gotten, not because they have left their practices, but because now they may use them without danger of

चर्च को शाश्वत नियम की ग्रिभिव्यक्ति माना, तथापि ग्ररस्तू ने समाजोत्कर्ष-प्रतिपादक दर्शन का उसपर प्रभावथा। इसलिए अववायनास ने बताया कि चर्च के अतिरिक्त ग्रन्य संस्थाग्रों से भी न्याय की सिद्धि हो सकती है। यहूदी धर्म में भविष्योत्मुखी न्याय की कल्पना है। उस धर्म में ईश्वर को मुख्यतः न्यायकारी माना गया है। ईसाई धर्म में दया ग्रौर प्रेम ही ईश्वर के मुख्य गुण माने गये ग्रौर न्याय इनका ग्रनुवर्ती समझा गया। किन्तु भारतीय धर्म ग्रौर दर्शन में ईश्वर के स्द्रक्ष्प या उग्रन्यायवितरणकारी रूप के साथ-साथ शिव ग्रौर विष्णु के रूप में ईश्वर की करणा-शीलता के तत्व की भी ग्रिभिव्यंजना की गई है।

न्याय श्रौर नैतिकता में काण्ट ने अन्तर बताया। समाज का नियंत्रण न्याय से होता है श्रौर नैतिकता मानव के वैयक्तिक जीवन का नियंत्रण करती है। जब वाह्य सामाजिक सम्बन्धों में मनुष्य अपने लिए उतनी ही दूर तक स्वतंत्रता की अभिलाषा करता है जहाँ तक वह दूसरों की समान स्वतंत्रता का अपहरण नहीं करता है, वहाँ तक कह सकते हैं कि वह न्याय के सिद्धान्त का पालन करता है। आन्तरिक संकल्पों का शिवात्मक और शुद्ध होना ही नैतिकता है। न्याय और नैतिकता में इस प्रकार अन्तर बताकर काण्ट ने यह प्रतिपादित किया है कि मानव का आन्तरिक जीवन सामाजिक संस्थाओं और राजनीतिक अधिकार-केन्द्रों का अविषय और अगन्तव्य है। वाह्य शासनस्त्रों के आक्रमण से आन्तरिक जीवन को सुरक्षित रखना ही चाहिए। किन्तु न्याय को केवल परस्पर संघर्षकारी मनुष्यों के ऊपर वाह्य नियंत्रण के रूप में सीमित करना भी ठीक नहीं है। आदर्श समाज की अवस्था में वाह्य नियंत्रण को भी आवश्यक समझ कर, दमन के डर से नहीं, अपितु निजी संकल्प के कारण, व्यवहार का नियामक माना जाता है। अन्तर और वाह्य में इस प्रकार का मेद बताना मार्टिन लूथर से आरम्भ होता है। ग्रीन और बोसांक्वेट भी इस अन्तर को स्वीकार करते हैं। नैतिकता का रहस्य है—स्वेच्छापूर्वक कर्मयोग का पालन।

law. Elegant and excellent was that pirate's answer to the great Macedonian Alexander, who had taken him: The king asking him how he durst molest the seas so, he replied with a free spirit: How darest thou molest the whole world? But because I do it with a little ship only, I am called a thief: thou doing it with a great navy, art called an emperor."

सामाजिक और राजकीय म्मबस्था में दमनशक्ति का प्रयोग अवश्यंभावी है। किन्तु कभीकभी नैतिकता और त्याय में अन्तर करने से आत्मप्रबंचना के लिए भी मार्ग खुल
जाता है। सामाजिक और राजकीय दासता से आकान्त जनसमूह या व्यक्ति आन्तिक
नैतिक स्वातंत्र्य की प्राप्ति के नाम पर दासता को सहन कर सकता है। इस प्रकार
की आत्मप्रवंचना अनेक तथाकथित नीतिमान् करते हैं। कुछ आलोचकों का तो यहाँ तक
कहना है कि नैतिकता और न्याय में अन्तर बताकर जर्मनी में भावी नात्सीवाद का
दार्शिनक आधार काण्ट ने मजबूत किया था। क्योंकि अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता खो
कर भी जर्मनी का बुद्धिजीवी वर्ग काण्ट के द्वारा प्रदिशत उस अन्तर में सन्तोष मान
कर अपने को नैतिक जीवन का अनुवर्ती समझता था। यद्यपि काण्ट के नीतिक्षास्त्र
और जर्मनी के नात्सीवाद में सम्बन्ध बताना कुछ खींचातानी पर आश्रित है, तथापि
मैं यह समझता हूँ कि न्याय-व्यवस्था को व्यापक तथा हृदयग्राही बनाने के लिए उसमें
भी नैतिक वातों का अनुप्रवेश होना चाहिए।

भारतीय कर्मवादी दर्शन, यहूदी ग्रौर ईसाई विचारधारा ग्रौर प्लेटो, ग्ररस्तू तथा काण्ट ने न्याय के दार्शनिक आधार को व्यक्त करने की चेष्टा की। स्राज यूरोप में श्रौर भारत में सामाजिक श्रौर श्रार्थिक न्याय के नारे का जोरों से प्रयोग हो रहा है। म्राज पुँजीवादी देशों में भी सामाजिक न्याय, जन-कल्याणवाद या सामाजिक पुँजीवाद की दुहाई दी जा रही है। पूँजीवादी ग्रव्यवस्था की ग्रसमीचीनताग्रों ग्रौर ग्रसंगतियों के कारण समाजवाद विकसित हुग्रा । जिस न्याय का संदेश धार्मिक घरातल पर यहूदी पैगम्बरों ने दिया था, उस न्याय को ग्रार्थिक जगत् में कियान्वित करने का संकल्प यहूदी परिवार में उत्पन्न साम्यवाद के नूतन मसीहा कार्ल मार्क्स ने किया। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या कर इस नवीन पैगम्बर ने बताया कि निस्संन्देह समाजवाद की स्थापना होगी, प्रचुरता ग्रौर स्वतंत्रता का ग्रागमन होगा ग्रौर पीड़न तथा शोषण का अन्त होगा। जो प्रचण्ड विश्वास, श्राशावादिता श्रौर संदेशवाहकता प्राचीन यहूदी पैगम्बरों में घार्मिक आधार पर अभिव्यक्त हुईथीं। वे पुनरापे द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के स्राधार पर मार्क्स के द्वारा स्थापित की गई। मार्क्सवाद में दार्शनिक . श्रौर समाजशास्त्रीय दृष्टि से अनेक असंगतियाँ हैं, तथापि इतना निर्विवाद है कि अरोप श्रीर एशिया में जो इसने अप्रत्याशित सफलता प्राप्त की है, उसका मुख्य कारण है कि इसने सामाजिक न्वाब का पक्ष-समर्थन किया है। किसी आन्दोलन का प्रभाव उस के सिद्धान्तों के दार्शनिक गाम्भीर्थ श्रौर तर्कसंगतता के कारण नहीं होता है, श्रिपतू

<sup>?.</sup> Westel W. Willoughby: Social Justice (?200); L. T. Hobhouse, The Elements of Social Justice.

जनता की श्राकांक्षास्रों के साथ तादातम्य प्राप्त करनेवाली संदेशवाहिता से होता है।
यद्यपि द्वन्द्ववद वैज्ञानिक श्रोर दार्शनिक दृष्टि से धसंगत है, तथापि पीड़ित मानवता
को जो त्राण का सन्देश मार्क्सवाद से मिलता है, उसी के कारण मार्क्सवाद उन्नति
कर रहा है। कम-से-कम श्रन्य सभी विचारधाराग्रों की अपेक्षा श्रधिक वेग श्रोर शिकत
से इसने सामाजिक श्रन्याय का भंडाफोड़ किया है। मार्क्सवाद की सफलता का रहस्य
इसकी वैज्ञानिकता में नहीं है, श्रपितु एक नये जेरुजलम श्रीर एक नये मक्का को
पीड़ित मानवता के लिए निर्मित करने की इसकी प्रकाण्ड श्राशावादिता म है। गेहरिलख,
सोम्बार्ट, ट्वायनबी, बर्जाइम श्रादि ने इसी कारण मार्क्सवाद को नवीन युग का
एक नया धर्म बतलाया है।

मार्क्सवाद का सबसे बड़ा प्रभाव यह हुआ है कि अब प्रायः समस्त देशों में सामाजिक न्याय का संदेश प्रचारित हो गया है। एक अर्थ में यह कह सकते हैं कि सामाजिक न्यायवाद, समाजवाद और साम्यवाद को दूर रखने का ही एक सुन्दर मार्ग है। सामाजिक न्याय का यदि समय रहते ही अनुवर्तन किया गया तो जनता साम्यवाद के घोर हिंसात्मक और तानाशाही मार्ग का अनुवर्तन नहीं करेगी। अन्याय और अत्याचार को यथासमय दूर कर देने से घोर मार्ग का अवलम्बन बन्द हो जाता है। फांस और रूस के शक्तिघरों ने समझौते की नीति का आश्रय न लिया और इसी लिए वहाँ खूनी कांतियाँ हुईं। किन्तु इंगलैंड में रक्तहीन पद्धतियों से ही प्रजातंत्र का आगमन हुआ।

न्याय का यह तकाजा है कि समान आवश्यकताओं की समानतापूर्वक परितुष्टि हो। जितनी योग्यता है, उसी के अनुसार मनुष्यों को वेतन प्राप्त होना चाहिए। समाज की सेवा में जो जितना योगदान करता है, वह उसके अनुसार उपयोग की सामग्री प्राप्त करे, यह न्याय का तरीका है। जो कोई सेवा नहीं कर रहा है, उसे मोजन का कदापि अधिकार नहीं है। यह व्यापक नियम बच्चों, अंगहीनों और बूढ़ों के लिए लागू नहीं है। सामाजिक कल्पना का प्रत्येक मानव अपनी योग्यता के अनुसार संवर्वन करे और अपनी सेवा के अनुसार उसे समाज की धनराशि का हिस्सा मिले, यहो सिद्धान्त समीचीन मालूम पड़ता है। समाज की संस्थिति की रक्षा करते हुए 'यथासेवा तथा वेतन' के नियम का पालन ही न्याय की व्यवस्था कर सकता है। जबतक समाज की धनराशि का वितरण नैतिक और बर्कसंगत आधार पर नहीं होगा, तबतक समाज का प्रत्येक मनुष्य सामाजिक कल्याण के परिपोषण में अपनी योग्यतम सेवा का प्रदान कदापि नहीं करेगा। सामाजिक न्याय का तकाजा है कि उचित रूप से सामाजिक अवसरों और सम्पत्ति का बितरण हो और

प्रत्येक व्यक्ति समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझे। उसकी प्रवृत्तियाँ इतनी संयमित हो जायँ कि वह अपनी सेवा निष्काम-भाव से समाज के सामने रखे। किन्तु इस प्रकार की निष्काम सेवा की माँग वही समाज कर सकता है जिसका आधार न्याय, समानता और स्वतंत्रता है। परीक्षा और संकट के अवसर पर नीतिनिष्ठ समाज के लिए प्रत्येक सदस्य अपना बलिदान करेगा। अतः, दोनों ओर सुधार की आवश्यकता है। शिक्षा और संयम के द्वारा व्यक्ति सदाचार और अपरिग्रह तथा अलोभ का अनुसरण करे और समाज अपनी सम्पत्ति और अपने अवसरों का यथागुरा और यथावश्यकता वितरण करे। प्रथम अवस्था में तो कार्य और सेवा के अनुसार ही वितरण करना होगा। अन्तिम अवस्था सामाजिक कल्याण की वह है जब मानव आतृत्व और सौहार्द्र का इतना विकास कर ले कि अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वह सामाजिक धन का उपभोग करे। इसी आदर्श के अनुसार ही वैयक्तिक कल्याण और सामाजिक कल्याण का सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है।

सामाजिक न्याय को पूर्णतः व्यवस्थित करने के लिए कुछ शत्तें हैं। राजनीतिक ग्रीधकारों का वितरण स्वतंत्रता की रक्षा के लिए होना चाहिए । प्रजातंत्रीय प्रणाली के विकास से यह संभव हो सकता है कि सरकारी शिक्त का उपयोग उचित व्यवस्था के संरक्षण-मात्र के लिए हो, न कि वैयक्तिक ग्रीर वर्गस्वार्थ के पोषण के लिए। ग्रीध-कार-संस्थापक होना ही राज्य का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए सामाजिक न्याय का पहला ग्रंग स्वतंत्रता है। इसका दूसरा ग्रंग समानता है। समाज की धनराशि के उपयोग का ग्रीधकार समस्त नागरिकों को रहना चाहिए। जबतक वर्गविशेष का ही सामाजिक सम्पत्ति पर एकाधिपत्य है तबतक समाज के ग्राधारभूत तत्त्व—विधिविधान, शासन-मुव्यवस्था, ग्रीधकार ग्रादि भी—सम्यक् व्यवस्थित नहीं हो सकते। न्याय की व्यवस्था का तकाजा है कि स्वत्व ग्रीर कर्तृत्वशक्ति में निश्चित ग्रनुपात की व्यवस्था हो। ग्रतः, स्वतंत्रता के साथ-साथ समानता भी सामाजिक न्याय का ग्रंग है ग्रीर इसलिए हम इसका भी विवेचन करेंगे। सामाजिक न्याय के नियम सामाजिक संघर्ष को शान्त करने के लिए व्यावहारिक नियममात्र नहीं है, इनका तात्विक उद्देश्य भी है। ग्राज भौतिकवाद के युग में यद्यि सामाजिक न्याय एक मूलतः व्यवहारोत्पन्न

Grace Laguna: Democratic Equality and Individuality,
 Philosophical Review, LV, १६४६, বৃত্ত १११-१३१; George Catlin:
 Equality and Status, A study of the Principles of Politics,
 বৃত্ত ২০४-২৬২.

उपकरणात्मक सिद्धान्त प्रतीत होता है, तथापि इसका बीज नैतिक ही है। मानव-अन्तरात्मा में जो नैतिक चेतन-शक्त का अधिष्ठान है, न्याय की वृत्ति उसी में वर्तमान है। ऋग्वेद और बायिबल में जो न्याय-सम्बन्धी नियम व्यक्त किये गये थे, उनका रूप धर्मशास्त्रात्मक युग में उत्पन्न होने के कारण मृलतः धार्मिक था। ग्राज की दुनिया में आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को सम्यक् संचालित करने के लिए न्याय का आदेश पुनरिप उद्घोषित हो रहा है। समस्त मानव समान हैं, इस प्रकार के प्राचीन वक्तव्य को आज राजनीतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और आर्थिक दृष्टि से भी सम्थित करना आवश्यक हो गया है।

## (२) समानता

संसार में जहाँ-कहीं भी हम दृष्टि डालते हैं, ग्रसमानता पाते हैं। कोई बल शाली है तो कोई अतिशय कमजोर; कोई मेघावी है तो कोई वज्रमुखं; कोई चरित्र-वान है तो कोई अनाचारी। प्रकृति में सर्वत्र असमानता दिखाई पड़ती है। एक ही माता-पिता की सन्तान कितनी विभिन्नता को प्रकट करती है। मनुष्य की शक्ति श्रौर गुण में विभिन्नता एक जबर्दस्त सचाई है ग्रीर इसके उन्मूलन की कोई ग्राशा नहीं मालूम पड़ती है। तथापि समानता का आदर्श आज की दुनिया में प्रचारित हो रहा है। वाह्य दृष्टि से ग्रसमान रहते हुए भी, मानवता की दृष्टि से सब समान हैं। र बाहरी अनेक असमानताओं के होते हुए भी मानवता-मात्र में आत्मिक दृष्टि से, या मनस्संपन्नता की दृष्टि से, कुछ मौलिक समानता ग्रवश्य ही है। समानता का ग्रर्थ है, मानवविकास के निमित्त स्रावश्यक उपकरणों का समान विभाजन। इनका स्रर्थ होता है---त्यस्त स्वार्थों ग्रीर वर्गस्वार्थों का विनाश तथा सामाजिक जगत में ग्रतर्कसंगत रूढ़िवादिता का उन्मूलन । सभ्यता ग्रौर संस्कृति के द्वारा उपस्थित ग्रवसरों ग्रौर सहलियतों का समान विभाजन ग्रौर सर्वसुलभीकरण इसका श्रबतक दुनिया में श्रसमानता का व्यापक राज्य रहा है। किन्तू

<sup>?.</sup> Spiegelberg : A Defense of Human Equality, Philosophical Review Vol. LIII, (ংই४) পুত ংবধ.

२. J. F. Stephen: Liberty, Equality, Fraternity, लन्दन (१८७३) F. Fritts: The Concept of Equality in its Relation to a Principle of Political Obligation; T. V. Smith, The American Philosophy of Equality (शिकामो १६२७); R. H. Tawney: Equality (लन्दन १६३१); Bnugle, Les idees egalitaires.

चितन के प्रारम्भ से ही समानता का ब्रादर्श भी घोषित किया गया है। वेदान्त के श्रनुसार श्रद्वैत चिन्मय परमतत्त्व ही सत्य है। इसलिए मानवमात्र ग्रात्मिक दृष्टि से समान हैं। वेदान्त में सर्वदा मानवमात्र से करुणा-प्रदर्शन से भी भ्रागे बढ़कर सर्वभूतात्मभूतात्मा होने का उपदेश स्राता है। समदर्शित्व गीता की एक बड़ी उत्कृष्ट शिक्षा है। गीता में कहा है कि पंडित वही है जो विद्याविनयसम्पन्न त्राह्मण, गौ, हस्ती, कुत्ता, चाण्डाल ग्रादि में समभाव रख सकता है। ब्रह्म को गीता में 'निर्दोष' हि समं ब्रह्म' कहा है'। जब एक ब्रह्वैत व्यापक शुद्ध चैतन्य ही परम सता है, तब समस्त जीव उसके अंशभूत हैं। अतः, मोह, शोक, वैषम्य आदि भावनाओं से ऊपर उठना चाहिए। छांदोग्य उपनिषद् के अनुसार अज्ञातिपतृत्व के बावजूद परिचारिणी के पुत्र सत्यकाम जाबाल ऋषि बन सके। डाक् वाल्मीकि, धीवरपुत्र व्यास ग्रादि तो भारतीय संस्कृति के विशिष्ट निर्माताग्रों में माने गये हैं। गीता में समाज-कृत विभिन्नताओं का तिरस्कार किया है श्रीर श्रध्यात्मज्ञान की श्रेष्ठता प्रतिपादित करते हुए यह बताया है कि वैश्य ग्रीर शूद्र भी परम-पद की प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरी श्रोर गीता में श्राध्यात्मिक सत्ता का भी उल्लेख मिलता है। गुणातीत का लक्षण बताते हुए कहा गया है कि वह सुख-दु:ख, निन्दा-स्तुति मानापमान, मित्रारि, लोष्टाश्मकांचन में समान भाव रखता है। र समस्त संगों से विवर्जित होकर वह

१. समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः।
 तीतोष्णसुखदुःखेषु समः संगिविविजितः।।
 तुल्यिनिन्दास्तुतिर्मानी संतुष्टो येन केनिचित्। (गीता, १२।१८–१६)
 इहैंव तैजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः।
 निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्बह्मणि ते स्थिताः।। (गीता, ४।१६)
 समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्।
 चिनश्वंत्स्विविनश्यन्तं यः पश्यिति स पश्यिति।।
 समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्।
 न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततौ याति परां गितम्। (गीता, १३।२७–२८)

२. प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव । न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काञ्चति ॥ उदासीनवदासीनो गुणैयोंन विचाल्यते । गुणा वर्तन्त इत्येच योऽवतिष्ठति नेंगते ॥ समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकांचनः । तुल्य प्रियाप्रियो चीरस्तुल्यनिन्दात्मस्तुतिः ।

शत्रु और मित्र तथा सुख-दुःख में तुल्य रहता है। अर्थात् गीता की शिक्षा के अम्सार समता एक विशाल कृत्ति हैं। इसमें मानसिक कृत्तियों का संशोधन श्रौर सामंजस्य तथा सब भूतों में समान दृष्टि, दोनों बातों का ग्रहण हो जाता है। जो ग्रात्मज्ञानी है, जो सर्वत्र समस्त भूतों में ग्रविभक्त ब्रह्म को देखता है, जो जीवमात्र को ब्रह्म का ग्रंशभूत मानता है, वह समाज-विशेष के निहित स्वार्थों के कारण परिचलित बन्धनों को कैसे मान सकता है? वेदान्ततथोक्त इसी ग्रहैत तत्त्व का स्वीकार करते हुए भारतवर्ष के सामाजिक सुधारकों ने मानव-समानता का जपदेश दिया है। कबीर, नानक ग्रादि इसी शिक्षा से प्रभावित थे। विवेकानन्द, ग्ररविन्द, तिलक ग्रादि भी इसी विशाल ग्रादर्शवाद का ग्रनुकरण करते थे। भूतमात्र में वर्तमान इसी चिन्मय तत्त्व का ग्राश्रय कर के ही विराट् मानववाद का समर्थन रवीन्द्रनाथ ने किया है। योगी ग्ररविन्द ने बताया है कि ग्रलीपुर जेल में ग्रपने सहवासी चोरों, डाकुग्रों तथा जेल-कर्मचारियों में उन्हें श्रीकृष्ण का दर्शन हुग्रा। कहाँ तक इस प्रकार का दिव्यदर्शन युक्तिसंगत है, सम्प्रति हमें इसकी मीमांसा नहीं करनी है। हमें तो समाजशास्त्रीय दृष्टि से सिर्फ यह बताना है कि मानव-चेतना में समानतावाद का ग्राध्यात्मक ग्रम्युदय कैसे हुग्रा है?

जिस प्रकार श्राध्यात्मिक श्राधार ग्रहण कर वेदान्त में समानता का समर्थन किया गया है, उसी प्रकार धार्मिक श्राधार पर बायबिल में समानता स्वीकृत है। बायबिल के श्रनुसार सब लोग ईश्वर की सन्तान हैं श्रीर ईसामसीह में उनका विशास सब प्रकार के सामाजिक विभागों का—यहूदी श्रीर यूनानी, दास श्रीर स्वतंत्र, पुमान् श्रीर स्त्री—श्रातिक्रमण करता है। संत पाल के द्वारा प्रकटित मानव समानता का सिद्धान्त एक विराट् श्रादर्श का पश्चिमी संस्कृति में सर्वदा वाहक रहा है। टामस एक्वायनास मानव की श्राध्यात्मिक समानता को स्वीकार करता है; किन्तु पृथ्वी पर मनुष्य समान हैं, इस बात को मानने से इनकार करता है । संत श्रास्तीन

मानापमानयोस्तुत्यस्तुत्यो मित्रारिपक्षयोः।

सर्वारमभपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते।। (गीता, १४।२२-२४)

<sup>?.</sup> Galatians III, 26: "For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus."

R. Galatians III, 28: "There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female; for ye are all one in Christ Jesus."

<sup>3. &</sup>quot;Equality": Encyclopaedia of the Social Sciences.

धार्मिक नियतिवाद का समर्थंक था। उसके मतानुसार ग्रसमानता, मानव के पतन के कारण उत्पन्न हुई है। इस प्रकार ईसाइयत में दो धाराएं, समानता के सम्बन्ध में, हो गई। संत पाल समानतावादी था, संत ग्रगस्तीन ग्रसमानतावादी। जान काल्विन ग्रांशिक रूप से ग्रसमानतावादी था, क्योंकि वह पूर्वनियतिवाद ग्रौर मानवपतनवाद का पोषक था। किन्तु ग्रांशिक रूप से काल्विन की शिक्षाग्रों के प्रचार से समानतावाद का पोषण हुग्रा। ग्रपनी नैतिक शिक्षाग्रों को समानरूप से सभी के लिए उपयुक्त इसने बताया। ग्रांशिक रूप में चर्चाधिकारी ग्रौर सामान्य जनता के पार्थक्य को भी इसने ग्रसंगत बताया। काल्विन यद्यपि ग्रधिकारवाद का पोषक था, तथापि उसने ग्रन्तश्चिता के ग्राधार पर प्रतिरोधवाद का प्रचार किया ग्रौर इस प्रकार उसके विचारों का प्रभाव सत्रहवीं शताब्दी के समानतावादियों——डिगर तथा लेमेलर सम्प्रदाय पर व्यक्त हुग्रा। यह ठीक है कि ईसाइयत के प्रसार ग्रौर प्रचार के बावजूद सदियों तक रोम के साम्राज्य में दास-प्रथा का समर्थन रहा; किन्तु ऐंगल्स का यह कहना कि ईसा-इयत में एक ही प्रकार की समानता——प्राथमिक पाप से समान-भाव प्रभावित होना. स्वीकृत है, ग्रसंगत प्रतीत होता है। र

इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्राध्यात्मिक ग्रौर धार्मिक ग्राधार पर मानव-समानता को पुष्ट करने का प्रयास वेदान्त तथा ईसाई धर्म में मिलता है। स्ताइक विचारधारा ने भी समानता का समर्थन किया। सिसेरो मानवमात्र की समानता का जब इंस्त पोषक था। उन्तरे बताया कि मनुष्य ग्रौर मनुष्य में कोई तात्त्विक ग्रन्तर नहीं है। जिस तर्कणाशक्ति के कारण मानव पशुग्रों की श्रेणी से ऊपर उठता है, वह सब मनुष्यों में वर्तमान है ग्रौर सिसेरो के ग्रनुसार मानव की समानता का

१. Beber, Karl Marx's Interpretation of History पृ॰ १५१.

R. Cicero: Republic, "...there is no difference in kind between man and man; for if there were one definition could not be applicable to all men; and indeed reason, which alone raises us above the level of the beasts and enables us to draw inferences, to prove and disprove, to discuss and solve problems, and to come to conclusions, is certainly common to us all, and, though varying in what it learns, at least in the capacity to learn it is invariable. The similarity of the human race is clearly marked in its evil tendencies as well as in its goodness."

निश्चयात्मक प्रमाण है। स्ताइक विचारधारा ने मानव समानतावाद और नैसर्गिक नियमवाद को उपस्थित किया। रोम की नीति पर इस विचार का प्रभाव पड़ा और यही कारण है कि रोम में, दास भी सम्राट् के पद पर प्रतिष्ठित हो संका। स्ताइक विचारधारा का प्रभाव सैद्धान्तिक और व्यावहारिक, दोनों दृष्टियों से मानव-ममानतावाद को पुष्ट करने में यक्त हुआ।

समानतावाद को पुण्ट करने में अध्यातम, धर्म और नीति के अतिरिक्त विज्ञान का भी हाथ है। विज्ञान वस्तुओं के एकरस मौलिक तस्त्व का अनुसंधान करता है। नानात्व और पार्थक्य के मूल में संस्थित एकत्व की खोज विज्ञान का उद्देश्य है। विज्ञान परिमाणात्मक पद्धित का समर्थन करता है। गुणात्मक अन्तरों को ध्यान में न रख निर्माणकारी तस्त्वों का अनुसंधान विज्ञान का पुरुषार्थ है। एक अणु और दूसरे अणु में कोई अन्तर महीं है। उसी अकार विज्ञान समस्त मानव को, वैज्ञानिक पद्धित से अनुशीलन के लिए, समान रूप से उपयुक्त मानता है। मानव की गुण-विशिष्ट प्रवृत्तियों का ध्यान न रखकर अपनी एकरसानुसंधानकारिणी प्रक्रिया के अनुसार निरपेक्ष भाव से मानव का अध्ययन करना विज्ञान का लक्ष्य है। इस प्रकार वैज्ञानिक पद्धित मानव समानतावाद का पोषण करती है।

पुँजीवादी परम्परा ने भी कुछ ग्रंश तक समानताबाद का पोषण किया है। पूँजीवाद के विकास के कारण एक नूतन धनी वर्ग का विकास हुआ जिसने पुरानी चर्चशाही ग्रीर सामन्तवादी परम्परा का विरोध किया। समानता के सिद्धान्त की घरणा कर परम्परागत शक्ति-गढ़ों को ढाने का प्रयत्न पूँजीवाद ने किया। सामाजिक ग्रीर राजनीतिक समानता प्राप्त कर ही नये पूँजीपित ग्रपनी धन-शक्ति के द्वारा पुराने ग्रमिजात क्षेत्राधीशों का मुकाबला कर सकते थे। ग्रतः, फांस की राज्यकान्ति के समय स्वतंत्रता के साथ-साथ समानता का महान् मंत्र भी प्रचारित किया गया। इसो समानता का पैगम्बर था। उसने कहा कि असमानता प्राकृतिक अवस्था में नहीं, अधिनु नागरिक समाज में उत्पन्न होती है। जिस किसी असमानता का मौलिक ग्राधार कोई निद्श्यमान भौतिक ग्रसमानता नहीं है, वह प्राकृतिक ग्राधिक की दृष्टि से ग्रसमिंयत है। इसो समानता का पोषक था। नागरिक समाज के

पृ० २२६: "....moral inequality, authorised by positive right alone, clashes with natural right, whenever it is not proportionate to physical inequality—a distinction which

१. Karl Marx : Capital I प् . ६६.

Rousseau: The Origin of Inequality (Everyman edition)

विधि-विधान को इस प्रकार बनाना चाहिए कि समानता सुरक्षित रह सके। राज्य छोटा होना चाहिए; क्योंकि तभी सामान्य संकल्प के द्वारा राज्य की नीति का निर्धारण हो सकेगा। बेबोफ भी समानता का समर्थक था । उसके मत में प्राथमिक समाज में ग्रार्थिक ग्रीर सामाजिक समानता थी। शाब्दिक स्वतंत्रता के बदले सच्ची स्वतंत्रता तब प्राप्त हो सकती है जब केवल कानूनी समानता के बदले में सम्पत्ति का समवितरण और मानव के अधिकार का समान परिरक्षण हो। श्रष्टारहवीं शताब्दी के ये दो महान् पैगम्बर—रूसो२ ग्रीर बेबाफ स्वतंत्रता के साथ साथ उग्र समानतावाद के भी पोषक थे। फांस के बुद्धिवादी दर्शन की वह परम्परा जिसने समस्त सामाजिक ग्रसंगतियों का निर्मम भंडाफोड़ किया, ग्रब इस उग्र समानतावाद के रूप में ग्राधु-निक इतिहास को एक महान् संदेश दे गई।

समानता को परिपुष्ट करनेवाले श्राध्यात्मिक दर्शन, वैज्ञानिक परिमाणात्मकवाद, पूँजीवाद तथा श्रष्टारहवीं शताब्दी के बौद्धिकवाद का ऋण श्राज की प्रजातंत्रवादी धारा को अवश्य स्वीकार करना होगा। श्राज यह सिद्धान्त प्रायः सर्वत्र स्वीकृत किया जा रहा है कि मनुष्य समान है। जाति, वर्ण, आधिक अवस्था आदि कारणों से उत्पन्न श्रसमानताश्रों के होते हुए भी मानव मूलतः समान है। जीवन के मूल—जन्म श्रौर मरण, इनसे समानरूप से सब लोकबद्ध हैं। गीता में बताया है कि प्राणियों का श्रादि और निवन अव्यक्त हैं। केवल कुछ समय तक मानव इस पाधिव धरातल पर व्यक्त होता है। इस अल्पकालिक अवसर में भिन्न-भिन्न प्रकार की असमानताश्रों की नीति का व्यवहार मनुष्य की मूर्खता का बड़ा प्रचण्ड चिह्न है। श्रमरीका में वर्णसम्बन्धी

sufficiently determines what we ought to think of that species of inequality which prevails in all civilised countries."

<sup>2.</sup> Francis Babeuf: Manifesto of the Equals.

Rousseau: Social Contract I, 9: "..a fact on which the whole social system should rest, i. e., that, instead of destroying natural inequality, the fundamental compact substitutes, for such physical inequality as nature may have set up between men, an equality that is moral and legitimate, and that men may be unequal in strength or intelligence, become every one equal by convention and legal right."

पाशविकता इतनी दूर तक बढ़ी हुई है कि मरणान्तर जमीन में गाड़ने के विषय में भी असमानता है। एक ही भूमि में गोरे और काले नहीं गाड़े जा सकते हैं। इस प्रकार का प्रभेद कृत्रिम ग्रीर ग्रत्यन्त हास्यास्पद है। इस प्रकार की ग्रसंगतियों को हटाने के लिए दार्शनिक ज्ञान ग्रावश्यक है। विश्व-विजय का दंभ भरनेवाले मदमस्त जवानों को कभी-कभी कुत्ते की मौत मिली है। सिकन्दर के दोनों हाथ कफन से खाली दिखाई पड़ते थे। मानव क्षणिक जोश में भूल जाता है कि ग्रन्य प्राणी भी उसके समान ही संवेदनाशील हैं। सुख दुख, जन्म-मरण, जरा-व्याधि ग्रादि से, समान भाव से, सभी प्राणी ग्रस्त हैं। इस प्रकार का दार्शनिक, विचार मानव को सदबद्धि का ज्ञापन करे ग्रौर समानता का सर्वविध व्यवहार हो, यही दार्शनिक राजनीतिशास्त्र की स्थापना है। मृत्यु समस्त ग्रसमानताग्रों को भयंकर डंडे की चोट से नष्ट कर डालती है। इसका ज्ञान मानव को ग्रहंकाररहित, नम्र श्रीर शांत बनाता है। कृत्रिम श्रीर सामयिक मोह से श्राविष्ट हो श्राज दूनिया को संघर्षस्थल श्रीर रसातल बनाया जा रहा है; किन्तु न्यायपूर्ण नीति का अवलम्बन यही बताता है कि जीवन के संघर्ष में जो पिछड़े हैं, उनके साथ भी समानता ग्रौर भ्रातृत्व का व्यवहार किया जाय। यदि ग्रध्यात्मवाद ठीक है तो समस्त प्राणी एक ही चिन्मयतत्व के ग्रांशिक प्रकाश हैं। व समानतः एक ही परमात्मा के पुत्र हैं ग्रीर इसलिए ग्रसमानता का कोई कारण नहीं है। यदि भौतिकवाद ठीक है तो समस्त मानव एक ही प्रकार के अणुओं-परमाणुओं से बने हुए हैं, और अवश्य ही सभी को माता पृथ्वी के गर्भ में सर्वदा के लिए विलीन होना पडेगा। ग्रतः किसी प्रकार से भी तात्त्विक विचार करें, ग्रसमानता-वाद कृत्रिम, ग्रसंगत ग्रीर भ्रामक विचार है।

इतिहास में जहाँ असमानता की नीति का प्रयोग किया गया है, वहाँ नाश या पतन अवश्य दिखाई पड़ता है। संसार के धर्मग्रन्थों और धार्मिक सम्प्रदायों ने भी असमानता का समर्थन किया था। वदों में आयों और दस्युओं के युद्ध का उल्लेख आता है। ऋग्वद में दस्युओं के दमन के लिए देवताओं से प्रार्थना की गई

(ऋग्वेद, दादा४६।२-४)

१. संगच्छध्वं संवद्ध्वं सं वो मनांसि जानताम् ।
देखा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ।।
समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सहिचत्तमेषाम् ।
समानं मन्त्रमभिमन्त्रयेवः समानेन वो हिवषा जुहोमि ।।
समानीव आकृतिः समाना हृदयानि वः।
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासित ।।

है<sup>९</sup> । हिन्दू-धर्म ने बराबर म्रार्य ग्रौर म्लेच्छ का म्रन्तर कि**या है** । ग्रसमानता का पो**ष**ण व्यावहारिक दृष्टि से हिन्दू धर्म की बड़ी कमजोरी है। जिस दिन 'स्त्रीशूद्रानाधीयताम्' का उद्घोषण किया गया, उसी दिन एक बहुत भीषण श्रपराध सामाजिक हित के साथ किया गया। भारतवर्ष में इसलाम ग्रौर ईसाई धर्म मुख्यतया निम्नजाति के लोगों के बीच ही फैल सके। पीड़ित ग्रौर सताये गये लोगों को हिन्दू धर्म की ब्रह्मवाद वाली फिलासफी से क्या अनुराग हो सकता था? इसलाम ने समानता के प्रचार में बहुत बड़ा हिस्सा लिया है। स्रिफिका के हब्शी निवासियों के साथ यदि किसी धर्म ने सौहार्द्र का व्यवहार किया है तो इसलाम ने ही । किन्तु यद्यपि बिरादरी या पैगम्बर में विश्वास करनेवाले लोगों के बीच के अन्तर को इसने स्वीकार नहीं किया है. तथापि ईमान लानेवालों ग्रौर काफिरों के बीच कदापि इसलाम ने समानता का व्यवहार नहीं रखा । भारतवर्ष में खिलजी, तुगलक म्रादि वंश के शासकों ने जिस धार्मिक त्रसिहिष्णुता की नीति को ग्रपनाया, उससे तुर्क-ग्रफगान साम्राज्य का पतन हुआ। औरंगजेब का कट्टरपन पागलपन की सीमा तक पहुँच गया या। अंग्रेजी साम्राज्य-वाद ने विजित देशों के लोगों के साथ बराबर ग्रसमानता का व्यवहार किया है। दुनिया में अनेक साम्राज्य स्राये श्रौर गये। भयंकर क्रूरता स्रौर दमन की नीति का न प्राश्रयण इन साम्राज्यों ने किया था; किन्तु वर्णश्रेष्ठता की नीति को स्वीकार कर जिस बर्बरता और अभद्रता का परिचय अंग्रेजी साम्राज्यवाद ने दिया, उसकी तुलना जगत् में प्राप्त करना कठिन है। हालैण्ड ग्रौर फ्रांस के साम्राज्यवादियों ने राजनीतिक दृष्टि से ग्रंग्रेजों की ग्रपेक्षा ग्रधिक कूरतापूर्ण नीतिका ग्राश्रय लिया; किन्तु एशियावासियों के साथ सामाजिक दृष्टि से वे मिलजुल सके। अपनी विजित जनता से उनके विवाह-सम्बन्ध भी स्थापित हो सके। किन्तु वर्ण का स्रभिमान स्रंग्रेजों में स्रतिशय रहा है। माज जो दक्षिण स्रफ्रिका और स्रमरीका के दक्षिणी रियासतों में वर्ण-भेद की नीति का भयंकर प्रयोग हो रहा है, वह मानव शांति के लिए चुनौती है। विज्ञान वा प्राचीन-मानव-शास्त्र, या मनश्शास्त्र किसी प्रकार से भी मानव ग्रसमानतावाद को तर्कयुक्त

(ऋग्वेद, १।४।१०।८)

(ऋग्वेद, शादाप्रार)

१. विजानी स्थार्यान् यं च दस्यवी विहिष्मते रन्ध्रया शासदत्रतान् । शाकी मव यजमानस्य चौदिता विश्वेता ते सधमादेषु चाकन मृड़ा नो रुद्रोत नो मयस्कृषि क्षयद्वीराय नमसा विद्यम से

नहीं मानते। जो लोग ग्रसमानतावाद का प्रचार कर रहे हैं, वे ग्रपना स्वार्थसाधन ही करना चाहते हैं।

यदि मगल साम्राज्यवाद ग्रौर पश्चिमी साम्राज्यवाद का पतन ग्रसमानता की नीति के व्यवहार से हमा' तो दूसरी म्रोर बौद्धधर्म को जो सफलता मिली, उसका कारण था कि यह समानता का पोषक था। यद्यपि बौद्धधर्म भी प्रारम्भ में पूर्ण समा-नतावादी नहीं था. तथापि जाति-प्रथा में विश्वास नहीं करने के कारण तत्कालीन **बाह्मणधर्म की अपेक्षा** यह अधिक उदार रहा है। विदेश से ग्राई ग्रनेक जातियों को बौद्धममें में दीक्षित कर इसने भारतवर्ष की जनसंख्या का सम्बर्छन किया है। फांस की राज्यकान्ति का जो उन्नीसवीं शताब्दी में इतना जबर्दस्त प्रभाव हम्रा, वह इसी-लिए कि प्रचलित एकराज्यवाद या सामन्तवाद के विपरीत इसने स्वतंत्रता और समानता का प्रचार किया। ग्रसमानता की नीति से जो स्वाभिमान को ठेस लगती थी, नेपोलियन के अनसार, उसी परिकद्ध अभिमान-भावना ने फांसीसी क्रान्ति को जन्म दिया। स्राज जो साम्यवाद की वृद्धि हो रही है, उसका मुख्य कारण समानता का प्रचार ही है। मार्क्सवाद के अनुसार प्राथमिक साम्यवाद में किसी प्रकार की ग्रसमानता नहीं थी। वह शांति ग्रौर प्रजातंत्र का यग था। वैयक्तिक सम्पत्ति ग्रौर तदाश्रित परिग्रह के कारण ही ग्रसमानता का जन्म हुआ। निस्सन्देह पूँजीवाद ने कर्मकर को कानुनी स्वतंत्रता प्रदान की है। यद्यपि पूँजीवाद समानता का उदघोषण करता है, तथापि मार्क्सवाद के अनुसार, यह समानता सिर्फ उतनी ही दूर तक है जहां तक श्रम-शोषण सम्बन्धी पुँजीवादियों के श्रधिकार का सम्बन्ध है, ग्रर्थात पुँजीवाद समानता का यही अर्थ समझता है कि प्रत्येक पुँजीपित को समानरूप से श्रमिकों के शोषण का श्रधिकार है। अवस्य ही पुँजीवाद के विपरीत, कृषकों श्रौर

Aristotle: Politics V. 2 "The universal and chief cause of this revolutionary feeling is the desire of equality when men think that thay are equal to others who have more than themselves; or again the desire of inequality and superiority, when conceiving themselves to be superior they think that they have not more but the same or less than their inferiors; pretensions which may and may not be just. Inferiors revolt in order that they may be equal, and equals that they may be superior."

3. Engels: Feuerbach.

मजदूरों के पक्ष का समर्थन मार्क्सवाद ने किया है। जो मजदूर, केवल पानी खींचने वाले ग्रौर रिक्शा खींचनेवाले ही ग्रम्बतक समझे गये हैं, उनको ग्रधिनायकतंत्र का संदेश जबर्दस्त ग्राज्ञावाद का देनवाला है । किन्तु मार्क्सवाद ग्रौर समानताबाद का सैद्धान्तिक संबंध भी ध्यान में रखना चाहिए। सन् १८७५ ई० में लिखे गये बेवेल को एक पत्र में, ऐंगल्स ने बताया है कि समानतावाद फ्रांसीसी भावनात्मक कल्पनावादमात्र है। दो प्रकार से मार्क्सवाद समानतावाद से भिन्न है। मार्क्सवाद के अनुसार जबतक साम्यवाद का पहला रूप रहेगा, उसी समय तक पूँजीवादी समानता, अर्थात् समान कार्य के लिए समान वेतन के अनुसार वितरण होगा। किन्तु समाजवादी राज्य से उच्च स्तर का जो साम्यवादी समाज होगा, उसमें स्रावश्यकता के अनुसार वितरण होगा। व मार्क्सवाद के अनुसार यह एक महान् आदर्श है। शोषण, परिग्रह और वैय-क्तिक सम्पत्ति के अवसान से मानव-स्वभाव और व्यवहार में जो अकल्पित परिवर्तन होंगे उनके कारण 'यथाकर्म तथा वेतन' के बदले ग्रावश्यकतानुसार सामाजिक वस्तुग्रों का वितरण संभव होगा। कर्म के अनुसार वितरण न कर, आवश्यकतानुसार वितरण करना भ्रवश्य ही एक महत्तर कल्पना है, यदि ऐसा संभव हो सके भ्रौर भ्रावश्य-कतास्रों का निर्णायक कोई वस्तुनिष्ठ मापदण्ड बन सके। दूसरी स्रोर, मार्क्सवाद निरे समानतावाद का पोषक नहीं है। मार्क्सवाद समानतावाद को वर्ग-संघर्षवाद की पृष्ट-भूमि में समझना चाहता है। वर्ग-संघर्ष का अन्त साम्यवाद का उद्देश्य है। अतः मार्क्स-वाद समानतावाद का अर्थ समझता है, शोषक वर्गों का विनाश<sup>व</sup>। वर्गहीन समाज ही समानता के आदर्श का पालन कर सकता है। यद्यपि व्यवहार में साम्यवाद तानाशाही, त्रिधनायकवाद श्रौर घोर शक्तिवाद में परिणत हो गया है तथापि मानव-समानता का इसने वेग से पक्षसमर्थन किया है।

यूनान में 'आयसोनोमी' (अर्थात् विधि का समान रूप से पालन ) का नियम था। <sup>४</sup> वहाँ की स्वतंत्रता का आधार यही था। किन्तु वहाँ दास-प्रथा का प्रचलन

Anitonomy=Government by one's own law.

Isonomia=Equality before the law.

Isotimia=Equal respect for all.

<sup>?.</sup> Marx and Engels : Selected Correspondence.

R. Marx : Critique of Gotha Program.

<sup>3.</sup> Lenin : Selected Works, Volume 2, Part II, 70 355 1

४. Anitonomy, Isonomia, Isotimia तथा Isegeria यूनानी राजनीतिशास्त्र और नीतिशास्त्र के मुख्य शब्दों में से हैं।

प्रजातंत्र के ऊपर एक बड़ा काला कर्लंक था। प्लेटो ने मानव-समानता के पोषण में कहा कि सब मनुष्य एक ही पृथ्वी के पूत्र हैं; किन्तु उसने साथ-साथ यह भी कहा कि कुछ मनुष्यों में स्वर्ण का, कुछ में रजत का और कुछ में लोहे का मिश्रण रहता है। जो सूवर्ण-निर्मित हैं, वे शासक; जो रजत-निर्मित हैं, वे सैन्यगण और जो लौह-निर्मित हैं, वे उत्पादक -- कर्षक बने। इस प्रकार उसने भी ग्रंशतः ग्रसमानतावाद का पोषण ही किया। अरस्तू ने तो यहाँ तक कह डाला कि कछ लोग प्रकृतितः शासक और श्रौर कुछ प्रकृतितः दास हैं १। व्यवहार में भी यनानी जगत में घोर नगर-उपासना की भावना वर्तमान थी। युनानियों ने अन्य जातियों को वर्बर कहा। भेदनीति का ग्राश्रय करने के कारण ही युनान का पतन हम्रा । स्पार्टा का नागरिक-समदाय शनै:-शतै: संख्या में कम होता गया; किन्तु भेदनीति का ग्राश्रय करने के कारण उसने 'हेलोट' लोगों को नागरिकता का स्रधिकार नहीं दिया। एथेन्स में भी 'पैरोयोइकाई' लोगों को भी नागरिकता का अधिकार नहीं दिया गया। अतः, नागरिकों की बढती हुई संख्या-कमी को दूर करने का कोई उपाय काम में नहीं लाया गया और इसका परिणाम हम्रा. पतन भौर विनाश। जहाँ-जहाँ भेदनीति का व्यवहार हम्रा है, वहाँ-वहाँ राजनीतिक और सामाजिक पतन अवश्यम्भावी रूप से हुआ है। दार्शनिक राज-नीतिशास्त्र का मस्य लक्ष्य है--मानव के नैतिक चेतनरूप का समर्थन। अतः किसी प्रकार की भी अतर्कसंगत और अनावश्यक असमानता का यह पोषण नहीं कर सकता।

समानता के पोषण का अर्थ घोर समानता या पूर्ण समानता का पोषण नहीं है। कुछ समानता मानवताएँ को पंतन की ओर ले जानेवाली हैं; यथा, दरिद्रता या दासता में, समानता या दुष्कृत्य में समानता। समानता सद्गुणों में होनी चाहिए न कि मानव को पतित और तिरस्कृत करनेवाले विषयों में। दूसरी ओर, कुछ असमान

Isegeria=Equal freedom of speech.

Rence he who is by nature not his own but another's man, is by nature a slave...It is clear, then, that some men are by nature free, and others slaves, and for these latter slavery is both expedient and right."

२. David G. Ritchie, "Equality", Studies in Political and Social Ethics, पृष्ट ४१.

ताएँ कल्याणकारिणी हैं --जैसे, पिता-पुत्र या श्राचार्य-शिष्य में श्रसमानता । दोनों को पूर्णतः समान करने का परिणाम होगा अव्यवस्था। पुनश्च, अत्यन्त असाधारण यत्न करने पर भी शारीरिक ग्रौर मानसिक दृष्टि से मानव को समान नहीं बनाया जा सकता है। श्रसाधारण उद्योग के बावजूद भी सारी जनता को बुद्ध श्रौर शंकर नहीं बनाया जा सकता। अतः, स्पष्ट है कि समानता के समर्थन का यह अर्थ नहीं है कि पूर्ण श्रनिविशिष्ट समानता का पोषण हमें श्रभीष्ट है। समानता के विवेचन में तर्क श्रीर युक्ति से काम लेना होगा। वहुत ग्रंश तक समानता का अर्थ होगा यथानुपात की नीति का अवलम्बन । जीवन की जो अत्यन्त आवश्यक वस्तुएँ हैं--जैसे, भोजन, वस्त्र गृह भ्रादि-इनकी व्यवस्था सभी के लिए समान रूप से भ्रावश्यक है। इनके ग्रतिरिक्त वितरण की नीति अनुपात का आश्रय ग्रहण कर सकती है। प्रजातंत्रीय शासन में अवसर की समानता सभी के लिए अपेक्षित है। जीवन-संघर्ष में सफलता प्राप्त करने के उपकरण सर्वसाधारण के लिए समान हों, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। निहित स्वार्थों और मजबूत गिरोहों के ग्राकमण से रक्षा के लिए ग्रवसर की समानता आवश्यक है। यदि विना अवसर दिये ही कोई मनुष्य निम्नस्तर पर फेंक दिया गया, तो इसके लिए प्रजातंत्र को उत्तरदायी होना पड़ेगा। कानूनी व्यवस्था का प्रयोग कर अवसर की समानता की नीति को अपनाना होगा। जो मनुष्य या म्रत्पसंख्यक वर्ग किसी कारणविशेष से पिछड़े हैं, उन्हें विशेष म्रार्थिक या म्रन्य प्रकार की सुविधा देकर संघर्ष योग्य बनाना प्रजातंत्र से कदापि प्रतिकूल नहीं है। नागरिक

१. तुलनीय—Aristotle: Politics II, 7: "Clearly then, the legislator ought not only to aim at the equalization of properties, but at moderation in their amount. Further if he prescribes this moderate amount equally to all, he be no nearer the mark, for it is not the possessions but the desires of mankind which require to be equalized, and this is impossible unless a sufficient education is provided by the laws... Moreover, civil troubles arise not only out of the inequality of property, but out of the inequality of honour, though in opposite ways. For the common people quarrel about the inequality of property, the higher class about the equality of honour....for it is of the nature of desire not to be

श्रौर राजनीतिक श्रिषकारों की समानता तो प्रजातंत्र का श्राधार ही है। वर्ण-त्रैभिन्न्य तथा राजनीतिक मतभेद म्रादि के कारण किसी भी मनुष्य या दल को मानवीचित अधिकारों से वंचित करना मानो प्रजातंत्र का दमन करना है। ग्राज भी वाशिगटन शहर के किसी अच्छे होटल में स्थान प्राप्त करना किसी हबशी नेता के लिए ग्रत्यन्त कठिन है। इसी कारण ग्रमरीका का यह दावा कि वह प्रजातंत्र का नेतत्व कर रहा है, एशियावासियों को झुठा और कुटनीतिपूर्ण मालुम पड़ता है। उसी प्रकार जबतक भारत में अछत प्रथा है, तबतक देदान्त का ब्रह्मवाद ग्रीर मायावाद केवल शब्दजाल और म्रात्म-प्रवंचना मात्र हैं। गौतम और शंकर का एक म्रोर तो म्रात्म-वाद प्रचारित करना भौर दूसरी भ्रोर यह कहना कि शद्र यदि वेद का उप-श्रवण कर ले तो त्रपु श्रौर जबु से उसका कान परिपूर्ण कर देना चाहिए, प्रलापमात्र प्रतीत होता है। प्रजातंत्र ग्रौर नागरिक ग्रसमानता साथ-साथ नहीं रह सकतीं। जब तक कोई स्पष्ट निर्दिष्ट काररा न हो तबतक किसी मी गिरोड को राजनितिक अधि-कारों से वंचित नहीं किया जा सकता। ग्रमरीका के ग्रादिम निवासी ग्राज ग्रपने पुराने देश में कुछ विशिष्ट स्थानों में घिरे हुए हैं ग्रौर वे ग्रन्यत्र नहीं जा सकते। सम्यता ग्रौर राजनीति के मस्य केन्द्र से उनका कोई लगाव नहीं है। इस प्रकार की ग्रसमानताएँ प्रजातंत्र के लिए ग्रशोभनीय हैं। कानुन की समानता भी ग्रत्यन्त भावश्यक है। काननी समानता का यह अर्थ है कि जो सर्वव्यापक नियम हैं, उनका पक्षपातरहित प्रयोग होना चाहिए। कानून और न्याय की दिष्ट में कदापि भेदभाव वांछित नहीं है। यदि राजकर्मचारी भी दोषी हों तो उन्हें उचित दण्ड मिलना

satisfied, and most even live only for the gratification of it. The beginning of reform is not so much to equalize property as to train the nobler sort of natures not to desire more, and to prevent the lower from getting more."

१. R. M. MacIver, The Ramparts we Guard, पृ० १२४-२६; L. T. Hobhouse, Elements of Social Justice, पृ० १०.

२. तुलनीय—Rousseau, Social Contract II, 6,: "When I say that the object of laws is always general, I mean that law considers subjects en mass and actions in the abstract, and never a particular person or action...it can no longer? be asked whose business it is to make laws, since

चाहिए। जबतक कानून की दृष्टि में सब लोग समान समझे नहीं जाते तबतक कोई व्यवस्था टिक नहीं सकती। कानून का समान रूप से भय, प्रत्येक नागरिक को अपने कर्तव्य पर नियुक्त करता है। इस प्रकार प्रजातंत्रीय शासनपद्धित में इन तीन प्रकार की समानताओं की महती आवश्यकता है (१) अवसर की समानता, (२) नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की समानता और (३) कानून की समानता।

स्वतंत्रता भौर समानता, इस युग की महती भ्रावश्यकताएँ हैं। र स्वतंत्रता का they are acts of the general will, nor whether the prince is above the law, since he is a member of the state; nor whether the law can be unjust, since no one is unjust to himself; nor how we can be both free and subject to the laws, since they are but registers of our wills. We see further that, as the law unites universality of will with universality of object, what a man, whoever he be, commands of his own motion cannot be law; and even what the sovereign cammands with regard to a particular matter is no nearer being a law, but is a decree, an act, not of sovereingnty but of magistracy. I therefore give the name 'Republic' to every state that is governed by laws, no matter what the form of its administration may be: for only in such a case does the public interest govern, the res publica rank as a reality. Laws are, properly speaking, only the conditions of civil association. The people being, subjects to the laws, ought to be their author: the conditions of the society ought to be regulated solely by those who come together form it."

१. Muriel Jaeger: Liberty versus Equality; J. F. Stephen, Liberty, Equality, Fraternity (लंदन १८७३); Harold J. Laski: "A Plea for Equality"; The Dangers of Obedience and other Essays, प्० २०७-२३७; Rousseau: Social Contract II, ii,

दार्शनिक ग्रर्थ है--नैतिक कर्तृत्वशक्ति का प्रबोम, चेतना का विस्तार ग्रौर प्रसारण तथा मानव का सर्वविध विमोक्ष। स्वतंत्रता, इस प्रकार, एक व्यापक और महान् संदेश है। समानता इसकी तुलना में एक सीमित ग्रादर्श है। समानता का मुख्य भ्रयं है दूसरों की बराबरी । इस बराबरी के पीछे ईर्ष्या और द्वेष भी छिपे रह सकते हैं। स्वतंत्रता का परम विकास हमें नैतिक चैतन्य का उदात्त दर्शन कराता है, समानता बराबर 'मैं और नू, मेरा और तेरा' के दलदल में रहती है; क्योंकि इसकी प्रमुख मनोवैज्ञानिक वृत्ति है कि दूसरा ग्रादमी हमसे बढ़ने न पावे। एक उचित ग्रंश तक समानता ठीक है; किन्तु जहाँ तक यह ग्रतिरंजित प्रतियोगिता ग्रौर संस्पर्घा को उत्पन्न करती है, वहाँ तक यह एक अनैतिक वृत्ति का रूप घारण कर लेती है। स्वतंत्रता एक प्राचीन भ्रादर्श है। वेदान्त भ्रौर बौद्धदर्शन में इसके भ्राघ्यात्मिक स्व-रूप का उल्लेख मिलता है। प्लेटो ग्रौर ग्ररस्तू, सालिसवेरी, जॉन, मिल्टन ग्रौर स्पीनोजा में इसका संदेश है। यद्यपि प्रजातंत्रीय समानता का उल्लेख अरस्तू में भी श्राता है; रे तथापि मानव-समानता को व्यावहारिक राजनीतिक रूप देने का उद्योग नया है। फ्रांस की राज्यकान्ति से यह प्रारम्भ होता है ग्रौर समाजवाद के प्रचार से इसको प्रश्रय मिला है। ये महात्मा गांधी के जीवन श्रीर शिक्षा से भी समानता के विचार को बल मिला है। यूरोपीय विचारक जब समानता का उल्लेख करते थे तब मानवता से मुख्यतः वे गौरांग मानवता को समझते; थे किन्तु गांघीजी ने ग्रपने जीवन में मनुष्यमात्र को समान समझने का जो संदेश कियान्वित किया है, वह इतिहास में एक ग्रनोखी वस्तु है।

<sup>&</sup>quot;..two main objects, liberty and equality—liberty because all particular dependence means to much force taken from the body of the states, and equality because liberty cannot exist without it."

<sup>Rristotle: Politics, Book VI.2. "The basis of a democratic state is liberty.... One principle of liberty is for all to rule and be ruled in turn, and indeed democratic justice is the application of numerical not proportionate equality."</sup> 

२. Oswald Spengler: Decline of the West, खण्ड २, पृ० ४४६. स्पेंगलर ने समानता और दलीय राजनीति में संबंध बताने की कोशिश की ह।

स्वतंत्रता और समानता परस्पर सहयोगी होकर ही मानव समाज को समृद्ध कर सकती हैं। हैं कुछ विचारक इनमें विरोध मानो हैं। ब्रिटिश इतिहासवेत्ता आकटन के मत में स्वतंत्रता व्यक्तित्व का अनुसंधान करती है। प्रजातंत्र और समानता की बाढ़ अवस्थाओं की तद्रूपता, अर्थात् प्रत्येक नागरिक के लिए एक ही प्रकार की वाह्य अवस्थाओं की तद्रूपता, अर्थात् प्रत्येक नागरिक के लिए एक ही प्रकार की वाह्य अवस्था ही को सम्धित कर व्यक्तित्व का नाश करती है। फांसीसी विचारक डी टीक्वियावेल के मत में प्रजातंत्र और समाजवाद न केवल भिन्न मार्ग है, अपितु वे परस्पर विरुद्ध हैं। इटली के दार्शनिक कोचे के मत में भी स्वतंत्रता और न्याय परस्पर विरोधी विचार हैं। मैं किवर का कहना है कि एक निश्चित सीमा के परे, स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी हैं। में मिन्नवर की युक्ति हैं कि मनुष्य सामान्यतः भिन्न योग्यतावाले और भिन्न प्रवृत्ति-सम्पन्न हैं। इन विभिन्नताओं के बावजूद यांत्रिक और कृत्रिम उपायों से उन्हें आर्थिक दृष्टि से पूर्णतः समान बनाने का अर्थ होगा अतिरंजित शक्तिवाद और तानाशाही, क्योंकि एक अप्राकृतिक आदर्श प्रचण्ड दण्डशक्ति के द्वारा ही लागू किया जा सकता है। अतः मैकिवर का कहना है कि प्रजातंत्र को मनुष्य की आर्थिक दृष्टि से समान बनाने का आदर्श छोड़ देना चाहिए।

यह ठीक है कि उच्च स्तर की स्वतंत्रता का तात्पर्य है— ग्रनासक्त कर्मयोग का पालन । यह भी ठीक है कि जगत् के ग्रनेक महापुरुषों ने धन की नितान्त उपेक्षा की है। बुद्ध राज्य छोड़ने के बाद ही शास्ता बन सके। किन्तु इस प्रकार की नैतिक ग्रौर श्राध्यात्मिक स्वतंत्रता परम ग्रादर्श है। यह सर्वसाधारण-सुलभ नहीं है। किन्तु राज-नीतिक स्वतंत्रता को कियात्मक बनाने के लिए भयंकर ग्राधिक गढ़ों को ढाहना

१. स्वतन्त्रता और समानता की सम्बन्ध-भीमांसा के लिए द्रष्टव्य: A. T. Hadley: The conflict between Liberty and Equality; J. A. Hobson: T. V. Towards Social Equality; C. E. M. Joad: Liberty to-Day; Smith: The American Philosophy of Equality.

R. Harold Laski, "Liberty", Encyclopaedia of the Sciences.

३. Tocqueville: "..democracy and socialism are not only different, they are opposed", उद्धृतः MacIver: *The Ramparts we Guard*, पृ० ३४.

४. Benedetto Croce, My Philosophy, पृ० १०६.

प्र. R. M. MacIver, The Ramparts we Guard, पृ० १४-१५.

श्रावश्यक है। र प्रत्येक नागरिक को यह ग्रनभव होना चाहिए कि उसके व्यक्तित्व के विकास संबंधी उचित उपादान उसे प्राप्त होंगे। पूर्णतः सत्य न होते हए भी यह ठीक है कि हमारे जीवन का आर्थिक स्तर हमारे विचारों को काफी दूर तक प्रभा-वित करता है। मटठी भर लोगों का कलात्मक विकास और उनका मनचाहापन, यही स्वतंत्रता नहीं है। ग्रपार, ग्रगणित जनसमह को करवट लेने का स्थान मिले. उसके भोजन, वस्त्र, शिक्षा ग्रादि की समस्या सुलझ सके, यह ग्राज की स्वतंत्रता का मुल है। प्रत्ययों ग्रीर विचारों के जगत में ही लीन रहकर स्वतंत्रता ग्रीर समानता को परस्पर विरोधी कहना आसान है। अफिका और एशिया को असमान रखकर ही यरोपोय उद्योगपतियों, वैंकशाहों और बृद्धिजीवियों का आरामतलबीपन टिक सकता था। किन्तु 'वसुधैव कुटुम्बकम्' या 'ग्रात्मैवाभृद्विजानतः' या 'सर्वे भवन्तु सुखिनः', इस श्रादर्श को मानने पर मानवमात्र के कल्याण में ग्रपना जीवन श्रपित करना ही नैतिक स्वतंत्रता का मल हो जाता है। स्वतंत्रता कोई कोरे ग्रात्मचितन ग्रीर बौद्धिक विलास का तो नाम है नहीं। पड़ोसी और अन्य देश वासियों के वीच जब पीड़ा के कारण मातम छाया हो तो अकेले बैठकर अपनी बाँसरी बजाकर ग्रानन्द लेना स्वतंत्रता नहीं है। यह ठीक है कि कुछ वीर आत्माएँ धन की बेचैन करनेवाली श्रौर श्राकर्षक सम्मोहिनी मूर्ति से प्रभावित नहीं होती हैं, किन्तू श्राज प्रजातंत्र श्रौर मानवतावाद के यग में समिष्टि के विषय में सोचना है। धन की शक्ति अपार है श्रीर धनशाह जबतक ग्रपने धन की शक्ति से दूसरों के विकास में कण्टक पैदा कर सको हैं तबतक स्वतंत्रता शब्दमात्र है। स्वतंत्रता का ग्रर्थ है, मानवसंस्कृति की देन का सर्जनात्मक उपभोग श्रौर यह तबतक संभव नहीं है जबतक समाज भयंकर रूप से श्रेणियों में विभक्त 🕏 । एक ग्रोर धन का ग्रपार केन्द्रीकरण ग्रौर दूसरी ग्रोर पीडन

१. तुलनीय—Rousseau: Social Contract II, ii, "....by equality, we should understand, not that the degrees of power and riches are to be absolutely identical for everybody; but that power shall never be great enough for violence, and shall always be exercised by virtue of rank and law; and that, in respect of riches, no citizen shall be wealthy enough to buy another, and none poor enough to be forced to sell himself: which implies, on the part of the great, moderation in goods and position, and, on the side of the common sort, moderation in avarice and covetousness."

भौर शोषण -- ऐसी अवस्था में बहुतायत संख्या के लिए स्वतंत्रता और समानता अजीब पहेली का रूप धारण करती है। स्वतंत्रता एक वृत्ति है और अन्य वृत्तियों के समान ही अनुपयोग से यह कुंठित हो जाती है। जब आर्थिक साधनों के अभाव में मनुष्य पद-पद पर अपने को प्रतिहत श्रौर पराजित पाता है तब उसका नैतिक पतन हो जाता है और ग्रात्मकर्तृत्व का संदेश भूलकर वह यथास्थिति से सन्तोष कर लेता है। लिखित इतिहास के ग्रारम्भ से लेकर ग्राजतक यही प्रवृत्ति व्यापक रही है। प्रजातंत्र ने अवस्य एक नूतन चेतना का जागरण किया है। इसको आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से संपुरित करने के लिए धन का उचित वितरण आवश्यक है। धन का पूर्णतः समान वितरण अवश्य कृत्रिम प्रस्ताव है। किन्तु दूसरी ओर भयंकर असमानता भी कृत्रिम और विनाशकारी है। सम्पत्ति का मनुष्य के कार्य की उपयो-गिता और मानव आवश्यकता को ध्यान में रखकर पुनर्वितरण होना चाहिए। एक सफल वकील और एक सफल आचार्य के आर्थिक स्तर में जो अन्तर है, वह किसी भी समाज के लिए लज्जा की बात है। संस्कृत शास्त्रों का पारदर्शी पाण्डित्य ग्राज साधारण भोजन ग्रादि देने में भी ग्रसमर्थ है। यह बताता है कि समाज म्राज भीषण रोग से पीड़ित है। इसका निदान यही है कि राजनीतिक स्वतंत्रता की सम्पूरिका उचित आर्थिक समानता को भी क्रियान्वित किया जाय। एक आवश्यक सीमा तक ग्रार्थिक समानता नितान्त वांछनीय है। इससे कार्य करने के कुछ उचित अवसर प्राप्त होंगे और उनके उपयोग से स्वतंत्रत्रता का विकास होगा।

## एकादश अध्याय

## सम्पत्ति

वित्त की एषणा मनुष्य के हृदय में प्रबलतया वर्तमान है। सांसारिक प्रतिदिन के व्यवहार श्रीर संघर्ष को देखें तो सर्वत्र घन का साम्राज्य दिखाई पड़ेगा। इतिहास में श्रायिक शिक्तयों का प्रभाव रहा है। यूनान में दासाधीशों की शिक्त का रहस्य दासों को सम्पत्ति के रूप में उपयोग करने में था। सैकड़ों वर्षों तक रोम में पैट्रिश्यन श्रीर प्लेवियन लोगों में युद्ध हुग्रा। रोमन साम्राज्यवाद, पश्चिमी जातियों की सोलहवीं शताब्दी के बाद के साम्राज्यवाद तथा मध्यकालीन इसलामी साम्राज्यवाद के पीछे सम्पत्ति की खोज वर्तमान थी। से.ने की खोज के सिलिसले में नई दुनिया का पता मिला। ग्राज सर्वत्र सुवर्ण की प्रचण्ड माया बड़े वेग से व्याप्त है। व्यंग्य करते हुए कोलम्बस ने कहा था कि सोने के बल पर मनुष्य वर्ण में भी जा सकता है। 'हिरण्यमयपात्र' की शिक्त बड़ी प्रवल है।

सम्पत्ति एक व्यापक शब्द हैं। इसमें जमीन, मुद्रा, पशु, बैंक श्रौर सरकारी खजाने के कागजात (सिक्यूरिटी, मार्टगेज, डिपोजिट) सभी श्राते हैं। सम्पत्ति वस्तुश्रों के समृह का नाम है। जिन बाहरी वस्तुश्रों का श्रपनी श्रावञ्यकताश्रों की पूर्ति के निमित्त मनुष्य प्रयोग करता है, उन समरत वरनुओं वा सम्पत्ति में ग्रहण होता है। वस्तुश्रों के श्रितिरिक्त सेवा का भी इसमें ग्रहण होता है। मानव श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति के निमित्त श्रावश्यक वस्तुश्रों श्रौर सेवाश्रों को सम्पत्ति में परिगृहीत कर इसका व्यापक रूप खड़ा होता है। किन्तु सम्पत्ति केवल वस्तुश्रों का नाम नहीं

अनुप्रहपरिहारो चैक्यः कोशवृद्धिकरो दद्यात् । कोशोपपारिको दर्जयेत् । उत्स्कोशो हि राजा पौरजानपदानेव ग्रसते । (अर्थशास्त्र २।१)

समाहर्ता दुर्ग राष्ट्रं खिन सेतुं वनं त्रजं विणक्पथं दावेक्षेत ।

एवं कुर्यात्समुदयं वृद्धि चायस्य दर्शयेत ।

हासं व्ययस्य च प्राज्ञः साधयेच्च विपर्ययम् ॥ (अर्थशास्त्र २।६)

१. तुलनीय:-

हैं। सम्पत्ति के पीछे कानूनी अधिकार रहना चाहिए। कानूनी अधिकार के विना सम्पत्ति हो नहीं सकती। किसी वस्तु के अनेक उपयोग होते हैं। यदि कोई आदमी मकान किराये पर लेता है तो वह उसमें निवासमात्र कर सकता है। वह उस मकान को न बेच सकता है और न तोड़ सकता है। ये अधिकार मकान के असली मालिक के हाथ में हैं। अर्थात् किरायेदार को मकान में सम्पत्ति का अधिकार नहीं है। सम्पत्ति के अधिकार का अर्थ है पूर्ण एकाधिकार। यह एकाधिकार वस्तुओं की समस्त उपयोगिताओं पर व्याप्त रहता है। सम्पत्तिवान् का एकाधिकार होना और अन्य का किसी प्रकार का अधिकार न होना सम्पत्ति का कानूनी तात्पर्य है। अनन्य होना अर्थात् केवल सम्पत्तिवाले का होना इसका तत्त्व है। अतः सम्पत्ति के लिए न केवल वस्तुओं की आवश्यकता है, अपितु वैधिक अपवर्जित्व भी अपेक्षित है। यह अपवर्जी एकाधिकार सरकार के द्वारा प्राप्त होता है अर्थात् सरकार अपनी नियंत्रण-शक्ति का प्रयोग करके कानूनी दृष्टि से सम्पत्तिधारक के अधिकार का रक्षण करती है और अन्यों के अवैध आत्रमण से उसकी रक्षा करती है। अतः जब हम सम्पत्ति शब्द का प्रयोग करते हैं तब उसका उपकरणात्मक और अपवर्जनात्मक तात्पर्य हम ध्यान में रखते हैं।

सम्पत्ति शिवत और स्वतंत्रता का दान करती है। प्रकृति की शिवतयों से जो मानव का संघर्ष हो रहा है, उसमें सम्पत्ति उसको बल प्रदान करती है। हमारे वस्त्र शीत से हमारी रक्षा करते हैं। बिजली का पंखा उष्णता को शिवतहीन बनाता है। सम्यता के विकास के साथ-साथ सम्पत्ति की मात्रा में भी विकास हुआ है। जिन जातियों के पास सम्पत्ति नहीं है या कम मात्रा में हैं, जैसे एस्किमो, जिप्सी या अफ्रिका के होटेनटौट, वे जातियाँ जीवन-संघर्ष में पिछड़ी रह गई ह। ग्रतः प्रकृति-विजय का तथा सम्यता के विकास का एक अतिशय महान् साघन सम्पत्ति है। सम्पत्ति के गुणात्मक परिवर्तन से सम्यता के काष्टातारतम्य का बोध हो सकता है। जैसे, हल और बैल मात्र को ही सम्पत्ति हप में प्रयोग करनेवाला कृषक, ट्रैवटर और मोटर रखनेवाले कृषक से सम्यता की दृष्टि से पिछड़े स्तर का है। जीवन-संग्राम में सहायिका होने के कारण सम्पत्ति मानव के व्यक्तित्व के विकास में भी सहायिका है। जब हम सम्पत्ति का उपभोग करते हैं तब प्रकृति संघर्ष के निमित्त

१. तुलनीय—Aristotle Nicomachean Ethics I, 5: "The life of money-making is one undertaken under compulsion, and wealth is evidentely not the good we are seeking; for it is merely useful and for the sake of something else,"

श्रावश्यक किसी वृत्ति का तोषण करते हैं। दूसरी श्रोर, वस्तुश्रों के प्रयोग का श्रप-वर्जनात्मक ग्रधिकार प्रदान कर सम्पत्ति मानव की इच्छाग्रों के विकास में सहायिका होकर स्वातंत्र्यान्भृति का माध्यम बनती है। वस्तुग्रों के नानाविष्ठ उपयोग में प्रवृत्ति-बाहल्य की स्रभिव्यजना होती है। जब किसी उपयोगिवशेष के लिए किसी पड़ोसी से कोई वस्तु उधार ली जाती है तब उसके प्रयोग में पूरी स्वतंत्रता का अनुभव नहीं होता है। किन्तु एकाधिकारपूर्ण उपयोग करने की शक्ति एक निराली और सुखद स्वतंत्रता का दर्शन कराती है। ग्रतः स्पष्ट है कि सम्पत्ति शक्ति-प्रदायिका है। जो भेद है, उससे यह बात स्पष्ट रूप से दीख पड़ती है। नये-नये क्षेत्रों में अपनी बर्तमान ग्राधिक शक्ति का उपयोग कर सकता विमर्श ग्रौर समझौता होता है। जब दो विभिन्न दलों में भी स्पष्टतया सम्पत्ति की शक्ति दिखाई पड़ती है। है। सम्पत्तिशाहों को सामाजिक प्रदान करती ग्रौर यश मिलता है। दूराचारी भी सम्पत्तिशाली होकर समाज में नैतिकता का प्रवल समर्थक कहा जा सकता है। बड़े-बड़े ग्राचार्य सम्पत्तिशाहों की खुशामद में महाकाव्य तक रच देने हैं। यह ठीक है कि सामाजिक सम्मान अपनेक कारणों से मिलता है। विद्या के कारण आयन्स्टीन को और चरित्रशीलता के कारण गांधी को सम्मान मिला । किन्तु सम्पत्ति से भी सम्मान मिलता है और सम्मानित होने पर शक्ति मिलती है। सम्पत्ति से राजनीतिक शक्ति भी प्राप्त होती है। अन्य देशों के

तुलनीयः—
 तस्मान्नित्योत्थितो राजा कुर्यादर्यानुकार नम् ।
 अर्थस्य मूलमृत्थानमनर्थस्य विषयंयः
 अनुत्थाने ध्रुवो नायः प्राप्तस्यानागतस्य च ।
 प्राप्यते फलमृत्थानाल्लभते चार्थसंपदम् ।। (अर्थकास्त्र, १, १६)
 अर्थ एव प्रवान इति कौटिल्यः । अर्थमूलौ हि धर्मकामा दिति । (अर्थकास्त्र १, १७)
 छृषिपात्युपाल्ये वाणिज्या च वार्ता । धान्यपशृहिरण्यकुप्यविष्टिप्रदानादौपनारिको । तया
 स्वपक्षं परपक्षं च वशीकरोति कोशदण्डाभ्याम् । (कौटिल्य अर्थशास्त्र, १।४)
 घर्माधिगतः पूर्वः स्वयं वा हेमरूप्यप्रायिक्तत्रस्यूलरत्निहरण्यो
 दीर्घमिष्यापदमनायति सहेतेति कोशसंपत् । (अर्थशास्त्र ६।१)
 स्यान्वानात्मधारणः परधारणक्ष्वापादि स्वारक्षः स्वाजीवः शत्रुद्धेषी शक्यसामन्तः
 पंकपाषाणोषरविषमकण्टवश्रेणीव्यालमृगादवि हं नः वान्ते : सीताखनिद्रय्यहरितवनवान्गव्यः

धन को हड़पने के लिए ही यूरोपीय साम्राज्यवाद का जन्म हुआ। फ़ांस और जर्मनी के बीच के राजनीतिक संघर्ष का कारण है—राइन नदी के पास का कोयला। वर्षों तक फांस ग्रौर इंगलैण्ड कर्णाटक ग्रौर मद्रास को प्राप्त करने के लिए लड़ते रहे। राजनीतिक प्रिक्रयाग्रों में भी धन का दूषितकारी प्रभाव व्यक्त हो सकता है। न्यायालय ग्रौर मतदान-किया भी इसके प्रभाव में आ सकते हैं। किन्तु यदि एक ग्रोर सम्पत्ति शिक्त देती है तो दूसरी ग्रोर इस की रक्षा के लिए नैतिक उत्तरदायित्व की भावना भी ग्रावश्यक है। यदि मनुष्य सावधान न रहे तो चोर ग्रौर डाकू उसके भन का ग्रपहरण कर लें ग्रौर कभी-कभी तो सावधान रहने पर भी ग्रपहरण हो जाता है। सम्पत्ति की रक्षा के लिए चातुरी, घ्यान ग्रादि गुणों की ग्राव श्यकता है।

सम्पत्ति की प्रकृष्ट ग्रावश्यकता ग्रौर महत्त्व को देखते हुए धर्मग्रंथों में भी इसकी प्रशंसा है। गीता में कहा है कि जो कुछ विभूतिमान ग्रौर 'श्रीमान्' है, वह ईश्वरांशसम्भूत है। योगभ्रष्ट पुरुष पवित्र 'श्रीमान्' के घर जन्म लेता है, ऐसा गीता का विचार है। उपनिषदों में वित्तैषणा के परित्याग का उपदेश होने पर भी 'याज्ञवल्क्य' ग्रौर 'सयुग्वा रैक्व' धन से परहेज नहीं करते। उपनिषत् के कुछ ऋषि तो प्रभूत धन मिलने पर ही शिक्षा देते हैं। भारतीय संस्कृति ने धन का महत्त्व देखते हुए 'श्री' या लक्ष्मी नामधारिका देवी की उपासना करने का ही उपदेश दे डाला'। किन्तु सम्पत्ति के संबंध में भारतीय संस्कृति की कुछ बातें महत्त्वपूर्ण हैं। धन का उपार्जन इसने मुख्यतः वैश्यों तक सीमित रखकर समस्त समाज को धन को प्राप्त करनेवाली फैक्ट्री के रूप में बदलने से रोका। धन को ग्रावश्यक मानते हुए भी वेद के समय से ही सम्पत्ति का ग्रत्यन्त स्वार्थपरक भोग बुरा माना गया है। इसीलिए ग्रस्तेय ग्रौर दान को महत्त्वपूर्ण 'शील' का स्थान प्राप्त है। ऋग्वेद में कहा है 'नार्यमणं पुष्यित नोसखायं केवला धी भवित केवलादी'। ग्रत्यव्य सम्पत्ति का प्रयोग यज्ञों में करने का विधान ब्राह्मणग्रथों में पाया जाता है। इतना स्पष्ट मालूम पड़ता है कि लक्ष्य के रूप में ग्राधिक कर्म का परिग्रहण भारतीय

पौरुषेयो गुप्तगोचर: पशुमानदेवमातृको वारिस्थलप्थाभ्यामुपयेतः साराचित्रबहुप्यो दण्डकरसह: कर्मशीलकर्षकोऽवालिशस्याम्यवरवर्णप्रयो भवतशुचिमनुष्य इति जनपदसंपत्।

<sup>(</sup>अर्थशास्त्र ६।१)

१. "मयि देवा दघतु श्रियम् । (यजुर्वेद ३२।१६)

संस्कृति में नहीं हुम्रा है। व्यावहारिक जीवन श्रीर सांसारिक संघर्ष में घन का महत्त्वपूर्ण स्थान देखते हुए भी भारतीय संस्कृति ने यही श्रादर्श सामने रक्खा कि महाश्रेष्ठी श्रनाथ पिडिक बुद्ध की शरण में जाकर श्रम्यर्थना करे न कि महाज्ञानी बुद्ध श्रेष्ठियों की चाटुकारी करें।

सम्पत्ति के दार्शनिक समर्थन का प्रयत्न इसके उपादानात्मक स्वरूप का समर्थन करता है। मनुष्य का संकल्प, वाह्य वस्तुश्रों की प्राप्ति से ही क्रियात्मिकता को प्राप्त करता है। व्यक्तित्व निजी तौर पर भावात्मक रहता है। सम्पत्ति व्यक्तित्व को प्रकाशित करती है। संकल्प नानामुख और अगणित हैं, किन्तु जब किसी वस्तु-विशेष को हम प्राप्त करते हैं तब अनेक सामयिक वृत्तियों और भावनाश्रों में से कुछ को चुन कर उनका क्रियान्वयन होता है। इस प्रकार अनेक संकल्पजातों में से कुछ का निर्वाचन और उनके व्यवहारीकरण का प्रयास मानव व्यक्तित्व को निश्चित मार्गनिर्देश करता है। इस प्रकार का चुनाव मानव को संकल्पात्मक और ज्ञानात्मक स्थिरता और एकता प्रदान करता है। मानव का व्यक्तित्व जबतक निर्विशेष रहता है तबतक उसमें निजीपन या वैलक्षण्य का अभाव रहता है। अनेक अवसरों पर प्राकृतिक और सामाजिक शक्तियों के साथ संघर्ष कर मानव व्यक्तित्व को आकार और संस्कार का ही नाम है। जब हम संकल्प शक्ति के प्रयोग से किसी वस्तु को प्राप्त कर उसे अपनी सम्पत्ति बनाने हैं तब हम उसकी निरी वाह्यता का अतिकमण करते हैं। उस वस्तु का हमारे व्यक्तित्व से सन्निकर्ष हो जाता

१. यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्।
तृष्णाक्षयसुखस्यैते नार्हतः षोडशीं कर्ताम्।
या दुस्त्यजा दुर्मतिभिया न जीर्यति जीर्यताम्।
ता तृष्णां संत्यजन् प्राज्ञः सुखेनैवाभिपूर्यते।। (महाभारत, आदिपर्व, ६४।१४)
संतोषादनुत्तमः सुबजाभः (पातञ्जलयोगसूत्र २।४२)
म वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्वा।
जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयः स एव।

(कठो तनिपत् १।१।२७)

न सांपरायः प्रतिभाति बालं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्।

(कठोपनिषत् १।२।६)

नैतां सृ का वित्तमयीम शप्तो यस्यां मज्बन्ति बहवो मनुष्या:

(कठोपनिषत् १।२।३)

है। वह केवल वस्तु न होकर हमारे व्यक्तित्व कीसूचिका, ज्ञापिका ग्रौर सम्बिंघनी हो जाती हैं। दूसरों की दृष्टि में हमारी वस्तुएँ निरी बाह्य चीजें हैं; किन्तु हमारे व्यक्तित्व से उनका रागात्मक सम्बन्ध हो जाता हैं। हमारी सत्ता की समग्रता के वे एक ग्रविभाज्य ग्रंग हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में, हमारे व्यक्तित्व के वे प्रसारण हैं। मेरी पुस्तकों मेरे व्यक्तित्व का प्रकाशन ग्रौर ग्रिमिव्यक्तीकरण करती हैं। सम्पत्ति प्राप्त करने का प्रयास जीवन की विभिन्न ग्रवस्थाओं का ज्ञापन करता है। वस्तुओं के सम्पत्तीकरण ग्रौर उनके प्रयोग का प्रयास व्यक्तित्व के विकास का इतिहास है। वस्तुओं ग्रौर संकल्पों में जब ग्रन्तः किया होती हैं तब उनका ग्रन्योन्याश्रयी सम्बन्ध व्यक्त होता है। मनुष्य ग्रपने सकल्पों के ग्रनुरूप वस्तुओं का स्वरूप-निर्माण कर उन्हें ग्राकार प्रदान करता है ग्रौर वस्तुएँ उसके सकल्पों को चेतन बनाती हैं।

सम्पत्ति मानव को नैतिक जीवन बिताने नें सहायता करती है। दीनता का जीवन बहुत ग्रंशों तक मानव के स्वाभिमान को चूर्ण कर देता है। इसीलिए वेद में कहा—''ग्रदीनाः स्याम शरदः शतम्''। द्रविण की प्राप्ति वैदिक संस्कृति में उच्च पुरुषार्थ कहा गया है। सम्पत्ति क सहारे ग्रात्मिक विकास सम्भव है। सम्पत्ति के सहारे अपना विकास सम्पादित कर मानव अपने निष्णात ज्ञान और अनुभव की भेंट सामाजिक कल्याण के लिए अपित कर सकता है। सम्पत्ति अपने जीवन-संघर्ष में सहायता प्रदान करती है। इसके द्वारा ग्रन्यों को भी कुछ सहायता दी जा सकती है। किन्तु यदि सम्पत्ति का नैतिक विकास में स्थान है तब इसका मतलब हुन्ना कि सम्पत्ति उतनी ही दूर तक ग्रभिवांछित है, जहाँतक वह मानव को नैतिक चैतन्य प्रदान करती है। जब मानव अपने जीवन के परम कर्तव्यों की उपेक्षा कर केवल-मात्र धनानुसंधान में लग जाता है, तब वह साधन को साध्य के रूप में बदल देता है। ऐसे लोगों के लिए भर्तुहरि का यह वचन ठीक है— भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ताः। वन यदि नैतिक जीवन का उपकरण है तब साधन के समान ही उसका उपयोग किया जा सकता है। धन को साध्य मानकर नैतिकता और आध्यात्मिकता को खो देना, यह संस्कृति के नष्टिनिधित्त्व को सूचित करता है। दार्शनिक राजनीति शास्त्र मानव जीवन का लक्ष्य शील, संयम, ज्ञान ग्रादि को मानता है। स्वस्थ, सशक्त स्वा-भिमानपूर्ण जीवनयापन के लिए जहाँ त विव प्रपेक्षित है, उतनी ही दूर तक उसका ग्रहण करना ठीक है। यह ठीक है कि वस्तुत्रों की प्राप्ति या स्वीकार से हमारी

य इमा विश्वा भुवनानि जुह्नद्ऋषिहोता न्यसीदत् पिता नः।
 स आशिषा द्रविणामिच्छमानः प्रथमच्छदवराँ आविवेश ।। (यजुर्वेद १७।१७)

वृत्तियाँ चेतन होती हैं। किन्तु अपने नैतिक और आध्यात्मिक स्वातंत्र्य की दुहाई देकर परिग्रह का असीम अधिकार माँगना, दार्शनिक दिष्ट नहीं है। यह ठीक है कि वस्तुएँ व्यक्तित्व का पोषण करती हैं; किन्तु वस्तुओं की अनन्तता या असीमता अभिवांछित नहीं है। मुख्य लक्ष्य है—नैतिक चैतन्यों का परिपोषण।

मानव के राजनीतिक विकास में भी सम्पत्ति का स्थान रहा है। जिन लोगों के पास सम्पत्ति रही है, मुख्यतया वे ही राजकीय शक्ति का प्रतिरोध करने में समर्थ रहे हैं। ग्रमरीकन राज्यकान्ति के नेता जेफरसन, वाशिंगटन ग्रादि धनशाली थे। मैगना-कार्टा के नेता बड़े क्षेत्राधीश थे। ग्रन्थ यूरोपीय देशों के स्वतंत्रता संग्राम में भी धन-

?. Aristotle: Politics I, 8 ".... for the amount of property which is needed for a good life is not unlimited, although Solon in one of his poems says that 'No bound to riches has been fixed for man.' But there is a boundary fixed, just as there is in the other arts; for the instruments of any art are never unlimited, either in number or size, and riches may be defined as a number of instruments to be used in a household or in a state." Politics I, 9,: But the art of wealth-getting which consists in household management, on the other hand, has a limit; the unlimited acquisition of wealth is not its business. And, therefore in one point of view, all riches must have a limit....Some persons are led to believe that getting wealth is the object of household management, and the whole idea of their lives is that they ought either to increase their money without limit, or at any rate not to lose it. The origin of this disposition in men is that they are intent upon living well." Politics VII, 13,: ".. for a good life requires a supply of external goods, in a less degree when men are in a good state, in a greater degree when they are in a lower state."

वानों का स्थान जबरदस्त रहा है। किन्तु स्वतंत्रता की प्राप्ति में जब धनवानों का स्थान हम बता रहे हैं तब इसका यह मतलब नहीं है कि मार्क्स ग्रौर मेजिनी की दर्दनाक गरीबी को हम भूल रहे हैं या उन अनेक युवकों की जिन्होंने हँसते-हँसते शूली का आर्लिंगन किया है, उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। हमारा यह बताने का लक्ष्य है, कि जिस मनुष्य को प्रतिदिन के उग्र जीवन-संघर्ष से कुछ ग्रवकाश प्राप्त रहता है वही प्रतिरोध के विषय में सोच सकता है। जिस मनुष्य की सारी शक्ति प्रातः से लेकर सायं तक जीवन संघर्ष में लगी है, उसे राजकीय प्रश्नों पर विचारने का या उनके सम्बन्ध में श्रपनी राय बनाने का श्रवकाश ही नहीं मिलता है। जब मनुष्य भोजन त्रादि के लिए, नौकरी करने को वाध्य हो जाता है तब उसमें राजनी-तिक स्वतंत्रता के लिए युद्ध करने की वृत्ति कुण्ठित हो जाती है। स्रनेक युवक जिनमें भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने की बड़ी ग्रभिलाषा थी, जब जीवनसंग्राम में कूदे और गरीबी से पाला पड़ा तब उन्हें स्वतंत्रता की वृत्ति को छोड़ना पड़ा। इटली के राजनीतिशास्त्रवेत्ता मोस्का ने बताया है कि सम्पत्ति राजनीतिक प्रतिरोध का श्रब तक माध्यम रही है। जब सम्पत्तिका पृर्ण समाजीकरण या राज्यीकरण हो जायगा तब भोजन तथा साधारए। श्राराम के लिए भी मनुष्य को समाज का मुँह ताकना पड़ेगा। ऐसी दशा में सामाजिक सत्ताशाही श्रौर राजकीय सत्ताशाही होगा। प्रतिरोध के ग्रभाव में मानव पुनरिप ग्रन्धकारयुग में प्रविष्ट हो जायगा। मोस्का की युक्तियों में हमें सार मालूम पड़ता है। साम्यवादी देशों में आर्थिक सुरक्षा है, बेरोजगारी हटा दी रई है। जनता का बहुल श सुरक्षा के लिए ही लालायित रहता है। किन्तु सम्यता ग्रौर संस्कृति का विकास केवलमात्र सुरक्षा पर त्राश्रित नहीं है। जिन लोगों ने सत्ताशाही का विरोध किया है, उन्होंने निस्सन्देह संसार के निर्माण में एक तेजस्वी योगदान किया है। प्रजातंत्रीय देशों के इतिहास को देखने से यही मालूम पड़ता है कि सम्पत्ति की प्राप्ति ग्रावश्य ही राजकीय सत्ता का प्रतिरोध करने में सहायता दे सकती है।

श्रार्थिक श्राधार पर भी सन्पत्ति का समर्थन किया जाता है। सम्पत्ति का स्वयं उपभोग करना श्रौर सन्तिति के लिए विरासत छोड़ जाना, मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। मानव-सभ्यता के विकास के पीछे जो शक्ति मनो-वैज्ञानिक प्रेरणा दे रही है, वह श्रपने जीवन को श्रौर श्रपनी सन्तान के जीवन को सुखमय बनाने की दृढ़ इच्छा है। सम्पत्ति को प्राप्त करने के लिए कुछ दूर तक मितव्ययिता श्रौर श्रम का श्रवलम्बन करना होता है। सत्रहवीं

शताब्दी के लग्वे खुले मैदानवाले ग्रमरीका में यह विचार लागू हो सकता था; किन्तु पूँजीवाद के विकसित रूप को देखते हु श्रम को सम्पत्ति का मल मादना अपूर्ण और असंगत है। सम्पत्ति की उत्पत्ति में श्रम, एक कारक है, सर्वस्व नहीं। दूसरी श्रोर पुँजीवाद के समर्थक नसउ सीनीयर का कहना था कि पंजी परिवर्जन र पर ग्राश्रित है - - ग्रर्थात् पुँजीपति ग्रपनी पूँजी के उपभोग से परिवर्जन करता है और इस प्रकार के निरोध और संयम से ही पूँजी पैदा होती है। न केवल मार्क्स ने ही अपित पँजीवाद के समर्थक अर्थशास्त्रियों को भी सीनियर की दलील लचर मालुम पड़ती है। लाक और सीनीयर के विचार को अपूर्ण और असंगत मानते हुए भी इतना ठीक माल्म पड़ता है कि जिसने प्रथम बार सम्पत्ति इकट्ठी की है, उसे अवश्य परिश्रम करना होता है। उसकी सम्पत्ति को विरासत में पानेवाले को परिश्रम नहीं करना पड़ता है । इस प्रकार सम्पत्ति प्राप्त करना ग्रौर सम्पत्ति का स्वत्व हासिल करना, इन दोनों में म्राकाश-पाताल का भेद है। एक वकील भयंकर श्रम के द्वारा कुछ सम्पत्ति इकट्ठी करता है, किन्तू उसके अयोग्य पुत्र, मफ्त में ही सम्पत्ति पा ले हैं। इस प्रकार इतना ही कहना समीचीन है कि कुछ सम्पत्ति अवश्य ही श्रम से प्राप्त होती है और सम्पत्ति प्राप्त करने की वृत्ति एक सीमा तक परिश्रम. मितव्ययिता ग्रांर त्रात्मसंयम सिखाती है। इसी शिए मनोवै ज्ञानिक ग्राधार पर कुछ विचारकों का ऐसा मत रहा है कि सम्पत्ति प्राप्त करने की ग्रभिलापा श्रम करने तथा जोखिम उठाने की उद्दीपिका है। किन्तु इसको एक सीमित ग्रंश तक ही सत्य समझना चाहिए; क्योंकि बहुत बार विना सम्पत्ति उद्दीपन के ही मनप्य परिश्रम करते हैं। यह भी बहुत बार होता है कि सम्पत्ति को प्राप्त करने में लगा हम्रा श्रम अन्ततः सामाजिक अकल्याग् का ही साधक ाने । तथापि सम्पति और श्रम के ग्रांशिक मनोवैज्ञानिक सम्बन्ध को देखते हुए ऐसा प्रस्ताव रक्खा गया है कि नैतिकता का तकाजा है कि जो श्रम करता है, उसे अपने परिश्रम के अनुरूप आर्थिक सामग्रियाँ प्राप्त हों। समाज, श्रम-विभाजन के ग्राधार पर टिका हुग्रा है ग्रीर कुछ दूर तक सम्पत्ति, सामाजिक स्रावश्यकतास्रों की पूर्ति के निमित्त किये गये श्रम की परिसूचिका हो सकती है। जब समाज में श्रम-विभाजन नहीं रहता है तब उत्पादन-प्रक्रिया साधा-रण स्थिति में रहती है। प्लेटो ने रिपब्लिक में बताया है कि ग्रावश्यकताग्रों की पुर्ति के लिए राज्य का विकास होता है और श्रमविभाजनजनित दक्षता ही इसको शील ग्रीर श्रेय का ग्रन्संधानकर्ता बनाती है। समाजशास्त्री डर्खायम ने भी बताया है कि श्रमविभाजन से ही प्राथमिक ग्रवस्था से ग्राधनिक सभ्यता तक मानवता का ग्रा मन

१. परिवर्जन=Abstinence.

संभव हुग्रा है। श्रमविभाजन इस प्रकार सम्यता का वाहक है ग्रोर इसका मूल लक्ष्य है—-नियम के ग्रनुसार, गुणकर्म स्वाभावानुमोदित, सामाजिक श्रम के सहारे सामाजिक कल्याण का पृष्ठिपोषण। सम्पत्ति प्राप्त करने की प्रवृत्ति भी श्रम-विभाजन के सिद्धान्त को पुष्ट करती है, यद्यपि श्रमविभाजन सम्पत्तिलाभवृत्ति से एक ग्रिष्क व्यापक विचार है।

सम्पत्ति के महत्त्व-प्रदर्शन का जबर्दस्त प्रयास ग्रासवाल्ड स्पेंगलर ने किया है। उसके अनुसार एकांशनिष्ठ पूजारीवाद आकाश और कार्यकारण सिद्धान्त में विश्वास करता है। व्यापक : शं ग्रिभजातवर्ग काल, इतिहास ग्रीर भाग्य का समर्थक है। ग्राकाश की स्वच्छता ग्रौर विशालता से प्रभावित पुजारी लोग, सम्पत्ति का उत्कर्ष नहीं समझ पाते। सम्पत्ति माता पृथिवी से रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करती है। सम्पत्ति का समर्थन जाति (रेस) के महत्त्व का प्रदर्शन है। सम्पत्ति के विरोध में ग्रावाज उठानेवाले बद्धिजीवी, नागरिक, नगरिनवासी साधु-संत, दार्शनिक श्रौर कल्पनाविलास-कारी लोग होते हैं जिन्होंने ग्राम्य भूमि के साथ ग्रपनी संजात श्रनुराग की भावना को खो दिया है। मार्क्सीय साम्यवाद का इसीलिए स्पेंगलर ने खंडन किया है कि वह इतिहास की धारा के प्रतिकृत है। स्पेंगलर का यह कहना ठीक है कि ग्रामवासियों के हृदय में भूमि से जो ग्रनुराग रहता है, वह नागरनिवासियों में नहीं है। किन्तु यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि मानव-सभ्यता में जो सम्पत्ति का ग्रभुतपूर्व एकत्रीकरण हुआ है, वह नगरनिवासियों के उद्यम से ही। जब ग्रथेंस ने उप-निवेशवाद और साम्राज्यवाद का आश्रय लिया तभी धन की श्रपार राशि वहाँ इकट्टी हुई। मध्ययुग में वेनिस, जिनोम्रा भ्रादि शहरों ने प्रभूत धन इकट्टा किया। यही कह सकते हैं कि ग्रामवासियों की ममता पैत्रिक भूमि से है श्रौर नगरनिवा-सियों की ममता उद्योग, बैंक ग्रादि के द्वारा प्राप्त धन में है। स्पेंगलर का यह कहना ठीक है कि बुद्धिजीवियों श्रौर सन्तों ने धन के विरुद्ध श्रावाज लगाई। बेसिल महान् श्रौर जान काययसोस्टम ईसाई थे। मार्क्स, लाजाल, वाकुनिन श्रादि भ्रमण करनेवाले, बृद्धिजीवी साम्यवादी नेता थे। किन्तु इन लोगों ने सम्पत्ति का खंडन या उसका समाजी-करण इसीलिए बताया कि स्वयं वे जमीन से उखड़े हुए थे ग्रथवा वे लता की भाँति भिमिनिष्ठ नहीं अपितू जन्तुओं के समान इतस्ततः गामी थे, यह कहना कठिन है। स्वयं ऐंगल्स के पास उद्योग द्वारा श्राजित बड़ी सम्पत्ति थी। सोंगलर के कथन में इतना सत्य ग्रवश्य है कि सम्पत्ति का स्वत्व मनुष्य को उत्तरदायी बनाता है। जीवन के धनेक प्रश्नों पर सम्पत्तिवान अनर्गल रूप से नहीं बोल सकता। दूसरी श्रोर धनहीन

१. Oswald Spengler :- The Decline of the West II. प्० ३४३-३४४,

मनुष्य कभी-कभी निराशाबाद में पड़ा रहकर शून्यवाद का समर्थन करनेवाले विचारों में लीन रह सकता है। शून्यवाद सम्यता श्रौर संस्कृति का घातक शत्रु है। मानव-संस्कृति की श्रमूल्य देनों को यह पूर्णतः उपेक्षित करता है। रूस के शून्यवादी विचारक पिसारेभ, डोब्रोलियुबोभ श्रौर शेरिनसेग्मकी में शून्यवाद के संस्कृतिविरोधी रूप को हम देखते हैं। श्रतः यह कहा जा सकता है कि उत्तरदायी नागरिक बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की कम से-कम श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति करनेवाली सम्पत्ति श्रवश्य संप्राप्त रहनी चाहिए। सम्पत्ति एक महान बल है श्रौर जनता की बहुतायत संख्या को इससे वंचित रखना ठीक नहीं है।

सम्पत्ति का इतिहास मानव सम्यता के विकास का बहुत अंशों में द्योतन करता है। सम्पत्ति के प्रश्न को लेकर अनेक कान्तियाँ इतिहास में हुई। यूनान में सोलन और पायिससट्रेटस से लेकर पेरिक्लीज तक अनेक आन्दोलन सम्पत्ति के विभाजन और संगठन के सम्बन्ध में हुए। रोम का पैट्रिशियन-प्लेबियन आन्दोलन मुख्यतः इसी सम्पत्ति के प्रश्न को लेकर चला था। पूँजीबाद के आगमन के बाद से वार्मिक समस्याएँ अधिक संजटिल हो गई हैं। अमरीका की राज्यकान्ति के पीछे, कर लगाने का अधिकार किसे है, यही समस्या थी। फ्रांस और रूस की राज्यकान्तियाँ भी आर्थिक प्रश्नों से बहुत दूर तक प्रभावित थीं। जब मानव वृक्ष के पत्र-पुष्पों से अपना भरण-

should be private, but the use of it common; and the special business of the legislator is to create in men this benevolent disposition. Again, how immeasurably greater is the pleasure, when a man feels a thing to be his own; for surely the love of self is a feeling implanted by nature and not given in vain, although selfishness is rightly censured... And further, there is the greatest pleasure in doing a kindness or service to freinds or guests or companions, which can only be rendered when a man has private property. These advantages are lost by excessive unification of the state... No one, when men have all things in common, will any longer set an example of liberating, or do any liberal action for liberality consists in the use which is made of property."

पोषण करता था, उस समय की ग्राथिक समस्याएँ ग्रत्यन्त सरल थीं। उस समय सम्पत्ति को लेकर कोई संघर्ष नहीं होते थे। किन्तु जब कृषि का विकास हुम्रा तब सम्पत्ति का महत्त्व बहुत बढ़ गया। श्रापेनहायमर के विचार में भेंडपालकों ने ब्राज-काल (जो लोहे भ्रौर पत्थर की बीच के काल है) में वैयक्तिक सम्पत्ति का प्रवेश, मानव-सभ्यता में काराया । जगत् के इतिहास का श्रारम्भ प्राथमिक कम्यून से होता है या वैयक्तिक सम्पत्ति से, इस विषय में समाजशास्त्रियों में महान मतभेद है। भारतीय इतिहास को दृष्टि में रखते हुए मैं ऐसा समझता हूँ कि यहाँ कभी प्राथ-मिक साम्यवाद नहीं था। मोहंजदारों-सम्यता के अवशेषों से और वैदिक साहित्य के श्रनशीलन से यही बात मालूम पड़ती है। प्राचीन मानवशास्त्रवेत्ता मारगन ने सम्पत्ति का परिवार पर प्रभाव बताया है। उसके श्रनुसार पहले दूनिया में मातुमुलक समाज था। सम्पत्ति के परिग्रह और अपनी सन्तति के लिए विरासत छोड़ने की इच्छा ने मातृमूलक समाज को पितृमूलक परिवार में बदल दिया और माता से वांशिकता ढूँढने के बदले पिता और पितामह से आनुवंशिकता खोजी जाने लगी। मारगन के विचार का विरोध वेस्टरमार्क ने किया है। सम्पत्ति और परिवार के विकास में निश्चित सम्बन्ध है। जाबाल, कौन्तैय म्रादि प्रयोग बताते हैं कि कभी भारतीय समाज में भी माता से सन्तित का नामकरण किया जाता था। परिवार का विकास, सम्पत्ति के एकत्रीकरण और बँटवारे से घनिष्ठ सम्बन्ध रखता है। परिवार रवताश्रित सम्बन्धों का केन्द्र होने के साथ ही सम्पत्ति के वितरण का भी वेन्द्र है। दायभाग का विभाजन, विज्ञानैश्वर श्रीर जीम्तवाहन, जो याज्ञस्वक्यस्मृति के दो प्रसिद्ध टीकाकार हैं, के बीच अन्तर का एक महान् कारण है। सम्पत्ति के वितरण ने परिवार को इकट्ठा ग्रौर ग्रावश्यकता पड़ने पर छिन्नभिन्न भी किया है। चाहे व्यक्तिवादी परिवार हो या संयुक्त; दोनों ही में सम्पत्ति का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण रहा है ग्रीर प्रारम्भिक सामाजिक इतिहास से लेकर भ्राज तक ऐसी ही अवस्था है। रोम के 'द्वादश मेज' के अनुसार प्रजापति का महान् भ्राधिपत्य था। स्त्री, पुरुष की सम्पत्तिवत् थी। किन्तु 'द्वादश मेज' के प्रायः एक हजार बाद बनाये गये जस्टिनियन के कोड के अनुसार पिता का प्रभाव कम किया गया। यदि पिता अपंग या शक्तिरहित हो जाता था तब उसके बदले में उसका पत्र कार्य करता था। जस्टिनियन के कोड के ग्रनुसार परिवार पर सामाजिक-राज्यिक नियंत्रण बढ़ रहा था। दास ग्रपनी स्थतंत्रता खरीद सकता था तथा स्वयं प्रदास भी रख सकता था। मध्ययुग में सामन्त-प्रथा का विकास हुआ। इस समय भूमि का स्वत्त्व सम्पत्ति का मुख्य स्रोत था। भूमि का

<sup>8.</sup> Franz Oppenheimer: System der Soziologi II and IV.

अनितम स्वत्त्वभारी राजा था और वह भूमि का स्वेच्छ्या अपने सामन्तों में वितरण करता था। बड़े-बड़े सामन्त फिर उस भूमि का छोटे सामन्तों में बुँटवारा करते थे। स्मरण रखना है कि यह भूमि सिर्फ उपयोग के लिए वितरित की जाती थी। राजा का सां। तिक स्वत्व सर्वदा सुरक्षित रहता था।

सामन्तवादी युग के अन्त में सम्पत्ति के संगठन में अनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हए। सामन्तवाद के ग्रन्तिम दिनों में कृषकदास की परम्परा विकसित हो गई थी। ये कृषकदास अपनी जमीन छोड़कर कहीं नहीं जा सकते थे । सामन्तवाद के पतन से ये कृषकदास भाग कर शहरों में जहाँ गये, वह। पर बढते हए पँजीवाद के लिए उन्होंने श्रमिक तैयार किये। अब कृषकदासों की प्रतिहतगतिता के बदले श्रमिकों के गतिस्वातंत्र्य ग्रौर कानुनी समानता का विकास हुग्रा। मध्ययुग में संघ या निगम, सम्पत्ति के ग्राधार पर स्वतंत्रताएँ खरीदते थे, ग्रब मानव के वैयक्तिक कानूनी ग्रधिकार का विकास होने लगा। कषकदासों के प्रति अब सम्पत्तिपति का न तो कोई अधिकार शेष रह गया ग्रौर न कोई कर्तव्य उनसे वह ग्रपने लिए करा सकता था। प्रजीवाद के विकास के साथ पंजी, जमीन नहीं, ग्राधिक शक्ति का स्रोत बन गई। पद्रहवीं-सोलहवीं शताब्दी से ही पश्चिमी यरोप में एक ऐसे वर्ग का उत्थान प्रारम्भ हुन्ना जो विनि-मय, व्यापार और सामृहिक बृहदूत्पादन के सहारे सम्पत्ति का अधीश बना हुआ था। पँजीवाद के विकास ने अतिरंजित सम्पत्ति का केन्द्रीकरण सम्भव बना दिया। जमीन बहुत कुछ सीमित है; किन्तू पुँजी ग्रसीम है ग्रौर पुनः पुँजी को सुरक्षित रखना भी ग्रासान है। मार्क्सवाद के ग्रनुसार पुँजी उस राक्षस के समान है जो ग्रत्यन्त वेग से उत्पादन-किया में रत है। पंजी के अपार केन्द्रीयकरण से सम्पत्ति शक्ति का साधन इन गई। ग्रद तक सम्पत्ति से ग्रांशिक मात्रा में ही दूसरों के भाग्यविधान का ग्रदसर मिलता था। किन्त पंजीवाद के विकास के साथ साथ सम्पत्ति का उपकरण से शक्ति में रूपान्तर हो गया। पँजीवादी अन्य लोगों के जीवन पर अपना नियंत्रण

Rarl Marx: Capital I, 40 280: "By turning his money into commodities that serve as the material elements of a new product, and as factors in the labour-process, by incorporating living labour with their dead substance, the capitalist at the same time converts value, i. e., past materialised, and dead labour into capital, into value big with value, a live monster that is fruitful and multiplies."

स्थापित कर सका। अपिरिमित वेग से सम्पत्ति का पिरग्रह और फिर उसका सामाजिक शिक्ति के रूप में प्रयोग, यही ूँजीवादी सम्यता का महान् सूत्र है । जबतक व्यापारी पूँजीवाद और मुद्रा-पूँजीवाद का ही विकास हुआ था, तबतक केवल मुनाफा को हथि-याना यही मुख्य उद्देश्य था। अर्थात् व्यापारी और सूदखोर, पूँजी के परिवर्धन में दिलचस्पी नहीं रखने थे। किन्तु औद्योगिक पूँजीवाद उत्पादन पर मुख्य दृष्टि देता है। मुनाफ को प्राप्त करने पर ही नहीं, अपितु मुनाफा के स्रोत—अतिरिक्त मूल्य के उत्पादन पर भी इसकी दृष्टि लगी है। शनैः-शनैः पूँजीवाद कृषिक्षेत्र पर भी अपना प्रभाव जमाता है और कृषकों की स्वतंत्रता का नाश कर उसमें भी औद्योगिक प्रणालियों का अनुप्रवेश होता है। पश्चिमी यूरोप और अमरीका में बहुत दूर तक छोटे-छोटे कृषकों के नाश का तात्पर्य है, उस सभ्यता का ही नाश जिसका इनपर आधार था।

सम्पत्ति के रूप ग्रौर संगठनप्रिक्या में भी पूँजीवाद के विकास के साथ बड़े परिवर्तन हो जाते हैं। संघीय जीवन का विकास इस युग की विश्वषता है। एक ग्रोर पूँजीवादी उत्पादक-मंडल ग्रपना संगठन करता हैं। पूँजीवाद की वृद्धि के कारण ग्रमरीका में ट्रस्ट का विकास हुआ ग्रौर जर्मनी में 'कार्टेल' का। पहला उत्पादन का नियंत्रण करता है तो दूसरा मल्य का। दूसरी ग्रोर श्रमिक वर्ग भी ग्रपना संघ बनाता है। संघीय जीवन के विकास से समाज, व्यक्तिप्रधान न होकर, श्रेणीप्रधान हो जाता है। हाब्स ने संस्थाग्रों को सामाजिक ग्रतड़ी का कृमिसमूह बताया था। रूसो संस्थाग्रों का घोर विरोधी था; क्योंकि इनसे व्यक्ति ग्रौर सामान्य संकल्प के बीच व्यवधान उप स्थित हो जाते हैं। किन्तु ग्राज संघीय ग्रौर श्रेणीगत जीवन का इतना ग्रधिक विकास हुआ है कि व्यक्ति के लिए ग्रपनी तत्ता को पहचानना भी कठिन हो गया है।

Rarl Marx: Capital I, प्०१४६-१४६: "But money itself is a commodity, an external subject, capable of becoming the private property of any individual. Thus social power becomes the private power of private persons. The ancients, therefore, denounced money as subversive of the economical and moral order of things. Modern society, which soon after its birth, pulled Plutus by the hair of his head from the bowels of the earth, greets gold as its Holy Grail, as the glittering incarnation of the vary principle of its own life."

यांत्रिक सभ्यता की अपरिकित्त विशालता और संघीय जीवन के अप्रत्याशित विकास से आज व्यक्ति अपने को प्रायः खो बैठा है। उसकी स्वतंत्रता नष्ट हो रही है। आज किसी संघ का सदस्य बनकर ही वह कुछ आत्माभिव्यंजन कर सकता है। संघीय संस्थाओं के विकास के साथ ही समाज में अत्यधिक वस्तुओं का उत्पादन शुरू हो गया है। पहले की अर्थ व्यवस्था सीमित उत्पादन के आधार पर बनी थी। अब की अर्थव्यवस्था अन्तरराष्ट्रीय पण्य को ध्यान में रखकर विनिमय के द्वारा प्राप्त मुनाफे को दृष्टिगत कर अत्यन्त अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करती है। पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ साथ संस्पर्धा, होड़, साख (उधार या केडिट) आदि का विकास भी हुआ है। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्घ में वित्त-पूँजीवाद का विकास हुआ। वित्त-पूँजीवाद की बढ़ती के कारण परिकल्पना या सट्टा करनेवाले लोगों का विकास हुआ और विनियोग करनेवाले बंक मालिकों का भी अधिकार फैला। वित्त-पूँजीवाद के साथ-साथ आर्थिक साम्राज्यवाद का भी विकास हुआ और केवल उपनिवेशों में बनाया मान भेजने के बदल अब पूँजी भी भजी जान लगी और उपनिवेशों में ही कार्यालयों की स्थापना हुई।

पूँजीवाद का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करते हुए माक्स वेबर ने बताया हैं कि इसमें उत्पादनप्रित्रया के मानवी उपकरण अर्थात् श्रमिकगण पूर्णतया स्वतंत्र हैं। प्रश्चात् वेतनभोगी श्रमिक, इस दृष्टि से दास और कृषक-दास से पृथक है कि उसको कानूनी स्वतंत्रता है। कोई बलप्रयोग कर उससे काम नहीं करा सकता। दूसरी ओर उत्पादन-प्रित्रया के श्रमानवी उपकरणों पर पूँजीपितयों का सम्पूर्ण श्रिषकार रहता है। सामन्तवादी युग में सामन्तों का भूमि पर पूर्ण स्वस्व नहीं था। पूँजीवाद के विकास के साथ, सम्पत्ति की राशि और उसके संगठन, व्यवस्था श्रादि में अनेक बड़े-बड़े परिवर्तन हुए हैं। किन्तु यांत्रिकता और पूँजीवाद तथा प्रजातंत्रवाद के विकास के कारण एक नई चेतना का भी जागरण जनसमाज में हुग्रा है श्रौर सम्पत्ति के नैतिक आधार की मीमांसा करने हुए इसके पुनिवतरण, नमाजीकरण आदि की समस्याएँ भी महस्वपूर्ण हो गई हैं।

प्रजीवाद के विकास के साथ-साथ ऐसे विचारकों और आन्दोलनकर्ताओं का भी अचारकार्य जारी रहा है जो सम्पत्ति का पुनर्वितरण चाहन है या यदि पूर्ण पुनर्वितरण नहीं तो कम-से-कम श्रम और सम्पत्तिप्राप्ति में अधिक तर्कसंगत अनुपात को कायम करना चाहते हैं। 'राजनीतिक न्याय' नामक ग्रंथ में गाडविन ने यह प्रस्ताव रक्खा कि

<sup>?.</sup> Max Weber: Essays in Sociology, 90857: Theory of Social and Economic Organization.

सम्पत्ति सब में समानतः वितरित की जानी चाहिए । प्रधों ने कहा 'सम्पत्ति चोरी है।' ग्राधिक ग्राधार पर प्राप्त शक्ति का वह विरोधी था ग्रौर सामयिक तथा म्राकस्मिक कारणों से प्राप्त सुविधाम्रों ग्रौर सम्पत्ति संबंधी सहलियतों का भी वह खंडन करता था। किन्तू वैयक्तिक सम्पत्ति अल्पमात्रा में लोगों के पास रहे, इसका वह विरोध नहीं करता था। पुँजीवादी सम्पत्ति-व्यवस्था का संगठित विरोध मार्क्सवाद ने उपस्थित किया । मार्क्सवाद के अनुसार प्राथमिक साम्यवाद के अन्तिम दिनों में वैयक्तिक सम्पत्ति का जन्म हुम्रा और इसी कारण वर्ग-प्रथा, शोषण प्रथा म्रादि के प्रादर्भत होने से पुराना साम्यवाद खत्म हो गया। बर्बरता से सभ्यता की स्रोर जब उत्क्रमण हो रहा था तब, प्रायः उसके मध्यकाल में, एशिया में पशुस्रों में वैयक्तिक सम्पत्ति की स्थापना हुई। ऋग्वेद में गो, सम्पत्ति का मापक मानी जाती थी। मार्क्स के मता-नुसार सम्पत्ति अन्य मनुष्यों के जीवन पर अधिकार प्रदान करती है। पँजीवादी व्यवस्था में सम्पत्ति का, शिवतधर का रूप, बहुत निखरा हुन्ना मालुम पडता है। इस यग में सम्पत्ति अपने आध्यात्मिक और नैतिक विकास का साधन न होकर अन्य मनष्यों के जीवन पर अधिकार प्रदान करती है। सम्पत्ति का अधिकार, अन्य लोगों के जीवन पर कानुनी अधिकार प्राप्त कराता है; क्योंकि सम्पत्ति का कुछ हाथों में केन्द्रीकरण होना, स्वभावतः ही सम्पत्तिहीनों के ऊपर नियंत्रणात्मक स्रधिकार प्रदान करता है। माण्टेस्क्यू ने 'कानुनों के श्रात्मा' के श्रनुसंधान का प्रयत्न वातावरणात्मक श्रौर सामाजिक कारकों में किया था। किन्तु मार्क्स, लिंगुए के उस कथन का, कि कानुन की स्रात्मा सम्पत्ति में है, अनुमोदन करता है । इस प्रकार पुरातन साम्यवाद के ग्रन्त से लेकर पुँजीवादी सभ्यता तक मार्क्स ने वैयक्तिक सम्पत्ति के शोषणकारी प्रभावों को व्यक्त किया है। डुइरिंग के इस मत का कि बल से वैयक्तिक सम्पत्ति की उत्पत्ति होती है, खंडन करते हुए ऐंगल्स ने भी बताया है कि यद्यपि उत्पादन की मात्रा के परिवर्धन के निमित्त वैयक्तिक सम्पत्ति का विकास होता है, तथापि भ्राज दुनिया में यह समाजोपयोगी उत्पादन का अवरोधक बन गई है । पुँजीवाद के द्वारा उत्पन्न ग्रसंगतियों को हटाने के लिए वैज्ञानिक साम्यवाद का संदेश मार्क्सवाद ने दिया

१. William Godwin, Political Justice (Property' विषयक अध्याय).

२. Karl Marx: Capital I, प्॰ इ३७-६३६, Selected works of Marx I, प्॰ २२०-२२२; Engels: The Origin of the Family, Private Property and State.

३. Karl Marx: Capital I, पु॰ ६७५ नोट.

Y. F. Engels: Anti Duhring To 850.

हैं। इस अवस्था में जमीन और उत्पादन के अन्य साधनों का समाजीकरण हो जायगा। एक प्रकार की वैयक्तिक सम्पत्ति वह है जब मानव अपने श्रम का प्राकृतिक साधनों पर प्रयोग कर सम्पत्ति उत्पन्न करता है। किन्तु नाममात्र की ही समानता इस सरलतामूलक वैयक्तिक सम्पत्ति में और अन्यों के शोपण पर आश्रित प्रजीवादी वैयक्तिक सम्पत्ति में है । एक का आधार है—वैयक्तिक अम, दूसरे का आधार है शोपण। मार्क्सवाद सम्पत्ति का विनाश नहीं चाहता, अपितु उसका समाजीकरण चाहता है। सर्वतोभावेन वैयक्तिक सम्पत्ति का यह अपसारण नहीं चाहता है । श्रमिकों के द्वारा, श्रमजित वस्तुओं का उत्सादन यह नहीं चाहता है । साम्यवाद, सामाजिक वस्तुओं के ग्रहण को खतम नहीं करना चाहता, अपितु उनका अन्यों के शोषण के लिए उपयोग इसे अभिवांछित नहीं है । मार्क्सवाद के अतिरिक्त, लियो टाल्सटाय ने भी रूसी कृषकों का पक्ष समर्थन करने के लिए, प्रजीवाद का खंडन किया। विलियम मौरिस ने भी वृहत्वाय उद्योगों के बदले छोटे-छोटे पैमाने पर कार्य करनेवाले कर्मवरों को प्रतिष्ठा-पित करने का संदेश दिया। प्रजीवाद को शोषणकारी और साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों का खंडन गांधीजी ने भी किया है।

निस्सन्देह सम्पत्ति का प्रश्न मानव समाज के अत्यन्त गम्भीर और महत्त्वपूर्ण

१. Karl Marx : Capital I, पृ० ६३६.

<sup>2.</sup> Marx and Engels: The Communist Manifesto.

Marx and Engels: The Communist Manifisto. "We by no means intend to abolish this personal appropriation of the products of labour, an appropriation that is made for the maintenance and reproduction of human life, and that leaves no surplus wherewith to command the labour of others. All that we want to do away with is the miserable character of this appropriation, under which the labourer lives merely to increase capital and is allowed to live only in so far as the interest of the ruling class requires it..... Communism deprives no man of the power to appropriate the products of society, all that it does is to deprive him of the power to subjugate the labour of others by means of such appropriation,"

प्रश्नों में स्थान रखता है। सम्पत्तिपरिग्रह के नाशकारी प्रभावों को देखते हए प्लेटो ने ग्रायिक ग्रीर राजनीतिक शिक्तयों का पार्थक्य स्थापित किया। राज्यपालों को धन से कोई सम्बन्ध नहीं रखना है। वार्षिक स्नावश्यकतास्रों को ध्यान में रखकर उत्पादकवर्ग एक निश्चित मात्रा में सामग्री राज्यपालों को दे देंगे ग्रौर राज्यपाल या राज्यरक्षक एक साथ इसका उपभोग करेंगे। प्लेटो की दृष्टि में सम्पत्ति का मोह मनष्य को पतन और युद्ध के मार्ग पर ले जाता है। उसके अनुसार सम्पत्ति-उत्पादक का सामाजिक स्थान निम्नतम है। उसके बाद सैनिकगण का श्रौर उत्कृष्टतम स्थान ज्ञानसम्पन्न राज्यरक्षकों का है। सम्पत्ति का मोह मानव को सामष्टिक कल्याण-कामना से ग्रलग हटाता है ग्रौर इसलिए वैयक्तिक सम्पत्ति का ग्राकर्षक ग्रवरोध, राज्य-रक्षकों के मार्ग से हटाना उसने उचित समझा। प्लेटो का बताया हुआ साम्यवादी मार्ग हमें ग्रभीष्ट नहीं है। किन्तु सम्पत्ति के विनाशकारी अवरोधों को हटाना दार्शनिक राजनीति शास्त्र को पूरा अभीष्ट है; क्योंकि इसका लक्ष्य है - मानव के नैतिक चैतन्य का जागरण। वैयक्तिक सम्पत्ति मनष्य का चारित्रिक ग्रौर ज्ञानात्मक विकास करने में साहयक है। इसलिए श्रावश्यक है कि समस्त जनसमाज को उचित मात्रा में सम्पत्ति प्राप्त हो। कुछ वर्गों के पास इतनी सम्पत्ति का केन्द्रीकरण है कि वे ग्रपना नैतिक ग्रादर्श भुलकर ग्रन्यों का शोषण करें ग्रीर समाज के बहतायत के पास भोजन ग्रादि की भी व्यवस्था न हो सके-यह ग्रवस्था नितान्त शोचनीय है। इसलिए वैयक्तिक सम्पत्ति समस्त नागरिकों को प्राप्त रहनी चाहिए न कि ग्रत्पवर्गसीमित। जब श्रम के सहारे सम्पत्ति की उत्पत्ति की जाती है, तब उस प्रिक्रिया में नैतिक विकास संभव है; किन्तू विरासत के रूप में ग्रसीम सम्पत्ति की प्राप्ति नैतिकता के बदले स्वेच्छाचारिता, बर्बरता, निर्देयता ग्रादि ऋरताग्रों को जन्म देती है। प्लेटो के साम्यवाद का इतना ही ग्रंश हमें ग्राह्य है कि शक्ति का केन्द्री-करण न होना चाहिए। जब प्लेटोकालीन मुख्यतया ग्राम्य सभ्यता में केन्द्रीकरण बुरा था तब तो ग्राज वह ग्रत्यन्त ही भयानक है, क्योंकि विज्ञान ग्रीर यांत्रि-कता के कारण शक्ति का एकत्रीकरण आज बहुत आसान है।

अरस्तू ने वताया कि सम्पत्ति वैयिक्त हो; किन्तु विधान निर्माता को लोगों में ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न करनी चाहिए जिससे वे उसका अन्य लोगों के लिए भी उपयोग करें। यह तभी संभव है जब उदारता और संयम के नियम का पालन किया जाय। यद्यपि सम्पत्ति नागरिकों के स्वत्व में रहेगी, तथापि राजकीय कार्यों के निमित्त कुछ जमीन राज्य के पास रहनी चाहिए। जहाँ तक सम्पत्ति के प्रयोग का प्रश्न है, अवश्य ही संयम के साथ आतिमक कल्याण और सामाजिक विकास के लिए उसका

उपयोग करना ठीक है। श्राज के युग की मुख्य समस्या है कि जनसमूह के लिए वह व्यवस्था उत्पन्न की जाय जिससे उनका कल्याण सिद्ध हो सके। श्राज कुछ लोगों का ही ज्ञानात्मक श्रौर नैतिक श्रम्युदय श्रमीष्ट नहीं है, श्रिपतु सारे समान के लोगों का। श्राज पूँजीवादी युग में, वैयक्तिक सम्पत्ति के शोषणकारी कुप्रभावों के देखते हुए अरस्तू के विचार की व्यावहारिकता में सन्देह होता है। सम्पत्ति वैयक्तिक हो श्रौर उसका उपयोग सामुदायिक, यह विचार श्रुतिप्रिय तो है; किन्तु बड़े पैमाने पर इसका क्रियान्वयन कैसे होगा, यह कठिन समस्या है। या तो यह स्वेच्छया होगा, किन्तु मानव-स्वभाव की स्वाभाविक एषणाश्रों को देखते हुए, इस प्रस्ताव का व्यवहारीकरण श्रमंभव मालूम पड़ता है। यदि नियंत्रण के सहारे यह कार्य होना है तो वैयक्तिक सम्पत्ति की वैयक्तिकता श्रौर उसकी संकल्पमूलकता तथा नैतिकता का ही तिरोभाव हो जाता है।

संम्पत्ति के नाशकारी प्रभाव को देखते हुए ही मध्यकालीन ईसाई विचारकों ने सम्पत्ति का खंडन किया और राज्यप्रथा, दासप्रथा और वैयक्तिक सम्पत्ति को मानव-पतनप्रजनित घोषित किया। संत अम्ब्रोज ने न्यासवाद का सिद्धान्त उपस्थित किया। न्यासवाद के अनुसार सम्पत्तिशाह सम्पत्ति के ट्रस्टी हैं, अर्थात् कार्यकारक हैं, उसके स्वत्व का ग्रधिकार उन्हें नहीं है। ईसाई धर्मप्रोक्त इस न्यासवाद का ग्राधिनक सम-र्थन महात्मा गांधी में मिलता है। ग्ररस्तु मुद्रा का प्रयोग केवल विनिमय के निमित्त करना चाहता था। द्रव्य के मुनाफे के लिए प्रयोग को वह नितान्त ग्रनिभवांछित मानता था। ईसाई धर्मवेत्ताओं ने भी ऐसी ही विचारधारा प्रतिपादित की है। मुनाफा-खोरी का खंडन समस्त मध्ययुगीन विचारकों में पाया जाता है। संत टामस ने कुछ ग्रंश तक मनाफे का समर्थन किया है। उसके ग्रनुसार ग्रायात-निर्यात करने वालों को कुछ वेतन मिलना टीक है। बहुत जोिखम के काम में भी कुछ मुनाफा लेना संगत है। जान काल्विन ने कुछ ग्रंश तक मुनाफा लेना ईसाईधर्म से पूर्णतः संगत बताया ग्रौर इस प्रकार उसने पूँजीवाद का नैतिक ग्रौर धार्मिक ग्राधार ठीक किया। जिस प्रकार बढ़ते हुए पूँजीवाद का नैतिक और धार्मिक ग्राधार काल्विन ने स्थापित किया, उसी प्रकार जान लाक ने उसका आर्थिक और सामाजिक आधार पुष्ट किया। लाक के मतानुसार जीवन, स्वतंत्रता ग्रौर सम्पत्ति की सुरक्षा करने के लिए ही राज्य की व्यवस्था होती है। व डेविड ह्यूम के अनुसार भी कानूनी संगठन का

१. न्यासवाद = Trusteeship

२. John Locke: A letter concerning Toleration (Works Locke, II पृष्ड २३६)। उद्घृत है: Laski, A Grammar of Politics पृष्ठ १८१.

प्रयोजन भाग्य ग्रौर श्रम द्वारा ग्रजित सम्पत्ति का सुरक्षण ग्रौर उसका शांतिपूर्ण उपभोग करने की व्यवस्था करने में है।

काल्विन, लाक ग्रौर ह्यूम ने पूँजीवाद के उद्भव ग्रौर विकास का सैद्धान्तिक ग्राधार तैयार किया। ग्रसमानता की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए रूसो ने बताया है कि सम्पत्ति का विकास उसका एक महत्त्वपूर्ण कारण था। सम्पत्ति के ग्रभिज्ञान के फलस्वरूप ही न्याय के नियमों की उद्घोषणा होती है। मूलतः सम्पत्ति का स्रोत हस्तश्रम ही है। ग्रपने ग्रंथ 'राजनीतिक ग्रथंशास्त्र' में रूसो ने बताया है कि सम्पत्ति का श्रधिकार ग्रत्यन्त पवित्र मानव ग्रधिकार है; क्योंकि नागरिक समाज का ग्राधार इसी पर है। सम्पत्ति तभी प्राप्त होती है जब इसके पीछे कानूनी ग्रभिज्ञान या स्वीकृति हो, ग्रन्यथा निरा परिग्रहण मात्र यह रहती है। यद्यपि ग्रपने कुछ ग्रंथों में रूसो ने वैयक्तिक सम्पत्ति का महत्त्वगान किया है, तथापि इसकी भयंकरताग्रों को देखते हुए ग्रपनी कुछ कृतियों में उसने इसका पूरा खंडन किया है।

श्राज की जो बड़ी समस्याएँ सम्पत्ति से संबंध रखनेवाली हैं, उनके समाधान में लाक और रूसो से दिशेष सहायता नहीं मिल सवती है। आधुनिक सध्यता की ब्राइयों को देखते हुए यह आवश्यक है कि दार्शनिक राजनीतिशास्त्र की दृष्टि से सम्पत्ति का प्रयोग कैसे हो, इसकी मीमांसा की जाय। ग्राज सामाजिक श्रीर श्रार्थिक न्याय को भ्यान में रखते हुए कुछ भ्रावश्यक नियमों का पालन भ्रावश्यक है। भ्ररस्तू, हेगेल भ्रौर ग्रीन ने व्यक्तित्व, संकल्प, नैतिक विकास भ्रौर सम्पत्ति का भ्रन्योन्यानुबंधात्मक सम्बन्ध तो बताया है, किन्तु उनकी दृष्टि ग्रत्पसंख्यकों तक ही सीमित थी। जनसमूह के व्यक्तित्व के विकास के लिए ग्रार्थिक दृष्टि से एक निम्नतम सीमा का निर्धारण श्राधुनिक युग में अत्यावश्यक है। संजटिल सभ्यता के प्रवाह में आज इस निम्नतम सीमा की प्राप्ति प्रत्येक नागरिक को भ्रवश्य कराई जानी चाहिए। राज्य का यह श्रावश्यक कर्तव्य है कि इस निम्नतम सीमा को प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ कर दे। दार्शनिक राजनीतिशास्त्र न तो संन्यासियों के समान समस्त वित्तैषणा का त्याग करना सिखाता है ग्रौर न तो यह अपरिकल्पित परिग्रह का ही पोपक है। यदि प्रत्येक नागरिक को जीवन-संघर्ष के निमित्त तैयार कराना है श्रौर यदि धनाधीशों के ग्रार्थिक कुचकों को कम करना है तो प्रत्येक नागरिक को एक निश्चित जीवन-स्तर तक पहुँचाना अनिवार्य है। चैल्सीडन के फेलीयस का ऐसा प्रस्ताव था कि सम्पत्ति

<sup>2.</sup> Rousseau : Discourse on the Origin of Inequalitties, que to ?.

२. Rousseau: Political Economy, पुढठ २०४.

३. Rousseau : Social Contract पृष्ठ १६.

का समान विभाग और वितरण होना चाहिए। किन्तू निरी समानता एक यांत्रिक प्रस्ताव है। यह ठीक है कि ज्ञान, शक्ति, अनभव, मेघा और अन्तिनिहत क्षमता की दृष्टि से मानवगण असमान है। इस प्रकार असमान की वर्तमानता अवस्था के बावजद कृत्रिम उपायों से मानवमात्र को ग्राधिक दिष्ट से समान बनाना किटन ग्रीर श्रसंभव मालूम पड़ता है। किन्तु यदि पूर्ण श्रार्थिक समानता एक कृत्रिम ग्रीर श्रव्यावहारिक विचार है तो दूसरी स्रोर धनसम्बन्धी भीषण स्रसंगतियों को हटाना भी कम श्रावश्यक नहीं है। एक ग्रोर धन का केन्द्रीकरण ग्रीर दूसरी ग्रोर भयंकर निर्धनता, इनके बीच की खाई को कम करना श्रावश्यक है। श्रतएव पूर्ण समानता के बदले श्रांशिक उचित सीमा तक समानता श्रावश्यक है। जीवन की मस्य श्रावश्यकता है प्रत्येक नरनारी के लिए समान है। जीवन की पूर्णतः ग्राधारभुत ग्रावश्यकताएँ प्रत्येक नागरिक की पूरी हो जानी चाहिए। उसके बाद जहाँ तक कम ग्रावश्यक श्रीर विलास की सामग्रियों का सम्बन्ध है, उनका प्रश्न उतना महत्त्वपूर्ण नहीं है । प्रत्येक नागरिक क जीवन की ग्राधारमृत ग्रावश्यकताएँ पूर्ण हो जायँ, इसके निमित्त धन की ऊपरी सीमा का निर्धारण भी श्रावश्यक है। इस प्रकार की उच्चतम या श्रन्तिम काष्ठा के निर्घारण का यह परिणाम होगा कि उसके परे की कोई धनराज्ञ स्वभावतः ही सामाजिक उपयोग के लिए राज्य द्वारा ले ली जायगी। इस सीमा के परे जो कुछ होगा, उसे बिना मुशावजा दिये ही राज्य ले सकता है, क्योंकि पूर्वत: ही अन्तिम सीमा का निर्घारण किया जा चुका है।

वेतनकम की आज जो व्यवस्था है, वह नितान्त असंगत है। वेतनकम में पूर्ण साम्य स्थापित करना हमें काल्पनिक प्रतीत होता है तथापि आज जो भयानक असमानता है, उसका अन्त होना चाहिए। आश्चर्य की बात है कि यथार्थवाद के नाम पर साम्यवादी रूम में देतनकम में इतना महान् अन्तर स्थापित किया गया है। यदि

Rristotle: Politics II: "Phaleas of Chalcedon, who was the first to affirm that the citizens of a state ought to have equal possessions. He thought that in a new colony the equalization might be accomplished without difficulty, not so easily when a state was already established; and that then the shortest way of compassing the desired end would be for the rich to give and not to receive marriage portions, and for the poor not to give but to receive them."

वेतनकम में स्रतिशय अन्तर का रखना असंगत है तो दूसरी स्रोर पूर्ण समानता का **भादर्श** भी भावमूलक है। दार्शनिकता का ग्रर्थ है—-वस्तु-तत्त्व का यथातथ्य ज्ञान। वाह्य भ्रावरण का ज्ञान दार्शनिक ज्ञान नहीं है। अतएव सामाजिक वस्तुस्थिति को देखते हुए हमें एक ग्रोर तो महान् ग्रन्तरों को कम करना है ग्रौर दूसरी ग्रोर कार्य के ग्रनपात में वेतनदान करना है। कार्य के ग्रनुपात का यह मतलब नहीं है कि वर्तमान पूँजीवादी प्रथा का समर्थन किया जाय। कार्य के अनुपात का मापदण्ड स्थापित करने के लिए सामाजिक हस्तक्षेप ग्रौर राजकीय विधान ग्रपेक्षित है। मापदण्ड भूतकल्याण-वाद ही हो सकता है। सामाजिक कल्याण का यह तकाजा है कि मेहतरों ग्रौर डाक्टरों के लिए जो वेतनक्रम स्थापित है, उसे भूतकल्याणवाद की दृष्टि से श्रसंगत मानते हुए परिवर्तित किया जाय। कार्यानुकूल वेतन का ग्रर्थ है कि कार्य के महत्त्व का निर्णय करने के लिए समाज में शिक्षात्मक प्रबोध हो। स्तरग्रस्त, प्राचीन श्रृंखलाबद्ध सामाजिक रूढ़ियाँ हमें अपेक्षित नहीं हैं। दूसरी स्रोर यह कहना कि स्रावश्यकताओं के श्रनुसार वितरण हो, यह भी ग्रव्यावहारिक ग्रौर काल्पनिक है। ग्रावश्यकताग्रों का निर्णय कौन करेगा ?--व्यक्ति या समाज । वैयक्तिक निर्णय से स्वेच्छाचारिता तथा विष्टुंखलता उत्पन्न होगी। सामाजिक निर्णय का ग्रन्ततः ग्रर्थ होगा---यांत्रिकता तथा राजकीय शक्ति का हस्तक्षेप। ग्रतएव, यद्यपि ग्रावश्यकतानुसार वेतनोपभोग एक पवित्र धार्मिक सिद्धान्त है, तथापि जबतक सारे समाज को परिवारवत् या भारमवत् समझने के निमित्त ग्रावश्यक ग्रामूल स्वभाव-परिवर्तन नहीं होता है तबतक इसका कियान्वयन ग्रत्यन्त कठिन है।

सामाजिक न्याय और ग्राथिक सुरक्षा की दृष्टि से यह ग्रत्यन्त ग्रावश्यक है कि राज्य के द्वारा बुढ़ापा, बंगारी, खतरे ग्रादि के लिए नागरिकों का बीमा कराया जाय ! पहले संयुक्त परिवार के सहारे इनका समाधान हो जाता था । किन्तु ग्राजकल सामाजिक संजिदिलताग्रों को देखते हुए ग्रावश्यकता इस बात की मालूम पड़ती है कि मजदूरों और कृषकों का भी ग्रनिवार्य बीमा हो । निश्चित ही इसके लिए बड़े पैमाने पर कार्य करना होगा, किन्तु सामाजिक न्याय और व्यापक समन्वयात्मक संघ्विन के लिए यह ग्रावश्यक है । ग्राज के दिरद्र देशों में परिवार के कमानेवाले सदस्य की मृत्यु से जो हाहाकार उपस्थित होते हैं, उनकी कल्पना करके ही रोमांच हो जाता है ।

उद्योगों पर नियंत्रण भी आवश्यक है। नियंत्रण समस्त उद्योगों के निमित्त वाछित है। उद्योगों में किस प्रकार मानव-कल्याण-सम्बन्धी प्रश्नों का समाधान किया जा रहा है, इसकी पूरी खोज-खबर राज्य को चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर दण्ड का भ्रयोग कर भी सामाजिक भीर आर्थिक न्याय के प्रश्नों का हल निकालना चाहिए। सामाजिक न्याय का यह तकाजा है कि समस्त नागरिकों का म्रात्मिक विकास हो। किसी वर्ग-विशेष के स्वार्थों की सिद्धि के लिए जनता की उचित मांगों को कुचलना सरासर मन्याय है। म्रतएव सार्वित्रक मौद्योगिक नियंत्रण तो म्रत्यन्त म्रभीष्ट है। उद्योगशालाम्रों में निश्चित स्तर की योग्यता म्रावश्यक है। जिस प्रकार डाक्टर या इंजीनियर या प्रोफेसर बनने के निमित्त एक सीमा तक प्रमाणित योग्यता प्राप्त करना पड़ती है, उसी प्रकार उद्योगों में योग्यता को प्रथ्य मिलना चाहिए। दूसरी म्रोर जैसे अखिल देशीय संघों के द्वारा डाक्टरों तथा कानून-पेशेदालों के लिए कुछ अनिवायं नंतिक नियम म्रौर पाबन्दियाँ मानी गई हैं, उसी प्रकार उद्योगों में भी होना चाहिए। जिस प्रकार शपथ खाने के बाद ही डाक्टरों को म्रमरीका में डिग्री मिलती है म्रौर उनसे म्राशा की जाती है कि कुछ म्रवश्यंकर्तव्य नैतिक नियमों का वे पालन करेंगे, उसी प्रकार का चारित्रिक विकास समस्त उद्योगों में भी होना चाहिए। किन्तु इस प्रकार के मापदण्ड का म्रनुवर्तन केवल उद्योगपितियों के नैतिक रूपान्तर सम्बन्धी इलहाम के दिन के लिए स्थिगत नहीं किया जा सकता। सामाजिक म्रौर म्राधिक न्याय को घ्यान में रखते हुए इस नियम म्रौर मापदण्ड को, प्रवरों की सहायता से स्थिर कर, राजकीय दण्ड भीर नियंत्रण के सहारे उनका पालन कराया जाना चाहिए।

यदि समस्त उद्योगों पर नियंत्रण श्रिभित है तो दूसरी श्रोर श्रावश्यक उद्योगों के ऊपर सामाजिक स्वत्व प्राप्त करना श्रीर उनका सामाजिक संवालन श्रावश्यक है। यातायात के साधन , बैंक, लोहा, इस्पात, तार श्रादि का समाजीकरण श्रवश्य होना चाहिए। सामाजिक न्याय को ध्यान में रखकर इस दिशा में न्यूजीलैण्ड, ब्रिटेन श्रादि में काफी प्रगति हुई। किन्तु ग्रमरीका श्रभी विश्द्ध पूँजीवाद का केन्द्र बना हुश्रा है। तथापि टेनेसी-घाटी योजना वहाँ भी पूँजीवाद श्रौर समाजवाद के बीच एक मध्यवर्ती मार्गान्वेषण

१ तुलनीय-R. H. Tawney, The Acquisitive Society पृष्ठ १११: "If industry is to be organized as a profession, two changes are requisite, one negative and one positive. The first is that it should cease to be conducted by the agents of property-owners for the advantage of property-owners and should be carried on, instead for the service of the public. The second is, that, subject to rigorous public supervision, the responsibility for the maintenance of the service should rest upon the shoulders of those, from organizer and scientist to labourer, by whom in effect the work is conducted."

का सुन्दर उदाहरण है। श्रमेरिका के विचारकों को भी यह पता चल गया है कि श्रनियंत्रित व्यक्तिवाद से कार्य नहीं चलेगा। वहाँ भी शर्मन कानून, प्रतिट्रस्ट कानून स्रादि ने स्रौद्योगिक केन्द्रीकरण का विरोध किया। स्रमरीका में इधर चालीस वर्षों में अनेक आयोगों को स्थापित कर — उदाहरणार्थ इन्टर स्टेट कामर्स कमीशन (जिसकी स्थापना १८८७ में हुई थी), फेडरल ट्रेड कमीशन, सीक्यूरीटीज एण्ड एक्सचेंज कमीशन — उद्योगों के नियत्रंण का प्रयत्न किया है। किन्तु श्रावश्यक उद्योगों का समाजी-करण वहाँ ग्रत्यन्त ग्रसंगत माना गया है। तथापि त्राणवी शक्ति का एकाधिकार संब-राज्य के हाथ में ही है। युद्ध श्रीर श्रार्थिक संकट के श्रवसर पर वहाँ के राज्य को भी श्रौद्योगिक जीवन में हस्तक्षेप करना ही पड़ा है । श्रपार धनराशि का श्राधिपत्य रखने के कारण श्रमरीका में यह भले ही संभव हो कि आवश्यक उद्योगों का समा-जीकरण न हो--- ग्रौर यह भविष्य ही बतादेगा कि कहाँ तक श्रमरीका में विशुद्ध पुँजीवाद चल सकेगा, तथापि यूरोप भ्रौर एशिया के गरीब देशों के लिए आवश्यक उद्योगों को पुँजीवादी मुनाफा-पद्धति से चलाना, सामाजिक न्याय की दृष्टि से घातक हैं। दूसरी स्रोर, एशिया का वास्तविक स्रौद्योगीकरण स्रभी स्रारम्भ हुस्रा है। स्रनेक महत्त्वपूर्ण नए उद्योगों के लिए अपेक्षित वैयक्तिक पूँजी का यहाँ अभाव है और इस-लिए इन उद्योगों को, प्रारम्भ से ही, राज्यों को ही चलाना होगा। सामाजिक हित के लिए निरा राज्यीकरण भ्रपेक्षित नहीं है; क्योंकि तब संभव है कि वैयक्तिक पूँजीवाद के बदले राज्य-पूँजीवाद का आगमन हो जाय। समाजीकरण का मतलब केवल राज्य द्वारा स्वात्वप्राप्ति श्रौर संचालन ही नहीं है, श्रपितु सामाजिक कल्याण के निमित्त वस्तुग्रों का उपभोग भी है।

दार्शनिक राजनीति शास्त्र सम्पत्ति के बुरे परिणामों को देखते हुए यह मानता है कि वैयक्तिक लिप्सा के उद्दाम वेगों से रक्षा ग्रावश्यक है। मानव एकता ग्रौर समानता में विश्वास रखते हुए दार्शनिक राजनीति शास्त्र का यह प्रस्ताव है कि सामा-जिक वस्तुग्रों का उत्पादन जनकल्याण की दृष्टि से ही हो। वस्तुग्रों का तपस्यात्मक ग्रपरिग्रह, कुछ विशिष्ट मानवों के लिए भले ही सम्भव हो किन्तु जन समाज के लिए नितान्त ग्रपरिग्रह ग्रौर विलासिता के बीच का मध्यवर्ती मार्ग ही श्रेयस्कर है। ग्राज उस पुरातन सम्यता की ग्रोर फिर प्रत्यावर्तन करना, जहाँ पूर्ण सादगी, ग्रकृत्रिमता ग्रौर ग्राम्य जीवन हो, संभव नहीं है। ग्रातण्व सम्पत्ति पर जो ग्राक्षेप टामस मोर,

<sup>8.</sup> Fainsod and Gordon: Government and the American Economy; Robert E Cushman: The Independent Regulatory commissions.

कैम्पानला ग्रादि ने किये हैं, उनका व्यावहारिक प्रयोग संभव नहीं है। तपस्या ग्रीर साधना तथा ग्रपरिग्रह उच्चतम वैयक्तिक ग्रादर्श हैं, किन्तु बौद्ध धर्म ग्रीर गीता में श्रनुमोदित सामूहिक यज्ञ की भावना पर ही सामाजिक कल्याण सिद्ध हो सकता है। गीता में बताया है कि यज्ञ इष्टसाधन ग्रीर प्रसवन का मार्ग है। यज्ञ का ग्रथं है शिक्तयों का सामुदायिक उपयोग। यज्ञ शब्द से यह मतलब नहीं है कि वैदिक कर्म-काण्ड का ग्रभी समर्थन किया जा रहा है। गीता में यज्ञ का जो नैतिक ग्रथं किया गया है, वह ग्राधुनिक सामाजिक ग्रीर ग्राधिक न्याय का प्रायः समानार्थक ही है। ग्रतएव ग्राज ग्रावश्यकता है कि वैज्ञानिक ग्रीर तांत्रिक पद्धतियों का प्रयोग कर उत्पादनराशि का संवर्धन हो ग्रीर फिर उनका न्यायोचित वितरण। केवल वितरण की समस्या पर विचार करना जैसा प्रधों ग्रीर जॉन मिल ने किया है, ग्रपूर्ण है। विज्ञान ही उत्पादन को प्रभूत बेगवा। ग्रीर फलप्रद बना सकता है। उत्पादन-राशि का न्यायोचित उवंकल्याण-नाधक वितरण ग्रीर किलप्रद बना सकता है। उत्पादन-राशि का न्यायोचित उवंकल्याण-नाधक वितरण ग्रीर विकास वैज्ञानिक उन्नति ग्रीर नैतिक पुनिश्रक्षण दोनों के पारस्परिक सहयोग से ही साध्य हो सकता है।

<sup>?.</sup> Thomas More: Utopia; Companella; The City of the Sun-

## द्वादश ऋध्याय

## प्रजातंत्र ग्रौर मार्क्सवाद

प्रजातंत्र या लोकतंत्र या जनतंत्र, ये बड़े ग्राकर्षक शब्द हैं। समस्त जनता स्वतः ग्रपना राजनीतिक भाग्य निर्णय करे, यह एक विराट् ग्रादर्श है। प्रजातंत्र शब्द से एक प्रकार के विकास, उन्मुक्ति ग्रादि की भावना उद्भूत होती है। प्राचीन काल में प्रजातंत्र, ग्रमिजाततंत्र, देवतंत्र, एकतंत्र ग्रादि विभिन्न राज्य-प्रणालियों में ग्रन्तर किया जाता था। किन्तु ग्राज के राजनीतिक चैतन्य के युग में जिन देशों में ग्रौपचारिकता की दृष्टि से प्रजातंत्र नहीं है, वहाँ भी राज्य ग्रौर सरकार को जनता के विश्वास को ग्रपनी ग्रोर ग्राकृष्ट करना होता है। ग्राज का युग प्रजातंत्रीय समानता का युग है। प्रजातंत्र ग्रौर गणतंत्र में ग्रन्तर है। प्राचीन भारत में पाणिनि, यूनानी ऐतिहासिकों ग्रौर कौटिल्य ग्रर्थशास्त्र के ग्रनुसार प्रायः समस्त उत्तरी भारत में गएतंत्र थे। गणतंत्र का ग्रास होता था। ग्रीतम बुद्ध प्रसिद्ध शाक्य गणतंत्र में उत्पन्न हुए थे। बौद्ध साहित्य में लिच्छविगणतंत्र ग्रौर मल्ल गणतंत्र का उल्लेख ग्राता है। गणतंत्र ग्रौर लैटिन भाषा का 'रेस पुबलिका', जिसे ग्राजकल रिपब्लिक कहते हैं, समानार्थक हैं। प्रजातंत्र या जनतंत्र, यूनानी भाषा के शब्द डिमोकेसी (जिसका ग्राजकल की यूरोपीय भाषाओं में भी पूरा

''संघलाभो दण्डमित्रलाभानामुत्तमः। संघाभिसंहत्वादधृष्यान्परेषां ताननुगुणान् भुंजीत सामदानाभ्याम्। द्विगुणान्भेददण्डाभ्याम्।

कम्बोजसुराष्ट्रक्षत्रियश्रेण्यादयो वार्ताशस्त्रोपजीविनः । लिच्छिविकवृणिकमल्लकम द्रककुकुरकुरूयपांचालादयो राजशब्दापजीविनः।... राजशब्दिभरवरुद्धमत्रक्षिप्तं वा कुल्यमभिजातं राजपुत्रत्वे स्थापयेत् ... संघेष्वेवमेकराजोवर्तेत । संघाश्चाप्येवमेक-राजास्तेभ्योऽतिसंघानेभ्यो रक्षेययः

> संघमुख्यश्च संघेषु न्यायवृत्तिहितः प्रियः। दान्तो युक्तजनस्तिष्ठेत्सर्वेचित्तानुवर्तकः।।" (कौटिल्य अर्थशास्त्र, ११।१)

पाणिनि–ग्रष्टाध्यायी; कौटिल्य–ग्रर्थशास्त्र ।

व्यवहार होता है), का समानार्थक है। जनतंत्र में संप्रभुता जनता के हाथ में सिन्निहित मानी जाती है। प्राचीन भारत में गणतंत्र की स्थिति, साहित्यिक, ऐतिहासिक ग्रौर मुद्रित् ग्राधारों पर प्रमाणित है, किन्तु जनतंत्र या लोकतंत्र या प्रजातंत्र का कोई उल्लेख नहीं ग्राता है। ग्रमेरिकन लेखक मैडिसन ने जनतंत्र ग्रौर गणतंत्र भेद निर्दिष्ट करो हुए बताया है कि गणतंत्र प्रातिनिधिक सरकारशाही है। ग्रथित इसमें जनता के प्रतिनिधि सरकार का कार्यभार चलाते हैं। जनतंत्र वह पद्धित है जिसमें जनता स्वयं प्रत्यक्षतः शासन करती है। मैडिसन के बताये ग्रथं को व्यक्त करने के लिए ग्राजकल प्रातिनिधिक जनतंत्र ग्रौर विशुद्ध जनतंत्र का व्यवहार किया जाता है। स्सो विशुद्ध जनतंत्र का पोपक था। ग्राजकल के बृहत्काय राज्यों के लिए ग्रनुपयुक्त होकर इस विशुद्ध जनतंत्र की प्रक्रिया स्विटजरलैण्ड के कुछ कैन्टनों में ही केवल व्यवहार में लाई जाती है, ग्रन्यत्र नहीं।

श्रासवाल्ड स्पेंगलर के मतानुसार जनतंत्र नागरिक सम्यता की देन है। <sup>२</sup> उसके

- Rousseau, Social contract III, 3: ".. The Sovereign may commit the charge of the government to the whole people or to the majority of the people, so that more citizens are magistrates than are more private individuals. This form of government is called democracy."
- R. Spengler: Decline of the West II, TELLES: "It is in resistance to the feudal powers of blood and tradition that the bergherdom or bourgeoisie, the intellectual class, begins to be cosnscious of its own separate existence. It upsets thrones and limits old rights in the name of reason and above all in the name of the people, which henceforward means exclusively the people of the city. Democracy is the political form in which the townsman's outlook upon the world is demanded of the peasantry also. The urban intellect reforms the great religions of the springtime and sets up by the side of the old religion of noble and priest, the new religion of the Third Estate, liberal science. The

मतानसार प्राक्सांस्कृतिक युग में न तो कोई राजनीति थी श्रौर न कोई राज्य था। प्रारम्भिक सांस्कृतिक युग में सामन्तशाही, अर्थशास्त्र श्रीर उसके पोषक कूलीन-वर्ग और पादरीवर्ग का आगमन हुआ। अन्तिम सांस्कृतिक युग में ततीय श्रेणी ग्रर्थात मध्यमवर्ग का जन्म हुआ जिसने भू-सम्पत्ति की प्रतिक्रिया में अर्थ या द्रव्य (मनी) की शक्ति का उपयोग किया। द्रव्य का अितरंजित प्रयोग श्रन्तिम सांस्कृतिक यग के सम्यता के युग में परिवर्तित होने का सूचक है। इस काल में प्रजातंत्र का परा विकास होता है। पश्चिमी सभ्यता में अद्वारहवीं शताब्दी के अन्त में प्रजातंत्र का विकास हम्रा और १८०० से २००० तक इसका घोर रूप देखने को मिलेगा। इस काल में जनता और विशेषत: उसके निम्न स्तरों का उदय होता है । स्पेंगलर की. इस समस्त इतिहास को चार स्पष्ट भागों में विभक्त करने की प्रणाली का समर्थन नहीं करते हुए भी उसकी यह सूझ कि ऐतिहासिक दृष्टि से देखने पर जनतंत्र, नागरिक मनोवृत्ति का परिचायक है, मुझे संगत मालुम पड़ती है । प्राचीन एथेन्स या मध्यकालीन फ्लोरेन्स या आधनिक ब्रिटेन फांस और अमेरिका-कहीं पर देखें, विकासकाल में प्रजातंत्र ग्रामीण-सम्यता से नहीं, श्रिपतु नगरों में एकत्रित जनसमूह की मनोवत्ति श्रीर राजनीतिक वृत्ति का सूचक रहा है। एक बार विकास हो जाने पर, श्रन्यत्र ग्राम ग्रादि में भी उसका प्रसारण हो सकता है, जैसे ब्रिटेन, ग्रमरीका भौर भारत में हुआ है। किन्तु उद्भव एक प्रश्न है, प्रसारण दूसरा।

जनतंत्र या प्रजातंत्र की परिभाषा ग्रनेक प्रकार से की गई है। लिंकन के ग्रनु सार यह जनता का, जनता के लिए ग्रीर जनता के द्वारा शासन है। जनता या प्रजा का शासन, जनतंत्र को मानना ग्राकर्षक प्रतीत होता है। जनता से मतलब देशविशेष में नवास करनेवाली समस्त प्रजा या व्यापक जनसमूह से हैं। किन्तु शासन जनता के लिए होकर भी जनता के द्वारा होना कठिन है। समाज-शास्त्रीय दृष्टि से देखने पर मालूम पड़ता है कि शासन ग्रल्पजनसाध्य प्रक्रिया है । समस्त जनता के द्वारा

city assumes the lead and control of economic history in replacing the primitive values of the land, which are for ever inseparable form of life and thought of the rustic, by the absolute idea of money as distinct from goods."

<sup>?.</sup> Oswald Spengler, The Decline of the West II 90 ३२४-४६६.

Ruling Class,

शासन ग्रसंभव है । भारत के पैतीस करोड़ या ग्रमरीका के सोलह करोड नागरिक किस प्रकार स्वतः शासन-क्रिया में प्रत्यक्ष भाग ले सकते हैं ? मध्यमग और आधनिक यरोपीम यग के प्रारम्भ में जन या जनता (पिपल) शब्द से यह अर्थ ग्रहण किया जाता था कि इसमें नेतास्रों, जैसे कूली वर्ग स्रर्थपित स्रादि, का प्राधान्य रहना चाहिए । संत टामस, मारसिलियस, बकानन स्रादि लेखक 'नैसर्गिक' नेतास्रों के द्वारा जनता का वैधिक प्रकाशन पूर्ण स्वाभाविक मानते थे। किन्तु ग्राज नैसर्गिक नेतवाद का यग बीत गया। विज्ञान और प्रजातंत्रीय परम्परा के विकास के कारण ग्राज जनता चेतन है ग्रौर यद्यपि पूर्ण कियाशील नहीं है तथापि प्रकृतित: कछ लोग नेता हैं, ऐसा विचार भ्राजकल नहीं स्वीकार किया जाता है। जनयग में जनता की ग्रपरिमित संख्या को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि जनता विधायकों का निर्वा-चन करती है श्रीर इनकी कार्यकारिता क निमित्त कुछ श्राधारभूत नीति का निर्देशन करती है। नीति का पूरा कियान्वयन विधायकों की अध्यक्षता में, उत्तरदायित्वपूर्ण मंत्रियों की ग्रधीनता में. सचिवमण्डल श्रौर श्रन्य राजकीय कर्मचारी करते हैं। परन्तू जनता के द्वारा श्राधारभत नीति-निर्देशन के श्रतिरिक्त राज्यकार्य के दैनिक भार को सँभालना अतिशय कठिन ही नहीं, असंभव है। प्राचीन युनान के छोटे-छोटे शहरों में यह संभव था और रूसो इसी का स्वप्न देखता था; किन्तू विशाल राज्य-क्षेत्रों में जनता का प्रत्यक्ष रूप से राज्यकार्य सम्पादन करना ग्रसंभव है। यद्यपि जनतंत्र की यह ध्याख्या कि वह जनता का राज्य है, बड़ा श्रुतिप्रिय ग्रीर मनोहारी मालुम पडता है। किन्तु जनता द्वारा नीतिनिर्देशन और समय-समय पर विघायकों और कहीं-कहीं कार्यकारिणी के मस्य नेता का निर्वाचन प्रजातंत्र का प्राण है। जनता का अर्थ केवल निम्नस्तर के लोग, ऐसा निर्वचन कर कुछ विदेशी मालोचकों ने प्रजातंत्र का

Rousseau, Social Contract III, 4,: 'If we take the term in the strict sense, there never has been a real democracy, and there never will be. It is against the natural order for the many to govern and the few to be governed. It is unimaginable that the people should remain continually assembled to devote their time to public affairs, and it is clear that they cannot set up commissions for that purpose without the form of administration being changed."
 G. Mosca, The Ruling Class, 90, 350.

निरर्थक उपहास किया है। ग्रंगरेजी में जनता के 'लिए 'पिपुल' शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब निम्नस्तरीय और अशिक्षित, अपरिमार्जित जन-पुंज का वर्णन करना होता है तब 'मास या मासेज' शब्द का प्रयोग होता है। स्पेन देश के दार्शनिक श्रीरटेगा गैसेट ने कहा है कि 'मासेज' (जनपुंज) का विद्रोह युरोपीय सम्यता के लिए बड़ा खतरा है । स्पेंगलर के अनुसार 'मासेज' का उदभव आध्यात्मिक शक्तिहोनता, थकान और सामिष्टक विश्वंखलता ग्रीर विच्छिन्नता है। मासेज शब्द का प्रयोग, जनतंत्र के सम्बन्ध में करना ग्रसम्यक है। क्योंकि इस शब्द का प्रयोग करते ही हमारे मस्तिष्क में अपरिमार्जित वृत्तिवाले एक जनपंज का दश्य सामने स्ना जाता है जो स्रर्धचेतन स्नीर मुख्यतया भावनात्मक पद्धति से मेषन्याय के अनुसार कार्य करता है। मासेज या जनपुंज तिरस्कारपूर्ण शाब्दिक व्यंजना का द्योतक है। दार्शनिक राजनीतिशास्त्र स्राध्यात्मिक स्रौर नैतिक मानववाद का पोषक है। इसके नियामक सूत्र विराट् श्रेय हैं जिनमें मानव की समानता भी एक मख्य श्रेय है। सांसारिक श्रम्युदय श्रीर व्यक्तिगत सिद्धिप्राप्ति की दिष्ट से मनुष्यों में महान अन्तर मानते हुए भी जनतंत्र का नियामक श्रेय, मानवतः सब मनष्यों को समान मानना है। यह एक ब्राधारभुत धार्मिक ब्रौर दार्शनिक दृष्टिकोण का सुचक है। राजनीतिशास्त्र का दार्शनिक विवेचन यह स्पष्ट करता है कि ग्रशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी के कारण अवैयक्तिकीकृत अर्धचेतन प्रिक्रया के द्वारा कार्य करना या तथा-कथित नेताओं के नारों का वशवर्ती हो जाना, यह एक सामाजिक अवस्थाविशेष का सचक है, यह मानव के नैसर्गिक स्वरूप का बोधक नहीं है। ग्रतएव जनता को केवल भीड़ मानना या असम्यवृत्तिसम्पन्न या पशुवत मानना उन प्रजातंत्रविरोधी प्रति-कियावादियों का विचार है जो अपनेको एक उच्चाशय संस्कृति का संदेशवाहक मानत हैं या शक्तिवर तानाशाहों की चाटुकारिता में उन हे शक्तिसंवर्धन का जनता को एक साधनमात्र मानते हैं। नित्शे और स्पेंगलर शक्तिवाद के समर्थक थे। उनके अनुसार राज्यनीतिक कर्म, शक्तिप्रवाह से नियंत्रित होता है। जब कोई दृघर्ष दण्डधर भयंकर संग्राम में विजय प्राप्त करता है या संग्राम के मध्य में किसी खतरे की श्राशंका से नीतिनिर्माण करता है तब उस समय राजनीतिक शक्ति का निखरा स्वरूप सामने त्राता है । इस प्रकार की कल्पनाएँ जर्मन इतिहास वेताओं और समाज शास्त्रियों में पाई जाती हैं। नित्रो, टाइटशके, स्पेंगलर आदि इसी परम्परा के समर्थक थे। इस प्रकार का मानववाद का विरोध भ्राध्यात्मिक शून्यता का सूचक है। दार्श-निक राजनीतिशास्त्र यह मानता है कि मानव का राजनीतिक स्वरूप स्रिभिव्यक्त

<sup>?.</sup> Ortega Y. Gasset, The Revolt of the Masses.

करने के लिए प्रजातंत्रीय पद्धित से आधारभूत नीति का निर्धारण कर के ही स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय की सिद्धि हो सकती है तथा आध्यात्मिकता के मूल तत्त्व संसंजनात्मक अनुभूतिसम्पन्न जीवन की परिसिद्धि चरितार्थ हो सकती है। जनता स्वयं शासन न करने हुए भी निर्वाचन पद्धित के सहारे सरकार को वैधानिक रीति से उत्तरदायित्वपूर्ण बना सकती है। यही प्रजातंत्र का मूल विचार है।

किसी विराट ग्रादर्श का सारे देश में क्रियान्वयन करना ग्रत्यन्त कठिन कार्य है। ग्राज की कटनीतिक, सैन्यसम्बन्धी तथा ग्रार्थिक समस्याएँ ग्रत्यन्त गम्भीर ग्रीर पेची-दगीपूर्ण हैं। रूस से व्यापारिक नीति कैसी हो तथा ग्रमरीका के साथ राजकीय सम्बन्ध कैसा रहे-इन प्रश्नों की बारीकियों का सुझाव विशारद-गण या दक्षसमिति ही कर सकती है। जनतंत्र की मूल समस्या यह है कि किस प्रकार वह सामाजिक श्रौर मानसिक अवस्था प्राप्त की जाय जिससे प्रवरगणों श्रीर जनता के बीच पारस्परिक सम्बन्ध सुगठित हों। केवल दक्षवाद या प्रवर समिति का नारा लगाना, नौकरशाही का दश्य उपस्थित कर देगा। सरकार सूचारुक्प से कार्य कर सके, केवलमात्र यही ग्रपेक्षित नहीं है। कार्यदाक्ष्य तो एकतंत्र ग्रीर ग्रमिजाततंत्र में भी हो सकता है। किन्तु इस कार्यदाक्ष्य को जनमत पर श्राघारित करना ही जनतंत्र का उद्देश्य है। जनता ही उस संगठित नीति श्रौर मौलिक सुत्रों का प्रणयन कर सकती है जिसको दृष्टिगत कर प्रवरगण ग्रौर नौकरशाही (या जिसे कौटिल्य की भाषा में ग्रघ्यक्षगण कह सकते हैं। अपनी कियाओं को श्रादर्श प्रदान कर सकते हैं। अतएव जनता के मलभत भादर्श के संरक्षण के लिए ही प्रवरवाद भीर भ्रध्यक्षवाद का समर्थन किया जा सकता है। नौक**रशाही** का यह सबसे बड़ा दुर्गुण है कि वह निहित स्वार्थों ग्रौर वर्तमान सत्ताशाही का समर्थन करने लगती है। ग्रावश्यकता इस बात की है कि जनता के मौलिक श्रेमों के गरिरक्षण के लिए प्रवस्ता और दाला का उपयोग हो। दाक्ष्य साधन है, साध्य नहीं। जनतंत्र का मूल है--जनता द्वारा अपने अभिकर्ताओं का निर्वाचन ।

१ अरस्तू ने प्रजातंत्र के विभिन्न प्रकारों और रूपों का बड़ा विश्वद विवेचन किया है। उसके अनुसार प्रजातंत्र के निम्नलिखित भेद हैं:──

<sup>(</sup>क) जहाँ विवि की संप्रभुता है और ग्रावश्यकता पड़ने पर ही जहाँ नागिरिक परिवदों में उनस्थित रहते हैं। जिन लोगों के पास अपेक्षिक साम्पत्तिक सावन हैं उन्हें शासन-कार्य में भाग लेने का ग्राधकार है।

<sup>(</sup>ख) जहाँ विधि की संप्रभुता है, जहाँ प्रत्येक नागरिक को जो जन्मना ग्रधिकृत है, शासन-कार्य में श्रधिकार है।

धारा-सभा के सदस्य अपनेको जनता का शासक और नियंत्रक न समझ कर अपने को अभिकर्ता माने या, प्रशिया के सम्राट फेडिरिक द्वितीय के शब्दों में अपनेको जनता का भृत्य समझ। रूसो ने बताया है कि संप्रभुता अप्रतिहार्य और अप्रतिदातव्य है; किन्तु राजकीय शक्ति का प्रत्यायोजन किया जा सकता है। यदि धारासभा के सदस्य प्रत्या-युक्त शक्ति के आधार पर कार्य करें और सचिवगण इस सदस्यों में से निर्वाचित मंत्रिगणों के अधीन हों, तो कहा जा सकता है जनता की संप्रभुता का आधारभूत प्राधान्य है। अमरीका में राष्ट्रपति का चुनाव तथा धारासभा के सदस्यों का चुनाव जनता करती है और इस प्रकार अपनी संप्रभुता को व्यक्त करती है।

जनता की संप्रभुता का तात्पर्य है—-राज्य के अधिकार पर सीमानिर्धारण करना। प्रजातंत्र की यह मान्यता है कि समिष्ट राज्य की अपेक्षा श्रेयसी है। मानव के समस्त

- (ग) जहाँ समस्त स्वतंत्र पुरुषों को शासन-कार्य-संचालन का स्रिधकार है, वहाँ भी विधि की संप्रभुता है।
- (घ) जहाँ बहुसंख्यक गरीबों का राज्य है, वहाँ विधियों का प्राधान्य नहीं रहता है।
- (च) जहाँ समस्त नागरिक, एक हो परिषद् में नहीं बैठते हैं, अपितु बारी-वारी से शासन-कार्य में भाग लेते हैं।
- (छ) जहाँ नागरिकों की एक परिषद रहती है। परिषद् निम्नलिखित कार्यों के सम्पादन के लिए बैठती है:—
  - (१) कार्यकारी ग्रध्यक्षों का निर्वाचन (२) विधि-निर्माण (३)युद्ध ग्रौर शान्ति के सम्बन्ध में राय देना।
- (ज) जहाँ नागरिकों की परिषद् में निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन होता है।— (१) विभिन्न पदों के लिए कर्मचारियों का निर्वाचन (२) युद्ध ग्रौर शांति के सम्बन्ध में विचार। ग्रन्य विषय निर्वाचित कार्यकारी ग्रध्यक्षों के द्वारा सम्पन्न होते हैं।
- (झ) जहाँ समस्त नागरिक मिलकर सब विषयों पर विचार करते हैं। कार्यकारी श्रष्टयक्ष, प्रजातंत्र के इस रूप में कोई निर्णय नहीं करते।
- (ट) कृषि-प्रधान प्रजातंत्र:--जहां नागरिकों का अधिकांश कृषि और पशु-पालन से जीवन-निर्वाह करता है। अरस्तू के अनुसार प्रजातंत्र का यह सर्वश्रेष्ठ रूप है।
- (ठ) मेषपालकप्रधान प्रजातंत्र--
- (इ) व्यागारी-प्रधान प्रजातंत्र
- (ढ) उप्र प्रजातंत्र जहाँ वयस्क मताधिकार है।

सामूहिक ग्रन्तःसम्बन्धों तथाग्रन्तः ितयाग्रों की समग्र ता का नाम है— समाज ग्रथवा समिष्ट । समें उट का मानव के जीवन से घना ग्रीर व्यापक तथा गम्भीर सम्बन्ध हैं। जनता ग्रीर जनसमिष्ट ही प्रजातंत्र में मुख्यस्थानीय है। सरकार तो उसका ग्रिमिकती है। जब राज्य समिष्ट का एक भागभूत रूप है ग्रीर रूप जब राज्य में नियंत्रणात्मक सम्बन्धों का ही परिग्रहणा होता है तब राज्य को मानव का एकमात्र उपासन-बेन्द्र कदापि नहीं स्वीकृत किया जा सकता है। प्रजातंत्र की सफलता इसी में है कि राज्य का पूर्ण समाधार समिष्ट को बनाया जाय। समिष्ट की जीवनचेतना से ग्रनु-प्राणित होना ही प्रजातंत्रीय राज्य का उद्देश्य हो सकता है। इस के लिए ग्रपेक्षित है कि नागरिकणण अपने जीवन में अवकाश तथा स्वतंत्रता का अनुभव करें। नागरिक स्वच्छन्दता का ग्राधार है—राज्य का सामिष्टक मूलादशों में निष्ठ होना।

किन्तु समष्टि की उद्भाबना का यह ग्रर्थ नहीं है कि बहुमत का राज्य हो। ब्र.इस, डायसी म्रादि ने प्रजातंत्र को बहमत का राज्य कहा है; किन्तु प्रजातंत्र का मर्थ बहुच्छन्दवाद करना ग्रसंगत है। सौ मनुष्यों की उपस्थिति में एकावन मनुष्य किसी प्रस्ताव को पास कर दें श्रौर वही विधि बन जाय तो इस प्रकार उनचास मनुष्यों की उपेक्षा को ही प्रजातंत्रवाद का नाम नहीं दे सकते। एकावन का न्याय अर्थात् गणिता-त्मक दिष्ट से बहुसं ख्यावाद ना समर्थन प्रजातंत्रीय नीतिशास्त्र से समर्थित नहीं हो सकता। एकावन के न्याय का शब्दतः पालन बताता है कि जनमत दो विभिन्न अत्यन्त विरोधी दलों में विभक्त हो गया है। जब जनता का इस प्रकार प्रचण्ड दिधाध्वीकरण है हो जाय तब समझना चाहिए कि प्रजातंत्र खतरे में है। प्रजातंत्र का अर्थ है- सामिष्टक ग्रभिचैतन्य का प्रकाश ग्रौर यह तभी सम्भव है जब ग्रनेकविध संघर्षों, वर्गस्वार्थों ग्रौर प्रतिस्पर्घात्रों के पीछे एक मौलिक ग्राधारभत एकता हो। एक तात्विक सामान्य संकल्प की वर्तमानता पर ही प्रजातंत्रवाद टिक सकता है। जान लाक ग्रौर रूसो में बहुमत प्राधान्यवाद का दर्शन मिलता है। किन्तु रूसो ने यह बताया है कि बहुमत, निश्चित ही सामान्य संकल्प का बोध कराता है, ऐसा विचार ठीक नहीं हो सकता। यह ठीक है कि जब हम ग्रादर्शवाद के क्षेत्र से उतर कर प्रजातंत्र को व्यावहारिक बनाने का प्रयास करेंगे तब हमें किसी न किसी प्रकार बहुसंख्यातंत्र का आश्रय लेना ही पड़ेगा। एकतंत्र भौर अल्पतंत्र की अपेक्षा बहुसंख्यातंत्र, अधिक नीतिपूर्ण इतनी दूर तक अवश्य है कि इसमें अधिक लोगों को राजकीय क्षेत्र में अपनी बुद्धि के प्रयोग का अवतर दिया जाता है। किन्तु प्रजातंत्रीय न्याय को अचारमूलक वनाने के लिए अपेक्षित है कि बहुसंख्यातंत्र, गणितवाद से ही प्रभावित न होकर विधि-

१ द्विषाध्वीकरण=Bipolarisation,

शीलता का व्यापक प्रनुगमन करे। संख्याप्राचुयं के मद में संभव है कि बहसंख्यातंत्र बहसंख्या ग्रनाचार ग्रौर दमन में परिवर्तित हो जाय । किन्तु यदि जनसमाज में ग्रत्यन्त विभाजनकारी समस्याएँ नहीं हैं तो ग्रांशिक रूप से बहुतंत्र ग्राह्य हो सकता है, इस शर्त पर कि विधान सम्मतता का इतना प्रकर्ष स्थापित हो कि अल्पसंख्यकों के उचित स्वार्थों और नागरिक अधिकारों को किसी प्रकार कुचलने का कभी प्रयास न हो। समाजशास्त्रीय दृष्टि से विचार करने पर अंशतः, बहुतंत्रवाद का खतरा कम हो जाता है। बहुसंख्या, स्पायनोना के मूलतत्व के समान कोई शाश्वत सत्ता तो है नहीं। यह एक सतत परिवर्तनशील सामाजिक राशि है। इसमें सर्वदा नतन परिवर्तन होते हैं। यदि एक-एक प्रश्न पर कुछ लोग एकसाथ हैं तो दूसरे प्रश्न पर उनमें मतवैभिन्य हो सकता है। फ्रांस के मंत्रिपरिषद का इतिहास प्रजातंत्रीय राज-नीतिक परिवर्तनों का एक सतत गतिशील इतिहास है। दो वर्ष या चार वर्ष में बहसंख्या का परिवर्तन प्रचार आदि के सहारे किया जा सकता है। इंगलैण्ड में स्रभी श्रमिक-दल और अनुदार-दल का जो राजनीतिक भाग्य रहा है, उससे स्पष्ट है कि संसदीय बहुसंख्या का जनता के विचार परिवर्तन के साथ, परिवर्तन किया जा सकता है। किन्तु शासन पद्धति को सर्ववेदितव्य ग्रौर स्पष्ट बनाने के लिए बहुसंख्यावाद के ग्रतिरिक्त ग्रन्य कोई प्रणाली नहीं है जिससे जनमत प्रकाशित किया जाय ग्रौर उसको समझा जा सके। सर्वसहमतिवाद एक श्रुतिप्रिय कल्पना है, किन्तु स्पेन के कार्टेज और पोलैण्ड के लिबेरम भीटो के दुष्परिणामों को देखते हुए कोई भी विचारक जन्तंत्र का अर्थ, समस्त जनता की पूर्ण सहमति से राज्य का शासन नहीं स्वीकृत कर सकता । पूर्ण सर्वसहमतिवाद का व्यावहारिक अर्थ होगा कि एक मनुष्य भी चाहे तो सारे राज्यकार्य को शिथिल कर दे। अतः यह जनतंत्र न होकर एक कुस्सित प्रकार का एक्तंत्र हो जायगा। व्यावहारिक दृष्टि से जनतंत्र को व्यक्त करने के लिए बहुसंख्यावाद का स्राश्रय लेना ही पड़ेगा। जनतंत्र को बहुसंख्यातंत्र से म्रलग करने का जो प्रयास मैकिबर ने किया है वह असंगत और भ्रामक है। किन्तु बहुसंख्यावाद की पद्धति को जनतंत्र के निमित त्रावश्यक मानते हुए भी मैं चाहूँगा कि यह बहुसंख्यावाद कुछ मौलिक ब्रा**दशों** से नियंत्रित हो। सर्वप्रथम इस मौलिक नियम का पालन आवश्यक है कि संख्यास्वार्य, श्रेणीस्वार्थ या वर्गस्वार्थ मूलभूत जनकल्याणवाद का खंडन न कर बैठे। जब तक सर्वसामान्य संकल्प का केन्द्रबिन्दु, सर्वकल्याण का श्रादर्श, सर्वदा श्रनप्रेरक नहीं रहेगा तबतक प्रजातंत्र नहीं चल सकता। पुनश्च, यह भी आवश्यक है कि बहुसंख्यक सदस्य कम से-कम इस बात पर सर्वदा एकमत रक्खें कि प्रजातंत्रीय पद्धति को बनाये रक्सा जाय, नहीं तो जर्मनी का इतिहास बताता है कि जर्मनी का नात्सीदल

प्रजातंत्रीय पद्धित से शासनस्त्र ग्रहण कर प्रजातंत्र का हत्यारा बन बैठा। ग्रतएव प्रजातंत्र को बनाये रखना, इस प्रकार का मौलिक श्रादर्श बहुसंख्यावाद के पीछे ग्रवस्य रखना होगा। इस प्रकार समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखने पर विदित होता है कि प्रजातंत्र का ग्राधार है जनकत्याण पोषक संस्थाग्रों ग्रौर कानूनों का विकास करना। केवल ग्राकस्मिक कारणों का ग्राथ्रय लेकर सामयिक बहुसंख्यावाद के सहारे स्वेच्छाचारिता का पोषण करना ग्रौर इसको नैसर्गिक ग्रिष्ठकार मानना जनतंत्र नहीं है। सर्वव्यापक सामाजिक कल्याण से ग्रनुप्रेरित होना ही प्रजातंत्र का लक्षण है। जब इस प्रकार का ग्रादर्शवाद व्याप्त रहता है तब उस समय सम्भव है कि विचार परिवर्तन के ग्रवसर प्राप्त होने पर ग्रिष्ठकारवाद के नूतन स्वरूपों से जनता को परिचित कराकर उसकी सहमित प्राप्त की जाय। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन ग्रौर सत्तात्मक रूपान्तर सम्भव हो सकता है ग्रौर डी टौक्विमैल ने जिस बहुसंख्या-ग्रनाचार के खतरे का जिक किया है, उसका ग्रभाव रह सकता है।

ग्ररस्तू ने बताया है कि प्रजातंत्रीय व्यवस्था में स्वतंत्रता ग्रौर समानता का पालन होता है। ग्राधुनिक इतिहास को देखते हुए यही प्रतीत होता है कि समानता ही प्रजातंत्र का मूल है। प्रजातंत्र के पूर्वत्रतीं व्यक्तिवाद ग्रौर उदारवाद में भी स्वतंत्रता की उद्घोषणा थी; किन्तु समानता का संदेश प्रजातंत्र की विशिष्ट देन है। बुर्खार्ट, मैन, ग्राक्टन ग्रादि उदारवादी परम्परा के पोषक स्वतंत्रता के समर्थक होते हुए भी प्रजातंत्रीय समानता को शंका की दृष्टि से देखते थे। किन्तु समानता के सिद्धान्त का निर्देशन कर ग्ररस्तू ने प्रजातंत्र के स्वरूप को ग्रच्छी तरह समझा थारे। किन्तु

Rristotle, Politics VI, 2,: "Every citizen, it is said, must have equality, and therefore in a democracy the poor must have more power than the rich, because there are more of them, and the will of the majority is supreme. This, then, is one note of liberty which all democrats affirm to be the principle of their State. Another is that a man should live as he likes. This, they say, is the privilege of the freeman, since, on the other hand, not to live like as a man likes is the mark of a slave. This is the second characteristic of democracy, whence has arisen the claim of none to be ruled by none, if possible, or, if this is

अरस्तू का यह भी कहना था कि बहुसंख्यक गरीब लोगों का तंत्र ही प्रजातंत्र है। यूनान की अयांत्रिक सभ्यता में बहुसंख्यक लोगों को घनवान बनाना संभव रहीं था। अमरीकी प्रजातंत्र दीनता को प्रजातंत्र का लक्षण नहीं स्वीकार कर सकता है। विज्ञान, यंत्रवाद और अर्थशास्त्र के विकास के कारण ऐसी सम्भावना आज विद्यमान है कि अधिकतम लोगों का जीवनस्तर उच्च किया जाय। वस्तुतः आधुनिक प्रजातंत्र की यह बड़ी समस्या है कि किस प्रकार जनता को सांसारिक अम्युदय का दर्शन कराया जा सके। राजनीति स्वतंत्रता के साथ-साथ सामाजिक समानता और आर्थिक अम्युद्यन्त ही इस युग के संक्रमणकालीन संकट से विमोचन प्राप्त करा सकते हैं।

प्रजातंत्र का मूल तत्व है जनता का उन्नयन । सार्वत्रिक समानता और जीवन के विनियंत्रण का सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त वरही जनता प्रजातंत्रीय व्यवस्था को क्रियान्वित कर सकती है। जनता का राज्य या जनता के सामान्य संकल्प का प्राधान्य ही अट्ठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी में, प्रजातंत्र का मूल अर्थ समझा जाता था। शूम्पेत्तर इस परम्परा को आज के लिए अनुपयुक्त बताता है। आज की विशाल यांत्रिक सम्यता में तथा आर्थिक और राजनीतिक अनेक संजिटलताओं के रहते हुए, जनता का वास्तविक राज्य क्रियान्वित नहीं हो सकता। पश्चिमी प्रजातंत्रीय देशों के अनुभव को ध्यान में रखकर शूम्पेतर का यह कहना है कि आजकल इतना ही सम्भव है कि विभिन्न नेतृवर्ग में किसी एक नेता और उसके दलीय कार्यक्रम को जनता स्वीकार कर ले । आज ऐसी व्यवस्था है कि विभिन्न नेता आपसी संघर्ष करते हैं और जनता

impossible, to rule and be ruled in turns; and so it contributes to the freedom based upon equality."

Q. Joseph A. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, p. 250, p. 269: "The eighteenth century philosophy of democracy may be couched in the following definition: the democratic method is that institutional arrangement for arriving at political decisions which realizes the common good by making the people itself decide issues through the election of individuals who are to assemble in order to carry out its will..... And we define; the democratic method is that institutional arrangement for arriving at political decisions in which individuals acquire the

दो या तीन नेता श्रों में से किसी एक को चुनती हैं। शूम्पेतर का विचार श्रांशिक रूप से ठीक हैं। इसका सबसे महत्त्वपूर्ण भाग इसकी यथार्थवादिता हैं। किन्तु शूम्पेतर का कथन अमरीका के लिए ही विशेष उपयुक्त हैं, जहाँ राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, सारा देश एक चुनाव क्षेत्र बन जाता हैं। जहाँ चुनाव क्षेत्र छोटे-छोटे हैं, वहाँ दलीय नेता को भी एक छोटे क्षेत्र से ही निर्वाचित होना पड़ता है और जो वैयक्तिक नाटकीय आकर्षण अमरीका के राष्ट्रपति के चुनाव के समय नेता के प्रति व्यक्त होता है वह इंगलैण्ड और भारत में नहीं देखा जा सकता। श्रतः शूम्पेतर की परिभाषा में से यदि नेतृवर्ग पर बल हटाकर, सिर्फ यह कहा जाय कि प्रजातंत्रीय व्यवस्था में जनता स्वयं राज्यसूत्र न सँभाल कर, दो विभिन्न दलों या अनेक विभिन्न दलों के कार्यक्रम में से चुनाव करती हैं, तो यह परिभाषा विशेष उपयुक्त होगी।

प्रजातंत्रीय व्यवस्था राजनीतिक संघर्षों को शक्ति या बल के स्राघार पर नहीं सुलझाती। इसकी पद्धति वादविवाद की है। जिस प्रकार वादविवाद के सहारे श्रीप निषदिक तत्वबोध होता है. उसी प्रकार विभिन्न राजनीतिक संगठन वर्ग अपने कार्य-कमों के साथ अन्य कार्यक्रमों के सामंजस्य का प्रयत्न करते हैं। राजनीतिक संघर्षों का बौद्धिक समन्वय ग्रौर समाधान ही प्रजातंत्र का मूल है। इसमें पूर्वनिर्दिष्ट किसी कार्यक्रम को जनता पर बल द्वारा थोपा या लादा नहीं जाता। सामाजिक जीवन का उद्देश्य है-वैयक्तिक ग्रभ्युदय ग्रौर सामाजिक निःश्रेयस के निमित्त जनसमृह की शक्तियों का पूर्णतम विकास। प्रजातंत्र इस आदर्श को व्यान में रखते हुए कानूनी व्यवस्था का प्रयोग जनकल्याण के लिए करता है। इसका मूल लक्ष्य है--जनता का जन्नयन और इसलिए बलवाद का भ्राश्रय छोडकर सतत वादिववाद भीर तर्कपद्धित का आश्रय लेकर आपसी संबर्षों का समाधान करना ही प्रजातंत्र की प्रक्रिया है। प्रजातंत्र के पास किसी पूर्वनियति से निर्दिष्ट समस्याग्रों का समाधान नहीं है। जनता की मेधाशक्ति का ग्राश्रय लेकर जनकल्याण को घ्यान में रखकर ग्रागत प्रश्नों का समाध न करना ही इसकी पद्धति है। प्रजातंत्र का प्रयोजन है-विराट श्रेयों को चरितार्थ करना श्रौर इसकी पद्धति है-श्रहिंसात्मक तर्कणापद्धति। तर्कणात्मक स्वतंत्रता पर इसी लिए प्रजातंत्र बहुत बल देता है। केवल बाह्य कर्म को आवरणरहित और प्रति-रोषशुन्य बनाना ही इसका लक्ष्य नहीं है। जबतक मानव की बौद्धिक शक्ति निष्प्रतिबंध होकर ज्ञान का अनुशीलन नहीं करेगी तबतक सम्यता और संस्कृति का ग्रम्युदय नहीं हो सकता। यूरोपीय पुनरुत्थान ने यूनानी निष्प्रतिबंघ जिज्ञासा के

power to decide by means of a competitive struggle for the people's vote."

यादृच्छिक प्रवाह के आदर्श को अपनाकर पश्चिमी सम्यता के लिए एक प्रशस्त पथ का दर्शन कराया । प्रजातंत्र इसी व्यापक बृद्धिवाद पर आधारित है। विकर्म अविवेक या पतिशून्य परम्परा या शक्तिभय से नियंत्रित न होकर चेतन विज्ञान और प्रज्ञा के द्वारा अनुशासित हो, दलीय और वर्गीय संघर्षों को सुलझाना है। प्रजा त्र की पद्धित है।

तार्किक स्वतंत्रता और बौद्धिक निष्प्रतिबंधता का ग्रादर्श प्रजातंत्र को एक जीवनशैली का रूप प्रदान करता है। जनमत को राजकीय ग्राधार पर बनाना या प्रतिनिधियों का निर्वाचन करना, यह प्रजातंत्र का राजनीतिक स्राधार है। किन्तू प्रजा-तंत्र जहाँतक, विराट् श्रेयों को ग्रादर्श मानकर ग्रागे बढ़ता है, वहाँ तक वह एक ढार्जनिक और नैतिक रूप धारण कर लेता है। प्रजातंत्र, राज्य को ही अन्तिम श्राकर्षण का केन्द्र न मानकर मानव जीवन को एक रागात्मकरूप प्रदान करना चाहता है। सामाजिक जीवन के नियामक सूत्रों का निर्माण करने में साधारण मानवों की मेधाशक्ति का अनुप्रवेश हो, यह एक निर्मल नैतिक आदर्श है। अमरीका का प्रसिद्ध विचारक और कवि ह्वाल्ट ह्विटमैन, इसी नैतिक ग्रादर्शपूर्ण, सामाजिक रागा त्मक तादात्म्यमूलक, प्रजातंत्रीय जीवनादर्श का पोषक था। युनान में जीवनशैली श्रीर राजनीतिक पद्धति के बीच सम्बन्ध बनाये रखने का ग्रादर्श प्लेटो ग्रीर ग्ररस्तू ने रक्खा है। मानवजीवन श्रीर राज्य दोनों का उद्देश्य है - शील श्रीर न्याय का संरक्षण श्रौर संवर्धनव। श्रतएव जीवनादर्श को ध्यान में रखकर ही युनानी विचारकों के श्रनु-सार राज्य-व्यवस्था का निर्माण हो सकता था१। भौतिकवाद, यंत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता-बाद के अतिशय प्रचार ने आज जीवनादर्श और राज्य में एक अनपेक्षित पार्थक्य . उपस्थित कर दिया है। प्रजातंत्र एक विराट श्रेय—मानव की समानता, को चरितार्थ करना चाहता है। राजनीतिक समानता को व्यावहारिक बनाने के लिए आवश्यक है कि समस्त सामाजिक और आधिक जीवन का संगठन भी प्रजातंत्रीय पद्धति से हो।

१. ब्रष्टब्य—Aristotle, Politics VIII, 1, : "He who would duly inquire about the best form of a state ought first to determine which is the most eligible life; while this remains uncertain the best form of the state also must be uncertain; for in the natural order of things, these may be expected to lead the best life who are governed in the best manner of which their circumstances admit."

इसके लिए सहिष्णता अपेक्षित है। राजनीतिक पराजय को सहने के लिए संयम की भावश्यकता है। इसलिए स्पष्ट है कि दार्शनिक राजनीतिशास्त्र के द्वारा बताये गये विराट श्रेयों के ग्राधार पर भौर उनके पूर्ण साक्षात्कार करने के लिए ही प्रजातंत्र चल सकता है। राजनीतिक प्रजातंत्र, इस व्यापक प्रजातंत्र का, एक ग्रविभाज्य ग्रंश है। जब अपने उचित हित क प्रतिपादन और संवर्दन के निमित्त समाज की शिवतयाँ चैतन्य-यक्त हो जायँ तभी प्रजातंत्र की सफलता होगी और तभी विराट श्रेय साक्षातकृत होंगें। केवल अल्पसंख्यक वर्गों के विकास से विराट श्रेय नहीं सिद्ध हो सकते। प्राकृतिक श्रौर श्रन्य प्रकार की वाधाश्रों के बावजूद मानवमात्र या कम से-कम एक देश की समस्त जनता को प्रशस्त पथ पर ले जाना एक महान यज्ञ है । इसके लिए बोधिसत्व के म्रादर्शवाद भौर म्राधितक भौतिक विज्ञान की पूरी व्यावहारिक शक्ति का समन्वय अपेक्षित है। केवल अम्युदय की अवस्था ही प्रजातंत्र की अवस्था नहीं है। प्राचीनकाल और मध्ययग में, आर्थिक दृष्टि से, भारत आज की अपेक्षा, शायद ग्रधिक सूखी था; किन्तु इस कारण उस समय प्रजातंत्र था ऐसा हम नहीं कह सकते। आर्थिक अभ्युत्य प्रजातंत्रीय श्रेयों में साज त्कार का एक महान् साधन ह और आंशिक रूप में एक साध्य भी हैं: परन्त प्रजातंत्र का ग्राधार है-जनता की उन्मुक्त बौद्धिक शक्ति का सामाजिक ग्रौर राजनीतिक समस्याग्रों के समाधान में अनुप्रवेश। श्रर्थात् मनुष्य को केवल अम्युदय नहीं चाहिए; किन्तु अपनी शक्तियों के द्वारा अर्जित अम्यु-दय। दार्शनिक-राज्य का समर्थक प्लेटो कुछ लोगों को उच्चतम वैज्ञानिक ग्रौर तत्व-समीक्षात्मक शिक्षा से विनिषत कर जागतिक या कम से कस नगरराज्य सम्बन्धी प्रश्नों के समाहित होने का स्वप्न देखते थे। प्रजातंत्र तो समस्त जनता के पूर्णतम भ्रम्युदय को ही भ्रपना विराट् श्रेय मानता है। इस प्रकार का विशाल यज्ञ, ग्रल्प-समय में पूर्ण नहीं हो सकता। दीर्घकालीन साधना और अनुष्ठान इसके लिए अभि-वांखित है। उतावलापन से इसका साक्षात्कार नहीं हो सकता। सन् १८४८ के आन्दोबन के बाद से जर्मनी में जो उदारवाद की लहर चल रही थी, उसे सन् १८६२ में बिस्मार्क ने कुचल डाला। उदारवाद के स्थान पर उसने 'लोहा ग्रौर रक्त' की नीति का निर्घारण किया। वादविबाद के दीर्घकालीन समयनाश को सहने में फौलादी नीति का उपासक बिस्मार्क स्रसमर्थ था। सन् १६१८ में रूसी विधाननिर्मात्री परिषद को बलप्रयोग से छिन्न-भिन्न करके लेनिन ने रूस के पनपते हुए प्रजातंत्र की हत्या कर दी;क्योंकि जार-शाही के ब्रात्याचारों का खात्मा केरेन्सकी की शनै वादिनी नीति से न होने देकर वह सर्वहारा के अधिनायकवाद से करना चाहता था। चीन की संकटकालीन स्थिति में यूम्रान-शिहकाई का उदय भी बताता है कि प्रजातंत्र की परम्परा के विकास में

देर होती है जहाँ यह परेंपरा विकसित न हो सकी हो वहाँ इसका अन्त आसानी से हो जाता है। हिटलर, मुसोलिनी आदि का अभ्युत्थान भी इसी बात का पोषक है। इससे स्पष्ट है कि प्रजासंत्र के विराट और महान यज्ञ की सिद्धि के लिए दीर्घकालीन अभ्यास की आवश्यकता है। प्रत्येक नागरिक अपनी बौद्धिक शक्ति का पूरा उपयोग करने का अभिलाषी बने और इस के लिए उचित अवसरों का अधिकतम रूप में निर्माण हो। यह महान् कार्य शीझ नहीं हो सकता। स्पष्ट है कि प्रजातंत्र का विकास, सभ्यता और सस्कृति के दीर्घकालीन विकास से सम्बद्ध है।

प्रजातंत्रीय परम्परा का जन्म कब हुआ, इसका निश्चित समय बताना कठिन है। अन्य राजकीय ग्रौर सामाजिक संस्थाग्रों के समान ही कह सकते हैं कि शनै: शनै: इसका विकास हम्रा है। मारगन का ऐसा विचार था कि प्राचीन ग्रमरीकन सम्यता में प्रजातंत्रीय स्वतंत्रता श्रीर समानता के दर्शन होते हैं । पुरातन साम्यवाद में , मारगन के आधार पर, स्वतंत्रता का वर्तमान रहना ऐंगल्स को भी मान्य है । किन्तु श्राज के समाजशास्त्रियों में इस पुरातन साम्यवाद की ऐतिहासिक सत्ता के संबंध में बहुत मतभेद है। कम-से-कम ऋग्वेद में इसका कोई उल्लेख नहीं है। जब मनुष्य सम्यता का निर्माण करने लगा, उस समय नियंत्रण की आवश्यकता हुई। बर्बरता की अवस्था में जो प्रजातंत्र रहा भी होगा वह उन्नति का पोषक कदापि न -होगा; क्योंकि उसका ग्राधार रहा होगा उत्पादन का बिलकुल साधारण रहना। यनान में ग्रौर विशेषतः ग्रथेन्स में प्रजातंत्र का विकास हम्रा। किन्तू यह प्रजातंत्र घोर-मसमानताबाद पर टिका हुम्रा था। एथेन्स में यदि चालीस हजार नागरिक थे तो श्रस्सी हजार दास । श्रतः मानवमात्र की कम-से-कम राजनीतिक समानता का श्रादर्श पालन किया जाय, इस मौलिक श्राधारभूत सिद्धान्त का पालन एथेन्स में नहीं होता था। दासता की व्यापक ग्राधारशिला पर ही यूनान का प्रजातंत्र स्थापित था। उस समय यंत्रवाद के ग्रविकसित रहने के कारण क्षेत्रीयतावाद का प्राधान्य था। यनानी विचारक और राजनीतिक नेता अपनी शिक्षाओं से इस क्षेत्रीयताबाद का समर्थन करते थे। इसलिए नगरों की सीमा को लाँघकर प्रजातंत्र वहाँ कभी भी ग्रखिल यूनानव्यापी

<sup>?.</sup> L. Morgan, The Ancient Society.

R. Engels, The Origin of Family, Private Property and the State; A. F. Hattersley, A short History of Democracy p. 20: "The democratic aspect (of primitive society) lies not so much in the forms of government, as in the absence of any system of authority and restraint."

नहीं हो सका। यूनानी सम्यता के अन्तिम युग में अखिल यूनानवाद का संदेश सुनाई पड़ा; किन्तु इसके चिरतार्थ होने के पूर्व ही मकदूनिया के साम्राज्यवाद ने यूनान पर कब्जा जमाया। अतः क्षेत्रीयतावाद और दासप्रथा—ये दो यूनानी प्रजातत्र की कमजो-रियाँ थीं। आधुनिक प्रजातत्रवाद, राज्य की अपेक्षा समिष्ट को अधिक प्रश्रय देता हुआ भी राजनीतिक व्यक्तिवाद और अधिकारवाद पर आधारित है। यद्यपि नैतिक व्यक्तिवाद के बीज प्रोटागोरस और सुकरात में मिलते हैं और यद्यपि अधिकारवाद के अन्तिम प्रयोजन—सामान्य कल्याणवाद, की विशाल कल्पना प्लेटो और अरस्तू में मिलती है, तथापि राजनीतिक वैयक्तिक अधिकारवाद की कल्पना का उस समय अभाव था। किन्तु यदि एक ओर यूनानी प्रजातंत्र में ये किमयाँ थीं तो दूसरी ओर सेना-धिपितयों का भी यदाकदा निर्वाचन कर, यूनानी प्रजातंत्र किसी अंश में अतिप्रजातंत्री-यता का रूप प्रस्तुत करता है। रै

रोमन सम्राज्यवाद ने प्रजातंत्र के विकास में कोई राजनीतिक योगदान नहीं किया। रोमीय गणतंत्र के समय जो पौट्रिशियन श्रौर प्लेबियन लोगों का संघर्ष हुग्रा, उसे समानता की प्राप्ति का एक महान् श्रान्दोलन कह सकते हैं। रोमीय गणतंत्र के श्रन्तिम दिनों में तीन परिषदें थी—किमिशिया क्यूरियाता, किमिशिया ट्रिब्यूटा ग्रौर किमिशिया सेन्युरियाटा। किन्तु यद्यपि ये परिषदें वर्तमान थीं तथापि मुख्य शक्ति सीनेट के हाथ में थी, जो प्रजातंत्रीय आधार पर निर्वाचित न थी। इस कमी के होते हुए भी प्लेबियन लोगों को भी सामाजिक समानता देकर सामाजिक प्रजातंत्र के विकास में रोमीय गणतंत्र ने योगदान किया है। रोमीय सम्यता के समय में ही स्ताइक विचारकों ने श्राध्यात्मक श्राधार पर मानव समानता का समर्थन किया जो प्रजातंत्रीय व्यवस्था का एक महान् श्रेय है। सिसेरो, सेनेका ग्रौर उनका पूर्ववर्ती जोनो एक प्रकार से भावी प्रजातंत्र की नैतिक श्राधारिशला निर्मित कर रहे थे।

मध्ययुग में 'नैसिंगिक नियम' के सिद्धान्त की घोषणा हुई। यह नैसिंगिक नियम प्रकृतितः वर्तमान माना गया। राजनीतिक शासकों को अपनी व्यवस्था में एक उच्चतर देवस्थापित या प्राकृतिक नैतिक नियम से अनुशिष्ट और नियंत्रित होना है—इस प्रकार के विचार को उद्घोषित कर नैसिंगिक नियमवाद उस प्रजातंत्रीय मनोवृत्ति को उत्पन्न करता है जो मानती है कि विधि-प्रणेत्री संप्रभुता शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली संविधान की संप्रभुताशक्ति है। नैसिंगिक नियमवाद और संविधान संप्रभुता-

R. R. Glover, Democracy in Ancient Times (?ERO);
A. F. Zimmern, The Greek Commonwealth, W. W.
Willoughby, Political Theories of the Ancient World.

वाद में एक बात समान है श्रौर वह है कि दोनों के श्रनुसार राजकीय शक्तिधरों से भी श्रधिक महत्त्वपूर्ण एक ऊँची शक्ति है। इस प्रकार नैसींगक नियम के सिद्धान्त के प्रणेता स्ताइक श्रौर ईसाई दार्शनिक श्रनजाने में ही सहो, प्रजातंत्र का दार्शनिक श्राधार निर्मित कर रहे थे श्रौर इस दृष्टि से कह सकते हैं कि संत टामस, प्रजातंत्र का एक पैगम्बर था। श्रन्य ईसाई विचारकों ने भी पोप की शक्ति का समर्थन करने के लिए सम्राट् की शक्ति को दैवी नियमों से श्रधिकृत घोषित किया। लाउटेनबाख का मनीगोल्ड भी इसी विचार का समर्थन करता था । सालिसबरी के जान ने भी श्रत्याचारी नृपति के बध का विचार रक्खार। इस प्रकार राजकीय शक्ति पर धार्मिक नियंत्रण के समर्थक मध्यकालीन विचारक, प्रजातंत्र की नैतिक श्राधारशिला के निर्माता श्रौर पोषक थे।

यूरोपीय घार्मिक सुधार के बाद यूरोप में दो बड़े-बड़े धार्मिक दल हो गये। कुछ देशों में यदि राजा कैथोलिक था तो उसके राज्य में प्रोटेस्टेन्ट ग्रल्पसंख्यक वर्ग था। कहीं राजा प्रोटेस्टेन्ट था तो उसके राज्य में ग्रनेक कैथोलिक थे। इस प्रकार की धार्मिक ग्रवस्था में, ग्रनेक विचारों ने प्रनाज्ञाकारिता ग्रौर प्रतिरोध के विचारों ने प्रसारित किया। उनका कहना था कि यदि ग्रन्तश्चेतना ग्रसन्तुष्ट है तो राजकीय शिक्त का विरोध करना परम कर्तव्य है। इस प्रकार के धार्मिक विचारकों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेट ग्रौर जेजुयिट लोग थे। स्काटलैण्ड में नाक्स ग्रौर बुकानन ने

- १. Menegold of Lawtenbach, Monumenta, Libelli de Lite. मनीमोलंड के अनुसार:—"No man can make himself emperor or king; a people sets a man over it to the end that he may rule justly, giving to every man his own, aiding good man and coercing bad, in short, that he may give justice to all men. If then he violates the agreement according to which he was chosen, disturbing and confounding the very things which he was meant to put in order, reason dictates that he absolves the people from their obedience, especially when he has himself first broken the faith which bound him and the people together."
- R. John of Salisbery, *Policraticus*: "He who usurps the sword is worthy to die by the sword,"

प्रतिरोध का प्रचार किया । मिरयाना ग्रौर वेलारिमन जैसे जैसुईट विचारकों का भी ऐसा मन्तव्य था । फांस में 'मिनडिशिया कान्ट्रा टिरानोस' नामक ग्रंथ के लेखक नें ग्रनाज्ञाकारिता ग्रौर प्रतिरोध का समर्थन करने हुए कहा कि वैध राज-कुमार ग्रपनी शिक्त जनता से प्राप्त करता है । इस प्रकार धार्मिक ग्रधिकारों को व्यक्त करने के लिए उस प्रतिरोध समर्थक सिद्धान्त का जन्म हुग्रा जो व्यक्तिवादी प्रजातंत्र का एक मूलमंत्र है। ग्राधुनिक प्रजातंत्रीय परम्परा का उद्भव बताते हुए लिडसे ने कहा है कि ईसाई धर्मसभाग्रों में —मुख्यतः इन्डिपेन्डेन्ट, ग्रनाबाप्टिस्ट ग्रौर क्वेकरों की,—प्रजातंत्रीय पद्धति का व्यवहार किया जाता है ग्रौर उसी से ग्राधुनिक प्रजातंत्रीय पद्धति का जन्म हुग्रा है । किन्तु यह एक ग्राशिक विचार है; क्योंकि यद्यपि सत्रहवीं शताब्दी की प्यूरिटन शिक्षाग्रों ग्रौर व्यवहारों तथा पद्धतियों का प्रजातंत्र के विकास पर प्रभाव पड़ा है, तथापि प्रायः बारहवीं ग्रौर तरहवीं शताब्दी से ही राजतंत्र-विरोधी ग्रान्दोलन ग्रौर जनसंत्रभुताबाद का बीज देखा जा सकता है। इसी ग्रा दोलन के साथ हमें मग्नाकार्टा सम्बन्धी ग्रान्दोलन तथा इगलैण्ड के पार्लि । मेन्ट के विकास को जोड़ देना चाहिए।

<sup>8.</sup> John Knox, Appellation; George Buchanan De jure regnia pud Scotos.

२. Juan de Mariana, De rege et egis institution (१५६६); Robert Bellarnine, De potestate summo pontifias (१६६०)

Pindiciae Contra Tyrannes: "In the first covenant or pact, piety comes under the bond; in the second justice. In the one the king promises dutifully to obey God; in the second, justly to rule the people; in the one, to provide for the glory of God; in the other to maintain the welfare of the people. In the first the condition is, if you observe my law; in the second, if you secure to each his own. Failure to fulfil the first pact is properly punishable by God; failure to fulfil the second, legitimately by the whole people, or by the magnates of the realm who have undertaken to watch over the whole people."

Y. A. D. Lindsay: The Essentials of Democracy; The Modern Democratic State I.

ग्रायनिक प्रजातंत्रवाद के विकास में निस्सन्देह धार्मिक सुधार ग्रान्दोलन से सहा यता मिली है। काल्विनवाद का नाम इसमें उल्लेखनीय हैं। इसने न केवल इंग-लैण्ड श्रौर स्काटलैण्ड में गणतंत्रीय दलों को जन्म दिया, श्रपित हालैण्ड श्रौर जेनेवा में गणतंत्रों को स्थापित भी किया। तथापि काल्विनवाद को स्राधुनिक गणतंत्रवाद स्रीर प्रजातंत्रवाद का एकमात्र उद्भवकर्ता मानना सर्वथा ऋपूर्ण है। विकसनशील पंजीवाद के विस्तार के साथ-साथ प्रजातंत्र का ग्रान्दोलन भी प्रस्फुटित हुन्ना है। यूरोप में सामन्तशाही प्रथा के पतन के समय पर एक नये आर्थिक वर्ग का विकास हम्रा। पन्द्रहवीं तथा सोलहवीं शताब्दी में यूरोप में एक व्यापारी क्रान्ति हुई। नई दूनिया तथा भारत का पता, यूरोपवासियों को लगा और स्पेन , पोर्तुगाल, इंगलैण्ड, फ्रांस तथा हालैण्ड के नागरिकों ने व्यापार और वाणिज्य के द्वारा बहुत धन प्राप्त किया। ग्रब विश्वव्यापी वाणिज्य का उदय हुग्रा ग्रौर फलस्वरूप जो नया पूँजीवादी वर्ग पैदा हुम्रा, वह देशविदेश में म्रपना प्रभुत्व चाहता था। यह नया म्रार्थिक वर्गन केवल पूँजीवाद को विकसित करनेवाला है, अपित प्रजातंत्र के साथ भी इसका जबर दस्त ऐतिहासिक सम्बन्ध है। यह नूतन ग्राधिक मध्यवर्ग यद्यपि ग्रपने स्वार्थ ग्रीर परिग्रह में लिप्त था, तथापि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सामन्तशाहों, जमीन के मालिकों तथा एकतंत्रवादी राज्यों के गुट से लड़ना इसके लिए स्रावश्यक था। इस गृहयुद्ध की प्रक्रिया में, अपने विचारों को नैतिक ग्रौर व्यवहारिक पोषण देने के लिए, इस वर्ग ने प्रजातंत्रीय विचारधारा का समर्थन किया। इसने सामाजिक स्रनुबंधवाद नैसर्गिक ग्रधिकारवाद ग्रादि को प्रश्रय दिया। यदि पुराने राजनीतिक शक्ति के समर्थंक राज्यशक्ति को कुछ चुने हुए विशिष्ट लोगों के स्राधिपत्य का क्षेत्र समझते थे तो नया आर्थिक वर्ग अधिकार के आधार को विस्तृत करने का समर्थक था।

१. John Calvin, Institutes, विशेषतया अध्याय २०. F. Engels, On Historical Materialism, Selected Works of Marx I प्० ४०४: "Calvin's creed was fit for the boldest of the bourgeoisie of his time...Calvin's church constitution was throughly democratic and republican; and where the kingdom of God was republicanized, could the kingdom of this world remain subject to monarchs, bishops and lords?..... Calvinism founded a republic in Holland and active republican parties in England, and, above all, Scotland."

इंगलैंण्ड में प्यरिटन कान्ति श्रीर रक्तहीन कान्ति के श्रग्रद्त के रूप में इस नये भ्रार्थिक वर्ग के लोग ही थे। फांस की राजकान्ति , तुतीय वर्ग का ग्रान्दोलन थी, इस विचार का समर्थन न केवल साम्यवादी मार्क्स ने अपितू अनेक विख्यात इतिहास-वेत्तात्रों ने भी किया है। सन् १७८६ में मानव स्वतंत्रता, समानता तथा भातृत्व का जोरदार संदेश प्रचारित हम्रा। सन् १८६१ ग्रीर १६७३ के विधान में भी इस प्रकार के संदेश थे। ग्रमरीका की स्वतंत्रताम भी इस नये पुँजीवादी वर्ग का हाथ था। ग्रम-रीका की पूर्वी रियासतों में व्यापार ग्रौर उद्योग के सहारे एक नया मध्यवर्ग विक-सित हम्रा था जो म्रार्थिक विकास के नये क्षेत्र चाहता था। इस वर्ग के प्रति-निधियों का ही यह सिद्धान्त था कि विना प्रतिनिधित्व के कर लगाने का ग्रधिकार नहीं प्राप्त हो सकता। ग्रमरीका के पूर्वी रियासतों में ज्यों ज्यों ग्रार्थिक विकास हम्रा, त्यों त्यों प्रजातंत्रीय सिद्धान्त पर बल दिया गया; क्योंकि इनका सहारा लिये बिना भूमि के मालिकों के साथ युद्ध करना कठिन था। स्रतएव नृतन पुँजीवाद का प्रजातंत्रीय परम्परा के साथ ऐतिहासिक सम्बन्ध है। पुँजीवाद के विकास के साथ, सम्पत्ति ग्रौर राज्यशक्ति के सम्बन्ध में रूपान्तर हो गया। मध्ययगीन सामान्तवाद के जमाने में राजकीय शक्ति के कारण सम्पत्ति प्राप्त होती थी। जिस पर राजा की कृपा होती थी, उसे जमीन दी जाती थी । किन्तु पूँजीवाद के विकास के साथ एक ऐसा धन का साथन उत्पन्न हुआ जो भूमि के समान सीमित न होकर सतत प्रवर्धनशील था। इस नये साधन ने सम्पत्ति का यथेष्ट विकास सम्भव कर दिया। इस प्रकार के विकास में राज्य की सहायता की ग्रांशिक ग्रावश्यकता होने पर भी राज्य पर वह निर्भर कदापि न थी जो सामन्दवार्द समय में पाई जाती थी। पंजीवाद के विकास के साथ यह संभव हुआ कि सम्पत्ति की शक्ति का प्रयोग राज्यकीय शक्ति के प्रतिरोध में किया जाय। इस प्रकार उस प्रतिरोध म्रान्दोलन को पष्टि मिली जो तेरहवीं शताब्दी से ही यूरोप में और प्रधानतः इंगलैण्ड में ग्रारम्भ हम्रा था।

यदि काल्विनवाद और मुख्यतया पूँजीवादी मध्यवर्ग के सहारे आधुनिक प्रजातंत्र के उद्भव और विकास में प्रभूत सहायता मिली है तो उसके परिपाक में राष्ट्रवाद के विकास ने भी योगदान किया है। राष्ट्रवाद समस्त देशवासियों के साथ केवल सहानुभूति का ही नहीं, अपितु रागात्मक तादात्म्य का पोषण करता है। इस प्रकार की भावना प्रजातंत्र को प्राणप्रदान करती है। प्रजातंत्र जनता की संप्रभुता को घोषणा करता है और सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा मनोवैज्ञानिक आधारों को ग्रहण करता हुआ राष्ट्रवाद देशव्यापी तादात्म्य-भाव की अम्यर्थना करता है। इसलिए प्रजातंत्र

के पोषण में स्वतंत्रता और समानता के साथ-साथ आतृत्व के मंत्र का भी प्रचार राष्ट्रवाद के प्रभाव के कारण किया गया था। यद्यपि आतृत्व का तात्पर्य है--निखल विश्व के साथ ग्राध्यात्मिक मानववाद का व्यवहारीकरण, तथापि उन्नीसवीं ग्रीर बीसवीं शताब्दी में आतृत्व के विचार ने राष्ट्रवाद का ही धोषण किया है। नेपोलियन ने भी आ ृत्व का अर्थ, फ्रांसव्यापी आतृत्व ही किया था। आतृत्व-भावना की आवश्यकता नगरराज्य को परिपुष्ट करने के लिए पिथागोरस, प्लेटो के 'फोयनिशियन मिथ' ग्रीर अरस्तू में भी पाई जाती है। प्रजातंत्र को यदि समस्त जनसमूह का तंत्र बनना है तो अवश्य ही उसे राष्ट्रवादाभिन्नेत भातृत्व के विकास से समर्थन मिलना चाहिए यद्यपि विराट् श्रेयों का ग्रन्तिम साक्षात्कार विश्व के साथ बंधुत्व प्राप्त कर ही किया जा सकता है।

प्रजातंत्र के समर्थन में अठारहवीं शताब्दी में नैसर्गिक अधिकारवाद का सिद्धान्त प्रयक्त होता था। मनष्य की अन्तर्निहित समस्त शक्तियों के विकास के निमित्त राजनीतिक चैतन्य का उद्बोध ग्रौर प्रकाशन उस समय ग्रावश्यक माना जाता था। राजनीतिक भाग्यविधान का नैसर्गिक अधिकार उस समय आवश्यक माना जाता थ। इसी विचार का अनुवर्तन करते हुए रूसो ने प्रजातंत्र का समर्थन किया था। प्राक सामाजिक नैसर्गिक अधिकार का पोषण न करते हुए भी दार्शनिक राजनीतिशास्त्र प्रजातंत्र को नैतिक दिष्ट से पुष्ट श्रीर श्रेयस्कर मानता है। ग्राध्यात्मिक श्रीर नैतिक मानववाद का पोषण, प्रजातंत्र के ढ़ारा ही संभव है। यदि मानव नीतिमान चैतन्य-यक्त प्राणी है तो अपनी नैतिक शक्ति का राजनीतिक प्रयोग उसे अवश्य करना चाहिए। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र के महान् यज्ञ से अपने को अलग रखना ठीक नहीं। नैतिकता की यह मांग है कि समाजकल्याण निमित्तक कर्मयोग का ग्रना-सक्त बद्धि से पालन किया जाय। अबतक दार्शनिकता के नाम पर कुछ ग्रल्पसंख्यक बद्धिजीवीगण अपने स्वार्थ को सिद्ध करते रहे हैं। किन्तु प्रस्तुत पुस्तक में जिस दार्श निकता का समर्थन किया गया है, वह मानवमात्र के ग्रात्मिक विकास का मार्ग-प्रहण करती है, किसी विशिष्ट राज्यपाल वर्ग श्रीर श्रीभजात वर्ग का नहीं। इस व्यापक दार्शनिकता की सिद्धि तभी होगी जब जनता के श्रात्मिक उन्नयन का मार्ग प्रस्तुत किया जायगा। मनष्य के यादिच्छक नैतिक विकास की यह माँग है कि वह अपने सामाजिक और राजनीतिक भाग्य का स्वतः निर्णय करे। जनतंत्रवाद की परम्परा में ही यह संभव है कि साधारण नर-नारियों के नैतिक श्रीर बौद्धिक चैतन्य का विकास किया जा सके। दार्शनिकता के नाम पर विशिष्ट वर्ग का ही उन्नयन कदापि हमें अभीष्ट नहीं है। प्रजातंत्रीय पद्धति से जब जीनव के नियामक आदशों का निर्माण होता है तब मानव ग्रात्मा की ग्रन्तिहत शक्तियों का यादृच्छिक उन्मोचन होता है। मानसिक कर्तृत्वशक्ति का इससे विकास होता है। जब विभिन्न दलों द्वारा प्रस्तुत कार्य-क्रमों का पारस्परिक मिलान किया जाता है ग्रौर उनमें से एक को चुना जाता है तब इससे निजी ग्रधिकार-समर्थन का एक त्रियात्मक रूप प्रस्तुत होता है। ग्रधिकार का व्यावहारिक प्रयोग ग्रात्मिक चैतन्य का ग्रवश्यम्भावी परिणाम होना चाहिए। इस प्रकार जनमत को एक रचनात्मक रूप प्राप्त होता है। अबतक जनमत , परम्परा ग्रीर शक्ति से नियंत्रित होता ग्रा रहा था ग्रीर इसके गतिशील स्वरूप का पूरा प्रस्फूटन नहीं हुग्रा था, किन्तु राज्य को जनमत का संदेशवाहक मानकर प्रजातंत्र ने एक विराट नैतिक ग्रादर्शवाद की सुष्टि की है। जब नेवल शस्त्रबल ग्रीर दमन के द्वारा शासन होता है, तब मानव-स्वभाव बर्बरता की अवस्था को प्राप्त करता है। नियंत्रण का स्वेच्छाचारपूर्ण प्रयोग, प्रयोक्ता और भोक्ता दोनों को पशुस्व की ओर ले जाता है। प्रजातंत्र घरेल् प्रश्नों का हिंसा ग्रौर दमन से नहीं, ग्रपितु वादिववाद, बहस और तर्क के सहारे समाधान करता है और इस प्रकार समाज को कल्याण चित इम, दम, शान्ति स्रादि सद्गुणों के विकास का अवसर मिलता है। प्रजातंत्र की मूल निष्ठा विचारात्मक एकमत्य ग्रौर नियंत्रणरहित ठोस सामाजिक भावनासंश्रित भित्ति को दृढ़ करने में है; क्योंकि यदि समष्टि की भावना को दमनाधारित राज्य से श्रेयस्कर प्रति-पादित करना है तो ऐसा करना ही होगा।

नैतिक ग्राधार पर प्रजातंत्र को स्थापित करना ही दार्शनिक राजनीतिशास्त्र मानव के चेतन विकास के निमित्त ग्रावश्यक मानता है। प्रजातंत्र के समर्थन में व्यावहारिक युक्तियाँ भी दी जा सकती हैं। राजकीय शक्ति साध्य नहीं, कल्याण की प्रसाधिका है। प्रजातंत्रीय व्यवस्था में कल्याणिनिमित्तक शक्ति ही ग्रिभवांछित है, इस प्रकार की विचारधारा व्यवहार में लाई जा सकती है। प्रजातंत्र के समर्थन में जान डिबी ने कहा है कि जनता की वास्तविक किठनाइयाँ दिलत लोगों को ही विदित है। जनता का नाम लेकर शक्ति का स्वार्थपूर्ण प्रयोग करनेवाल जनकल्याणसम्बद्ध प्रश्नों के समाधान में ग्रापनी राजकीय शक्ति का पूरा प्रयोग नहीं करने। ग्रावश्यकता इस बात की है कि प्रजातंत्रीय पद्धित का व्यावहारिक उपयोग कर जनता स्वयं प्रकाश में ग्रावे ग्रीर ग्रापनी किठनाइयों का सामना करे। प्रजातंत्र जनता के हाथ में एक महान साधन सौंपता है। इसका प्रयोग कर जनता ग्रन्य प्रकार के सामाजिक ग्रौर ग्राधिक निहित स्वार्थों का सामना कर सकती है। प्रजातंत्र ने ही इस विराट ग्रादर्श को स्थापित किया है कि राज्यपाल, मंत्री ग्रौर सचिवगण, न्यायाधीश, पुलिस ग्रादि जनता के मालिक नहीं, किन्तु भृत्य ग्रौर सेवक हैं। जनता के खाने से जितने लोग

बेतन पाते हैं, बे सब जनता के अनुचर हैं। इस प्रकार का विराट् सन्देश किसी भी तथाकथित धार्मिक सन्देश से अधिक तेजस्वी है श्रौर मानव-जीवन को एक अभूत-पूर्व दिव्य संसार का दर्शन करानेवाला है। ग्रबतक सभ्यता श्रौर संस्कृति के नाम पर जनता को चकमा देकर, कूछ विशिष्ट वर्गों ने स्वार्थसाधन किया है। प्रजातंत्रीय मानववाद ने मानव-इतिहास में पहली बार यह विराट् म्रादर्श स्थापित किया है कि जनता ही शक्ति का ग्रागार है। जनता ही शासकों का शासक है, इस महान् मंत्र में जादू की शक्ति भरी हुई है। प्रजातंत्र इस प्रकार जनता को शक्ति का केन्द्र मानकर लोगों में एक अपूर्व नैतिक आत्मबल की सुष्टि करता है। प्रजातंत्रीय राज्य में ही यह संभव है कि सम्पत्ति का स्रवश्यम्भावी परिणाम, राज-नीतिक ग्रधिकारप्राप्ति, न बन सके। इतिहास में पहली बार जनता को करवट लेने का ही नहीं , ग्रपितु उन्मुक्त स्वच्छन्द विचरण का ग्रवकाश प्राप्त हुग्रा है।इस प्रकार देखने से मालूम पड़ता है कि व्यावहारिक दृष्टि से भी प्रजातंत्र एक पुष्ट विचार है। जब मानव को शक्ति मिलती है तब उसका देशप्रेम भी बढ़ता है। एकतंत्र श्रौर ग्रल्पतंत्र में जनता को देशरक्षा में रागात्मक संकल्प नहीं रहता है। जनतंत्र, जनता को यह स्पष्ट सूचित करता है कि देश लोगों का है ग्रौर इसकी रक्षा उनका कर्तव्य है। जब जनता को राजनीतिक स्रिधिकार प्राप्त होता है तब परम्परागत शक्तिधरों के साथ वह उचित रूप से संघर्ष कर अपने महत्त्व की अभिव्यंजना कर सकती है। कार्ल मानहायम ने बताया है कि प्रजातंत्र के उदय के साथ साथ निम्नवर्गों की विचार-राशि और तर्कणाशैली को सामान्य स्वीकरण प्राप्त होता है। प्रजातंत्र इस विचार की घोषणा करता है कि सत्य सर्वसामान्य होना चाहिए न कि विशिष्ट वर्गों का स्वार्थ-साधक ग्रौर इस प्रकार प्रजातंत्रीय विश्वमान वाद की पुष्टि होती है ।

यद्यपि इस प्रकार नैतिक, दार्शनिक ग्रौर व्यावहारिक युक्तियों से प्रजातंत्रवाद एक स्वस्थ ग्रौर कल्याणकारी विचार प्रतीत होता है, तथापि प्रारम्भकाल से ही इसकी श्रालोचना की गई है । प्लेटो दार्शनिक की परिमार्जित ग्रौर तास्विक ऊहापोह में

<sup>ং</sup> Karl Mannheim, Ideology and Utopia, পুত্ত ৩-5.

र यूनान में पाचवीं ग्रौर चौथी शताब्दी में हेरोडोटस, जोनोफोन, ग्रिरस्टोफानिस तथा प्लेटो ने प्रजातंत्र का खण्डन किया। बोदां, ग्रलगर्नन सिडनी, हैमिल्टन, ग्राडम्स तथा बर्क भी इसके विरोधी थे। उन्नीसवीं शताब्दी में कार्लायल, जेम्स स्टिफेन, हेन्नी, मेन, रेनन तथा नीत्शे ने प्रजातंत्र का बड़ा जोरदार खण्डन किया था। दृष्टच्य—Heinrich Von Treitschke, Politics खण्ड २, पृष्ट २७३--३२६। वंशागत ग्रीभजातवर्ग का समर्थन विलियम लेकी ने ग्रपने

निष्णात चेतना का समर्थक था। वह प्रजातंत्र का घोर विरोधी था । सूकरात की हत्या कर एथेन्स के प्रजातत्र ने अपने को घृणा का पात्र बना लिया था। प्लेटो के ग्रनसार प्रजातंत्र भोगात्मिका वृत्तियों के ग्रतिरंजित प्रवाह का मार्ग खोलकर स्वतंत्रत को ग्रनाचार ग्रौर समानता को विशेकहीन साम्य में परिवर्तित कर देता है। विधि-शीलता ग्रौर सामाजिक व्यवस्था का तिरस्कार करने के कारण शीघ्र ही प्रजातंत्र दमनतंत्र में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार प्रजातंत्र को भोगात्मिका वृत्तियों का राजनीतिक प्रकाशन मानकर प्लेटो इसका घोर खंडनकर्ता सिद्ध हुग्रा। किन्तु इस प्रकार का सम्बन्ध-स्थापन निराधार है। एकतंत्र, ग्रल्पतंत्र श्रीर ग्रिभिजातंत्र में ही भोगात्मिका प्रवृत्ति के प्रकटीकरण का विशेष ग्रवसर प्राप्त होता है। प्रजातंत्र के समय में शासकों की भोगवृत्ति को नियंत्रित करने का साधन तो कम-से-कम प्राप्त होता है, भले ही उसका पूर्ण उपयोग न किया जाय। यद्यपि काण्ट मानवसाध्यवाद का प्रतिपादन कर प्रजातंत्र का ऋषि बन गया है 2 तथापि व्यावहारिक प्रजातंत्र की सफलता के विषय में उसको शंका थी; क्योंकि प्रजातंत्र में बहसंख्यावाद के प्राधान्य से, सामान्य संकल्प का पूरा प्रकाशन नहीं हो पाता है और इसलिए स्वतंत्रता को धक्का लगता है । कुछ ग्रन्य दार्शनिकों ने, उदाहरणार्थ सान्टायाना ग्रौर बैबिट ने भी, प्रजातंत्र का खंडन किया है। किन्तु कविता, कला ग्रीर चिन्तनात्मक दर्शन के उत्कर्ष का ग्राधार लेकर जनता को शासन के अयोग्य मानने का कोई वैज्ञानिक और शास्त्रीय आधार नहीं है। अनेक वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से यह बात स्पष्ट हो गई है कि स्वभावतः ही जनता अवर और निस्न नहीं है। मदान्य पश्चिमी वर्ण-श्रेष्टतावादी ही एशिया और ग्रफिका के निवासियों को -- जिन्होंने उच्च कोटि की

ग्रंथ Democracy and Liberty में किया। ग्रिभजातप्रथा के समर्थन के लिए इट्टब्य--William H. Mallock, Aristocracy and E-clution तथा The Linits of Pure Democracy.

१ Plato, Republic VIII; अपने ग्रंथ Statesman में प्लेटो ने प्रजातंत्र के सम्बन्ध में कहा है--"The worst of lawful governments, the best of lawless ones." द्रष्टव्य--Plato, Laws, पृष्ठ ६३२.

R. Bergson, The Two Sources of Morality and Religion.

३. Kant, "The 'whole people', so called who carry their measures are really not all, but only a majority; so that here the universal will is in contradiction with itself and with the principle of freedom." Perpetual Peace, Newyork, १६४६, पृष्ठ १३.

४. वर्णश्रेष्ठतावाद=Theory of Racial Supremacy.

सम्यता का मिस्, वाबुल, भारत श्रीर चीन में विकास किया तथा ईसा, बुद्ध, गांधी, कन्फूसियस जैसे श्राध्यात्मिक ऋषियों श्रीर नेताश्रों को जन्म दिया—श्रवर समझ कर उन्हें प्रजातंत्रीय परम्परा के लिए श्रयोग्य मानो थे; किन्तु वर्तमान जगत का इतिहास इसका खंडन करता श्रा रहा है। वैयक्तिक सिद्धियों श्रीर गुणों में श्रसमान रहते हुए भी तास्विक श्रेयात्मक मानवता की दृष्टि से ही प्रजा त्र समस्त मानवों को समान मानता है श्रीर निहित स्वार्थों का सुमनर के समान विवेकहीन समर्थक ही, मानवसमानता को एक निराधार कल्पना मान सकता है।

कछ विचारकों का ऐसा प्रस्ताव है कि प्रजातंत्र साहित्य और संस्कृति का विरोधी है। इतिहास को देखने से विदित होता है कि सार्वित्रक मानव उन्नयन के अनेक यगों में प्रजातंत्र का ग्रभाव था। वेद, वेदान्त, सांख्य ग्रीर गीता की विचारधारा प्रजातंत्रीय काल में नहीं उत्पन्न हुई थी। यह भी ठीक है कि अक्वायनास, दांते, लियोनाडों, गेलि-लियो. ग्रादि जिस काल में उत्पन्न हुए थे, वह प्रजातंत्र का युग नहीं था। यह भी सत्य है कि काण्ट, शेलिंग, गेटे जिस यग में पैदा हुए थे, उस समय जर्मनी में एक-तंत्र था: तथापि जितने थोडे अवसरों पर और समय में, प्रजातंत्र का व्यावहारिक रूप उपस्थित रहा है, उसे संस्कृतिहीन कहना ऐतिहासिक ग्रसत्यता है। सांस्कृतिक दिष्ट से वित्ततंत्रीय स्पार्टा को अपेक्षा प्रजातंत्रीय एथेन्स अधिक उन्नतिशील था और इसका कारण था कि वहाँ कलायसथेन्सि से लेकर पेरिक्लिज तक और पीछे भी प्रजातंत्रीय परम्परा का विकास हम्रा था। यद्यपि कला म्रीर धर्म तथा दर्शन के क्षेत्र में प्रजा-तंत्रीय ब्रिटेन ग्रौर ग्रमरीका ने कोई उच्चस्तरीय संस्कृति का निर्माण नहीं किया है, तथापि गणित ,विज्ञान श्रीर यंत्रवादी सभ्यता के निर्माण में इनका योगदान श्रतिशय महत्त्वपूर्ण है। संस्कृति के विकास के लिए अनेक साधनों की आवश्यकता है। प्रजा-तंत्र की यह विशेषता है कि मानव आत्मा को उन्मुक्त कर वह सांस्कृतिक साधनों को जनसमाज के लिए सूलभ बनाता है। जिस-जिस काल में अनेक देशों में सांस्कृतिक ग्रम्यत्थान हम्रा था, वहाँ प्रजातंत्र के ग्रभाव में कुछ सीमित लोग ही उस संस्कृति से लाभान्वित हो। थे। प्रजातंत्र, सभ्यता श्रौर संस्कृति को विशाल महलों से हटाकर जनता की झोपड़ियों में भी ले जाने का यत्न करता है। मानव-सभ्यता के इतिहास में प्रजातंत्र को स्रभी बहुत थोड़ा समय मिला है। भावी इतिहास इस बात का

१. W. G. Sumner, "...the assertion that all men are equal is perhaps the purest falsehood in dogma ever put into human language." यह नान्य Barnes, Introduction to the History of Sociology, पूष्ठ १६२, में उद्धृत है।

निर्णय करेगा कि प्रजातंत्र का सांस्कृतिक योगदान कितना होता है। श्रभी तक विशाल जनसमूह प्रजातंत्रीय परम्परा से पूरा प्रभावित नहीं हो पाया है। भारत में प्रजातंत्रवाद को कियान्वित करने का प्रयत्न ग्रभी बिलकूल नया है। किन्तु इसमें सन्देह नहीं है कि प्रजातंत्रीय आदर्शवाद एक विशाल और तेजस्वी महामंत्र है और जनता को पर्ण प्रभावित कर ही शायद यह दम लेगा। दार्शनिक समाजशास्त्र का स्राक्षय लेकर सोरोकिन ने प्रजातंत्रीय परम्परा के प्रति उदासीनता दिखाई है। <sup>६</sup> उसके अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता, नागरिक अधिकार आदि विषयों को भौतिकवादी इन्द्रियप्रत्यक्षज्ञानवादी मनोवत्ति गम्भीरतापूर्वक ग्रहण करती है। किन्तु आदर्शवादी सांस्कृतिक मनोवृत्ति को प्रजातंत्र में कोई विशेष अभिरुचि नहीं है। सोरोकिन की इस प्रकार की स्थापना प्राचीन और मध्यकालीन संस्कृतियों के लिए ही ग्रंशत: उपयुक्त है। दार्शनिक राजनीतिशास्त्र पूर्णतया मानव के नैतिक और श्राध्यात्मिक उन्नयन का पक्षपाती है। किन्तु एकान्तसावन, महाकाव्य-विरचन ग्रौर कलात्मिका अनुभृति को ही वह आध्यात्मिकता नहीं मानता। समस्त जनता को राजनीतिक अधि-कारवाद में चेतनायक्त दीक्षा देना, इसे मैं एक परम श्रेयस्कर धार्मिक और ग्राध्या-त्मिक यज्ञ मानता है। प्रजातंत्र वह कार्य करना चाहता है जो किसी धर्म गृरु और नीतिशास्त्र के अगुआ और ऋषि ने नहीं किया था। प्रजातंत्रीय परिपाक के निमित्त अपेक्षित विराट श्रेयों के पूर्ण कियान्वित साक्षात्कार के लिए बुद्ध के महान आदर्शवाद और आधनिक समस्त दिज्ञान और अर्थशास्त्र की शनित के समन्वय की प्रचण्ड ग्रावश्यकता है।

प्रजातंत्र के इस विशाल यज्ञ को सफल बनाने के लिए अनेक बातें आवश्यक हैं। संसदीय और केन्द्रीय स्तर पर प्रजातंत्र सफल हो सके इसके लिए आवश्यक हैं कि स्थानीय क्षेत्रों में प्रजातंत्रीय परम्परा का पालन हो। इस प्रकार नागरिकता को समझने में एक अपेक्षित प्रशिक्षण मिल जाता है। बहुत से राजनीतिशास्त्रवेत्ताओं का ऐसा प्रस्ताव है कि अन्य सामाजिक संस्थाओं में प्रजातंत्रीय परम्परा का निर्वाह करने से राजकीय प्रजातंत्र सफल होता है। उदाहरणार्थ, यदि विश्वविद्यालय, श्रमिक-संघ, चर्च आदि में प्रजातंत्र की पद्धित का अनुसरण किया जायगा तो इससे प्रजातंत्रीय समाज का निर्माण होगा और प्रजातंत्रीय समाज ही प्रजातंत्रीय राज्य का आधार हो सकता है। आंकिक रूप में इस प्रस्ताव में सचाई है। किन्तु धार्मिक संस्थाओं

<sup>?.</sup> Arnold Toynbee, A study of History.

R. P. A. Sorokin, Social and Cultural Dynamics III.

को भी प्रजातंत्रीय पद्धति पर चलाना ग्रावश्यक नहीं है। धार्मिक संस्थाग्रों में मख्य विषय रहना चाहिए-वौद्धिक श्रीर नैतिक उन्नति का श्रभिज्ञान श्रीर केवल बोट प्राप्त करने की योग्यतावाले व्यक्तियों के हाथ में धार्मिक संस्था चौपट हो सकती है। यदि धार्मिक संस्थाओं को सामाजिक और आत्मिक उन्नति में योगदान करना है तो उन्हें सन्त फांसिस, विवेकानन्द, रामतीर्थ ग्रादि के समान पूरुषों को उत्पन्न करना ग्रपना लक्ष्य बनाना चाहिए। तभी उनका कार्य चल सकता है। विश्वविद्यालयों को भी बोट लेने की योग्यता रखनेवाले किन्तू अविद्वान लोगों के चंगुल से हटाना चाहिए। स्रतएव राजनीतिक स्रौर स्रार्थिक संस्थास्रों में प्रजातंत्र का समर्थन करते हुए भी विश्वविद्यालय और धार्मिक संस्थाओं में प्रजातंत्र के पूर्ण पालन के सम्बन्ध में मतवैभिन्य हो सकता है। तथापि इतना सही है कि सामाजिक क्षेत्रों में इस प्रकार के चैतन्य की आवश्यकता है कि प्रजातंत्रीय व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। इसके लिए नागरिकों में एक नैतिक और ग्राध्यात्मिक चैतन्य की ग्रावश्यकता है। जबतक ग्रन्य मनष्यों को भी हम अपने ही समान अधिकारवाहक नहीं समझते हैं तबतक प्रजातंत्रीय परम्परा नहीं विकसित होगी। इसके लिए ग्रावश्यक है कि स्वतंत्रता के प्रकृष्ट महत्त्व का ग्रभिज्ञान हो। राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए विकेन्द्रीकरण का व्यवहार उपयोगी है। जब जनसंख्या का ग्रधिक भाग उन राजनीतिक ग्रौर ग्रार्थिक नीतियों का निर्माण करता है, उसके दैनिक व्यवहार का संचालन करता है तो इससे सच्ची नागरिकता का विकास होता है। केन्द्र में ही सारी शक्तियों को एकत्र कर देने में. जनता के मस्तिष्क में राजनीतिक उत्तरदायित्व का विकास नहीं हो सकता। स्रतः स्पष्ट हैं कि राजकीय और ग्रार्थिक शक्तियों के संचालन में ग्रधिक मनुष्यों श्रीर क्षेत्रों को भाग लेने का अवसर मिले।

किन्तु दार्शनिक राजनीतिशास्त्र की दृष्टि से सबसे ग्रिधिक ग्रावश्यक विषय है—प्रजातंत्रीय नैतिक चैतन्य का विकास। विकेन्द्रीकरण, क्षेत्रीय ग्रीर स्थानीय स्वश्यासन, सामाजिक संस्थाग्रों में भी प्रजातंत्रीय पद्धित का ग्रनुप्रवेश, विरोधी दल का रहना, श्रेणियों का विकास, ये सब बातें ग्रावश्यक हैं। किन्तु इनसे भी ग्रिधिक ग्रावश्यक है—नैतिक चैतन्य का विकास। संस्थाग्रों ग्रीर संविधान में परिवर्तन करने से ही काम नहीं चलने को है। संस्थाग्रों के पीछे जो मनुष्य वर्तमान हैं, उनमें परिवर्तन करना होगा। ग्राज यांत्रिकता के विकास के साथ बड़े-बड़े नगरों का विकास हो रहा है। इन विशाल नगरों के निवासियों में किसी प्रकार का भावनामूलक सामष्टिक चैतन्य नहीं उत्पन्न होता। राजकीय जीवन की उदात्तता का रहस्य सामष्टिक चैतन्य में है, इस प्रकार का गम्भीर सन्देश

प्लेटो, श्ररस्तू श्रौर रूसो में पाया जाता है। समाजशास्त्री डुर्खायम ने बताया है कि सामिष्टिक चैतन्य के अभाव में मानव श्रात्मसंज्ञाहीन हो जाता है । किन्तु मानव में स्दसंज्ञा का विकास हो और समाज के कल्याण के निमित्त आवश्यक कर्मयोग का वह पालन कर सके, इसके लिए नैतिक चैतन्य श्रपेक्षित है। नैतिक चैतन्य, जीवन को लक्ष्य की पूर्ति में व्यतीत करने से प्राप्त होता है। दार्शनिक राजनीतिशास्त्र विराट् श्रेयों का समर्थक है। जब हम इन श्रेयों की प्राप्ति में श्रपनी शक्ति का व्यय करते हैं तब एक श्रात्मिक उत्कर्ष प्राप्त होता है। साथ-ही-साथ सामिष्टिक कल्याण की भावना व्यक्त होती है। स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय श्रादि महान् श्रेय केवल संविधान में लिख देने से ही नहीं प्राप्त हो जाते हैं। इनकी प्राप्ति पुरुषार्थ से ही सम्भव है। केवल निषेधपरक श्रार्थिक न्याय से जो जनता सन्तुष्ट हो जाती है, वह कोई श्रधिक श्रेयस्कर वस्तु नहीं प्राप्त कर सकती है। श्रालस्य, प्रमाद श्रादि को छोड़कर सर्वदा जागरुकता की नीति का श्रवलम्बन करना ही प्रयोजनमूलक श्रेयों की सिद्धि करा सकता है। श्राव्यात्मिक दृष्टि से संज्ञाहीनता सबसे बड़ा शत्रु है; क्योंकि इससे तुलसीदास के रामचरितमानस में

Durkheim, Suicide, पुष्ठ ३५२-३५३ "Anomy indeed springs from the lack of collective forces at certain points in society; that is, of groups established for the regulation of social life. Anomy therefore partialy results from the same state of disaggregation from which the egoistic current also springs....the chief role of corporations, in the future as in the past would be to govern social functions, especially economic functions, and thus to extricate them from their present state of disorganizations. Whenever excited appetites tended to exceed all limits, the corporations would have to decide the share that would equitably revert to each of the cooperative parts. Standing above its own members, it would have all necessary authority to demand indispensable sacrifices and concessions and impose order upon them."

र्वाणत मन्थरा की नीति का प्रवलम्बन संभव हो जाता है। ग्रत: गीता की भाषा में कह सकते हैं--'तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध्य च।' अर्थात् आत्मिक कल्याण ग्रौर सामान्य हित के प्रसाधक श्रेयों की प्राप्ति में समस्त शक्ति से जुट जाना ग्रौर सर्वदा नैतिक चैतन्य की ग्रनुप्राप्ति में लगा रहना ही सच्चा कर्मयोग है। श्रवतक मानव-सभ्यता में मुख्यतया श्रल्पवर्गों की बौद्धिक शक्ति का ही प्रकाशन हुआ है। प्रजातंत्र मानव की--प्रत्येक मानव की--क्रियात्मिक शवित में पूरा विश्वास करता है। यदि प्रत्येक मानव की बौद्धिक श्रीर नैतिक शक्ति का समन्वित उपयोग किया जाय तो एक प्रशस्त सभ्यता का आधार बनाया जा सकता है, इस प्रकार का विक्वास रखकर ही प्रजातेंत्र अपना कार्य करता है। इस प्रकार प्रजातेंत्र का ग्राधार पूर्णतः ग्राध्यात्मिक है। प्रत्येक मानव ग्रपनी विलक्षण नैतिक शक्ति का चेतन उप-योग कर मानव संस्कृति को प्रवर्धनशील बना सकता है। यह म्रत्यन्त ही तेजस्वी महामंत्र है। इसी विशाल अध्यात्मवाद पर ही राजकीय प्रजातंत्र टिका हुआ है। श्राज श्रावश्यकता इस बात की है कि जनता, प्रजातंत्र में श्रन्तर्निहित इस विशाल म्रादर्शवाद को समझे। उतावलेपन, म्रधैर्य म्रादि से घवड़ाकर मनुष्य कभी-कभी ताना-शाही का स्वप्न देखने लगता है और समझदार लोग भी कभी-कभी तानाशाही की डंडे की नीति का समर्थन कर बैठते हैं। किन्तु इस प्रकार के दार्शनिकम्मन्य लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि डंडे की नीति दो धारावाले खड्ग के समान है। जब-तक दूसरों पर दण्ड का प्रयोग होता है तबतक वह प्रिय मालूम होता है; किन्तु विचारणीय बात यह है कि शनै:-शनै: दण्ड की अप्रतिहत दुर्धर्ष नीति अपने लोगों के ऊपर भी प्रयोग में ग्राने लगती है। तब दण्ड का दारुण चित्र सामने ग्राता है। पुनश्च, यह भी विचारणीय है कि क्या सचमुच प्रजातंत्र से घवराकर तानाशाही या आध्यात्मिक नरपिततंत्र के ग्राह्वान करने की ग्रावश्यकता है ? ग्रनेक देशों के प्रजा-तंत्र का बड़ा विस्तृत नापाजोखा करने के बाद ब्राइस इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि ग्रनेक किमयों ग्रौर कमजोरियों के होते हुए भी प्रजातंत्र की ग्रपेक्षा कोई ग्रधिक श्रेयस्कर तन्त्र नहीं मालूम पड़ता। ब्राइस का यह कहना था कि दु:ख, भय ग्रौर अन्याय के मोचन तथा सांस्कृतिक उन्नयन के पथ में एकतंत्र और अभिजाततंत्र की अपेक्षा प्रजातंत्र का कार्य अधिक उन्नतिवाहक है। इससे मालूम पड़ता है कि अधैर्य का कोई कारण नहीं है। सीजर, नेपोलियन श्रीर मुसोलिनी का चरित इस बात को स्पष्ट प्रमाणित करता है कि तानाशाही खतरे को उत्पन्न करती है। तानाशाही के द्वारा प्राप्त उत्कर्ष शीघ्र नष्ट हो जाता है। अतएव हमलोगों को पीटर महान्, फोडरिक महान् स्नादि की 'महत्ता' को छोड़कर धीरे-धीरे चलनेवाले, किन्तु स्निक

मजब्त नीव पर ग्राधारित प्रजातंत्र का ही समर्थन करना चाहिए।

इसके निमित्त अपेक्षित है कि जनसमाज चैतन्य प्राप्त करे। चैतन्ययक्त जनता ही प्रजातंत्र-प्रतिपादित श्रेयों का महत्व समझ सकते है। प्रजातंत्रीय श्रेयों के स्वीकरण ग्रीर ग्रिभिज्ञान से एक ग्रात्मिक संज्ञा मालूम पड़ती है जो सामिष्टिक कल्याण की प्रसा-धिका है। केवल प्रजातंत्र का नारा लगाने से कार्य नहीं होगा। ग्राज संत फ्रांसिस. शंकर ग्रौर गांधी जैसे पुरुषों की ग्रावश्यकता है जो इस संसार के विषाक्त वाता-वरण में ईसाइयत, वेदान्त और अहिंसा के समन्वित रूप विराट श्रेयों की प्राप्ति में भ्रपना जीवन लगा दें भौर जनसमाज को भी उसी पथ पर ले जाया। किन्तु यह कार्य केवल किसी बड़े नेता से ही सम्भव नहीं होगा। यह तो जन-जागरण ग्रीर समस्त मानवता के नैतिक उद्बोध का विषय है। केवल समाचारपत्रों, पर्चों ग्रादि में प्रजातंत्रीय ग्रादर्श को नहीं स्थापित करना है। यह तो एक नैतिक साधना का मार्ग है। व्यवसायात्मिका बुद्धि ने मानव को ग्रधिकार का चैतन्य प्राप्त करने में सहायता दी है ग्रीर मानव को ग्रात्मिक कल्याण के विरोधी सामा-जिक, राजनीतिक प्रतिबन्धों से संग्राम करना सिखाया है। व्यवसायात्मिका बृद्धि का ग्रनसंघान ही प्रजातंत्र को चिरायु बना सकता है। केवलमात्र संस्थागत परिवर्तन से कार्य नहीं चल सकता। प्रजातंत्रीय व्यवस्था को नैतिक चैतन्य से युक्त करना होगा ग्रीर यह कार्य व्यवसायात्मिका बुद्धि का अनुसंघान ही कर सकता है। सब मनुष्य समान हैं--यह नारा लगाना, एशिया में प्रजातंत्र के प्रचार के लिए कृतयत्न होना है; किन्त अपने ही देश में भयंकर वर्ण-विद्वेष की नीति को व्यवहार में लाना, यह सिद्ध करता है कि ग्रमरीकन प्रजातंत्र के पीछे स्वार्थमुखी नानामुखी बृद्धि का प्रयोग किया जा रहा है। इसीलिए हांकिंग स्रादि दार्शनिक प्रजातंत्र के निमित्त धार्मिक अन्तःकरण की स्रावश्यकता प्रतिपादित करते हैं। भारतीय धर्मशास्त्र स्रौर नीतिशास्त्र में बहुत से मौलिक उपदेश हैं जिनसे प्रजातंत्रवाद पुष्ट हो सकता है। अहिंसा, करुणा, मैत्री ग्रादि के सम्बन्ध में अतिप्राकृतिकतावाद से रहित अनेक निर्मल विचार भारतीय परम्परा में हैं। मैं समझता हूँ कि भारतीय प्रजातंत्र को मजबूत बनाने में बौद्ध दर्शन में प्रोक्त नैतिक आदर्शों से बहुत सहायता मिल सकती है। आज केवलमात्र वस्तुस्थिति के निर्वाहमात्र से काम नहीं चल सकता। उन्नीसवीं शताब्दी में 'तथास्तु' का अवलम्बन कर राज्य आर्थिक प्रश्नों के विषय में तटस्थता की नीति का अवलम्बन कर सकता था; किन्तू ग्राज जब प्रजातंत्र विराट् श्रेयों को मानवमात्र के लिए त्रिया-न्वित करना चाहता है तब भावश्यकता है प्रचण्ड विश्वास की। जिसे प्रजातंत्र में

<sup>?.</sup> W. E. Hocking, Human Nature and its Remaking.

विश्वास नहीं, वह इसकी रक्षा में ग्रात्मविष्तान कैसे कर सकता है? किन्तु जनता प्रजातंत्र की रक्षा के लिए ग्रात्मविष्तान करने की प्रेरणा तभी प्राप्त होगी जब विराट् श्रेयों का त्रियान्वयन होगा। ऐसी ग्रवस्था में एक शक्ति प्रवाहित होगी ग्रौर इस धर्मयुक्त शक्ति को ही प्रजातंत्र का परम ग्रस्त्र मानना चाहिए। सैन्यबल से श्रेय का प्रचार उतना ही यर्थ है जितना दमन के ग्राधार पर नैतिकता ग्रौर धर्म का प्रचार। ग्रतएव विराट् श्रेयों की प्राप्ति के निमित्त कर्मयोग में लग्न रहना, यही प्रजातंत्र ग्रौर प्राच्य संस्कृति की साधना से ही उत्पन्न हुए हैं।

प्रजातंत्र के ग्राध्यात्मिक ग्राधार को दढ करने के लिए व्यापक शिक्षा की ग्रावश्यकता है। वर्ण ग्रधिकार-भेद के पचड़े में ग्राज कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति विश्वास नहीं रखता। ज्ञान समस्त मानवमात्र को मिलना चाहिए। इस प्रकार की घोषणा करके स्वामी दयानन्द ने भारत का बडा उपकार किया था। भानव स्रज्ञान का फायदा उठाकर अनेक लोगों ने अपना स्वार्थ सिद्ध किया है। प्रत्येक नागरिक को ऐसा अवसर मिलना चाहिए कि वह यदि निष्णात न हो सके तो कम से कम दर्शन, विज्ञान, राजनीति क मोटे निष्कर्षों में दिलचस्पी ले सके। अतः एक निश्चित श्रायु तक, सबको अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। उसके बाद जीवनोपयोगी धन्धों में जो लोग लगे हों, उनके प्रशिक्षण का प्रबन्ध हो सकता है। शिक्षा का अर्थ है आध्या-त्मिक ग्रौर बौद्धिक चैतन्य का विकास। यह एक ऐसा तत्त्व है जो पारस्परिक बौद्धिक सन्निकर्ष से विकसित होता है। अपने किल्पत सिद्धान्तों का, दमन-शक्ति का प्रयोग करके भी, जनता में प्रचार करना शिक्षा नहीं, संप्रचार है। इसके द्वारा ज्ञान का संम्बर्धन नहीं हो सकता है। प्रजातंत्र मानव को नैतिक और आध्यात्मिक मानकर, उसकी शक्तियों का शनैः शनैः विकास करने का पक्षपाती है। किसी प्रकार के विचार को जनता पर लादना इसे अभीष्ट नहीं है; क्योंकि यह तो मानव को साध्य के बदले साधन बना डालना है। स्रतएव स्राधुनिक विज्ञान की शक्तियों का सहारा लेते हुए यदि शिक्षा-प्रचार का पूरा उद्योग हो तभी डिजरैली का यह कथन 'हमें अपने मालिकों को शिक्षा देनी हैं' चरितार्थ हो सकता है।

ग्राघुनिक प्रजातंत्र प्रतिनिधि-प्रथा पर ग्राघारित है। प्रतिनिधित्व-प्रथा का बीज कुछ ऐतिहासिकों ने जर्मनो के जंगलों में खोजा है जब ट्यूटन जातियाँ ग्रपने मुखियों का निर्वाचन करती थीं। ग्रनेक विचारक इस विचार को कल्पनामात्र मानकर इंगलैण्ड में प्रायः तरहवीं बताब्दी के बाद इसका उद्भव देखते हैं। ग्राज का प्रजातंत्र प्रतिनिधि प्रथा पर ग्राश्रित रह सकता है। रूसो का प्रजातंत्र संबंधी स्वप्न ग्राज सफल

१ स्वामी दयानन्द, सत्यार्थप्रकाशः ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका।

नहीं हो सकता। किन्तु प्रतिनिधि, चुने जाने के बाद केवल प्रपने निर्वाचन-क्षेत्र का ही प्रतिनिधि नहीं है, वह सारे देश के हितों का प्रतिनिधि बन जाता है। प्रतिनिधि का मतलब यह नहीं कि प्रत्येक विस्तार की बातों में वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के निवासियों की इच्छात्रों से अनुशासित हो। वह अपने को देश का सेवक समझे और मूलभूत नियमों और नीतियों को यथानिर्वाचनक्षेत्र निर्दिष्ट या यथानिर्वाचक निर्दिष्ट मानकर, विस्तार की बातों में अपनी विशुद्ध बुद्धि का प्रयोग करे। यह टीक है कि कोई प्रतिनिधि, दूसरों के संकल्प का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। संकल्प एक वैयक्तिक वस्तु है और रूसो ने टीक ही कहा था कि संकल्प का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता। कोई दूसरों के हितों का प्रतिनिधित्व कर सकता है, सकल्पों का नहीं। यथा-संभव जनता द्वारा निर्दिष्ट आधारभूत नीति के दायरे में रहना और विस्तार की बातों के सम्बन्ध में अपनी राय बनाना और उसे व्यक्त करना प्रतिनिधि का कार्य है।

प्रतिनिधि का चुनाव राजनीतिक दलों के द्वारा ही संभव है। जबतक एकदलीय शासन होता है तबतक प्रजातंत्रीय परम्परा विकसित नहीं होती। विरोधी विचारों का प्रकटीकरण ग्रौर उसका निश्चित स्वस्थ रूप से प्रवाह, इसी पद्धित से प्रजातंत्र चल सकता है। फांस का इतिहास बताता है कि ग्रनेक दलों की उपस्थित प्रजातंत्र को शिथिल कर देती है ग्रौर मंत्रि-परिषदों के निर्माण में इतना परिवर्तन होता है कि ग्रावश्यक प्रश्नों पर निर्णय करने में भी विलम्ब हो जाता है। राजनीतिक दल, जनमत को संगठित ग्रौर प्रकटित करने में सहायता प्रदान करता है ग्रन्थिया जनमत रूपहीन रहता है। भावी प्रश्नों का पहले से समाधान सोच लेना ग्रौर उसके ग्रनुसार ग्रपनी नीती का निर्धारण करना ग्रौर तदनुकूल जनमत का निर्माण करना राजनीतिक दलों का कार्य है। ग्रास्ट्रोगोस्की तथा रोबर्टी मिशेल्स ने बताया है कि राजनीतिक दलों में धनलिप्सा ग्रौर ग्रिधकार संगठन के कारण छोटे गृट बन जाते हैं जिनके हाथ में नेतृत्व चला जाता है। प्रजातंत्र को धनशाही ग्रौर ग्रस्पतंत्र के ग्राक्रमण से बचाने के लिए दार्शनिक राजनीतिशास्त्र यह मानता है कि केवलमात्र शक्त की प्राित ही नहीं, ग्रिपतु जनता को राजनीतिक चैतन्य प्राप्त करा कर उसे नैतिक दृष्टि से स्वस्थ बनने के लिए ग्रावश्यक उत्पादनों को प्राप्त कराना भी इन दलों का उद्देश्य

R. M. MacIver, The Modern State: A. N. Holcombe, Political Parties of Today. E. E. Schattsneider, Party Government: Lowell, Public Opinion and Popular Government.

होना चाहिए । जनमत की उपेक्षा कर राजनीतिक दल प्रजातंत्र की सेवा नहीं कर सकता। ग्राज जनमत के निर्माण में केवल धार्मिक विश्वास, ऐतिहासिक परम्परा ग्रीर सामाजिक ग्रादशों का ही हाथ नहीं है, ग्रपितु जनता-संवहन के ग्रनेक नूतन साधन उपस्थित हो गये हैं जो ग्रत्यन्त द्वुतगित से कार्य करते हैं। रेडियो, सामाचार-पत्र, व्याख्यान ग्रादि के सहारे संवहन ग्रत्यन्त शीघ्रता से ग्राज हो रहा है। इन साधनों को राजकीय प्रतिबंध से हटाना ही केवलमात्र ग्रभीष्ट नहीं है, ग्रपितु उनका जनसेवार्थ प्रयोग करना है। ग्रमिरिका में संवहन-साधनों पर केन्द्रित पूँजीवाद का घोर ग्राधिपत्य है। ग्रतः कभी-कभी रेडियो ग्रादि का राष्ट्रीयकरण जनकल्याण के निमित ग्रावश्यक हो जाता है।

प्रजातंत्र एक विशाल यज्ञ है और उसकी चलाने के लिए ऋषिकल्प नेताओं की आवश्यकता है। स्वार्थसाधक, अलंकारात्मक शैली का प्रयोग करने वाले तथा-कथित नेताओं को इस लक्ष्य को सफल बनाने के लिए कौटिल्य के मूलमंत्र 'विनयमूली दण्डः' का अभ्यास करना होगा। एथेन्स में पेलोपोनोशियन युद्ध के बाद तीस अनाचारियों का दल शासन-कार्य चलाने लगा। रोम के गणतंत्र की परिणित सीजर और अगस्टस के एकतंत्र में हुई। आधुनिक युग में हिटलर के जर्मनी, मुसोलिनी के इटली, युआन के चीन तथा फांकों के स्पेन के इतिहास को देवते हुए मालूम पड़ता है कि शायद डोनोजो कोटेंज और स्पेंगलर की दाहण भविष्यवाणी कि—प्रजातंत्र का अन्त तानाशाही में होता है, में सत्य है। किन्तु इससे चिन्तित होने का कोई कारण नहीं। हम आज देख रहे हैं कि पुनरिप जर्मनी और इटली में प्रजातंत्रीय परम्परा के अनुप्रवेश का प्रयत्न हो रहा है। एशिया

Rousseau, Social Contract III, 4,: "...how many conditions that are difficult to unite does such a government presuppose! First, a very small state, where the people can readily be got together and where each citizen can with ease know all the rest; secondly, great simplicity of manners, to prevent business from multiplying and raising thorny problems; next a large measure of equality in rank and fortune, without which equality of rights and authority cannot long subsist; lastly little or no luxury."

में प्रजातंत्र फैल रहा है। आज का जमाना आशावान नवयुग का है। जनता के नाम पर, उसके संकल्प के आधार पर, अनेक तथाकथित नेता उसके अगुआ बनने का प्रयास कर रहे हैं और करेंगे। किन्तु मानव-सम्यता और संस्कृति को त्राण कर्तृ च्वमूलक प्रजातंत्र के सच्चे विकास से ही मिलेगा। आध्यात्मिक मानव का राजकीय रूप केवलमात्र इसी के द्वारा प्रस्तुत होता है, अन्य किसी भी तंत्र के द्वारा नहीं।

प्रजातंत्रीय व्यास्था को सम्यक कियाशील बनाने के लिए न्याय का पक्षपातहीन होना ग्रावश्यक है। उपन्यास-लेखक बालजाक तथा मार्क्स का ऐसा विचार है कि पुँजीवादी अर्थव्यवस्था में न्यायालय स्वतंत्र नहीं रह सकते। यह एक अतिरंजित विचार है: किन्तू इतना निश्चित है कि न्यायाधीशों के हाथ में एक जबर्दस्त उत्तरदायित्व है। जर्मनी में वायमर प्रजातंत्र को कमजोर करने में वहाँ के न्यायाधीशों का हाथ था । जेम्स प्रथम कहता था कि न्यायाधीश सिंह हैं; किन्तु उन्हें राजा की अधीनता में ही कार्य करना होगा । अपनी नई व्यवस्थामुलक अर्थनीति को कियान्वित करने में रूजवेल्ट की, ग्रमरेका के सर्वोच्च न्यायालय से, काफी मुठभेड़ हुई। स्पष्ट है कि प्रजातंत्रीय म्रादर्शवाद को कियान्वित करने के लिए न्यायालय की स्वतंत्रता अपेक्षित है। म्राखिर प्रजातंत्र को , जो मानव-समाज सभी वर्तमान है, उसी के सहारे कार्य करना है—स्वर्ग के फरिश्तों से व्यवहार नहीं करना है। प्रजातंत्र कोई जागतिक रूपान्तर नहीं कर सकता। सर्वव्यापक ग्रसन्तोष, लिप्सा ग्रादि को राजनीति ढंग से कम करने का एक व्यावहारिक प्रयत्न है। दार्शनिक राजनीतिशास्त्र मानव के नैतिक और ग्राघ्यात्मिक चैतन्य का सन्देश देकर प्रजातंत्र को विचारात्मक स्राधार प्रदान करता है। इस प्रकार के चैतन्य के बिना स्वस्थ नागरिकों का कोई उन्नतिशील समाज नहीं बन सकता। जबतक मनुष्य अच्छे, स्वस्थ और नीतिमान् नहीं होंगे तबतक कोई महत्त्वपूर्ण अम्युन्नति का कार्य सम्भव नहीं है।

श्राधुनिक प्रजातंत्र का श्राधार अवतक मुख्यतया व्यक्तिवाद ही रहा है । व्यक्तिवाद एक प्राचीन विचार है । व्यक्तिवाद का पहला रूप नैतिक श्रौर श्राघ्यात्मिक है । इस व्यक्तिवाद का यह मत है कि मानव श्रपना उद्धार श्राप ही कर सकता है । स्वकीय श्रम ही उसकी उन्नति का मार्ग है । इस प्रकार का व्यक्तिवाद गीता में

१. R.T. Clerk, The fall of the German Republic (लन्दन १६३६)

२. A. B. Wolfe, "Individualism and Democracy", International Journal of Ethics, 1923, पृष्ठ ३६६-४१५.

<sup>3.</sup> A.D. Lindsay, 'Individualism', Encyclopaedia of Social Sciences,

पाया जाता है। प्रोटागोरास, सुकरात, स्ताइक, लूथर ग्रादि विचारक इस व्यक्तिबाद से पोषक थे। इस व्यक्तिवाद ने संगठित शक्ति के विरोध में, युरोप में सत्रहवीं शताब्दी में, युद्ध किया। युनानी नैतिक व्यक्तिवाद का कोई आर्थिक और राजनीतिक ताल्पर्य प्राचीनकान में नहीं निकाला गया था। दूसरी स्रोर, मानव-श्रम से एक स्रिधक श्रेयस्कर समाज का निर्माण सम्भव है, इस प्रकार का भविष्योन्मुखी आशावाद भी उस समय नहीं पाया जाता है। यूरोप में सत्रहवीं शताब्दी में धार्मिक व्यक्तिवाद का विकास हुआ। इसने धार्मिक समता का प्रचार किया और धर्मनिरपेक्ष राजनीति का प्रस्ताव रक्खा। नैतिक, धार्मिक तथा ग्राध्यात्मिक व्यक्तिवाद की यह विशेषता है कि यह मानव को केवल संस्कृति ग्रौर तर्कणा का वाहक ग्रौर पोषण ही नहीं मानता है, अपित मानव को साध्य मानने का सिद्धान्त प्रस्तुत करता है। मनोवैज्ञानिक व्यक्तिवाद मानव को एषणात्िट और भोगवाद का मार्ग बताता है। भारत में चार्वीक श्रीर यूनान में एपिक्यूरस इसके समर्थक थे। स्पष्ट है कि केवलमात्र भोगवाद पर किसी समाज की रचना नहीं हो सकती। समाज, सामाजिक कल्याण की व्यापक कल्पना पर ही टिका रह सकता है और इसके निमित्त भोगवृत्ति का ग्रांशिक परिमार्जन. कप-से-कम इतनी दूर तक कि मानव अपने लिए उतनी ही स्वतंत्रता की माँग करे जितना वह दूसरे को देना चाहता है, ग्रपेक्षित है। व्यक्तिवाद का तीसरा रूप ग्राधिक है। ग्रार्थिक व्यक्तिवाद का मन्तव्य है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति ग्रपने स्वार्थ का साधन करेगा तो इससे सामाजिक कल्याण की सिद्धि होगी। फ्रांसीसी फिजीयोकैट मतवादियों, तथा ब्राडम स्मिथ, रिकार्डों ब्रादि में इस प्रकार का विचार पाया जाता है। ब्रनेक विचारकों ने इस ग्रार्थिक व्यक्तिवाद का ग्राश्रय लेकर पूँजीवाद का समर्थन किया तथा आर्थिक जीवन में राज्य के हस्तक्षेप को अनावश्यक तथा सम्यता-विरोधी बताया। राजनीतिक व्यक्तिवाद वैयक्तिक स्रधिकारवाद का पोषक है । हाब्स सत्ताशाही का समर्थंक होते हुए भी व्यक्ति के ग्रात्म-रक्षणात्मक ग्रिधिकार का पोषक था । लाक

१. Thomas Hobbes, Leviathan, अध्याय २१: "If the Sovereign command a man (though justly condemned,) to kill, wound or maim himself; or not to resist those that assault him; or to abstain from the use of food, air, medicine, or any other thing, without which he cannot live; yet hath that man Liberty to disobey. If a man be interrogated by the Sovereign, or his Authority, concerning a crime done by himself,

स्वतंत्रता और सम्पत्ति के ग्रिशिकार का समर्थक था ग्रौर रूसो के ग्रनुसार तो राज्य का बीज ही जनता के स्वतंत्र संकल्प पर हैं। स्पेन्सर ग्रौर उसके पहले विलहेल्म भान हम्बौल्डट तथा मिल ने राजनीतिक व्यक्तिवाद का समर्थन किया था। बैंथम ग्रौर उसके साथी 'दार्शनिक उपपन्थी' लोगों को सामाजिक विषमता ग्रौर ग्रन्याय से गहरा ग्रसन्तोष था ग्रौर इसी लिए उन्होंने राजनीतिक ग्रौर विशेषतः कानूनी सुधार का मार्ग प्रशस्त किया। जान स्टुग्रार्ड मिल स्वतंत्रता का प्रचण्ड पोषक था। वह सामाजिक ग्रौर ग्राथिक विषमताग्रों से चिन्तित होकर ग्रपने जीवन के ग्रन्तिम काल में समाजवादी वितरण-किया का समर्थक बन गया।

निसन्देह व्यक्तिवाद एक अतिशय महान विचार है। नैतिक और आध्यात्मिक व्यक्तिवाद हमें अभिप्रेत है। दार्शनिक राजनीतिशास्त्र का तो यह प्राण ही है। राजनीतिक व्यक्तिवाद ने अधिकारवाद की घोषणा कर राज्य के अतिरंजित समर्थन का विरोध किया है। व्यक्तियों के द्वारा यादृच्छिकता के आधार पर निर्मित संस्थाओं के महत्त्व का इसने प्रतिपादन किया है। अमरीका का प्रजातंत्र व्यक्तिवाद का अतिशय शेषण करता है। अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी में अमरीका में व्यक्तिवाद का

he is not bound (without assurance of Pardon) to confess it; because no man can be obliged by covenant to accuse himself. Again, the consent of a subject to a Sovereign power is contained in these words, I authorise, or take upon me, all his actions; in which there is no restriction at all, of his own former natural liberty. For by allowing him to kill me, I am not bound to kill myself when he commands me. It is one thing to say, kill me or my fellow, if you please; another thing to say, I will kill myself or my fellow. It follows therefore, that no man is bound by the words themselves, either to kill himself or any other man."

 John Dewey, Individualism Old and New; Herbert Hoover, The Challenge to Liberty. ग्राधिक व्यक्तिवाद के नाम पर हूवर ने रूजबेल्ट की ग्राधिक नीति (न्यू डील) का खण्डन किया है।

प्रशस्त विकास हम्रा । भारत में गांधी की शिक्षाम्रों से एक उदात्त व्यक्तिवाद जाग्रत हुआ। प्रश्न यह है कि आज की समस्याओं को देखते हुए कितनी दूर तक व्यक्तिवाद ग्रीर प्रजातंत्र का मेल रक्खा जा सकता है। राजनीतिक व्यक्तिवाद ग्रीर प्रजातंत्र सिद्धान्ततः सामंजस्यपूर्ण हैं। चाहे प्रजातंत्र का केवल राजनीतिक प्रित्रयात्मक ग्रर्थ किया जाय या इसको ग्राध्यात्मिक श्रेयमूलक जीवन-दर्शन का रूप दिया जाय। इतना ठीक है कि वैयक्तिक अधिकारों को सुरक्षित रखना इसका आदर्श है। व्यक्तिवाद ग्रीर प्रजातत्र दोनों सत्तावाद ग्रीर एकतंत्र के विरोधी हैं तथा राजकीय विकास के निमित्त सतत वाद-विवाद, बहुस और शास्त्रार्थ की पद्धति को अनिवार्य मानते हैं। किन्त व्यवहार में कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि बहुसंख्यातंत्र स्वेच्छाचारिता का प्रयोग कर ग्रत्पसःयकों के उचित स्वार्थ को भी कुचलने का प्रयास करता है। ग्रमरीका की दक्षिणी रियासतों में हब्बी लोगों को मनुष्य से अवर समझना, प्रान्तीय व्यवस्था के ग्रन्दर भी संभव है। जब प्रजातंत्र के नाम पर मंत्रिपरिषद् या कार्यपालिका का एकतंत्र स्थापित हो जाता है र तब राजनीतिक व्यक्तिवाद का हनन होता है। क्योंकि राजनीतिक व्यक्तिवाद का यह मन्तव्य है कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए कार्यपालिका की अपेक्षा संसद अथवा व्यवस्थापिका की शक्ति अधिक होनी चाहिए। महात्मा गांधी आधुनिक प्रजातंत्र के विरोधी थे। उनका कहना था कि नैतिक व्यक्ति-वाद का तकाजा है कि मत गिनने की अपेक्षा, मत के सौष्ठव और सत्यता पर ध्यान दिया जाय। यद्यपि गांधी का यह कथन कि एक पुरुष का सत्यमत बहुत लोगों के श्रयुक्त मत की श्रपेक्षा श्रधिक महत्त्वपूर्ण है, श्रुतिप्रिय है; तथापि संस्थात्मक रूप में इसका पालन ग्रत्यन्त कठिन हो जायगा। यह भी संभव है कि जनमत का ग्रपनेको संदेशवाहक मानकर कोई नेता या ग्रल्पसंख्यक वर्ग स्वेच्छाचारिताा का ग्रवलम्बन कर ले। ग्रतः प्रजातंत्रीय पद्धति को हटाने का प्रस्ताव ग्रसंगत है। ग्रावश्यकता है, इसमें नैतिक तत्त्वों के अनुप्रवेश की। राजनीतिक व्यक्तिवाद के ऊपर आधारित प्रजातंत्रवाद प्रत्येक मनुष्य को एक वोट देकर उसको नैतिक सम्मान प्रदान करता है। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक चेतन मानव ग्रपनी ग्रनुभृति ग्रौर जीवनधारा का परिणाम सामूहिक कल्याण के लिए अपित कर सके। किन्तु दलीय संगठन ने उत्कर्ष-प्राप्ति के नाम पर और कभी-कभी आर्थिक और राजनीतिक आयात (आकस्मिक घोर संकट)

१ रैमजे मूर ने ब्रिटेन में मन्त्र-परिषद् के अधिनायकत्व का उल्लेख किया है। हीवार्ट ने कार्यपालिका की सतत वर्षनशीला-शक्ति का उम्र वित्रण किया है। इष्टब्य— R. Muir, How Britain is governed; Hewart, The New Despotism.

का नारा लगाकर व्यक्ति को प्रश्रय देने के स्थान पर अपने स्वार्थ के साभन करने का प्रयास किया है। राजनीतिक जीवन में सफलता को ग्राज इतना खर्चीला श्रीर इतना पेचीदगीपूर्ण बना दिया गया है कि प्रजातंत्रीय पद्धति के रहते हए भी अल्प-साधनवाले नीतिमान विद्वान पुरुषों को राजनीति से दूर रहना पड़ता है ग्रौर कभी-कभी ग्रल्पयोग्यतावाले, ग्रभावक, मोटी बद्धिवाले ग्रादमी राजनीति में ग्रागे बढ जाते हैं। ऐसा उदाहरण प्रजातंत्रीय परम्परा के लिए ग्रसंगत ग्रीर ग्रशोभनीय है। इसी प्रकार की बातों को देखकर ही प्लेटो ने प्रजातंत्र की भर्त्सना की है। यद्यपि प्रजा-तंत्रीय परम्परा का ग्राश्रय लेकर ग्रबतक दलित रहनेवाले ग्रनेक वर्गों ने ग्रपना न्तन संगठन किया है. तथापि विभिन्न निहित स्वार्थों ग्रौर वर्गों के संघर्ष से राजकीय जीवन एक दलदल बन जाता है और वैयक्तिक अधिकार की उपेक्षा हो जाती है। ऐसा भी देखा गया है कि दलबंदी करनेवाले लोग नौकरशाही (अर्थात् अध्यक्षगण) को ग्रपने गट में मिलाकर राजनीतिक ग्रधिकारों की उपेक्षा करते हैं। इसलिए ग्राव-श्यक है कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए नैतिक चैतन्य का विकास हो । व्यक्ति-वाद का आधार है -- मानव की तर्कसंगतता और विद्वशीलता का विचार । चेतन नीतिमान मानव अधिकारप्राप्ति के सहारे अपनी शक्तियों का विकास करे और ग्रपने विकसित विलक्षण चारित्र्य से सामृहिक उन्नयनस्पी यज्ञ में जुट जाय, यही व्यक्तिवाद का लक्ष्य है। प्रजातंत्र का भी यही लक्ष्य है। वैयक्तिक समुत्थान से ही सामध्टिक उन्नयन संभव है और सामाजिक विकास का श्रादर्श नियम यही हो सकता है कि व्यष्टि और समष्टि का समसामयिक परस्पर सद्भावनामुलक उत्थान हो। व्यक्ति-ग्रधिकार-विरोधी ग्रविवेकवादी विचारों का प्रचार कर जर्मनी, इटली ग्रादि में उदारवादी प्रजातंत्रीय परस्परा को कुचला गया । जब सामाजिक और आर्थिक विषमताओं का कोई तर्कयुक्त समाधान खोजन के बदले मानव को ऋत्मय पश मान-कर कोई दल अतिरंजित शिक्तिवाद, साम्राज्यवाद, युद्ध आदि का प्रचार करता है तब निस्सन्देह प्रजातंत्र खत्म हो कर ही रहेगा। इसी बलवाद की सैद्धान्तिक पष्ठभिम, नित्रों ने ईसाइयत, प्रजातंत्र और समाजवाद इन तीनों को यहदियों के पतन से निःसत मान कर तैयार की थी। दार्शनिक राजनीतिशास्त्र मानव को नीतिमान और चेतन मानता है और मानव के स्राध्यात्मिक उन्नयन में इसको विश्वास है। केवलमात्र

१. V. P. Varma, "From Liberalism to Totalitarianism" The Calcutta Review; जनवरी १६५३; F. W. Coker, "Some Present day critics of Libralism;" The American Political Science Review, मार्च १६५३.

भावनाम्रों भौर वासनाम्रों का पोषण इसको कदापि भ्रमीष्ट नहीं है। स्पष्ट है कि प्रजा तंत्र की रक्षा क लिए व्यापक व्यक्तिवाद का समर्थन करना ही होगा। ग्राज व्यक्ति-वाद खतरे में है। समृहवादियों और साम्यवादियों के विचार में इसका कोई महत्त्व नहीं । प्रजातंत्रीय देशों में भी यांत्रिक सम्यता ग्रौर पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के तीव विकास के कारण ग्राज व्यक्ति कोई विशिष्ट वस्तु नहीं रह जाता है। ग्राज ग्रमरीका के कुछ विचारक अठारहवीं शताब्दी के उस स्वतंत्र व्यक्तिवादी कृषक का स्वप्न देखत हैं जो अनेक प्रकार से स्वतंत्र रहकर अपनी बुद्धि के द्वारा अपने भाग्य का निर्माण करता था। किन्तु म्राज के युग में अनेक संस्थाम्रों भीर संगठनों के द्वारा म्रपने व्यक्तित्व के छिटपूट भागों का प्र टीकरण करता हुआ, मानव अपने समग्रदर्शों व्यक्तित्व को खो बैठा है। यंत्रयुग में वह स्वयं एक मशीन बन गया है। व्यक्तित्व के लाभ का ग्रर्थ है--ग्रपनी विलक्षण भावप्रवणता ग्रौर बौद्धिकता की प्राप्ति के निमित्त कर्मयोग का साधन। जब भयंकर संगठनों के द्वारा, चाहे वे संगठन राजनीतिक हों वा आर्थिक. मानव का जीवन पूर्णतया ग्रस्त ग्रौर नियंत्रित हो जाता है तब उस घातप्रतिघात. ग्रीर ग्रन्तिक्त्रया का उसे ग्रवसर ग्रौर ग्रवकाश नहीं मिलता जो उसके वैयक्तिक विकास के लिए ग्रावश्यक है। ग्राज इस ग्रज्ञात, ग्रव्यक्त, मुक मानवता का चित्र संसार के बड़े-बड़े नगरों में देखा जा सकता है। आज के राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या है कि प्रजातंत्रीय समाज का नूतन निर्माण हो जिससे इस अनेकधाविभक्त मानव के बदले एक आत्मविकासोन्मुख नैतिक नेतन मानव का दर्शन हो सके। ऐसी ग्रवस्था में ही प्रजातंत्र व्यक्तिवाद का पोषक बन सकेगा । मानव-संस्कृति ग्रौर सम्यता का वाहक और उसका निर्माता व्यक्ति ही है। जब यह व्यक्ति ही आर्थिक दलदल ग्रौर यांत्रिकता के जंगल में नष्ट हो जायगा तब निर्जीव संस्थाग्रों से क्या होगा? ग्रतएव राजनीतिक समस्यात्रों में ग्राज एक महत्तम समस्या है--किस प्रकार वैयक्तिक ग्रियकार ग्रौर स्वातंत्र्य को दलीय ग्रौर ग्रार्थिक ग्राक्रमणों से बचाकर प्रशस्त व्यक्तिवाद का विकास किया जाय? इस विकास के निमित्त विराट श्रेयों का क्रियान्व-यन प्रपेक्षित है। इस प्रकार का श्रेयनिष्ठ व्यक्तिवाद सर्वभूत-कल्याण का पोषक है। इस के सहारे ही सामान्य हित प्रकटित हो सकता है।

दार्शनिक राजनीतिशास्त्र राजनीतिक व्यक्तिवाद का समर्थक होते हुए भी ग्रार्थिक व्यक्तिवाद का विरोधी है। ग्रार्थिक व्यक्तिवाद का ग्रतिरंजित रूप है—ग्रार्थिक

१. द्रष्टव्य—Bernard Bosanquet, "The Antithesis between Individualism and Socialism Philosophically considered". The Civilization of Christendom, पुढठ ३०४–३४७.

सशक्तों का ही अवशिष्ट रहना। जब दो विभिन्न शक्तिवाले दलों में संघर्ष होता है तब उसमें राज्य की निरपेक्षता का ग्रर्थ है--कमजोर दल का ग्रन्त। ग्रठारहर्व शताब्दी और उन्नीसवीं शताब्दी के तीन दशकों तक ग्रार्थिक व्यक्तिवाद चल सकत था। किन्तु उसके बाद के भ्रार्थिक विकास ने इसको असामयिक बना दिया है प जीवादी संस्थाओं--टस्ट, कार्टेल, सिन्डिकेट ग्रादि, के विकास और श्रमिक संघों के संगठन से वैयक्तिक प्रतियोगिता का जो रूप था, वह ग्रब बदल गया है। श्रौद्योगिक जीवन के विकास से तथा एकाधिकारवाद के उदभव और बढती से आर्थिक जीवन का ढाँचा बदल गया है। सैद्धान्तिक रूप से प्रजातंत्र और आर्थिक व्यक्तिवाद में कोई विरोध नहीं है। किन्तु व्यवहार में दोनों का सामञ्जस्य ग्रत्यन्त कठिन है। ग्राथिक व्यक्तिवाद का अर्थ है कि प्रतियोगिता के द्वारा यदि वैयत्तिक स्वार्थ का साधन किय जाय तो इससे अन्ततः सामहिक कल्याण सिद्ध होगा। किन्तु आज की संजिटिल म्राथिक समस्या के निमित्त यह एक म्रत्यन्त साधारण निदान है मौर म्रव्यावहारिक है। ग्राज प्रजातंत्र को मजबूत बनाने के लिए ग्रार्थिक व्यक्तिवाद के बदले राजकीय हस्तक्षेप तथा राजकीय नियंत्रण की ही ग्रावश्यकता नहीं है, ग्रपित योजनायकत समाज ग्रपेक्षित है। ग्रमरीका में ग्रभी तक धन का प्राच्ये है ग्रौर वहाँ व्यक्तिवाद ग्रभी टिका है और अनेक अमरीकन विचारक प्रजातंत्र और आर्थिक व्यक्तिवाद के ग्रविभाज्य सम्बन्ध से बँधा हुग्रा मानते हैं। किन्तु यूरोपीय देशों के उदाहरण हे स्पष्ट हो जाता है कि योजनायुक्त अर्थव्यवस्था म्राज के निमित्त म्रावश्यक है।

दार्शनिक राजनितिशास्त्र का ग्राधारस्तम्भ है—ग्राध्यात्मिक ग्रीर नैतिक मानववाद किन्तु ग्राज की संजिटल ग्रवस्था में ग्रसहाय मानव ग्रपनी शिक्तयों का उचित विकास कर ही नहीं सकता जबतक सामाजिक दृष्टि से उसके लिए उपयुक्त ग्राधार न पैद किये जाय। ग्राधिक झंझटों, मन्दी, मुद्रास्फीति, बंकों ग्रीर पूँजीपतियों की स्वार्थपूर्ण नीति ग्रादि से ग्रस्त मानव ग्रपने को 'ग्रयमात्मा न्नह्म' का क्या बोध करावेगा ' भूख ग्रीर ग्रनिश्चितता की समस्या ग्राज विकट है। कुछ विशालाशय पुरुष ग्राधिव उपादानों के ग्रभाव में भी ग्रात्मिनष्ट ग्रीर प्रत्यगात्मदर्शी बने रह सकते हैं, किन्त् ग्रपार जनसमूह की शिक्तयों का यदि मानविहत के निमित्त प्रयोग करना है ते ग्रावश्यक हो जाता है कि ग्राधिक व्यवस्था का पुर्नीनर्माण हो। लुडविंग, भान मिसेज हाएक, लिपमैन ग्रादि व्यक्तिवादी प्रतियोगिताधारित ग्रर्थव्यवस्था के पोषक हैं।

<sup>8.</sup> Ludwig Von Mises, Socialism, Human Action; Friedeicl Hayak, Road to Selfdom. The Pure Theory of Capital Walter Lippman, The Good Society.

किन्तु ग्रार्थिक मन्दी के बाद से ही ग्रमरीका के कुछ समाजशास्त्री कम-से-कम श्रांशिक योजना का समर्थन कर रहे हैं। यूरोप के कुछ देशों में तो प्रजातंत्र और समूह-वादी ग्रर्थव्यवस्था का बहुत दूर तक मेल किया गया है। स्वीडेन ग्रौर डेनमार्क इस दिशा में बहुत आगे बढ़ गये हैं। लास्की का कहना था कि यदि समय रहते प्रजातंत्रीय देशों ने योजनाबद्ध समाज का निर्माण नहीं किया तो संभव है कि प्रति-कियावादी फासिस्ट ग्रर्थ-राज्यव्यवस्था प्रजातंत्र को ही खत्म कर दे, जैसा उसने जर्मनी ग्रौर इटली में किया था। लास्की सहमननात्मक त्रान्ति का पोषक था। उसने ब्रिटेन को ग्रागामी खतरे से ग्रागाह किया। शीघ्रातिशीष्ट उसने, बीमा (इन्स्यूरेन्स) कम्पनियाँ, जमीन, ग्रायात और निर्यात, यातायात के साधन, गैस, बिजली ग्रादि के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव पेश किया । इतना निश्चित है कि त्राज सारे संसार में भयंकर आधिक खतरा है। आज प्रजातंत्र केवल राजनीतिक निर्वाचन पढ़ित का नाम ही नहीं है; प्रजातंत्र का मतलब है—प्रजा को सुखी बना कर उसे राज्यकार्य के भाधारभूत नियमों के निर्माण के लिए उपयुक्त बनाना । एशिया में भ्रभी प्रजातंत्र का प्रभात हुगा है। बड़ा खतरा है कि यहाँ की आर्थिक समस्याओं की विभीषिका कहीं प्रजातंत्र को ग्रस्त न कर ले। केवल राजनीतिक प्रश्नों के समाधान से कार्य नहीं चल सकता। ग्राज ग्रनेक पैगम्बर मार्क्सवाद का नारा लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जनवाद का तकाजा है कि मार्क्सवाद के द्वारा ही आर्थिक राजनीतिक समस्याओं का समाधान हो सकता है। रूस श्रीर चीन की सफलताश्रों से प्रभावित हो कुछ लोग मार्क्सवाद को ही एकमात्र निदान मानते हैं। इसलिए ग्रावश्यक हो जाता है कि प्रजातंत्र श्रीर मार्क्सवाद का पारस्परिक सम्बन्ध ग्रच्छी तरह समझा जाय।

साम्यवाद एक प्राचीन विचारधारा है । आध्यात्मिक ग्रौर लोकोत्तरवादी भावनाओं का ग्राश्रयण कर तपस्यामूलक साम्यवाद प्लेटो में पाया जाता है। यांत्रिक सम्यता के ग्रभाव में मानव की ग्रावश्यकताओं को कम करना ही इसका उद्देश्य था। ग्राधुनिक साम्यवाद मुख्यतया भौतिकवादी, यंत्रवादी, जड़वादी है ग्रौर विज्ञान तथा ग्रर्थशास्त्र का प्रयोग कर एक सुखी वर्गहीन, राज्यहीन साम्याधारित समाज की स्थापना इसका उद्देश्य है। प्लेटो का साम्यवाद केवल शासकवर्ग के लिए था, ग्राधुनिक साम्यवाद

Harold J. Laski, Reflections on the Revolution of our Time, পুত ই০৬-ই০ছ.

<sup>?.</sup> Bernard Bosanquet, "Some Socialistic Features of Ancient Societies", Essays and Addresses: पृष्ठ ४६-७०.

सर्वव्यापी बनना श्वाहता है। अध्यात्म प्रतिपादित अद्वेत और एकता के अनुसंधान में पारिवारिक जीवन को बंधन मानकर प्लेटो ने राज्यपालों के लिए विवाह-प्रथा का उन्मूलन करने का प्रस्ताव किया। आधुनिक साम्यवाद परिवार का महत्त्व स्वीकार करता है। प्राचीन साम्यवाद भावनात्मक संशोधन और चारित्रिक रूपान्तर में विश्वास करता था। आधुनिक मार्क्सीय वैज्ञानिक साम्यवाद राजनीतिक शक्ति पर विजय प्राप्त कर आर्थिक रूपान्तर को ही मुख्य मानता है। साम्यवाद की स्थापना को प्लोटो ईश्वर या नियति के आश्रित मानता था। मार्क्सवाद का कहना है कि इतिहास की अनुस्यूत शक्तियाँ अप्रतिहार्य वेग से वैज्ञानिक साम्यवाद की स्थापना के लिए वेगवती हैं। मार्क्सवाद के अतिरिक्त अन्य भी कुछ साम्यवादी धाराएँ आज संसार में हैं, उदाहरणार्थ धार्मिक साम्यवाद। किन्तु इसी की प्रधानता होने के कारण प्रजातंत्र और मार्क्सवाद का सम्बन्ध-विवेचन समीचीन है।

सन् १८४४ में यहूदी समस्या पर मार्क्स ने एक लेख लिखा था। इसमें इसने अठारहवीं शताब्दी के प्रजातंत्रीय आन्दोलन का महत्त्व स्वीकार किया था। उसने ऐसा भी बताया था कि प्रजातंत्रीय राज्य में धर्म की आवश्यकता नहीं होगी। उसी

- १. "कम्यूनिस्ट घोषणापत्र" में मार्क्स ग्रौर एङ्गल्स ने साम्यवादी ग्रौर समाजवादी साहित्य का विवेचन करते हुए निम्नलिखित विचार-धाराग्रों का उल्लेख किया है:--
  - (क) प्रतित्रियावादी समाजवाद ।
    - (१) सामन्तवादी समाजवाद—मोन्टेलम्बर्ट, डिजरेली, कार्लायल म्रादि में इसका निदर्शन है। पादरी-समाजवाद भी सामन्तवादी समाजवाद का म्रानुवर्ती है।
    - (२) क्षुद्र-मध्यवर्गीय समाजवाद—(Petty-Bourgeois socialisim) उदाहरणार्थ, सिसमौन्डी की विचारधारा इसका निर्देशक है।
    - (३) जर्मन या 'सत्य' समाजवाद--कार्ल ग्रून इसका प्रतिनिधि है।
  - (ख) अनुदारवादी या मध्यवर्गीय समाजवाद--प्रूधों इसका प्रतिनिधि है।
  - (ग) ब्रालोचनात्मक-कल्पनात्मक समाजवाद और साम्यवाद—संत-सायमन, फूरिये श्रौर श्रोवेन इसका प्रतिनिधित्व करते हैं।

उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी में समाजवाद और साम्यवाद की अन्य शाखाओं-प्रशाखाओं का भी विकास हुआ है, उदाहरणार्थ, समूहवाद, श्रेणी-समाजवाद, सिन्डीकलिज्म, सुधारवाद (बन्सेंटायन और तुगान-बारानोम्सकी की विचार-धारा), काउत्सकीवाद, लेनिनवाद स्तालिनवाद, ट्राट्स्कीवाद आदि। समय के अपने लेखों में ऐंगल्स ने भी बताया कि समस्त सम्य देशों में प्रजातंत्र का परिणाम होगा- सर्वहारा का राजनीतिक राज्य। यद्यपि 'कम्युनिस्ट घोषणापत्र' कान्ति का नारा लगाता है तथापि इसका यह प्रस्ताव कि मध्यवर्ग से 'धीरे धीरे' वस्तूएँ छीन ली जायँगी तथा विकास-प्रकिया में वर्गभेद मिट जायंगे, शक्ति श्रीर बल के समर्थन के बावजद भी, शम्पेतर के विचार में, एक प्रकार से प्रजातंत्र के अन्तर्गत लिया जा सकता है। सन् १८४८ की त्रान्ति के समय मार्क्स 'नोय रायनिश जायटंग' नामक पत्र का सम्पादक था। यद्यपि इसमें प्रकाशित उसके विचार बड़े उग्र थे तथापि वे मध्यवर्गी प्रजातंत्र की विचारधारा के अन्तर्गत थे। 'नोय रायनिश जायटंग' का दूसरा नाम (सब टाईटिल) था 'प्रजातंत्र का माध्यम' । सन् १८४८ की ऋन्ति के बाद, उस समय की आस्टिया और जर्मनी में श्रमिक आन्दोलन की विफलता को देखते हए, मार्क्स को प्रजातंत्र से ग्रसन्तोष हो गया। तथापि 'न्ययार्क टिब्यन' भौर 'न्य अमरीकन इन्सायक्लोपिडीया' में प्रकाशित अपने लेखों में मार्क्स उग्र प्रजा-तंत्रीय नीति का समर्थक मालूम पड़ता है । मार्क्स सन् १८४६ से १८८३ तक अर्थात मरणपर्यन्त अपने देश से निर्वासित होकर लंदन में रहा और अंग्रेजी प्रजातंत्र की छत्र-छाया का अनभव करता रहा। इसी लिए अंग्रेजी पँजीवाद का निर्मम खंडन करने के बावजूद भी ग्रंग्रेजी प्रजातंत्र में उसका विश्वास रहा । सन् १८७२ में, हेग के ग्रपने व्याख्यान में मार्क्स ने ग्राशा प्रकट की कि इंगलैण्ड, ग्रमरीका ग्रीर संभवतः हालैण्ड में भी शांतिपूर्ण उपायों से राजनीतिक शक्ति प्राप्त की जा सकती है । मक्सं क्रान्ति का पक्षपाती होते हए भी यावजजीवन ग्रराजकतावादियों की पद्धति का विरोधी था। सन् १८८१ में मार्क्स ने हिण्डमान से कहा था कि इंगलैण्ड ही एक ऐसा देश है जहाँ शांतिपूर्ण कांत्ति संभव है; किन्तु कुछ ठहरकर उसने कहा कि इतिहास में ऐसे उदा-हरण नहीं मिलते हैं ४। सन् १८६१ में ऐंगल्स ने लिखा कि संयुक्तराज्य ग्रमरीका, फ्रांस भीर इंगलैण्ड में वर्तमान समाज शांतिपूर्ण उपायों से नृतन समाज में परिवर्तित हो सकता है । सन् १८६४ में साम्यवादी किया-पद्धति को बताते हुए ऐंगल्स ने मुम्रावजा

१. John Spargo, Life of Karl Marx, पृष्ठ १४५.

 <sup>&</sup>quot;Karl Marx" by Karl Korsch, Encyclopaedia of Social Sciences, ভাত ং০.

র. M. M. Beber, Karl Marx's Interpretation of History, বুচ্চ ২ ছথ.

४. Boris Nicelaivsky and Otto Maenchen-Helfen, Karl Marx, Man and Fighter, पृष्ठ ३६३–६४.

y. Engels, Neue zeit, XX, No. 1, 455 80.

देना भी संभव बताया । सन् १८६५ में, मार्क्स-विरचित 'फांस में वर्गसंघर्ष' नामक पुस्तक की भूमिका में उसने व्यापक मताधिकार की प्रशंसा करते हुए बताया कि जर्मनी का सोशल डिमोक्रैटिक दल इसके द्वारा उत्पन्न सुपरिणामों को व्यक्त कर रहा था । इन सब उद्योगों और विचारों से ऐसा प्रतीत होता है कि अंशतः तो कम से कम मार्क्सवाद और प्रजातंत्र का सामंजस्य किया जा सकता है।

मार्क्सवाद और प्रजातंत्र दोनों पश्चिमी सम्यता और संस्कृति की उपज है। यद्यपि मार्क्सवाद का व्यावहारिक रूप रूस ग्रौर चीन में देखने में ग्राया है, तथापि यह सिद्धान्त जर्मनी के विश्वविद्यालयों में शिक्षा पाये एक मनुष्य के द्वारा निर्मित हमा है। पश्चिमी सम्यता के गढ़ -- लन्दन के ब्रिटिश म्यूजियम -- में कैपिटल लिखने की सामग्री इकट्टी की गई । मार्क्सवाद की यह बड़ी विशेषता है कि उन्नीसवीं शताब्दी के प्रायः ग्रन्त तक पश्चिमी देशों में जो महत्त्वपूर्ण ज्ञानधाराएँ थीं: उनके समन्वय का इसने यत्न किया । हेगेल का द्वन्द्ववाद., प्रधों श्रौर संत सायमन का समाजवाद, स्मिथ ग्रौर रिकार्डों का ग्रर्थशास्त्र, मारगन का प्राचीन मानव-शास्त्र, डारविन का विकासवाद, इन सब विचारधारात्रों का स्रांशिक प्रभाव मार्क्स-वाद के ऊपर व्यक्त हुआ है। मध्ययुग के अन्त के बाद जगत का पूर्ण अध्ययन करनेवाली जो वैज्ञानिक धारा यूरोपीय पुनरुद्धार के साथ व्यक्त हुई, उसी व्यापक सैद्धान्तिक स्राकाश का अन्तर्वतों मार्क्सवाद भी है। यूरोपीय विज्ञान स्रौर दर्शन के द्वारा प्रतिपादित प्रकृति-विजय का मुख्य सूत्र ही मार्क्सवाद को चेतन प्रदान करने-वाला महान ग्रादर्श है । मार्क्सवाद पश्चिमी सभ्यता ग्रौर संस्कृति के वैशिष्ट्यों के समन्वय का यत्न करता है। श्रीर इसी लिए इसकी व्यापक ज्ञानग्राहिता श्रीर द्वन्द्व-वाद की समग्रमलिका दृष्टि से रूस ग्रीर एशिया के लोग प्रभावित हुए हैं। मार्क्स-वाद के रूप में, एक ही सैद्धान्तिक विचारधारा के सहारे रूस ग्रीर एशिया के बुद्धिजीवियों को पश्चिमी सभ्यता की अनेक धाराओं से परिचय मिल जाता है। मार्क्सवाद के अन्तर्गत जो सामाजिक न्याय का अत्यन्त जोरदार समर्थन हुआ है, वह यहूदी धर्मप्रतिपादित, न्याय के प्रचण्ड स्नाशावाद का ही रूपान्तर है। जगतव्यापी अत्याचार, अनाचार और पाषण्ड का जिस उग्रता से खण्डन यहदी पैगम्बरों ने किया था, वही तीव्रता, वही उग्रता मार्क्सवाद के द्वारा भी पूँजीवादी सभ्यता के खण्डन में व्यक्त हुई है। न्याय के विशाल ग्राशावाद ने ही मार्क्सवाद को एक रागात्मक चुम्बकत्व प्रदान किया है। पश्चिमी सम्यता में वर्तमान यहदी धर्म की न्यायवादिनी

१. Engels, Neue ziet XXIII, No. 1, पृष्ठ ३०५.

र. Engels, Class Struggles in France (by Marx) की मूमिका।

धारा से यदि मार्क्सवाद प्रभावित है तो ईसाइयत की धारा से प्रजातंत्र प्रभावित है। किन्तु अन्तर यह है कि मार्क्स और मार्क्सवादी सर्वदा धर्म को अफीम कह कर कदापि भी यहूदी धर्म की विचारधारा का अपने ऊपर प्रभाव नहीं स्वीकार करेंगे। किन्तु दूसरी ओर धर्मनिरपेक्षतावाद का नारा लगाकर भी प्रजातंत्र प्रसन्नता से ईसाइयत के प्रभाव को स्वीकार करता है। यदि मार्क्सवाद की मुख्य माँग हैं सार्वतिक न्याय, तो प्रजातंत्र नैतिक स्वतंत्रता की कामना करता है। प्रजातंत्र, स्ताइक के मानववाद और ईसाईधर्म की मनुष्य को साध्य मानने की परम्परा से बहुत प्रभावित है।

मार्क्सवाद श्रीर प्रजातंत्र दोनों तर्कणावाद से प्रभावित हैं। डेकार्ट, लाइबनिज ग्रीर स्पायनोजा के बुद्धिवाद को ध्यान में रखते हुए तथा जर्मन विज्ञानवाद द्वारा प्रचारित मानव-मस्तिष्क की कर्त त्वशक्ति का विज्ञापन करते हुए, दोनों ही मानव-समाज को बृद्धि के द्वारा अनुशासित करना चाहते हैं। यदि लेनिन तर्कणासंश्रित श्रौर वैज्ञानिकीकृत समाज का समर्थक था तो जर्मनी का उदारवादी समाजशास्त्री वेबर भी ऐसा ही विचार मानता था। किन्तु यद्यपि विज्ञानसम्मतबुद्धिवाद का प्रभाव मार्क्सवाद ग्रौर प्रजातंत्र दोनों स्वीकार करते हैं, तथापि इतना निश्चित है कि दार्शनिक बुद्धिवाद की धारा का प्रभाव मार्क्सवाद पर है और दार्शनिक अनुभववाद का प्रभाव प्रजा-तंत्र पर है। बुद्धिवाद का दर्शन मानसिक कर्तृत्वशक्ति का प्रतिपादन करते हर भी बौद्धिक तस्वों का प्रकृष्ट महत्त्व मानता है। अतिशय बुद्धिवाद का प्रभाव ग्रहण करने के कारण मार्क्सवाद समूहवाद का समर्थन करता है। समूह, व्यक्तियों का एकत्रीकरण ही है, यद्यपि समूह में कुछ, विलक्षण स्वतः उद्भूत गुण भी हैं। समूह का प्रकृष्ट महत्त्व बुद्धिवाद के द्वारा उपस्थित हुम्रा है। मार्क्सवाद का बुद्धिवाद काण्ट की संवित्धारा से प्रभावित था ग्रौर यद्यपि लेनिन ने ज्ञान को 'प्रकाश' ग्रौर 'ग्रनुकृति' मात्र मानकर, पुनरिप ग्रनुभववादी धारा को प्रकाशित किया, तथापि मुख्यतया मार्क्सवाद बुद्धिवादी है श्रीर इसीसे ही उसका समूहवाद भी प्रभावित है। बुद्धिवाद, प्रत्ययों को महत्व देने की धारा का समर्थन करता है। इसी कारण मार्क्सीय बुद्धिवाद समूह या समष्टि को, जो सत्य होते हुए भी अनेक पृथक्वर्ती मानवों का प्रत्यय ही है, प्रक्रुष्ट महत्व प्रदान करता है। दूसरी स्रोर प्रजातंत्र, लाक, बर्कले और ह्यूम की अनुभववादी घारा से प्रभावित है। उसी दार्शनिक परम्परा में ही उसका जन्म हुआ। जब ब्रिटिश ग्रनुभववाद की चरम परिणति फांसीसी जड़वाद में हुई तब उसने फांस की राज्यकांति की, जो मुख्यतया प्रजातंत्रीय कांति थी, दार्शनिक पृष्ठभूमि तैयार की । यदि त्राज मार्क्सवाद पुनरिप

स्पायनोजा को जड़वादी मानकर उसके दर्शन का उद्धार चाहता है, तो प्रजातंत्र के समर्थक अनुभववादी परम्परा पर बल देते हैं। अनुभववाद पुथक्वर्त्ती मानव और उसके व्यापार पर ध्यान देता है। स्रनुभवराशि को ही मुख्य मानकर चलने से ग्रनुभववाद में एक जागतिक ग्रौर ऐतिहासिक सातत्य मालुम पड़ता है । समाज-शास्त्रीय दृष्टि से देखने पर, बुद्धिवाद ग्रौर ग्रनुभववाद से क्रमशः उद्भवकाल में प्रभावित रहने के कारण मार्क्सवाद और प्रजातंत्र कमशः इतिहास की व्याख्या के विभिन्न नियमों को मानते हैं। बुद्धिवादी मार्क्सवाद व्यापक ऐतिहासिक नियमों की उद्घोषणा करता है। समस्त इतिहास में सतत वर्तमान व्यापक साधारणीकरणात्मक नियमों का अनुदर्शन मार्क्सवाद को बुद्धिवादी परम्परा से विरासत में मिला है । हेगेल ग्रौर मार्क्स दोनों ही इस प्रकार के व्यापक ऐतिहासिकतावाद के समर्थक हैं। दूसरी ग्रोर अनुभववाद का विश्वास है कि मानवबुद्धि के सहारे सीमित क्षेत्रों के सम्बन्ध में ही नियम बन सकते हैं। वर्तमान के स्राधार पर ही भविष्य के लिए प्रतिहार्य नियमों की घोषणा करना, अनुभववाद के अनुसार ग्रसंगत है । बद्धि का यह अगन्तव्य क्षेत्र में प्रवेश है। अतः इतिहास के कुछ अंशों के अध्ययन से, सीमित देशकालव्यापी साधारण मान्यताओं का निर्माण अनुभववाद का लक्ष्य है। दूसरी श्रोर ऐसे सार्वसामान्य नियमों का अनुसंधान करना--जो समस्त इतिहास में लागू हों और यह विश्वास कि इस प्रकार के व्यापक नियम मानव बुद्धि के द्वारा खोजे जा सकते हैं -- बुद्धिवादी परम्परा की देन है । यह ठीक है कि आधुनिक समाजशास्त्र व्यापक सर्वसामान्य ऐतिहासिक नियमों का विरोधी है और सीमितकाल-देश-व्यापी निष्कर्षों का ही समर्थन करता है। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि बुद्धि-वादानुमोदित व्यापक ऐतिहासिकतावाद का रागात्मक महत्त्व होते हुए भी यह ग्राधुनिक ज्ञानधारा के अनुकुल नहीं है।

एक ही पश्चिमी संस्कृति के अन्तर्गत उद्भूत होकर भी अनेक मौलिक प्रश्नों के सम्बन्ध में प्रजातंत्र और मार्क्सवाद में मतभेद है। प्रजातंत्र व्यापक वादिववाद, बहस, शास्त्रार्थ आदि की पद्धित में विश्वास करता है। विरोधियों को बंदूक से नहीं, किन्तु, बुद्धि से समझा बुझा कर अपने मत का समर्थक बनाना इसका लक्ष्य है। प्रजातंत्र का विश्वास है कि इस प्रकार के पारस्परिक बौद्धिक संलाप और संघर्ष से ज्ञान का संवर्धन होता है। सत्य अनेकमुख है और इस प्रकार जैन न्याय में बताया गया सप्तभंगीनय ही प्रजातंत्र की तार्किक पद्धित हो सकता है। बौद्धिक द्वन्द्वों

१. सप्तभङ्गीनय या स्याद्वाद:--

<sup>(</sup>क) स्याद् ग्रस्तः :-

का विचारात्मक सुझाव करना न कि शस्त्रबल से विरोधी को अपने विचारों को मानने को वाध्य करना, प्रजातंत्र का उद्देश्य है। दूसरी ओर मार्क्सवाद बौद्धिक एकाधिकारवाद का आंशिक समर्थन करता है । द्वन्द्ववाद में विश्वास करने के कारण मार्क्सवाद अवश्य मानता है कि विपक्षी के पास भी कुछ सत्य है, भले ही वह प्रवादात्मक हो, न कि संवादात्मक। विचारों को ऐतिहासिक और विशेषत्या उत्पादनप्रक्रिया तथा समाज-व्यवस्था के आधार पर उत्पन्न मानकर मार्क्सवाद ऐसा प्रस्ताव रखता है कि कोई पूर्णत: निरपेक्ष सत्य, गणितशास्त्र को छोड़कर, अन्यत्र प्राप्तव्य नहीं है। तथापि मार्क्सवाद का ऐसा व्यावहारिक प्रस्ताव रहा है कि सत्य केवलमात्र उनके दल में ही है। अपने व्यक्तिगत जीवन में मार्क्स बड़ा उग्र था और अपनी बौद्धिक शक्ति का उसे अदम्य अभिमान था। यह निश्चित है कि जिसे प्रचण्ड आत्मविश्वास नहीं है, वह जगत् में कोई महस्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकता, किन्तु मार्क्स और लेनिन का आत्मविश्वास इस भयंकर सीमा को पहुँच गया था कि विरोधियों को वे नैतिक दृष्टि से पूर्णतया पतित और बौद्धिक दृष्टि से निहित स्वार्थों का

शंकर श्रौर रामानुज ने सप्तभंगीनय का खण्डन किया है। मैं मानता हूँ, कोई भी वस्तु व्याहित-दोध से श्राकान्ल होकर वास्त्रविक नहीं हो सकती है। जब मैं प्रजातंत्रीय परम्परा के लिए स्यादवाद का श्रनुमोदन कर रहा हूँ, तब इसका शब्दतः तर्कशास्त्रात्मक समर्थन मुझे इष्ट नहीं है। समस्त वस्तुएँ संजातीय हैं। विज्ञान श्रौर दर्शन श्रनैः शनैः सत्य को प्राप्त करने का यत्न कर रहे हैं। ऐसी श्रवस्था में श्रांशिक सत्य विचारों को लेकर युद्ध करना केवल बौद्धिक मदान्धता का परिचायक है। किसी वस्तु को स्वरूपतः जानना श्रौर फिर उसका श्रन्य वस्तुश्रों से सम्बन्ध जानना श्रावश्यक है। प्रजातंत्र का बौद्धिक नित्कषें है सहिष्णुता। सत्य को पूर्ण स्वायत्त मानने की प्रणाली श्रधनायकवाद को जन्म देती है।

<sup>(</sup>ख) स्याद् नास्ति:---

<sup>(</sup>३) स्याद् ग्रस्ति, नास्ति:--

<sup>(</sup>४) स्याद् अवक्तव्य :-

<sup>(</sup>५) स्याद् ग्रस्ति ग्रवक्तव्य:---

<sup>(</sup>६) स्याद् नास्ति अवक्तव्यः ---

<sup>(</sup>७) स्याद ग्रस्ति नास्ति ग्रवक्तव्य:--

१. तुलनीय—E. Barker, Principles of Social and Political Theory, पृष्ठ २००–२०६.

पोषकमात्र ही मानते थे। इस प्रकार का ग्रात्मिवश्वास, मजहबी कट्टरपन का रूप धारण कर लेता है। मनोवैज्ञानिक ग्रोर समाजशास्त्रीय दृष्टि से विचार करने पर मालूम पड़ता है कि यदि कोई राजनीतिक नेता या दल इस प्रकार की उग्र ग्रौर प्रचण्ड बौद्धिक ग्रसिहण्णुता का परिचय देता है तो निश्चित ही राजनीतिक शिक्त प्राप्त करने पर वह उसका उपयोग विरोधियों को खत्म करने में करेगा। बौद्धिक सिहण्णुता का विचार प्रजातंत्र को बाध्य करता है कि वह दो दलों ग्रथवा ग्रनेक दलों को स्थापित होने का पूरा ग्रवसर दे। प्रजातंत्र का राजनीतिक ग्राधार ही है – विरोधी राजनीतिक दल की उपस्थित। केवल एक दल ग्रौर केवल एक विचारधारा प्रजातंत्र के सर्वथा ग्रननुकूल है। जिन देशों में विरोधी दल नहीं हैं, जहाँ शासक-वर्ग की ग्रालोचना का पूरा ग्रिषकार नागरिकों को नहीं है, वहाँ प्रजातंत्र स्थापित है, ऐसा नहीं माना जा सकता। बौद्धिक स्वतंत्रता के लिए यह पूर्णतया ग्रपेक्षित है कि ग्रिभिव्यक्ति के समस्त साधन निष्प्रतिबन्ध हों। जबतक समाचारपत्र किसी का अपमान नहीं करते, तबतक उन्हें पूरी स्वतंत्रता रहनी चाहिए। जब राजनीतिक दल संवहन के साधनों पर भी एकाधिपत्य कर लें तब कह सकते हैं कि प्रजातंत्रीय पद्धित का विनाश हो रहा है।

श्रार्थिक दृष्टि से मार्क्सवाद योजनाबद्ध समाज का पोषण करता है । उत्पादन

F. Engels: Anti-Duhring, (न्यूयार्क, १६३६) पृष्ठ ३०६-"The siezure of the means of production by society puts an end to commodity production, and therewith to the domination of the product over the producer. Anarchy in social production is replaced by conscious organisation on a planned basis. The struggle for individual existence comes to an end." वही ... पृष्ठ ६३२-".....only the abolition of the capitalist character of modern industry can do away with this new vicious circle, this contradictions in modern industry, which is constantly reproducing itself. Only a society which makes possible the harmonious co-operation of its productive forces on the basis of a single vast plan can allow industry to settle in whatever form of distribution over the whole country is best adapted to its own

के समस्त साधनों पर वह समाज का पूरा अधिकार चाहता है। 'कम्यूनिस्ट घोषणा पत्र' तथा अपने पत्रों में मार्क्स और एंगल्स ने उन पद्धतियों का जिक्र किया है जिनसे पूँजीवाद का रूपान्तर साम्यवाद में होगा । मार्क्सवाद के प्रचार से निस्सन्देह अन्य देशों

development and the maintenance of development of the other elements of production."

- निम्नलिखित कार्यंक्रम साम्यवाद की स्थापना के निमित्त मार्क्स ग्रौर एएंगल्स ने बनाया है:—
  - (1) Abolition of property in land and application of all rents of land to public purposes.

(11) A heavy progressive or graduated income-tax.

(111) Abolition of all right of inheritance.

- (iv) Confiscation of the property of all emigrants and rebels.
- (v) Centralisation of credit in the hands of the state, by means of a national bank with state capital and with exclusive monoploy.

(v) Centralisation of the means of communication and

transport in the hands of the state.

(vii) Extension of factories and instruments of production owned by the state; the bringing into cultivation of waste lands, and the improvement of the soil generally in accordance with a common plan.

(viii) Equal obligation of all to work. Establishment of industrial armies, especially for agriculture.

- (1x) Combination of agriculture with manufacturing industries; gradual abolition of the distrinction between town and country, by a more equitable distribution of the population over the country.
- (x) Free education of all children in public schools.

में भी राष्ट्रियकरण शौर योजना की बात चल रही है। मार्क्सवाद पूर्ण योजनाबद्धता का समर्थन करता है। किन्त्र प्रजातंत्रीय देशों में ग्रांशिक योजना का विचार मान लिया गया है। ग्रठारहवीं ग्रौर उन्नीसवीं शताब्दी के व्यक्तिवादी प्रजातंत्र के स्थान पर ग्रब ग्रांशिक योजनाबद्ध प्रजातंत्र का नारा सुनाई पड़ता है। ग्रनेक विचारकों ने कहा है कि योजनावाद का अर्थ है - स्वतंत्रता का अवसान । योजना का तात्पर्य है, राज्य के द्वारा अधिक कार्यों का करना जिसे राज्य, अफसरशाही या अ यक्षगण के द्वारा ही,क र सकता है। राजकीय नौकरों के हाथ में बहुत शक्ति ग्राने का मतलब है नागरिकों के जीवन का उनके द्वारा नियंत्रण। समाजवाद के संबंध में इसलिए वेबर ने कहा था कि दासप्रथा का पूनरपि उदय इससे हो जायगा। तथापि आज अनियंत्रित व्यक्ति वादी ग्रर्थव्यवस्था से कार्य नहीं चल सकता। निष्प्रतिबंध उत्पादन, ग्रनावश्यक उत्पादन म्रादि के कारण समाज पीड़ित है। म्रतः सामाजिक शक्तियों को समाजहित के लिए उत्पादन प्रक्रिया पर अधिकार करना होगा। विभिन्न देशों की जनसंख्या और साधनों को देखते हए, कितनी दूर तक यह अधिकार प्राप्त करना आवश्यक है, इस विषय में कोई एक नियम न होकर तारतम्य स्थापित करना पडेगा। कोई भी प्रजा-तंत्रीय देश व्यक्तिवादा अर्थशास्त्रियों के तर्कों की परवाह कर, अब योजना से विमख नहीं हो सकता । ग्रतः कह सकते हैं कि सिद्धा ततः प्रजातंत्र ग्रौर मार्क्सवाद में योजना के प्रश्न पर आंशिक मतैक्य तो अवश्य है। किन्तु इस योजना को कार्यान्वित करन में प्रजातंत्रीय पद्धति को ही अपनाना पहेगा। जिस निष्प्रतिबन्ध स्वतंत्रता का राग . स्रठारहवीं स्रौर उन्नीसवीं शताब्दी में स्रलापा जाता था, वह स्वतंत्रता स्राज नहीं चल सकती । श्रतिप्रिय होने पर भी निष्प्रतिबन्ध स्वतंत्रता का त्राज व्यावहारिक तात्पर्य है--जबरदस्त ग्रार्थिक स्वार्थों का निष्कंटक साम्राज्य। ग्रमरीका के पुँजीपति ग्रीर उनके पिट्ट अर्थ ास्त्री ही आज योजनाबढ़ता को स्वतंत्रता का अपहरण और 'दासत्व की ओर अभिगमन' मानते हैं। ग्राज की सबसे बड़ी ग्रावश्यकता है कि जितने भी साधन हमारे पास हैं, उनको पूरे नियम के अनुसार प्रयोग किया जाय। धनी देश तो अभी कुछ दिन विना योजना के कार्य कर सकते हैं; किन्तू गरीब देश तो बिलकुल ही योजना के बिना नहीं चल सकते हैं। जिस ग्राथिक स्वतंत्रता का उन्होंने कभी ग्रास्वादन नहीं किया. उसके नाम पर त्रयशक्तिरहित जनता को यह बताना कि योजना से उनकी स्वतंत्रता नष्ट होगी, एक काल्पनिक ग्रादर्श है। किन्तु इतना निश्चित है कि योजना को कार्यान्वित करने

Abolition of children's factory labour in its present form. Combination of education with industrial production, etc.

में प्रजातंत्रीय पद्धित का ग्राश्रय लेंने से स्वतंत्रता के ग्रपहरण के संभाव्य ग्रवसर कम किये जा सकते हैं। केन्द्रीय ग्रौर स्थानीय स्तर पर यदि विरोधी दल न रहेंगे तो स्वतंत्रता निश्चित ही खतरे में रहेगी।

एंगल्स ने अपने समय में विद्यमान प्रजातंत्रीय देशों का बड़ा उग्र खंडन किया है। उसने बताया है कि ग्रमरीका में प्रजातंत्र के नाम पर दो दल ग्रपने ग्रार्थिक स्वार्थों का पूरा पोषण करते हैं । प्रजातंत्र, म्रार्थिक वर्गों के द्वारा, किस प्रकार पतित बनाया जाता है, इसका भी उसने वर्णन किया है। कभी-कभी घ्सखोरी का उपयोग कर ग्रफसरों का नैतिक स्तर नीचे किया जाता है। कभी बंक प्रथा तथा आर्थिक ग्रन्य उपकरणों का राजनीतिक प्रक्रिया पर पूरा प्रभाव दिलाई देता है। यह ठीक है कि म्रार्थिक शक्ति-सम्पन्नता, राजनीतिक दृष्टि से भी एक महान् ग्रस्त्र है। यह भी ठीक है कि पुँजीवादी अर्थव्यवस्था ने आंशिक रूप से प्रजातंत्र पर आक्रमण किया है। अमरीकन इतिहासकारों की लीपापोती के बावजूद भी यह ठीक है कि अनेक अवसर पर पूँजीवादियों के स्वार्थ की रक्षा करने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका को दक्षिणी और मध्यवर्ती ग्रमरीका के ग्रान्तरिक प्रश्नों में हस्तक्षेप करना पड़ा है। यह भी ठीक है कि पंजी अधीशों और अन्य क्वेतांगश्रेष्ठतावादियों के प्रयत्न के कारण ही हब्की लोगों के उचित अधिकारों का रक्षण भी अमरीकन प्रजातंत्र नहीं कर सकता। तथापि इस कारण से प्रजातंत्रं की केवल निन्दा करना ग्रसंगत है। धन की शक्ति प्रचण्ड है ग्रीर जबतक मनुष्य में वित्तैषणा वर्तमान है तबतक वह शक्ति वर्तमान रहेगी। किन्तू प्रजातंत्र के पक्ष-समर्थन में यह ग्रवश्य मानना चाहिए कि मानव इतिहास में पहली बार उसने ऐसी पद्धति उपस्थित की है, जिसका कम से कम अर्थशाहों के राज-नीति और विधिप्रणाली में हस्तक्षेप को कम करने के लिए प्रयोग तो किया जा सकता है। निस्सन्देह प्रजातंत्रीय देशों की न्यायव्यवस्था ग्रसंगत, खर्चीली ग्रौर ग्रपूर्ण है, तथापि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो विभिन्न वर्णों को पृथक्-पृथक् वर्णश्रेष्टतानुसार दण्ड का विधान किया गया है, वैसी ग्रसंगति श्राज नहीं प्रतिपादित की जा सकती है। मार्क्स के इस कथन का कि 'प्रजातंत्रीय किन्तु पूँजीवादी देशों की न्याय-व्यवस्था में उपस्थित न्याय और समानता आदि के सिद्धान्त का अर्थ ही बदल जाता है जब अर्थपित और श्रमिकों का प्रश्न उपस्थित होता है ग्रौर न्याय के नाम पर श्रमिकों पर ग्रत्याचार ढाहे जाते हैं', ग्रांशिक समर्थन करते हुए भी मैं मानता हूँ कि ग्रधिक जागरूकता, सतर्कता ग्रीर संगठनशक्ति के संवर्धन से, यह संभव है कि इस ग्रव्यवस्था का ग्रन्त किया जाय।

१. Engeles, The Origin of the Family, Private Property and the State: पुष्ड २०६-२१०.

प्रजातंत्रीय व्यवस्था का ग्रावरण खड़ाकर स्वार्थसाधन करनेवालों के दोष के कारण, प्रजातंत्र का ही खंडन करना ठीक नहीं है। सामन्तवादी युग में राजकीय शक्ति के सहारे धन प्राप्त होता था ग्रीर बड़े-बड़े जमीनमालिकों को राजकीय शक्ति प्राप्त थी। इस प्रकार की व्यवस्था प्रजातंत्र में संभव नहीं है। प्रजातंत्र कम से-कम ऐसी व्यवस्था भीर पद्धति उत्पन्न करता है कि बड़े-बड़े स्राधिक संगठित स्वार्थों को भी राजनीतिक दल और संसद के सहारे ही अपना स्वार्थ सिद्ध करना होगा। दल और संसद निश्चित ही अर्थपितयों के चंगुल में फँस जायँगे, इसका कोई कारण नहीं है। अनेक उदाहरणों के होते हुए भी कि ग्रर्थपित प्रत्यक्ष ग्रौर ग्रप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। यह निश्चित है कि प्रजातंत्र व्यवस्था में इस प्रकार की कार्रवाइयों को रोकने की क्षमता है। अमरीका में अर्थपतियों का साम्राज्य होते हुए भी, संगठन के सहारे कुछ नियंत्रण उन पर लगाना संभव हुग्रा है। ब्रिटेन में, श्रमिक दल के ग्रान्दोलन ग्रौर राजकीय शक्ति-प्राप्ति के कारण, ग्रर्थपितयों के ऊपर अनेक नियंत्रण लगाना संभव हुन्ना है ग्रौर कुछ ग्रावश्यक उद्योगों का राष्ट्रियकरण भी हुग्रा है। भारत में जमीन्दारी प्रथा का उन्मूलन कर श्रीर ग्रछन-प्रथा को गैर-कानूनी मानने का नियम लगाकर, यहाँ के प्रजातंत्र ने बताया है कि इस पद्धित के सहारे निहित स्वार्थों पर आक्रमण करना संभव है। प्रजातंत्रीय व्यवस्था राजनीतिक शक्ति को गतिशील बनाकर समस्त नागरिकों के लिए उसकी प्राप्ति संभव बनाती है ग्रौर राजनीतिक शक्ति की प्राप्ति के बाद ग्रन्य अनेक निहित शक्तियों का मुकाबला किया जा सकता है। प्रजातंत्र मानव को एक नई चेतना प्रदान करता है। इससे श्रात्मविश्वास श्रीर श्रात्मसम्मान की भावना बढती है। सदियों से पीड़ित मानव को प्रजातंत्र एक ग्राह्मादकारी ग्रीषध के रूप में व्यक्त होता है । प्रजातंत्रीय व्यवस्था में यदि एक नागरिक चाहे तो वह बड़े-बड़े धनसेठों को नीचा दिखा सकता है। अर्थशक्ति का एकच्छत्र राज्य प्रजातंत्र में बन्द हो जाता है। इस पद्धित के सहारे, यदि कोई गरीब मनुष्य भी विधान-सभा का या संसद का सदस्य हो जाता है तो अनेक धनसेठ उसकी खुशामद करते हैं। यह भी संभव है कि जनमत को तैयार कर ग्रौर दलीय संगठन मजबूत कर, ग्राथिक समानता को ग्रधिक दूर तक कियान्वित किया जाय। प्रजातंत्र समाजव्यवस्था की पुरानी लकीरों को तोड़ डालता है। यदि एक अछ्त मंत्री बन जाता है तो अनेक वर्णाभिमानी ब्राह्मण भी उसको प्रणाम करते हैं। अतः मार्क्सवाद द्वारा उपस्थित प्रजातंत्र की अनेक कमजोरियों को स्वीकार करते हुए भी में मानता हुँ कि प्रजातंत्रीय व्यवस्था में उनके समाधान का बीज वर्तमान है।

सम्पत्ति के प्रश्न पर मार्क्सवाद और प्रजातंत्र में समझौता हो सकता है। समग्रात्मक जीवन-दर्दन होते हुए भी प्रजातंत्र व्यवहारतः एक राजनीतिक पद्धति है। व्यक्तिगत

करने का पक्षपाती नहीं है। सिद्धान्ततः प्रजातंत्र के ग्रनुसार हिंसात्मक बल का एका-धिकारात्मक प्रयोग करने का ग्रधिकार शान्ति ग्रौर सुरक्षा के लिए केवलमात्र राज्य को ही है। कहा जा सकता है, अनेक अवसरों पर शान्ति और सुरक्षा का आवरण लगाकर वर्गविशेष की स्वार्थरक्षा के लिए राज्य हिंसात्मक बल का प्रयोग करता है। यदि प्रजातंत्रीय राज्य ऐसा करता है तो निस्सन्देह सामान्य कल्याणवाद के महान उद्देश्य से वह पतित होता है। किन्तू इससे त्राण पाने का मार्ग यहीं है कि प्रजातंत्रीय व्यवस्था को इसके ग्रादर्श के ग्रधिक ग्रनुरूप बनाया जाय। प्रजातंत्र के विशाल ग्रादर्शवाद को ध्यान में रखते हुए इसको शक्तिशाली बनाने का यत्न करना है, न कि इसकी कम-जोरियों के कारण इसका बध कर दिया जाय। लास्की का ऐसा प्रस्ताव है कि राज नीतिक स्वतंत्रता के नाम पर शस्त्र ग्रौर सैन्यबल के द्वारा राज्य को खत्म करने का प्रचार करना भी विहित है। मेरी समझ में लास्की का प्रस्ताव अव्यावहारिक है। यदि लास्की का इतने से ही प्रयोजन है कि राज्य इतना नैतिक दृष्टि से मजबूत बने कि हिंसात्मक क्रान्ति का विचार ही लोगों के हृदय में स्थान न पा सके तो यह भामक है। जब जब राज्य के विरोध में प्रतित्रिया हुई है, तब-तब वह कुछ ग्रल्प-संस्थिक वर्ग के नेतृत्व में हुई है। लास्की का यह प्रस्ताव कि राज्य यदि सामाजिक न्याय का पूरा पालन करेगा तो उसके विरोध में कोई दलील जनता सुनेगी ही नहीं, समाजशास्त्रीय ग्रौर मनोवैज्ञानिक दिष्ट से ग्रसंगत है। राज्य ग्रौर व्यवित में सर्वेथा रागात्मक सम्बन्ध नहीं है। संभव है कि अल्पसंख्यक वर्ग और नेता, जनता को उलटा-सीघा प्रचार कर अपने दल में ले आपतें। इसलिए राज्य हिंसात्मक प्रचार की छट कदापि नहीं दे सकता। इस प्रकार की छट न देने से उसकी प्रजातांत्रिकता में न्यूनता नहीं होती। क्या यह नहीं कहा जा सकता कि यदि विरोधी दल के पास

1. Harold Laski: A Grammar of Politics, que ??o: "The view I am concerned to urge is that from the standpoint of the state the citizen must be left unfettered to express either individually, or in concert with others, any opinions he happens to hold. /He may preach the complete inadequacy of the Social Order. He may demand its overthrow by armed revolution... To be able to do any or all of these things, with the full protection of the state in so doing, is a right that lies at the basis of the freedom."

जबरदस्त स्वमतसमर्थक प्रमाण है, तो ग्रवश्यमेव जनमत उनकी सचाई से प्रभावित होकर अगले निर्वाचन में उनकी बात मान लेगा ? हमें यह नहीं भूलना है कि प्रजातंत्र का उद्देश्य यही है कि जनमत निष्प्रतिबन्ध हो। यदि प्रजातंत्र में किमयाँ हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि प्रजातंत्र को हटाकर अपनेको प्रशस्त और बुद्धिमान माननेवाला वर्ग हिंसात्मक पद्धति से शासनारूढ़ हो जाय। प्रजातंत्रीय स्वतंत्रता का श्राधार ही यह है कि मनुष्य को गलती करने की भी स्वतंत्रता हो। उसी के सहारे सत्यमार्ग पर चलने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। यह ठीक है कि प्रजातंत्र को सैन्य-शक्ति का प्रयोग करना पड़ा है। सन् १७६६ से लेकर फांको-प्रशियन युद्ध तक का इतिहास, फांस के प्रजातंत्र के द्वारा शक्तिप्रयोग का इतिहास है। ग्रमरीका के गृहयुद्ध में भी भयंकर सैन्यशक्ति का प्रयोग हुआ। किन्तु इस प्रकार के सैन्य-प्रयोग वैधिक राजकीय शक्ति द्वारा देश की रक्षा के लिए किये गये थे। किन्तु वर्गविशेष और दलविशेष को राज्य के उन्मूलन के निमित्त इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है। दूसरी स्रोर, शक्ति स्रौर सैन्यबल के प्रयोग से पीड़ित जनता को शोषणमुक्ति स्रौर त्राण मिल ही जायंगे, इसे कौन कह सकता है? यूरोप में रोमीय साम्राज्य का पतन, टचूटन, स्लाभ श्रादि जातियों के आत्रमण के कारण हुआ, किन्तु इन बर्बर जातियों के उत्थान के फलस्वरूप यूरोप की एकता और शांति नष्ट हो गईं ग्रौर समस्त मध्ययुग में, एक्वायनास, दांते आदि उस शांति का स्वप्न ही देखते रहे। आशा की जाती थी कि विलसन के नूतन स्वातंत्र्य से जनता को त्राण मिलेगा और जगत् प्रजातंत्र के लिए सुरक्षित होगा किन्तु यूरोप में तानाशाहों का भयंकर उदय हुआ। नूतन स्वतंत्रता स्रौर प्रजातंत्रता के बदले जनता को मिला भयंकर नरसंहारकारी विश्वमहासमर । श्रतः इस प्रकार का आशावाद कि हिंसा के फलस्वरूप निश्चित त्राण मिल जायगा, शोषितों स्रौर पीड़ितों की घृणा, रोष ग्रादि को व्यक्त करने का एक सफल माध्यम भले ही हो, किन्तु शायद इतिहास इस ग्राशावाद का पोषण नहीं करता है।

मार्क्सवादी विचारधारा में सर्वहारा का ग्रिधनायकत्व एक सबल सिद्धान्त है। सन् १८५२ में जासेफ वेडेमेयर को लिखे एक पत्र में मार्क्स ने बताया कि वर्गसंघर्षों की निश्चित परिणित सर्वहारा के ग्रिधनायकत्व में होगी। ग्रबतक कुछ पुरुषों के या एक पुरुष के ग्रिधनायकत्व की बात सुनी जाती थी। यह एक वर्ग का ग्रिधनायकत्व एक अनोखी कल्पना थी। कार्ल काउत्सकी का कहना है कि वर्गीधनायकत्व की कल्पना बताती है कि शायद मार्क्स को ग्रिधनायकत्व का बिलकुल शाब्दिक ग्रथं ग्रभीष्ट न हो। किन्तु लेनिन इस विचार का उग्र समर्थक था। उसके ग्रनुसार काउत्सकी ग्रादि की, सर्वहाराधिनायकत्ववाद के साथ लीपापोती, उनकी कान्ति के साथ ग्रवफादारी का सूचक

है। किन्तु मार्क्सवाद के अनुसार सर्वहारा का अधिनायकत्व केवलमात्र उग्र हिसाबाद नहीं है। सर्वहारा का अधिनायकत्व, प्रजातंत्रीय गणराज्य का रूप है। अवतक का गणराज्य, एक अल्पसंख्यक वर्ग, अर्थात् शोषकों का है। सर्वहारा का अधिनायकत्व समस्त पीड़ित और शोषित कर्मकरों का गणतंत्रात्मक राज्य होगा। मार्क्स और ऐंगल्स सन् १८७१ के पेरिस कम्यून के बड़े प्रशंसक थे और एंगल्स ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पेरिस कम्यून सर्वहारा के अधिनायकत्व का विशिष्ट उदाहरण है। एंगल्स के अनुसार यह सर्वहारा का अधिनायकत्व, पूँजीवादी व्यवस्था से समाजवादी व्यवस्था के संकामणकाल के लिए उपयोगी है। यद्यपि यह प्रजातंत्र है, तथापि इसमें बहुसंख्यक कर्मकरों के द्वारा, मध्यवर्ग से छीनी गई राज्यशक्ति का संगठन किया जाता है। जब क्रान्ति के द्वारा प्राप्त शक्ति दृढ़ हो जाती है तब शोषणहीन समाज में राज्य की आवश्यकता नहीं होती। वर्गहीनता, वैयक्तिक पूँजी और शोषणिक्रया के अभाव में सर्वहारा के अधिनायकत्व में व्यक्त प्रजातंत्र का भी तिरोभाव सर्वदा के लिए हो जायगा।

ऐसा मालूम पड़ता है कि मध्यवर्ग के अधिनायकत्व के विरोध में मार्क्सवाद ने सर्वहारा के अधिनायकत्व का सिद्धान्त प्रणीत किया है। मार्क्स और ऐंगल्स अपने समय में विद्यमान प्रजातंत्रीय व्यवस्थास्रों को पुँजीपितयों के शोषण का स्रावरणमात्र समझते थे। स्रतः उनका विचार था कि इस व्यवस्था के बदले बहर्स ख्यक शोषितों का अधिनायकत्व संस्थापित हो। किन्तु इस सरकार का पूरा स्वरूप क्या होगा, यह मार्क्स और ऐंगल्स के ग्रन्थों में स्पष्ट नहीं है। कम्यूनिस्ट घोषणापत्र में कहा है कि त्रान्ति का पहला कदम होगा--मजदूरवर्गी को शासकवर्ग बनाना; ग्रथित प्रजातंत्र की लड़ाई में विजय प्राप्त करना। किन्तु इतने से ही कोई स्पष्ट चित्र सामने नहीं त्राता। पेरिस कम्यून को ऐंगल्स ने सर्वहारा अधिनायकत्व का उदाहरण माना है। मार्क्स ने भी इस कम्यून का वर्णन किया है। कम्यून ने सामान्य मताधिकार की घोषणा की तथा व्यवस्थित सेना के बदले नागरिक सेना को स्थापित किया। इस व्यवस्था में न्यायाधीश, सरकारी ग्रफसर ग्रादि जनता के द्वारा चुने जाते थे। वे कभी भी ग्रपने पद से वापस बुलाये जा सकते थे। अपने जीवन के अन्तिम काल में मार्क्स को कम्युन से भी उदासीनता हो गई और उसने बताया कि केवल एक नगर के आग्दोलन से. जब कि बहुत से स्राक्रमग्रकारी स्रौर स्रान्दोलनकर्त्ता समाजवादी नहीं थे, कोई विशेष कार्य नहीं हो सका। यदि सचमुच मार्क्सवाद का विश्वास है कि सर्वहारा का ऋधिनायकत्व बहुसंख्यक जनता का गणतंत्र और प्रजातंत्र है तो अधिनायक शब्द केवल आलंकारिक प्रयोग के लिए ही है। किन्तु यदि यह प्रजातंत्रात्मक गणतंत्र है तो इसमें अन्य प्रजातंत्रीय उपकरणों तथा परम्पराश्रों - उदाहरणार्थ विरोधीदल की वर्तमानता, न्यायालय

की स्वतत्रंता, ग्रिभव्यक्ति-स्वतंत्रता ग्रादि — की बातें ग्रपेक्षित होंगी। यदि इनका ग्रभाव है तो किसी प्रकार भी उस व्यवस्था को प्रजातंत्र नहीं कह सकते। यदि उस व्यवस्था से सामाजिक श्रीर श्राधिक लाभ होता भी हो तो उसे प्रजातंत्र नहीं कह सकते। जबतक प्रत्येक वयस्क नागरिक को स्वतंत्र मतदान का श्रवसर नहीं प्राप्त होता, तबतक उस व्यवस्था को प्रजातंत्र नहीं कहा जा सकता, भले ही उसके द्वारा जीवनस्तर में उन्नति हुई हो। प्रजातंत्र के निश्चित प्रकार से स्वीकृत तत्त्वों ग्रीर साधनों के स्वीकार के ग्रभाव में सर्वहारा के ग्रधिनायकत्व को हम प्रजातंत्रात्मक गणतंत्र नहीं मानते हैं।

यह ठीक है कि आर्थिक दृष्टि से शक्तिशालीवर्ग स्वेच्छा से अपनी सम्पत्ति को कदापि नहीं छोड़ेगा। किन्तु इतिहास में कुछ उदाहरण ऐसे हैं जहाँ हिंसा ग्रौर रक्त का आश्रय लिये विना ही सामाजिक और आर्थिक रूपान्तर संभव हए हैं। इंगलैंड में सन १६८८ की क्रान्ति उदाहरण है। श्रार्थिक रूपान्तर का विशिष्ट उदाहरण सन् १८६३ में रूसी कृषकदासों के विमोक्ष में मिलता है। भारत में देशी राज्यों तथा जमीन्दारों का उन्मुलन विना हिसात्मक गक्ति का प्रयोग किये संभव हुम्रा है। ब्रिटेन के अभिजात वर्ग और जमीन-मालिकों को सन् १८३२ के रिफार्म ऐक्ट से अपनी परम्परागत राजनीतिक शक्ति छोड़नी पद्मी। ग्रमरीका में जैक्सन के समय जो व्यापक मताधिकार दिया गया, वह भी रक्तहीन शक्ति-रूपान्तर का ही उदाहरण है। इंगलैण्ड का श्रमिक दल भी एक महान् कान्ति, ग्रार्थिक ग्रीर सामाजिक क्षेत्र में शांतिपूर्ण उपायों से, करने का प्रयास कर रहा था। डेनमार्क, स्वीडेन में भी रक्तहीन ग्रनेक महान् ग्रार्थिक सुधार हुए हैं; किन्तू दन देशों में परम्पराबद्ध जबरदस्त वर्गप्रथा या सामन्तप्रथा नहीं थी। किन्तू मार्क्सवाद, हिंसा में ही ग्रन्तिम विश्वास रखता है। इंगलैण्ड, हालैण्ड ग्रौर ग्रमरीका में शांतिपूर्ण परिवर्तन की आशा करते हुए भी, मुख्यतया मार्क्सीय दर्शन हिंसावादी ही है। सन १८७८ में, अपने ग्रंथ 'ऐन्टी-ड्रिग' में ऐंगल्स ने लिखा कि बल का ग्राश्रय लेकर ही कोई सामाजिक विकास-क्रिया पुराने राजनीतिक संगठनों को खत्म करती है। सन १८८४ में ऐंगल्स ने सैन्य-शक्ति के सहारे प्रतिरोध करने के ग्रंधिकार का पूरा समर्थन किया। मार्क्स की पुस्तक 'फ्रांस में वर्गसंघर्ष' की भूमिका में यद्यपि शान्तिवादी उपायों का समर्थन है तथापि कान्ति ग्रौर युद्ध के ग्रधिकार का ऐंगल्स ने जोरदार समर्थन किया है। कुछ आलोचकों वा ऐसा विचार है कि कम्यूनिस्ट घोषणापत्र लिखने के समय मार्क्स क्रान्तिवादी था, किन्तु सन् १८४८ के आन्दोलन के असफल होने के कारण वह शनै:-शनै: विकासवादी हो गया। किन्तु इस प्रकार का विचार मुझे ग्रसंगत मालूम पड़ता है। अपने ग्रंथ 'कैपिटल' के प्रथम भाग में भी स्पष्टतः उसने बल का समर्थन किया

है और शोषकों के शोषण का सन्देश सामने रखा है। जहाँ-जहाँ मार्क्स श्रौर ऐंगल्स ने प्रजातंत्र का समर्थन किया है, उन समस्त स्थलों को ध्यान में रखते हुए भी ऐसा माल्म पड़ता है कि वे प्रजातंत्रवादी नहीं थे। प्रजातंत्र उनके लिए एक साधन हो सकता था। ऐंगल्स ग्रौर लेनिन ने स्पष्ट कहा है कि पूजीवादी देशों में, मजदूरों की दृष्टि से, प्रजातंत्र सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था है। जबतक समाजवाद ग्रौर साम्यवाद का उदय नहीं होता है, तबतक पूँजीवादी देशों के अपूर्ण प्रजातंत्र का आश्रय ग्रहण कर भी मजदूरों को अपना संगठन दृढ़ करना चाहिए। इस प्रकार यद्यपि प्रजातंत्र जहाँ तक वह समुचित साधन बन सके, वहाँ तक मार्क्स श्रौर ऐंगल्स को इष्ट है, तथापि उनकी समस्त दार्शनिक ग्रौर समाजशास्त्रीय धारा ऋान्ति—हिंसात्मक ऋान्ति—में निष्टा पर ग्राश्रित है, न कि प्रजातंत्रीय सहिष्णुता पर। जैसे-जैसे श्रौद्योगिक श्रौर वैज्ञानिक विकास होता है, वैसे वैसे समाज नाना वर्गों और श्रेणियों में विभक्त हो जाता मूलतः श्रप्रजातांत्रिक है। समाज को दो विभिन्न युद्धोन्मुख वर्गों में विभक्त मानना, शास्त्रीय दृष्टि से अपूर्ण है। बनी और गरीब, ये शास्त्रीय नहीं, अपितु व्यावहारिक शब्द हैं। निरपेक्ष धनी और निरपेक्ष गरीब, इस प्रकार के दो वर्ग समाज में नहीं पाये जाते हैं। इसके विपरीत क्रमिकता के अनुसार ग्रंशतः धनी, ग्रंशतः गरीब, इस क्राधार पर समाज का वर्गीकरण होता है। ग्रबतक का लिखित इतिहास वर्गसंघर्षों का इति-हास है, यह विचार एक अप्रजातांत्रिक सिद्धान्त है। संघर्ष के स्थान पर सहमति, सद्-भाव स्रौर बौद्धिकता का स्थापन प्रजातंत्र की पद्धति है। किन्तु सर्घर्ष, क्रान्ति स्रादि पर अत्यधिक बल देना प्रजातंत्रीय मनोवृत्ति के प्रतिकूल है। संघर्ष के अनेक क्षेत्रों के वर्तमान होने पर भी, सहमति श्रौर सामान्य कल्याणप्रतिपादकता ही समाज का व्यापक स्राधार है। यह ठीक है कि प्रजातंत्र का इतिहास भी स्वयं हिंसा से पूर्ण है। कुछ ग्रालोचकों का कथन है कि यदि स्वयं प्रजातंत्र की स्थापना में हिंसा की पद्धति का—-उदाहरणार्थं फ्रांस की क्रान्ति में--ग्राश्रय लिया जा सकता था तो कोई कारण नहीं कि एक अधिक स्वस्थ और तेजस्वी समाज की रचना में क्यों नहीं हिंसा का ग्राश्रय लिया जाय? मैं पूर्णतया ग्रहिंसा का पक्षपाती नहीं हूँ। राष्ट्रीय ग्रौर वैयक्तिक जीवन में अनेक अवसर भ्रा जाते हैं--उदाहरणार्थ सुरक्षा, आत्मरक्षा भीर आत्मसम्मान का प्रश्न, जब मनुष्य के लिए हिंसा का आश्रय लेना कर्तव्य हो जाता है। किन्तु ग्रर्हिसा का ग्रक्षरशः समर्थक न होता हुग्रा भी मैं मानता हूँ कि हिसा का म्राश्रय लेना प्रजातंत्रीय पद्धति नहीं है। व्यापक गृहसमस्याम्रों का समाधान हिंसा की दृष्टि से करना मुझे अभीष्ट नहीं है। इसके परिणामस्वरूप अनाचार और उच्छु खलता

बढ़ेंगी श्रौर संगठित हिसा, प्रतिकिया में, श्रौर व्यापक हिंसा को जन्म देती है। श्रतः हिंसा का क्रम फैल जाता है। श्रतएव यह मानते हुए भी कि प्रजातंत्रीय पद्धित के विकास में कुछ देशों में हिंसा का प्रयोग हुआ है, हमें यह ध्यान में रखना है कि प्रजातंत्र ने हमारे सामने श्रान्तरिक राजनीतिक प्रश्नों के समाधान का एक ग्रहिंसा-मूलक मार्ग प्रदिश्ति किया है। जब यह पद्धित सामने ग्राई है तब क्यों नहीं इसको ग्रिधक प्रशस्त कर इसे श्रपनाया जाय?

मार्क्स म्रांशिक दिष्ट से मंगरेजी प्रजातंत्र का समर्थक था; किन्तू प्रशिया की एकतंत्रात्मक राज्य-पद्धति का भी उसपर प्रभाव था। मासारिक ग्रौर स्पेंगलर ने मार्क्स की विचारधारा पर सुक्ष्म दिष्ट से प्रशिया में वर्तमान परम्पराग्रों का प्रभाव स्वीकार किया है। लेनिन ने रूस में कभी प्रजातंत्र देखा नहीं था। लेनिन राज्य की व्यवस्था में और साम्यवादी दल के संगठन में कहीं भी प्रजातंत्र को नहीं स्थान देता था। दलीय संगठन में अल्पसंख्यकों के नेतत्व को ही वह विशेष आवश्यक मानता था। मानव जाति को साम्य, स्वतंत्रता, न्याय का दृश्य दिखाने का विराट स्वप्न देखनेवाला होकर भी लेनिन स्वभावतः प्रजातंत्रवादी नहीं था । हिसा के समर्थन ने लेनिन की दिष्ट को स्रावृत्त कर दिया था। वह बहुत दूर तक स्रसहिष्णु भी हो गया था। समग्रा-त्मक द्वन्द्वाद का एकतंत्रात्मक सर्वत्र साम्राज्य मानने के कारण लेनिन का हृदय उस स्यादवादी और ग्रालोचनात्मक मानसिक वृत्ति के नितान्त प्रतिकृल था जो प्रजा-तंत्र का प्राण है। लेनिन के अनसार प्रजातंत्र की तीन अवस्थाएँ हैं--(क) पूँजीवादी परस्परा के अन्तर्गत, कर्मकरों की रक्षा के लिए, प्रजातंत्र सर्वश्रेष्ठ साधन है अर्थात एकतंत्र ग्रीर ग्रभिजाततंत्र की ग्रपेक्षा यह ग्रधिक कल्याणकारी है। ग्रतएव लेनिन का कहना था कि प्रजातंत्रीय गणतंत्र, मध्यवर्गी शासनपद्धतियों में सर्वोत्कृष्ट ग्रौर सबसे ग्रिधिक उन्नतिपथगामी है। (ख) किन्तू पूँजीवादी देशों का प्रजातंत्र स्वभावतः ही श्रपूर्ण है ग्रीर एकतंत्र तथा अल्पतंत्र की अपेक्षा अधिक उन्नतिशील होते हुए भी, जब श्रमिकों और कृषकों का प्रश्न सामने स्राता है तब यह सर्वदा शोषणकारी पद्धति को अपनानेवाले पूँजीपतियों के हित का ही पोषण करता है। अतएव जब पँजीवादी समाज का अन्त होंगा तब मध्यवर्ग के प्रजातंत्र का खात्मा कर कर्मकरों श्रीर कृषकों का प्रजातंत्र स्थापित किया जायगारे। यह मध्यवर्गी प्रजातंत्र की अपेक्षा अधिक व्यापक होगा । यह शोषकों के स्थान पर शोषितों को प्रतिष्ठित करेगा। (ग) पूर्ण साम्यवादी व्यवस्था में शोषण, सामाजिक वर्ग और वैयक्तिक सम्पत्ति के स्रभाव में राज्य का

१. N. Berdyaev, The Origin of Russian Communism, पृष्ठ ११६.

२. G. Lukas, Studies in European Realism, पुष्ठ २६६.

तिरोभाव होने से प्रजातंत्र, जो सरकारी व्यवस्था का एक रूपमात्र है, का भी तिरोभाव हो जायगा। लेनिन की विचारधारा प्रजातंत्र की वर्तमान किमयों को सुधारने की ग्रपेक्षा इसको हटाने पर ग्रधिक बल देती है। कर्मकरों ग्रौर कृषकों का ग्रधिनायकत्व प्रजातंत्रीय पद्धित का समर्थन करेगा, इसके लिए कोई एतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है। ग्रधिनायकत्व ग्रौर प्रजातंत्र, इन दो शब्दों का संयोग हास्यास्पद ग्रौर ग्रसंगत है। प्रजातंत्र के साथ ग्रधिनायकत्व का प्रयोग केवल लाक्षणिक या ग्रालंकारिक रूप से ही किया जा सकता है, इसका यथातथ्य शाबि क ग्रथं प्रजातंत्र के साथ कदापि भी विरितार्थ नहीं किया जा सकता। ऐसा विदित होता है कि प्रजातंत्र के विशाल राजनीतिक ग्रौर सामाजिक रूपों को मार्क्सवाद के समर्थक नहीं स्पष्ट कर सके हैं।

दार्शनिक राजनीतिशास्त्र का मूल तत्त्व है--मानव के नैतिक स्रौर स्राध्यात्मिक स्वरूप का पोषण ग्रौर समर्थन। इस महान् सिद्धान्त को कियान्वित करने में प्रजातंत्र का मौलिक ग्रीर व्यापक स्थान है। पश्चिमी सभ्यता ने जो प्रतिनिधिक प्रजातंत्र का रूप उपस्थित किया है, उसमें अनेक अपूर्णताएं असगितयाँ और स्वार्थसाधन प्रिक्रियाएँ वर्तमान हैं। तथापि उसकी अपेक्षा, भानव के राजनीतिक अधिकार को व्यक्त करनेवाली कोई अधिक सफल पद्धति अभी नहीं है। अतएव आज हमें इस बात का प्रयत्न करना है कि प्रजातंत्र को ग्रधिक प्रशस्त और पूर्ण बनाया जाय। स्वतन्त्रता, समानता, सामाजिक न्याय म्रादि विशाल श्रेय इसके द्वारा ही निष्पन्न किये जा सकते हैं। मार्क्सवाद की सबसे बड़ी विशेषता है कि अत्यन्त उदात्त शब्दों में इसने सामाजिक न्याय की माँग की है। त्रस्त, पीडित जनता की आवाज को व्यक्त करने के कारण ही श्राज मार्क्सवाद, श्रसहायों का एक नृतन धर्म बनकर श्राया है श्रौर स्वयं मार्क्स की, एक पैगम्बर के समान, पूजा होती है । ग्रावश्यकता इस बात की है कि मार्क्सवाद द्वारा समर्थित सामाजिक न्याय को कियान्वित करने के लिए प्रजातंत्रीय पद्धति का आश्रय लिया जाय। प्रजातंत्रीय पद्धति के सहारे सम्पत्ति ग्रौर विशेषतः जमीन की समस्या का समाधान यदि हो जाय तो मानवता के विकास में प्रजातंत्र एक ग्रत्यन्त ही विशाल अगला कदम सिद्ध होगा। इसका तात्पर्य होगा कि राजनीतिक प्रजातंत्र श्रौर समाजवादी अर्थशास्त्र का सामंजस्य करना चाहिए। राजनीतिक स्वतंत्रता श्रौर समानता के साथ-साथ कम-से-कम श्राधारभूत ग्रावश्यकताश्रों के सम्बन्ध में श्राधिक समानता का समन्वय करना होगा। इस अर्थ में कह सकते हैं कि समाजवाद प्रजा तंत्र का ग्रार्थिक विस्तार है। उन्नीसवीं शताब्दी में समाजवाद ग्रौर ग्रार्थिक समानता के सिद्धान्त जोरों से प्रचारित हुए। ग्रब इस बात की ग्रावश्यकता है कि ग्रठारहवीं शताब्दी के महान् संदेश राजनीतिक स्वतंत्रता श्रीर समानता के साथ, समाजवाद श्रीर

स्रायिक समानता का यथासाध्य समन्वय किया जाय। दार्शनिक राजनीतिशास्त्र समन्वयसामंजस्य का पक्षपाती है न कि एकांशदिशता ग्रौर ग्रनावश्यक संघर्ष का। मानव
सम्यता ग्रौर संस्कृति ग्राज भयानक खतरे से गुजर रही है। ग्राज यह ग्रत्यन्त
वांछनीय है कि ग्रलग-ग्रलग निराला राग ग्रालापने के बदले मानव-संस्कृति की
यांत्रिक ग्रौर वैज्ञानिक विकास से संस्कृति की रक्षा नहीं हो सकती है। विराट् नैतिक
ग्रौर राजनीतिक श्रेयों को मानवमात्र के हित में उपयोग करना ही ग्राज संत्राण का
एकमात्र मार्ग है। नीतिमान् चैतन्य मानव के उद्बोध के लिए ग्रावश्यक है कि सम्यता
ग्रौर संस्कृति में बौद्धिकता ग्रौर ग्राचारग्राहिता का ग्रनुप्रवेश किया जाय। स्वार्थसाधक मतों के स्थान पर महान् विचारकों, तत्वदर्शी धर्मनेताग्रों ग्रौर तपस्वी विशुद्ध
मानव ग्रात्माग्रों के द्वारा प्रदर्शित, दार्शनिक राजनीतिशास्त्र के विराट् श्रेयों को ही
परम ग्रादर्श मानना ग्रौर उनकी सिद्धि में कर्मयोग का पालन करना, यही ग्राज
मानव-संस्कृति के त्राण का सबसे बड़ा प्रशस्त पथ है।

## त्रयोदश अध्याय

## सभ्यता ग्रौर संस्कृति

मानव जाति की ग्राधुनिक समृद्धि ग्रौर विकसनशील संस्कृति को देखते हुए यह कल्पना करना किटन हो जाता है कि कभी मानव ग्रसहाय होकर प्राकृतिक शिक्तयों से त्रस्त रहता था। किस प्रकार शनै:-शनै: ग्रपनी बौद्धिक शिक्तयों का विकास करते हुए मानव इस महती सभ्यता को प्राप्त कर सका है, यह बड़ी ग्राकर्षक कहानी है। यदि हम प्राचीन मानवों की कृतियों के ग्रवशेषों को देखें या वर्तमान ग्रादिम निवासियों का ग्रध्ययन करें, या मिश्र, बाबुल, मोहंजदारो ग्रादि की सभ्यता का निरीक्षण करें तो हमें मानव के उन प्रयत्नों का इतिहास मिलता है जिन्हें उसने स्वस्थ जीवन की प्राप्ति के लिए किया है। प्राकृतिक संघर्ष से ही मानव का विकास हुग्रा है। छः या सात हजार वर्ष पहले जो दुनिया का स्वरूप था, ग्रब वह बहुत बदला हुग्रा है। इस महान् परिवर्तन का कारण मानव के संगठित प्रयत्न ही हैं।

मानवता को समृद्ध और विकसित करने के प्रयत्नों में कुछ तो ऐसे हैं जिनसे मानव का जीवन-स्तर ऊँचा होता है। शीत, उष्ण, ताप आदि से अपनी रक्षा करते हुए किस प्रकार मानव प्रतिरोधी प्राकृतिक शिक्तयों को सहायिका के रूप में पिर-वर्तित कर सकता है, इसका उदाहरण हमें जगत् के प्रसिद्ध महानगरों में मिलता है। रेल, तार, यंत्र, जहाज, वायुयान, आदि ने प्रकृति और मानव के बीच एक प्रचण्ड मध्यवर्ती वस्तुजात को उपस्थित कर दिया है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मानव की रागात्मिका वृत्तियों और अनुभूतियों का सिन्नवेश उसकी किवताओं और उसकी कलात्मक कृतियों में हुआ है। इस प्रकार एक ओर यदि वाह्य प्रकृति के साथ संघर्ष कर मानव ने विशाल और विस्मयकारी सभ्यता की रचना की है तो दूसरी ओर अपने अन्तर्जगत और आनुभूतिक प्रदेश में भी उसने बहुत उन्नति की है। ब्यापक अर्थ में मानव-इतिहास उन समस्त प्रयत्नों का इतिहास है जो मानव अपने वाह्य और आभ्यन्तर जगत में करता है। इतिहास को केवल राजकीय विशिष्ट पुरुष संबंधी घटनाओं का समूह मानना इसकी आंशिक व्याख्या है। इतिहास में मानव आत्मा की उस किक अभ्युति को हमें देखना है जिससे मानव की आवृत्त और निगूढ़ चेतना का विशुद्ध स्पष्ट चेतना और नीतिमता में ख्यान्तर हो रहा है। यदि एक और

हमें उन सब उपकरणों, संस्थाओं और घटनाओं का अनुशीलन करना है जो इति-हास की राशि हैं तो दूसरी ओर मानव के नैतिक और बौद्धिक चैतन्य के विकास को भी हमें देखना ही होगा। इस प्रकार का अनुशीलन हमें सभ्यता और संस्कृति के प्रकृत पर ले आता है। सभ्यता और संस्कृति का बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध राजनीतिशास्त्र से है। दूसरी और मानव जीवन के नैतिक और दार्शनिक लक्ष्यों के साथ भी इनका, विशेषतया संस्कृति का, गहरा सम्बन्ध है।

संस्कृति शब्द प्राचीन भारतीय साहित्य में मिलता है। "विश्ववारा संस्कृति का संदेश वेद में प्राप्त होता है । "सभ्यता शब्द का सम्बन्ध सभा से है। जो नागरिक और राजनीतिक सभा का सदस्य है, वह सभ्य है। सभ्यता, इसी 'सभ्य' शब्द से भाववाचक संज्ञा है। प्राचीनमानवंशास्त्र (ग्रान्प्रोपोलोजी) में संस्कृति, ग्रर्थात 'कल्चर' शब्द का बड़ा व्यापक प्रयोग होता है। जिन समस्त उपादानों, उपकरणों, सामाजिक वस्तुत्रों का उपयोग मानव प्राकृतिक शक्तियों के साथ, संग्राम और सामंजस्य में करता है. उन सबका परिग्रहण संस्कृति में होता है। मालिनोवस्की के ग्रनुसार समस्त सामा-जिक देनों का नाम संस्कृति है ग्रौर इसमें यांत्रिक उपादानों के साथ-साथ वह विचारों. अभ्यासों, श्रेयों आदि का भी परिग्रहण करता है रे। धर्म, भाषा, निर्माणकला, जाद-टोना. ज्ञान, सामाजिक संगठन इन सबों को वह एंस्कृति या कल्चर के अन्तर्गत मानता है। श्रार्थिक संगठन, विधि श्रौर शिक्षा को संस्कृति की उपादानात्मक श्रावश्यकता के रूप में उसने प्रयुक्त किया है। संस्कृति की समन्वयात्मक ग्रावश्यकता से उसने जादू-टोना धर्म, ज्ञान और कला का तात्पर्य ग्रहण किया है। इस प्रकार मालिनोवस्की के मत में उपादानात्मक ग्रावश्यकता श्रीर समन्वयात्मक ग्रावश्यकता का सम्मिलित रूप ही संस्कृति है । प्राचीन मानवशास्त्री, संस्कृति शब्द का अत्यन्त व्यापक प्रयोग करते हैं। प्राचीन मानवों के जो गिरोह या जो टोलियाँ अमरीका, अफ्रिका, न्यूजीलैण्ड आदि में मिलती हैं, उनकी संस्कृति का वे अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार गोंड, मंड, उराँव, नागा

श्रिच्छित्रस्य ते देव सोम सुवीय्र्यस्य रायस्पोषस्य दिदतारः स्याम ।
 सा प्रथमा संस्कृतिर्विद्ववारा स प्रथमो वस्णो मित्रोऽश्रिगः ।। (यजुर्वेद ७।१४)

Romislaw Malineowski, "Culture", Encyclopacdia of the Social Sicences, বাছ ধ, বৃদ্ধ হ্বং-হ্ধং. B. Malinowski, A Scientific Theory of Culture and other Essays, Freedom and civilization, Magic, Science, and Religion and other Essays, The Dynamics of Culture change.

<sup>3.</sup> Instrumental imperative and Integratives or Synthetic imperatives,

म्रादि जातियों के सम्बन्ध में जो अध्ययन होता है, उसे भी वे सांस्कृतिक ग्रध्ययन समझते हैं। कभी-कभी प्राचीन मानवशास्त्री भौतिक संस्कृति ग्रौर मनोवैज्ञानिक ग्रौर सामूहिक संस्कृति इन शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। संस्कृति का 'इतना व्यापक ग्रथं ग्रहण करने के कारण प्राचीन ग्रौर सरलतापूर्वक जीवन-यापन करनेवाले मानवों के प्रायः समस्त कियाकलापों, विश्वासों ग्रादि का बोध इस एक शब्द संस्कृति से हो जाता है'। सम्यता शब्द का प्रयोग, प्राचीन मानवशास्त्री एक सीमित ग्रथं में, करते हैं। जब पेचीदगी ग्रौर संजटिलता ग्रा जाती है, तब सम्यता का प्रयोग उस ग्रवस्था के बोध के लिए हो सकता है। बहुत से प्राचीनमानवशास्त्री लिखित शिक्षा को संस्कृति ग्रौर सम्यता का विभाजक मानते हैं। जब शिक्षा ग्रौर लेखन-कला का विकास होता है तब सम्यता का विभाजक मानते हैं। उसके पहले, संस्कृति की ग्रवस्था है। इस प्रकार का जो पार्थक्य सरलतामूलक समग्रग्राहिणी संस्कृति ग्रौर शिक्षणलेखनाश्रित संजटिलता-मूलक सम्यता में प्राचीन मानवशास्त्रियों ने किया है, वह उन्हीं के साहित्य में रूढ़ हो गया है, ग्रन्थत इस प्रकार का पार्थक्याश्रयों ग्रन्तर नहीं किया जाता है।

यूरोपीय साहित्य में बेकन ने सर्वप्रथम 'कल्चर' शब्द का प्रयोग किया। बेकन कान के प्रकृष्ट महत्व को स्वीकार करता है, क्योंकि इससे शक्ति ग्रीर सुख की वृद्धि होती है । ज्ञान शक्ति का प्रदाता है—बेकन का यह मंत्र पिश्चिमी संस्कृति में ग्राधार-भूत सिद्धान्त बन गया है। संस्कृति का लक्ष्य केवल कलात्मिका ग्रनुभूति न मान कर शक्तिप्रदान मानना भावी यंत्रवादी वैज्ञानिक सभ्यता का पूर्वरूप था। यदि बेकन ने सर्वप्रथम 'कल्चर' शब्द का प्रयोग किया तो फांस के तर्कणावादी विचारकों ने सर्वप्रथम 'सिविलिजेशन' शब्द का प्रयोग किया है। सिविलिजेशन शब्द नागरिक या नगर-व्यवस्था—इस ग्राशय पर बल प्रदान करता है। सामन्तशाही युग ग्रीर ग्रन्थकार युगीन ग्रवस्था से ग्रपने युग को ग्रिथिक उत्कृष्ट प्रमाणित करना ही इस शब्द के फांसीसी दार्शनिकों द्वारा व्यवहार का कारण था। इस ग्रथ को व्यक्त करने के लिए टुगों ने

१. William Ogburn and Nimkeff, Sociology (१६४०) प्०४२; E. B. Tylor, Primitive Culture (१६२४) प्०१. इस सम्बन्ध में ब्रष्टच्य—Ruth Benedict, Patterns of Culture; W. G. Sumner, Folkways; Graham Wallas, Our Social Héritage; A Golden Weiser, Anthropology; Clark Wissler, Man and Culture.

२. Francis Bacon, Advancement of Learning, Chapter II; Bacon, Nevum Organum में कहता है—"Scientiaest potentia."

इ. Carl Brinkmann, "Civilization", Encyclopaedia of Social Sciences, खण्ड ३, पुष्ठ ५२६.

सर्वप्रथम 'सिविलिजेशन' का प्रयोग किया । फ्रांस के दार्शनिक और विचारक अपने तर्कणात्मक और प्रबुद्ध युग के बड़े अभिमान थे । अपने प्रबुद्ध युग को वे पिछले अप्रबुद्ध युग से अधिक महत्त्वपूर्ण और श्रेयस्कर मानते थे। यूरोपीय साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विकास के कारण यूरोपीय लोगों का सम्बन्ध अन्य सरस्तापूर्वक रहने वाले लोगों से हुआ। प्राचीन अमरीका के निवासियों को यूरोपीय लोग प्राकृतिक मानव कहते थे। कुछ सामाजिक अनुबन्धवादियों का ऐसा विचार रहा कि नागरिक और राजनीतिक समाज के उदय के पूर्व समस्त मानव इसी प्राकृतिक अवस्था में थे। अठारहवीं शताब्दी में प्राकृतिक मानव और प्रबुद्ध मानव का अन्तर जोरों से उद्घोषित हुआ। । उसी समय से यूरोपीय और पीछ चलकर अमरीकन मस्तिष्क में यह विषैला और घातक। विचार उत्पन्न हुआ कि वैज्ञातिकता और नागरिकता के कारण पश्चिमी सम्यता अन्य मानवों के संगठनों की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट हैं और इस प्रकार साम्राज्यवाद का विचारात्मक आधार निर्मित्त हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि सम्यता या सिविलिजेशन की जो कल्पना पहले. यूरोपीय मध्ययुग की अपेक्षा, आधुनिक यूरोपीय सम्यता, को अधिक महत्त्वपूर्ण सिद्ध करने के लिए उपस्थित हुई, उत्तने अन्ततोगत्वा साम्राज्यवाद को पुष्ट करने में अपनी विजय समझी।

जर्मन में सर्वप्रथम 'कल्चर' शब्द, का प्रयोग हर्डर ने किया । हर्डर ने प्राकृतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में सातत्त्प दिखाने का यत्न किया । गेटे ने आध्यात्मिक संस्कृति (गाइंस्टेस कल्बर) का संदेश व्यक्त किया । उसका महाकाव्य फाउस्ट ज्ञान की खोज में निरन्तर परिश्रमशीलता का आदर्श उपस्थित करता है हैं।

१. तुलनीय—Vierkandt, Naturvolker und Kulturvolker: Ein Beitrag zur Sozialpsychologie (१८६६).

२. Herder, Ideen zur Philos der Geschichte der Menschheit (१७६०-१७६२). जर्मन भाषा में "kultur" शब्द का प्रयोग होता है।

३. गेंटे के 'फाउस्ट' महाकाव्य की कुछ पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं—
"How each the whole its substance gives,
Each in the other works and lives!
Like the heavenly forces rising and descending,
Their golden urus reciprocally leading,
With wings that winnow blessing
From Heaven through Earth I see them pressing
Filling the all with harmony unceasing".

काण्ट और फिक्ट के अनुसार स्वातंत्र्य संस्कृति का मूलतत्त्व है। इसी समय से जर्मन विज्ञानवादी-दर्शन में सम्यता और संस्कृति में अन्तर किया जाने लगा। सम्यता का सम्बन्ध नागरिकता और समीक्षात्मक तार्किकता से था। संस्कृति अध्यात्मवाद, विज्ञानवाद और रोमान्टिक दार्शनिकों की आत्मिनिष्ठता का पोषण करती थी। काण्ट का कहना था कि विज्ञान की उन्नति के सहारे मनुष्य ने बहुत दूर तक सम्यता के क्षेत्र में उन्नति की है, किन्तु नैतिकता का पूरा प्रवेश मानव-जीवन में नहीं हो सका है। नैतिकता, संस्कृति का एक बृहद् ग्रंश है। किन्तु नैतिकता का तात्पर्य जब वाह्य आचरण और परम्परागत नियमों का पालनमात्र समझा जाता है, तब वह सम्यता से पृथक नहीं की जा सकती। काण्ट के अनुसार कुछ महान् लक्ष्यों की प्राप्ति में मानव की शक्तियों का प्रयोग ही संस्कृति का रहस्य है। इस प्रकार नैतिक दृष्टि के आधार पर सम्यता और संस्कृति में काण्ट ने अन्तर बताया है। इसी विचारधारा का अनुसरण फिक्ट और हम्बोल्ड्ट में भी मिलता है।

इस प्रश्न का पता लगाना मुश्किल है कि वास्तव में मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। ग्राधुनिक प्राणिशास्त्री, ऋग्वेद या बायबिल में प्रोक्त ईश्वरमूलक सृष्टिशास्त्र का विचार स्वीकार नहीं करता है। जीवन का विकास मानने के कारण ग्राजतक सर्वत्र ही विकास-सिद्धान्त का ग्रनुमोदन किया जाता है। वेस्टरमार्क, जान डिवी ग्रादि इसी परम्परा का ग्रनुसरण कर नैतिक वृत्तियों ग्रौर भावनाग्रों का विकास स्वीकार करते हैं। निश्यात्मक रूप से, वर्तमान नैतिक नियमों ग्रौर भावनाग्रों का बीज प्राचीन

<sup>&</sup>quot;A fool, who here his blinking eyes directeth, and o'er his clouds of peers a place expecteth Firm let him stand, and look around him well This World means something to the capable. Why needs he through Eternity to wend? He here acquires what he can apprehend. Thus let him wander down his earthly day."

१. Kant, Critique of Pure Reason (मैक्समूलर का अंग्रेजी अनुवाद) पृष्ठ ७३०; Kant, Critique of Judgement (बनार्ड का अंग्रेजी अनुवाद) पृष्ठ ६७-६६; Rudolf Eucken, Main Currents of Modern Thought, पृष्ठ २८१-३०७; C. G. Shaw "Culture", Encyclopaedia of Religion and Ethics, खण्ड ४, पृष्ठ ३५१-३६०.

श्रादिम निवासियों की परम्पराश्रों में खोजना सर्वथा संभव नहीं है। किन्तु मूलतस्व का ऐतिहासिक श्रनुसंधान किन्त होने पर भी यह ठीक है कि नैतिकता का पूर्ण उदय ही मानव जाित का महान् साध्य है। किस प्रकार ग्रपनी मानसिक शिक्तयों का प्रयोग कर एक श्रोर मानव ने प्रकृति-विजय करने का प्रयत्न किया है श्रौर दूसरी श्रोर ग्रपनी वृत्तियों का नियन्त्रण किया है श्रौर कर रहा है, इस प्रश्न की मीमांसा करते हुए ऐसा मालूम पड़ता है कि मानव का मन या बुद्धि भी एक पूर्ण निश्चत एकरस सत्ता नहीं है, ग्रपि सम्यता के विकास के साथ इसमें भी महान् परिवर्तन होते हैं। फांस के कुछ समाजशास्त्रियों का ऐसा ख्याल था कि श्रादिम निवासी प्राक्-बौद्धिक श्रवस्था की मानसिक किया का प्रदर्शन करते हैं। मानव बुद्धि के विस्तार ग्रौर विकास का इतिहास ग्रत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण है; क्योंकि एक प्रकार से यही सम्यता ग्रौर संस्कृति दोनों का मूल नियामक है।

सम्यता का सम्बन्ध उन समस्त उपादानों और साधनों से हैं जिनका प्रयोग कर मानव बर्बरता की श्रवस्था का श्रतिक्रमण कर प्रकृति-विजय करने का प्रयास करता है। प्रकृति-निष्ठता की श्रवस्था बर्बरता की श्रवस्था है, जब प्रस्तर के साधनों का प्रयोग कर मानव बहुत दरिद्रता से श्रपना जीवन व्यतीत करता था। जब लोहें का प्रयोग होने लगा, उस समय से सम्यता प्रारम्भ होती है। मनुष्य किस प्रकार प्रकृति-निमन्ता की श्रवस्था को पारकर विशाल समृद्ध नगरों का निर्माण करता है, यह सम्यता का प्रश्न है। सामाजिक, श्राधिक, यांत्रिक, राजनीतिक जीवन को समृद्धतर करना ही सम्यता का महान् उद्देश्य है। प्राचीन काल की श्रविकसित समिति और सभा से श्रागे बढ़कर किस प्रकार पहले बड़े साम्राज्यों श्रीर श्राधुनिक काल में राज्य का विकास हुआ है, इसको समझना सम्यता के प्रश्न को समझना है<sup>२</sup>। स्वस्थ नागरिकता ही सम्यता का मूल है। राज्य का सम्बन्ध सम्यता से है; क्योंकि सम्यता के विकास वे साथ ही उन समस्त साधनों का विकास होता है जिनके सहारे विस्तृत क्षेत्र के बड़े जनसमुदाय का राजकीय नियंत्रण संभव

<sup>8.</sup> L. Levy-Bruhl, How Natives Think, Primitive Mentality, The "Soul" of the Primitive, and the Supernatural.

R. Benjamin Kidd, "Civilization", Encyclopaedia of Religion and Ethics, বাত হ, বৃত্ত হন্ত-হনত; H. T. Buckle, History of civilization in England; Benjamin Kid, Principles of Western Civilization (१६০२); Lester F. Ward Psychic Factors of Civilization (१६০২).

है। भारतवर्ष में प्राचीनकाल ग्रौर मध्यकाल में सारे देश को एक मजबूत केन्द्रीय सूत्र में बाँधने के प्रयत्न इसीलिए ग्रसफल हुए कि उस समय सभ्यता के साधनों की ग्रपूर्णता के कारण सारे देश में एक केन्द्रीय नियंत्रण को स्थापित करना ग्रत्यन्त किंठन था। इस ग्रौर ग्रमरीका जैसे विशाल देशों में सभ्यता के विकास ने ही राज्य का संगठन संभव किया है। प्राकृतिक संधर्ष के सहारे सामुहिक जीवन को किस प्रकार दृढ़ ग्रौर संगठित किया जायगा, यही सम्यता का साध्य है। इससे स्पष्ट है कि समस्त सामाजिक, ग्राधिक ग्रौर राजनीतिक व्यवस्था तथा संगठन का सम्बन्ध सम्यता से हैं। दूसरी ग्रोर यांत्रिकता ग्रौर विज्ञान की उन्नति भी सम्यता से सम्बन्ध रखती है।

संस्कृति का सम्बन्ध मानव की अनुभूति से है। काव्य, कला, दर्शन, धर्म, नीति-शास्त्र, सौन्दर्यानुभूति, ग्रानन्दोल्लास ग्रादि का संबंध संस्कृति से है। जिन वृत्तियों, इच्छाओं और अनुभूतियों का संबंध मानव की विशालता, सामान्यहित या आत्मिक उत्कर्ष का दर्शन कराने से है, उन्हें हम संस्कृति के अन्तर्गत मानते हैं। यदि समुद्रयान श्रौर रेलगाड़ी का सम्बन्ध सभ्यता से है तो ताजमहल, वाल्मीकीय रामायण, भगवद्-गीता का सम्बन्ध संस्कृति से है। यदि मौर्य ग्रीर गुप्त साम्राज्य की शासन-व्यवस्था सभ्यता से सम्बद्ध है तो रामचरितमानस, भीष्म का चारित्य श्रौर श्रजन्ता की कला संस्कृति का निर्मल चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करती है। मानव की वृत्तियों का सन्तु-लन और सामंजस्य कर किस प्रकार विशृद्ध संस्कारों की प्राप्ति हो सकती है, यही संस्कृति का महान् लक्षय है। यदि सभ्यता, वाह्य कर्मशीलता स्रौर सामूहिक-जीवन संगठन से सम्बद्ध है तो संस्कृति का प्रयास है, स्तुत्य संस्कारों का निर्माण। जब हम बुद्ध की विशाल, गम्भीरभावोत्पादक मूर्तियों का अवलोकन करते हैं तब हमारी भावनाओं का परिमार्जन होता है श्रौर अपेक्षित संस्कारों की सृष्टि होती है। यूनानी कला के ग्रत्यधिक सौन्दर्याभिव्यंजक कलात्मिका कृतियों का ग्रवलोकन कर हमारा मनोवेग श्रभिनव रूप से प्रभावित होता है। ललित कला और साहित्य का अनुशीलन भावनासंशोधक श्रौर वृत्तिपरिमार्जक है। नीतिशास्त्र श्रौर दर्शन हमें श्रात्मा के ग्रहेंकार-हन्ता रूप का दर्शन कराते हैं। क्षुद्र एषणाग्रों ग्रौर भोगवृत्तियों से ऊपर उठकर सर्व-भूतिहत का दर्शन ही नीति श्रीर अध्यात्म का मूल लक्ष्य है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संस्कृति का सम्बन्ध शिक्षा से है। शिक्षा का अर्थ केवलमात्र नई वस्तुआं के सम्बन्ध में कुछ बातों की जानकारी कर लेना मात्र नहीं है। शिक्षा का तात्पर्य है मानसिक प्रबोध । सत् और असत्, कर्म और अकर्म, के सम्बन्ध में वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति ही शिक्षा का लक्ष्य है। अहंकारविमुद्धता की अवस्था का अतिक्रमण कर विशाल

मानवता का दर्शन करना और तात्विक बीध की प्राप्ति ही शिक्षा है । जो शिक्षा मानव को ग्रथींपार्जन करने के योग्य बनाकर उसकी ग्रार्थिक सुरक्षा और उसकी राजनीतिक कर्मशीलता की व्यवस्था कर सकती है, उस शिक्षा का सम्बन्ध सम्यता से है। ग्ररस्तू ने इसीलिए, ग्रार्थिक दृष्टि से, उत्पादनकारी ग्रौर उदरकारी शिक्षा में पार्थक्य स्थापित किया है। जो शारीरिक ग्रौर सैन्यशिक्षा सैनिकों को दी जाती है या जिस वैज्ञानिक शिक्षा का उपयोग ग्रच्छे-ग्रच्छे यंत्रों के निर्माण में होता है, वह सम्यता से सम्बन्ध रखनेवाली है। किन्तु जिस शिक्षा से मानव चरित्रवान, नीतिमान, सर्व-भ्तिहतान्वेषी बनता है, उसका सम्बन्ध संस्कृति से हैं।

'मानव प्रयत्नों से किस प्रकार श्रेयस्कर सामिहिकीकरण हो सकता है, इस प्रश्न का सम्बन्ध सम्यता से है। मानव की सब प्रकार की शक्तियों का प्रयोग कर किस प्रकार सामाजिक जीवन संगठित तथा प्रधिक कार्यकारी हो सकता है, इस प्रश्न का समाधान सम्यता से होता है<sup>२</sup>। यदि प्रस्तरयुग, लौहयुग ग्रादि की ग्रंपेक्षा ग्राधुनिक विद्युत्-युग और अणुयुग मानवजीवन की सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति में अधिक सहायक है तो हम कह सकते हैं कि ग्राधुनिक युग प्राचीन युग की ग्रपेक्षा ग्रंधिक सभ्य है। विशाल यंत्रों का निर्माण तथा विशाल सभ्यताओं और साम्राज्यों का निर्माण मानव की संगठित सामृहिक जीवन की श्रमशीलता का ही परिणाम है। मिट्टी के मकान बनाने की अपेक्षा, आधुनिक न्यूयार्क में विशाल गननचुम्बी अट्टालिकाओं को बनाना ग्रधिक कठिन है ग्रौर ग्रधिक बुद्धिशीलता तथा सामाजिक शक्तियों के ग्रधिक संगठित प्रयोग की माँग करनेवाला है। इस दृष्टि से कह सकते हैं कि स्राधुनिक मकान-निर्माण-िक्या प्राचीन युग की अपेक्षा सभ्यता के अधिक विकास को सुचित करती ृहै। किन्तु यह कहना असंगत होता है कि आधुनिक छायावादी और उन्नतिवादी कवि वाल्मीकि, व्यास, कालिदास की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण कृतियाँ करते हैं। प्राचीनकाल ग्रौर मध्यकाल में बैलगाड़ी ग्रौर घोड़ागाड़ी से यात्रा करनी पड़ती थी। ग्राज भले हम मोटरगाड़ी श्रौर वायुयान से यात्रा कर लें; किन्त इससे यह कदापि नहीं सिद्ध होता है कि प्राचीनकाल के ऋषियों भीर तपस्वियों की अपेक्षा, मानवजीवन को भ्रात्मिक उन्नयन का मार्ग दिखानेवाले क्षेत्र में भी त्राजकल ग्रधिक उन्नति हो गई है। भगवान् बद्ध ने ग्रपना धर्मचक-प्रवर्तनसूत्र पाँच भिक्षुग्रों को सुनाया था। प्रतिदिन वे सात-ग्राठ

V. P. Varma, Democracy and Education, Siksha. जनवरी, १६५४.

<sup>2.</sup> James H. Robinson, "Civilization", Encyclopaeida

Britanica. 415 (4, 952 634-688....

मील की ही पैदल यात्रा करते थे। रेडियो की सहायता से आज अत्यन्त साधारण मनुष्य भी हजारों आदिमियों को अपना सन्देश सुना सकता है और एक दिन में हजारों मील की यात्रा कर सकता है। लेकिन इतिहास बताता है कि नीतिमत्ता और आतिमक संस्कृति की विशालता में बुद्ध की तुलना संसार में कोई मनुष्य नहीं कर सकता। संस्कृति का सम्बन्ध मानव के स्वरूप-बोध से है। बहुत बड़ी सभ्यता का निर्माण करने के बाद भी, आतिमक वृत्तियाँ के उन्नयन और नैतिक तथा कलात्मक चैतन्य के उदय की दृष्टि से, मानव बर्बर रह सकता है। वाह्य जगत् का नियंत्रण ही मानव पुरुषार्थ की इतिश्री नहीं है। नेपोलियन यूरोप के बहुत बड़े भाग का विजय करने में समर्थ हुआ; किन्तु आत्मविजय के अभाव में अहंकार और भोगवादिता का वशवतीं होकर वह अपना पतन कर बैठा। अतः व्यापक उन्नति के लिए सामूहिकीकरण और सामाजिकीकरण के साथ-ही-साथ आत्मिक, नैतिक और कलात्मक चैतन्य का सम्यक् अववोध होना चाहिए। एकांश उन्नति से कार्य नहीं सिद्ध हो सकता।

सम्यता का सम्बन्ध जीवन के संगठन से है, संस्कृति का सम्बन्ध जीवन के उन्न-यन से है $^{1}$ । जीवन का संगठन उन समस्त वाह्य उपकरणों से होता है जो जीवन

सम्यता और संस्कृति में पार्थक्य बताते हुए स्पेंगलर ने अपने ग्रन्थ  $oldsymbol{Decline}$  of the West I, पृष्ठ ३५३-३५८ में लिखा है : "Culture and civilizationthe living body of a soul and the mummy of it. For Western existence the distinction lies at about the year 1800-on the one side of that frontier life in fullness and sureness of itself, formed by growth from within, in one great uninterrupted evolution from Gothic childhood to Goethe and Napoleon, and on the other the autumnal, artificial, rootless life of our great cities, under forms fashioned by the intellect. Cuture and civilization - the organism born of Mother Earth and the mechanism proceeding from hardened fabric. Culture-man lives inwards, Civilization-man outwards in space and amongst bodies and facts. That which the one feels as Destiny the other understands as a linkage of causes and effects, and thenceforward he is a materialist-in the sense valid for, and only valid for,

संघर्ष में सहायता प्रदान करते हैं। जीवन के संगठन का मतलब है--शिक्त र्क। प्राप्ति । शक्ति के सहारे हम प्राकृतिक ताकतों से संघर्ष करते हैं ग्रौर शक्ति के द्वारा ही हमारा सामाजिक जीवन व्यवस्थित होता है। उच्छ खलता, ग्रव्यवस्था सार्वत्रिक मत्स्यन्याय से मानव सम्यता का परिरक्षण करने में वैज्ञानिक शक्ति का बहुत बड़ा हाथ है । शक्ति की प्राप्ति और उसका वैधिक विनियोग ही मानव-जीवन को प्रशस्त सामाजिक जीवन की प्राप्ति करा सकते हैं। बर्बरता श्रीर श्रसभ्यता के यग में शक्ति की अव्यवस्था के कारण मानव-जीवन अत्यन्त साधारण स्तर का ग्रीर प्राकृतिक शक्तियों के पूर्णतः श्राश्रित था। ग्राज के विद्यत-युग में जब हम उस म्रवस्था का काल्पनिक स्मरण करते हैं जब मानव म्रग्नि का प्रयोग नहीं जानता था, या जब वह लिखना नहीं जानता था, तब सभ्यता के विस्मयकारी उत्कर्ष का हमें पता चलता है। किन्तू स्पष्ट है कि सभ्यता की इन आकर्षक और जीवनोपयोगी वस्तुओं से ही कार्य नहीं चल सकता। वाह्य वैधिक ग्रौर राजनीतिक नियम ही सर्वस्व नहीं है। हमें उन वस्तुओं की भी आवश्यकता है जिनका स्वतः ही महत्त्व है। प्लेटो के अनुसार वस्तुओं के तीन विभाग हैं । (क) वे वस्तुएँ जिनका उनके परिणाम के लिए नहीं, अपित अपने ही लिए महत्त्व है, उदाहरणार्थ हानिरहित आनन्द के साधन। (क) वे वस्तूएँ जो स्वतः नहीं, किन्तु अपने परिणाम के लिए अभिवांछित हैं, जैसे शारीरिक श्रम, डाक्टर का पेशा और अन्य अर्थोपार्जन कर्म। ये स्वतः नहीं अभिश्रेत

civilization—whether he wills it or no, and whether Buddhist, Stoic or Socialist doctrines wear the garb of religion or not.... Every soul has religion, which is only another word for its existence. All living forms in which it exresses itself—all arts, doctrines customs, all metaphysical and mathematical formworlds, all ornament, every column and verse andidea—are ultimately religions and must be so. But from the setting in of civilization they cannot be so any longer. As the essence of every culture is religion so—and consequently—the essence of every civilization is irreligion—the two words are synonymous."

र. Republic, Book II.

है ग्रंपित, ग्रंथोंपार्जन या ग्रन्य उन्नतिमुलक परिणाम इनसे निकलते हैं। (ग) ने वस्तएँ जिन्हें हम स्वतः भी ग्रौर उनके परिणाम के लिए भी ग्रच्छा समझते हैं, उदाहरणार्थ शद्ध विचार, स्वास्थ्य श्रादि । प्लेटो के वर्गीकरण से हमें मतविभिन्नता हो सकती है: किन्त उसके सिद्धान्त से नहीं। जगत में कुछ वस्तुएँ ऐसी हैं जिनका हम साधारण हप में ही उपयोग करते हैं। अस्पताल हम किसी निमित्त से ही जाते हैं। यदि रोग न हो तो कोई ग्रस्पताल न जाय। किन्तु काव्य का ग्रानन्द सतत वर्धमान ग्रीर विलक्षण ग्राह्मादकारी है। सभ्यता का सम्बन्ध उन समस्त ग्रावश्यक ग्रौर उपयोगी वस्तु ग्रों से है जो मानवजीवन को सुखमय बनाती है। किन्तु संस्कृति इन्द्रियग्राह्य सुखों से भी ऊपर की ग्रवस्था, ग्रानन्द, का ग्रनुसंधान करती है। सुख के साधनों को हम बाह्य हंग से एकत्रित कर सकते हैं। प्रर्थात् एक हजार वायुयान के बदले हम दस हजार वाययान बना सकते हैं। एक-देश दूसरे देश से वायुयान खरीद सकता है ग्रथवा, एक देश का इन्जिनियर दूसरे देश के लोगों को वायुयान बनाने की शिक्षा दे सकता है। ग्राज ग्रमरीका ग्रौर यूरोप में ग्रनेक भारतीय वायुयान बनाने की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यूरोप से रेल की इंजिन ग्रौर वायुयान खरीदे जा सकते हैं किन्त होमर के 'इलियड' ग्रौर डान्टे की 'डिवाइन कौमेडी' जैसे महाकाव्यों को हम अपने देश में किसी वाह्य साधन से नहीं उत्पन्न कर सकते । ऐसे महाकाव्यों का निर्माण वैयक्तिक साधना और प्रतिभा पर ग्राश्रित है। भोजन में मसाले का प्रयोग, यूरोप-वासियों ने मध्ययुग के अन्त में पश्चिमी एशिया से सीखा; किन्तु ईसा मसीह, संत पाल श्रौर जरथुस्त्र जैसे पुरुषों का ग्राविर्भाव क्यों श्रौर कैसे होता है, इसे काई देश किसी दूसरे देश से नहीं सीख सकता। सांस्कृतिक निर्माण आत्मनिष्ठता का परिणाम है। इसके द्वारा मानव-चेतना का अम्युदय होता है। निजी प्रतिभा के सहारे ही इसका निर्माण श्रीर रसास्वादन हो सकता है। जर्मनी से हम मोटर मँगा सकते हैं; किन्तु काण्ट के महान ग्रंथ- 'विशुद्ध बुद्धि का परीक्षण', को हमें स्वयं ग्रपनी बौद्धिक शक्ति का विकास कर समझना होगा। प्रसिद्ध समाजशास्त्री आल्फोड वेबर ने कहा है कि सम्यता की वस्तुओं को एक देश से दूसरे देश में ले जाना सहज है, किन्तु संस्वृति की वस्तुएँ दीर्घकालीन श्रम और अभ्यास से ही समझ में ग्राती हैं। संक्षेप में कह सकते हैं कि सम्यता के संस्थागत और उपादानात्मक तथा त्रियात्मक साधनों को हम श्रन्य स्थानों से उधार ले सकते हैं, किन्तू संस्कृति का सम्बन्ध अन्तःप्रेरणाश्चों, रागात्मक वत्तियों श्रीर सूक्ष्म मानसिक जगत से है। ये शनै:-शनै: ही सीखी जा सकती हैं। इसीलिए सम्यता शीघ्र श्रन्य स्थानों में फैल सकती है। यूरोपीय साझाज्यवाद के उदय के बाद से सुदूर अफिका भीर मंगोलिया में भी पश्चिमी सभ्यता फैल रही है, किन्त्र

जापान, चीन ग्रौर भारत ने ग्रपनी प्राचीन संस्कृति को सर्वदा सुरक्षित रखकर ही पश्चिमी सभ्यता के उपकरणों को ग्रहण किया था। हाँ, तुर्की में मुस्तफा कमाल के नेतत्व में, कम-से-कम संकल्प ऐसा रहा कि पश्चिमी सभ्यता के साथ-साथ पश्चिमी संस्कृति को भी अपनाया जाय, किन्तु तीस वर्षों के अनुभव से पता चलता है कि वाह्य दिष्ट से यरोपीय सभ्यता के उपादानों का ही अनुकरण तुर्की कर सका है<sup>8</sup>। संस्कृति का मानसिक ग्रीर हार्दिक सम्बन्ध होने से सभ्यता के महान परिवर्तन के बाद भी संस्कृति सूरक्षित रहती है। अशोक के समय से, आज भारतीय सभ्यता में महान ग्रन्तर है, किन्तू बौद्ध संस्कृति के ग्रनुपम संदेश ग्राज भी प्रत्यक्ष ग्रीर ग्रप्रत्यक्ष रूप से भारत म ग्रपना प्रभाव ब्यक्त कर रहे हैं। बुद्धकालीन यातायात ग्रीर व्यापार के साधन ग्रब इतिहास की वस्तु हैं, किन्तु धम्मपद ग्रौर दीघनिकाय ग्रभी भी नवीन हैं। सम्यता की वस्तुए पूरानी पड़ जाती हैं, किन्तु संस्कृति में एक शाश्वत श्रीर चिरन्तन सत्य प्रकाशित होता है। महाभारतकालीन लेखनकला से ग्राज की लेखनकला ग्रधिक उत्कृष्ट है, किन्तु शांतिपर्व का ग्रमुल्य संदेश ग्राज भी भारतीय संस्कृति पर ग्रपना ग्रमिट प्रभाव व्यक्त कर रहा है। इस प्रकार देखने से संस्कृति का विशाल रूप स्पष्ट होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि संस्कृति रूपी सरिता का निर्मल सतत प्रवाह हो रहा है। अपनी साधना के सहारे मानव इस धारा में योगदान कर रहा है। इस प्रकार वैयक्तिक श्रम और साधना से उद्भत होकर भी संस्कृति व्यापक और विशाल रूप धारण कर ग्रतिवैयन्तिक हो जाती है। बौद्ध संस्कृति बुद्ध की विशाल चेतना से उद्भत होकर भी सदियों तक एशिया पर अति वैयिनतक शक्ति के रूप में अपना प्रभाव व्यक्त कर रही है।

संस्कृति की व्याख्या करने में इसके कलात्मक श्रौर साधानात्मक पक्ष का विश्लेषण करना श्रावश्यक है। यूरोपीय संस्कृति के अनुशीलन के विषय में मैथ्यू आर्नाल्ड ने यहूदी धर्म द्वारा प्रदत्त प्रचण्ड धार्मिकता तथा न्यायशीलता के साथ यूनानियों द्वारा प्रदत्त सौन्दर्यात्मक श्रौर कलात्मक अनुभूति का उल्लेख किया है । मानव-इतिहास मे अनेक युग ऐसे होते हैं जब ज्ञान, साधना, तपस्या तथा अध्यवसाय के सहारे संस्कृति का संवर्धन होता है। भारतीय इतिहास में मौर्यकाल और यूरोपीय इतिहास में मध्ययुग इस प्रकार के धार्मिकता के युग थे। यूरोप में सत्रहवीं शताब्दी के प्यूरिटन लोगों के आन्दोलन में धार्मिकता व्यक्त होती है। धार्मिकता के युग में नैतिक शक्तियों के केन्द्री-

<sup>2.</sup> Luke, The Making of Medern Turkey; H. Edib, Turkey faces West.

२. Matthew Arnold, Culture and Anarchy, प्रथम श्रध्याय.

करण श्रौर वैयक्तिक तथा सामाजिक शक्तियों के जनकल्याणात्मक उपयोग पर बल दिया जाता है। एक दूसरा समय इतिहास में आता है जब काव्य साहित्य, चित्रकला. स्थापत्यकला ग्रादि के विकास पर ग्रधिक ध्यान दिया जाता है। भारतीय इति-हास में गुप्तलोगों का राज्यकाल ग्रौर मुगलों का राज्यकाल इस प्रकार के युग थे। युरोपीय इतिहास में एथेला तथा रेनायसेन्स के समय की इटली में इस प्रकार का प्रयत्न हमें दिखाई पड़ता है। इस प्रकार मौर्यकाल ग्रौर गुप्तकाल को इतिहासव्यापी प्रवित्त का निदर्शन करनेवाला प्रतीकात्मक स्वरूप हम मान सको है । मौर्यकाल, धार्मिक विकास, नैतिक साधना तथा जनकल्याणात्मक शक्ति-उपयोग का प्रतीक है। गप्तकाल. साहित्य, कला ग्रादि के विकास का प्रतीक है। स्पष्ट है कि मौर्यकाल ग्रीर गप्त-काल का उदाहरण, एक ऐतिहासिक प्रवृत्ति का विशद उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए ही यहाँ दिया जा रहा है। सामान्यतः ये दो प्रवृत्तियाँ सर्वदा व्यापक रहने पर भी किसी-किसी युग में प्रपना विकसित रूप प्रस्तुत करती हैं। संस्कृति का विश्लेषण करने में फिक्ट तथा उसासे पहले काण्ट ने नैतिक तत्त्वों पर ही विशेष महस्व प्रदान किया है। काण्ट के प्रनुसार संस्कृति का स्वरूप मानव प्रन्तश्चेतना के सहारे विदित होता है। सर्ववयापक अवव्यक्तंव्य नैतिक नियमों के द्वारा अनुवर्तित होना ही संस्कृति का लक्षण है। फिक्ट भी संस्कृति को आन्तरिक स्वतंत्रता और तर्कसंगतता के साथ तादातम्यप्राप्त मानता है। पूर्ण स्वतंत्रता को लक्ष्य मानकर मानव शक्तियों का प्रयोग ही सांस्कृतिक प्रयास है।

सभ्यता और संस्कृति का मानव विकास के साथ-साथ परिवर्तन होता है। यद्यपि सम्यता और संस्कृति की एक स्वतंत्र सत्ता हो जाती है<sup>१</sup>, तथापि इनकी चेतना की धारा का वाहक व्यक्ति ही है<sup>२</sup>। सभ्यता को व्यक्त करनेवाले वाह्य उपादान और संस्कृति को व्यक्त करनेवाले सतम्भ, काव्य, चारित्र्य ग्रादि यद्यपि ग्रिति वैयक्तिक हो जाते हैं, तथापि विकसित मानव का प्रबुद्ध नैतिक ग्रीर ग्राध्यात्मिक चैतन्य ही इनका समुचित उपयोग कर सकता है। सभ्यता और संस्कृति का स्थायित्व इसी पर ग्राश्रित है कि व्यापक मानव ग्रावश्यकताग्रों की कितनी दूर तक उनसे पूर्ति

१. L. A. White, "Man's Control over civilization", The Scientific monthly, मार्च १६४८.

R. E. Cassirer, An Essay on Man, que 225—"Human culture as a whole may be described as the process of man's progressive self-liberation. Language, art, religion, science are various phases in this process."

होती है। पश्चिमी वैज्ञानिक यांत्रिक सभ्यता से पूर्व की साधारण सभ्यताएँ यद्ध में पराजित हो गई और इस प्रकार एशिया और अफिका के निवासियों को इस विजयिनी नई सभ्यता के अनेक अंशों को अपनाना पड़ा। कित् पश्चिमी यांत्रिक सभ्यता के अनेक महत्त्वपूर्ण तत्त्वों को अपनाकर पूर्वीय देशों के लोग आज पूनरिप जीवनसंघर्ष में वीरता से खड़े हैं ग्रौर इस प्रकार उन समाजशास्त्रियों की उस कल्पना को निराधार सिद्ध कर रहे हैं जो मानती हैं कि कुछ देशों के निवासी पुराने पड़ गये ग्रौर वार्धक्य के कारण उनमें प्रमाद और शैथिल्य आ गया है। वस्तृतः कोई जाति पुरानी नहीं पड़ती । अमरीका एक नई सभ्यता है, इससे यह नहीं समझना है कि उसके मानव-वाहक चिरन्तन काल तक वर्तमान रहेंगे। सम्यता ग्रौर संस्कृति का वाहक मनुष्य एक सीमित श्राय तक ही जीवित रह सकता है। मानवों का सतत जन्म श्रीर मरण होता रहता है। इससे संस्कृति की परम्परा पुरानी होने पर भी उसकी धारा से प्रभावित शरीरधारी मन्ष्य ग्रपनेको नूतन चेतना से प्रभावित मान सकते हैं। वेदान्तवाद एक प्राचीन सांस्कृतिक विचार है, उपयोगितावाद नृतन है। परन्तू इन दो वादों के शरीरधारी समर्थकों का एक निश्चित जीवन काल तक ही इनसे सम्बन्ध हो सकता है। पीछे स्रानेवाली पीढियों को फिर धीरे-धीरे इनको स्रध्ययन के सहारे सीखना होगा। इस प्रकार स्पष्ट है संस्कृति के वाहक नये-नये मनुष्यों के द्वारा संस्कृति ग्रपना कल्याणकारी प्रकृष्ट स्वरूप व्यक्त कर सकती है।

त्राज मानव-सभ्यता में बड़े-बड़े नगरों का योगदान महत्त्वपूर्ण है। अनेक विचा-रकों ने प्रकृतिनिष्ठता और ग्राम्यवाद का संदेश दिया है, किन्तु ऐसा मालूम पड़ रहा है कि संसार बड़े-बड़े नगरों के विकास की स्रोर बढ़ रहा है। इन विश्व-नगरों के निर्माण के कारण यांत्रिकता का प्रयोग बढ़ेगा । दूसरी स्रोर यांत्रिकता के कारण विश्व सभ्यता का निर्माण हो रहा है किन्तु ऐसा मालूम पड़ रहा है कि विश्व-सभ्यता की स्रोर स्रिभमुख होकर भी शायद विश्व-संस्कृति का निर्माण नहीं हो सकता।

१. जातियों की स्वतंत्र प्राणगत (biological and vital) सत्ता नहीं है, ग्रिपतु जाति शब्द के द्वारा वाच्य मनुष्यों की हैं। ग्रतः जिस ग्रर्थ में सत्तर पचहत्तर वर्ष श्रायुवाले मनुष्य को हम वृद्ध कहते हैं, उसी ग्रर्थ में तीन, चार या पाँच हजार वर्ष पुरानी सम्यता को बारण करनेवाले देश या जाति को वृद्ध नहीं कह सकते। देश या जाति के पृथक्-गृथक् मनुष्य सर्वदा मरते ग्रौर जन्म लेते हैं। इस प्रकार नूतन सृष्टि सर्वदा होती रहती है। ग्रतः इतिहास ग्रौर सम्यता के पुराने पड़ने पर भी उस इतिहास ग्रौर सम्यता की धारा को वहन करनेवाले मनुष्य सर्वदा नये रहते हैं।

<sup>2.</sup> L. Mumford, Technics and Givilization.

मानव-जीवन के वाह्य ग्राधारों ग्रौर उपकरणों में साम्य लाया जा सकता है, किन्तु ग्रमुति ग्रौर विचितन में वैभिन्य ही संस्कृति का प्राण है। निश्चय ही यांत्रिकता, विश्व-व्यापार तथा ग्रन्तरराष्ट्रीय संगठनों से सम्यता का जोरों से विकास हो रहा है। विश्व-चेतना का भी शनै:-शनै: विकास हो रहा है। इस प्रकार की चेतना का यही परिणाम होगा कि पारस्परिक सिन्निकष् से संस्कृतियों की धारा में ग्रादान प्रदार होगा। ऋग्वेद के समय से ही भारतीय संस्कृति विश्वकल्याण का मंत्र प्रचारित करती रही है। समस्त संसार को नैतिक चेतना प्रदान करने का ग्रादर्श त्रिपिटक में प्राप्त होता है। इस मानविहतवाद को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक सभ्यता के समस्त साधनों ग्रौर उपकरणों का प्रयोग करके ही भारत विश्वसंस्कृति में ग्रपना योगदान कर सकता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता शिक्तियों को उन्मुक्त करती है ग्रौर उन्मुक्त विप्रबुद्ध चैतन्य ही सभ्यता के द्वारा उपस्थित साधनों का सम्यक् प्रयोग कर सकता है। यदि ग्रणुशक्ति का ग्रमुचित उपयोग कर मानव-सभ्यता को खतरे में न डाला जाय तो ऐसा मालूम पड़ता है कि विश्वसभ्यता के ग्राधार पर ग्रलग-ग्रलग वर्तमान संस्कृति-धाराग्रों का विकास हो सकता है।

सम्यता ग्रौर संस्कृति का मानव-विकास से ग्रत्यन्त ही घनिष्ठ सम्बन्ध है। कह सकते हैं कि सभ्यता ग्रौर संस्कृति का इतिहास ही मानव-विकास का इतिहास सम्यता ग्रौर संस्कृति का दोष नहीं है, यदि ग्रप्रबुद्ध मानव उनका दुरुपयोग करता है। साम्यवाद के कुछ समर्थकों ने पीड़ित ग्रौर शोषित जनता के नाम पर संस्कृति का खंडन किया है। मिश्र देश के पिरामीड, ताजमहल, रोम में वर्तमान संत पीटर का चर्च--ये निस्सन्देह संस्कृति के महान् स्तम्भ हैं; किन्तु इनके निर्माण में लाखों मज-दूरों का शोषण हुम्रा है। संस्कृति सर्वदा ग्रल्पतंत्रीय वर्ग के हाथ में रही है। जब संसार में पीड़ा, भूख श्रौर शोषण का साम्राज्य जारी है तब कालिदास, शेक्सपियर श्रौर पुश्किन के साहित्य का रसास्वादन वही वर्ग कर सकता है जिसके पास पूरा अवकाश है। इस प्रकार संस्कृति कुछ ग्रंशों में निठल्ले बैठनेवाले लोगों कें मनोरंजन का एक साधन बन जाती है। जिन बनारसी साड़ियों को भारत की धनी स्त्रियाँ बड़े शौक से पहनती हैं, उनको बनाने में ग्रनवरत परिश्रम करने के कारण हजारों मजदूर यक्ष्मा के शिकार होकर स्वर्ग सिधार गये। जिन रेलगाड़ियों में बैठकर हम ब्राराम से सोकर सफर करते हैं, उनके बनाने में लाखों मजदूरों का भयंकर शोषण हुआ है। इस प्रकार देखने से मालूम पड़ता है कि सम्यता स्रौर संस्कृति के स्तम्भों पर मानव शोषण श्रौर उत्पीड़न की छाप लगी हुई है। इसी कारण मानवता के नाम

पर ग्रानेक विचारकों ने सम्यता ग्रौर संस्कृति का खंडन किया है। इस प्रकार के ग्राक्षेपों का उत्तर देना कठिन हैं। निस्सन्देह ग्रशोक के जिन धर्मस्तम्भों पर हम इतना गर्व करते हैं, उन्हें देश के कोने-कोने में, यातायात की ग्रविकसित ग्रवस्था में, ले जाने में श्रमिकों को भयंकर परिश्रम करना पड़ा होगा। इतनी ही हम ग्राशा करते हैं कि भविष्य में सभ्यता ग्रौर संस्कृति के श्रेयस्कर रूप का फल व्यापक रूप से जनसाधारण को मिलेगा। प्रजातंत्र ग्रौर समाजवाद के विकास के साथ यह एक मानव-ग्रधिकार माना जा रहा है कि कला, संस्कृति ग्रादि के समुचित उपभोग का ग्रवसर प्रत्येक नागरिक को मिले।

प्लेटो मानव-संस्कृति का समर्थक था। दार्शनिक शिक्षा के द्वारा जगत् का रहस्योदबाटन करने की शक्ति प्राप्त कर ही, मानव-जीवन का स्वरूप मालुम हो सकता है और शासन की उचित क्षमता प्रदान करनेवाला वृत्ति-संशोधन प्राप्त हो सकता है। प्लेटो के मतानसार राजनीतिक न्याय छायामात्र है; वास्तविक न्याय है अपनी वृत्तियों का एकीकरण ग्रौर उनका सम्यक विनियोग। प्लेटो संस्कृति का उपासक था। शिक्षणा-त्मक संस्कृति को ही मानव-जीवन का वह परम लक्ष्य मानता था। किन्तु संजटिल विलासितापूर्ण सम्यता का उसने खंडन किया है। विलासिता और परिग्रह युद्ध के कारण हैं, ऐसा प्लेटो का विचार है। सरलता का वह पक्षपाती था। संजटिलता का ग्रागमन मानव-उन्नति का नहीं, ग्रपितु पतन का चिहन है। प्रत्येक मनुष्य को ग्रपना स्वभावनियत कर्म करना चाहिए। इसके लिए श्रावश्यक है कि श्रपने कर्म को करने की वृत्ति जिस प्रकार दृढ़ हो उसी प्रकार का वातावरण मनुष्य को मिलना चाहिए। इसी लिए पेचीदगी को बढ़ाकर कानून श्रीर दवाइयों को बढ़ाना उसे श्रभीष्ट नहीं था। सरलता का जीवन व्यतीत करने पर वैद्य ग्रीर डाक्टर की खशामद करने की ग्रावश्यकता नहीं रहेगी। साहित्य में भी प्लेटो ग्रतिरंजित नाटकीयता का विरोधी था। वह कला का नहीं, सत्य का प्रेमी था। सौन्दर्यपूर्ण वस्तुग्रों के वाह्य ग्राकर्षण का वह भक्त नहीं था, किन्तु वह उस व्यापक सौन्दर्य-प्रत्यय का अनुसंधान करना चाहता था जो मानव-जीवन को प्रशस्त ग्रीर यत्नशील बनाता है। प्लेटो सरलता का पक्ष-पाती था, संजटिलता का नहीं। किन्तू यह सरलता, ग्रज्ञान की सरलता नहीं है। यह ज्ञानी का ग्रार्जव है जो वस्तुग्रों के याथातथ्य ज्ञान के कारण श्रकृत्रिम सहज रूप से ही सरलता की वृत्ति का आश्रय लेती है। सुकरात के जीवन में समुन्नत मानव आत्मा की यह सरलता व्यक्त हुई है। ग्रपने ग्रादर्श नगर में प्लेटो यह व्यवस्था कायम करना चाहता था कि धन और दीनता के ग्रतिरंजित रूप का दर्शन न होने पावे। ज्ञान पर उचित ध्यान देने से समस्त कृत्रिम वस्तुत्रों के ग्रावरणात्मक रूप का पता

लगता है और मानव विशद्ध सत्य की श्रोर बढ़ता है। संस्कृति की प्रयोजनसिद्धि इसीमें है कि शासकों में सम्यक् ज्ञान हो, रक्षकों में भय ग्रौर ग्रभय के ग्रवसरों के सम्बन्ध में ठीक विचार हो और समस्त राज्य के नागरिकों में स्रावश्यक स्रात्म-निग्रह ग्रीर संयम हो। प्लेटो संस्कृति का समर्थक था, इसी लिए जीवन को भोगमय ग्रीर सुखमय बनाना उसका लक्ष्य नहीं था। समग्रग्राहिणी दृष्टि का ग्रवलम्बन ही उस विशाल ग्रादर्शवाद को जन्म देता है जिसके ग्रनसार मनष्य को केवल वर्ग-विशेष के सुख की खोज नहीं करनी है, ग्रिपित समग्र राज्य का पूर्ण कल्याण ग्रीर शील ही उसका सच्चा प्राप्तव्य है। जिस प्रकार व्यावहारिक जगत में किसी व्यापक ग्रादर्श को त्रियान्वित करने से ही मानवशक्तियों का समुचित उपयोग हो सकता है, उसी प्रकार प्रत्ययम्लक ग्रादर्शवाद ग्रीर ग्रहैतम्लक व्यापक प्रयोजनवाद . का ग्राश्रय लेने से ही मानव विशद्ध नैतिक चैतन्य की प्राप्ति कर सकता है। जिस प्रकार दार्शनिक विचितनमय जीवन को प्लेटो संस्कृति का उच्चतम स्रादर्श मानता है, उसी प्रकार अरस्तू भी भोगमय जीवन की श्रपेक्षा कर्मयोगपूर्ण ज्ञानमय जीवन की श्रेष्ठता का प्रतिपादक है। किन्तु दार्शनिक विचितन का समर्थन करते हुए भी प्लेटो और अरस्त अपनी विचारधारा में अभिजातवाद का समर्थन करते हैं। मानव-मात्र के लिए किस प्रकार समानता और स्वतंत्रता की प्राप्ति कराई जा सकती है, इस प्रश्न पर उन्होंने विचार नहीं किया है। ग्राज ग्रावश्यकता है कि प्रत्येक मानव कः पूर्णतम विकास के अवसर प्राप्त हों। वाह्य वस्तुस्रों और उपकरणों के निर्माण के लिए वैज्ञानिक सभ्यता का ग्राश्रय लेना ही पड़ेगा। परन्तु संस्कृति के ग्रभाव में मानव केवल वाह्य सभ्यता के भयंकर बाहरी श्राकार को ही खड़ा कर सकता है। संस्कृति के अभाव में वाह्य सभ्यता बोझ बन कर मानवजाति का अन्त भी कर डालती है। असीरिया के सम्राटों ने युद्ध करनेवाले महान् अस्त्र-शस्त्र को प्रस्तुत किया था, परन्तु संस्कृति का पूर्ण विकास न होने से वह वाह्य सैनिक सभ्यता ग्रसीरिया के पतन का कारण हुई। आज आर्थिक, सामाजिक और यांत्रिक सभ्यता के अपरि-किल्पत उपकरण मौजूद हैं, फिर भी ग्राज मानव-संस्कृति खतरे में है । ग्राज

१. Harold Laski: Reflections on the Revolution of Our time, पृष्ट ३०५: "We are in the midst of the profoundest crisis our civilization has known, at least since the Reformation, and perhaps since the fall of the Roman Empire.....It is not a crisis which any simple or single remedy can resolve. For there are

मनुष्य को किर से नैतिक ग्रौर सांस्कृतिक चेतना से दीक्षित करना है। ग्राज वह समय बीत गया जब संस्कृति को एक वर्गविशेष के मनोविनोद का साधनमात्र बनाया जाता था। ग्राज प्रजातंत्र, मानव समानतावाद, ग्रिषकारवाद ग्रादि की माँग है कि प्रत्येक मानव को पूर्ण जीवन व्यतीत करने का उचित ग्रवसर मिलना चाहिए। वैज्ञानिक, यांत्रिक ग्रौर नागरिक सम्यता ही इसके लिए ग्रपेक्षित समस्त वाह्य उपकरणों को प्रस्तुत करेगी। किन्तु इनका उपयोग सम्यक् रूप से हो सके, इसके निमित्त ग्रावश्यक है कि संस्कृति का ग्राधारभूत मंत्र—मानव का नैतिक चैतन्य ग्रौर ग्रान्तरिक उद्बोध —दृढ़ किया जाय। सम्यता का सम्बन्ध, इस प्रकार यदि राजकीय ग्रौर ग्रार्थिक व्यवस्था से है तो संस्कृति का सम्बन्ध उन व्यापक ग्रादर्शों से हैं जो इस वाह्य ग्रवस्था के द्वारा प्रकटित ग्रौर कियान्वित होते हैं। इस प्रकार सम्यता ग्रौर संस्कृति का राजनीति-शास्त्र से स्पष्ट सम्बन्ध है।

सभ्यता ग्रौर संस्कृति का मानव इतिहास ग्रौर चेतना में क्या स्थान है, इस प्रकृत की मीमांसा करने का बहुत बड़ा प्रयास रूसी दार्शनिक निकोलस वर्जाइभ ने किया है। वर्जाइभ के ऊपर काण्ट, मार्क्स, इवसेन, डास्टोइभस्की तथा सोलोमिएभ का प्रभाव था । ग्रन्तिम सन्तोष उसे रूसी ग्रार्थोडाक्स चर्च की शिक्षाग्रों से ही प्राप्त हुग्रा। बोल्शेविकों के द्वारा निर्वासित होने पर वर्जाइभ फांस में रहकर ग्रपने महान् धार्मिक ग्रौर समाजशास्त्रीय पुस्तकों का निर्माण करता रहा। वर्जाइभ के ग्रनुसार इतिहास केवल वाह्य घटनाग्रों का एकत्रीकरण मात्र नहीं है। इतिहास चिरन्तनता

in dispute amongst us not only the ultimate character of the relationships of men but also the faith, or system of values to which those relationships give birth."

- द्रब्टन्य -- Kroeber (सम्पादित) Anthropology to-Day, िशेषतया
   'The Concept of Value in Modern Anthropology''
   पृष्ठ ६८२-६६६.
- R. Nicolas Berdyaev (१६४४-१६४६), The Meaning of Histroy, The New Middle Ages, Christianity and Class struggle, Solitude and Society, The Russian Idea Slavery and Freedom, Spirit and Reality, The Destiny of Man, Freedom and the Spirit.

का प्रवल सामियक प्रवाह है । किन्तु इतिहास में व्याप्त इस प्रकृष्ट ग्राध्यात्मिक सत्य की ग्रनुमित वैयन्तिक ज्ञानात्मक निर्दिध्यासन से ही हो सकती है। इस प्रकार इतिहास का ग्रध्ययन एक ग्राध्यात्मिक ग्रनुमित है। विज्ञान ग्रौर समाजशास्त्र द्वारा उपस्थित किमक उन्नित के सिद्धान्त का बर्जाइभ खंडन करता है । उन्नित भिवष्य में होगी, इस प्रकार का विचार ग्रनैतिक है, क्योंकि इस प्रकार की विचारधारा में समस्त भूत ग्रौर वर्तमान भावी पीढ़ियों के द्वारा प्राप्तव्य उन्नित के साधन-मात्र हो जाते हैं। ग्राध्यात्मिक दृष्टि से इतिहास के भूत ग्रौर वर्तमान ग्रंश को साधन मात्र मानने का कोई ग्राधार नहीं है। प्राचीन काल में भी ग्रनेक युग ऐसे थे, जिनकी तुलना में ग्राधुनिक युग कई ग्रंशों में पूर्ण मालूम पड़ता है। बर्जाइभ ने काण्ट ग्रौर पिक्ट द्वारा प्रतिपादित नैतिक ग्रौर ग्राध्यात्मिक मापदण्ड को सभ्यता ग्रौर संस्कृति में पृथक्करण के लिए उपयुक्त माना है। संस्कृति का लक्ष्य है—विराट् श्रेयों की प्राप्ति। ग्राध्यात्मिक कर्तृ त्वशिक्त का उन्मुक्त प्रवाह ही संस्कृति का मूल है ।

Nicolas Bredyaev: "The Will to Life and the Will to Culture", The Meaning of History ( বৃত্ত ২০৬-২২४ ).

२. तुबनीय--Sri Aurobindo, The Life Divine II; Carl Becker, "Progress", Encyclopaedia of the Social sciences.

<sup>&</sup>quot;Spirit is not the turning of one's back upon the world and its suffering, it is rather that which changes, enlightens and transforms the world. It begins as symbolization and ought to come to its conclusion in realization. All culture—and religion itself as a part of culture—lies in the domain of symbolization. But the prophetic spirit, which is disclosed in the elect creators of culture, demands realization, it require the transfiguration of life as a whole. Nature and Civilization are different degrees of the objectivization of spirit, but there is symbolization in them too. The symbolics of the really divine cosmos have a place too in the human attitude to nature, which is perceived externally as in chains and subject to

किन्तु जीवन को शक्ति के सहारे संचालित करना सम्यता का प्रयोजन है। संसार की महती संस्कृतियाँ किसी शाश्वत और चिरन्तन सत्य की ग्रभिव्यक्ति करती हैं। वाह्य या जागतिक दृष्टि से संस्कृतियों का पतन हो जाने पर भी यह चिरन्तन सन्देश वर्तमान रह सकता है। यूनानी कला, और प्लेटो, अरस्तू तथा डिमोकिटिस का दर्शन ग्राज भी यूरोपीय संस्कृति की विस्मयकारी निधि हैं। रोम की विधि-व्यवस्था भी ग्राजतक यूरोपीय सामाजिक और राजनीतिक जगत् पर ग्रपना प्रभाव व्यक्त कर रही है। यूरोपीय संस्कृति में बर्जाइभ की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट काल मध्ययुग का था जब संस्कृति के महान् उन्नायक जोयाकिम ग्राफ फ्लारिस, ग्रक्वायनास तथा दान्ते के समान महान् व्यक्ति उत्पन्न हुए थे। तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दी के बाद यूरोप में धर्मनिरपेक्षतावाद,

necessity..... Civilization is also chained to necessity. It belongs to the sphere of law. ..... The era of the spirit can be nothing but a revelation of a sense of spirit can be but a revelation of a sense of community which is not merely social but also cosmic, not only a brotherhood of man, but a brotherhood of men with all cosmic life, with the whole creation.... But the coming of a new aeon presupposes a change in the human mind and the liberation of that mind from the power of 'objectness'. This change, in the way men think, will not come to pass in a moment. It presupposes a complex process of preparation. This is above all, what is needed, a revolution in thought, a revolution in spirit, which gets rid of the desire to be alienated and ejected into the object world. The revelation which belongs to the new aeon can be none other than a divinehuman revelation. It cannot be thought of nor expected without creative human activity. A process which makes ready for the cra of the spirit is taking place in man and it will be the fulfilment and realization of Christianity."

विज्ञान और भौतिकवाद की उन्नति हुई। मध्ययुगीन ईश्वरवाद के स्थान पर मानव-वाद प्रतिष्ठित हुग्रा। मानववाद को यूरोपीय पुनरुत्थान से बहुत प्रश्रय मिला। किन्तु मानववाद का ग्रन्त काण्ट, मार्क्स ग्रीर नीत्रों की विचारधारा में हुग्रा। काण्ट ने बताया कि मानव-बुद्धि केवल वाह्य वस्तुग्रों की परीक्षा कर सकती है, विशुद्ध वस्तु-तत्त्व का ज्ञान इसके सहारे नहीं प्राप्त किया जा सकता'। इस प्रकार काण्ट का दर्शन मानववाद के अप्रतिहत ग्राशावाद का खंडन करता है ग्रीर विशुद्ध बुद्धि की ग्रसमर्थताग्रों को व्यक्त करता है। मार्क्स की दृष्टि में व्यक्ति की ग्रपेक्षा समाज का महत्त्व ग्रिधिक है। मार्क्स व्यक्ति के स्थान पर वर्ग-चेतना से ग्रतिशय प्रभावित मानव का राग ग्रालापता है। उसकी दृष्टि में विलक्षण ग्रात्मिक चैतन्य का वाहक मनुष्य नहीं, ग्रपितु वर्ग-चेतना से प्रभावित सामाजिक मानव ही, इतिहास का ग्रग्र-दूत है। इस प्रकार सामाजिकता के नाम पर मार्क्स मानववाद का विरोधी है। जर्मन दार्शनिक नीत्रों तत्कालीन श्रेयों का रूपान्तर चाहता था । दास-नैतिक वृत्ति के स्थान पर ग्रभिजात-नैतिक-वृत्ति का वह समर्थक था। उसके विचार में मानव के स्थान पर

- N. Bredyaev, The Meaning of History p. 162: "....Kant, in whom the symptoms of the declining Renaissance are well illustrated....This critical work, which begins to doubt man's infinite power of knowledge, precipitates a conflict with anthropology and the humanist principles of knowledge, and this dispute reaches a particularly acute stage in the work of Cohen and Hosserl."
- N. Berdyaev, The Meaning of History p. 158: "Karl Marx who was gifted with an extraordinarily fine mind and great powers but did not in the least resemble the creative personality of Nietzsche, also symbolizes the decline of the Renaissance and the crisis of humanism. Nietzsche had symbolized—the self-renouncement of both the individual and humanism. Marx, on the other hand, demonstrates the collective disintegration of humanism and man's image.... Nietzsche and Marx exhausted the possibili-

ग्रतिमानव की ग्रावश्यकता है। समाजवाद, प्रजातंत्र ग्रौर ईसाइयत का खंडन कर तथा श्रतिमानववाद को प्रतिष्ठित कर शक्तिवाद का दार्शनिक श्राधार नीत्शे ने प्रस्तुत किया। यद्यपि नीत्शे ज्ञान का पुजारी था और वह राष्ट्रवाद के स्थान पर यूरोपीय संस्कृति का समर्थक था, तथापि ग्रतिमानववाद का प्रचार कर नीत्शे ने उस मानववाद का खंडन किया जो यरोपीय पुनरुत्थान के समय से ही उदघोषित हो रहा था। बर्जा-इभ के ग्रनसार मानववाद ग्रात्माहंकारवृत्ति को समिपत करने का एक साधनमात्र है। संस्कृति की रक्षा तब हो सकती है जब मानव अपने सामाजिक जीवन के अन्दर दैवी भावनाम्रों का प्रवेश करायेगा। जब संस्कृति अपने स्राध्यात्मिक कर्त् स्वशिक्त का ग्रन्त कर केवलमात्र व्यवस्था, शक्ति ग्रादि का ही ग्रनुसंधान करती है, तब उसका सम्यता में रूपान्तर हो जाता है। रूस में पुश्किन का युग संस्कृति का चरम उत्कर्ष व्यक्त करता है। साम्यवाद रूस को सभ्यता के मार्ग पर ले जा रहा है। सभ्यता मलतः नगरनिवासी पुँजीपितयों की देन है। किस प्रकार जीवन को संगठित कर सख ग्रीर परिग्रह का श्रत्यधिक विलास किया जा सकता है, यही पुँजीवाद का लक्ष्य है। किन्तु पंजीवाद और मध्यवर्ग द्वारा प्रदिशत सभ्यता का मार्ग ही संस्कृति के रूपान्तर का एकमात्र मार्ग नहीं है। संस्कृति के उन्नयन का एक विशालतर मार्ग है - धार्मिक रूपान्तर । दैवी कर्त त्व और दैवी नियन्त्रणकारित्व का उत्कर्ष इतिहास में देखना तथा जागतिक व्यवहार में दैवी-तरव का प्रकटीकरण करना ही इतिहास का धार्मिक रूपान्तर है। इस प्रकार का धार्मिक रूपान्तर उस समय व्यक्त हुम्रा था जब युनान ग्रौर रोम की सभ्यता का रूपान्तर ईसाइयत के रूप में व्यक्त हुआ। ईसाइयत के उदय ने मानवता श्रौर दिव्यत्व का सम्मेलन उपस्थित किया। उस समय से इतिहास में एक अद्भात कर्त् त्वशक्ति व्यक्त हुई है। भारतीय दर्शन अव्यक्त कृटस्थ ब्रह्म की निविशेष सत्ता का पोषक है। यूनानी दर्शन गणितशास्त्र की पद्धति से प्रभावित है। इसीलिए भारतीय और यनानी संस्कृति में इतिहास की सत्तप्रवहणशीलसत्ता का स्वीकार नहीं है। काल का अतिकमण कर ही मोक्ष या कैवल्य की प्राप्ति भारतीय

ties of humanism; the former on the peaks of culture, the latter among the masses in the plain below."

१. तुलनीय—N. Berdyacv, The Russian Idea, पृष्ठ २; "The Russians have not been in any special sense a people of culture, as the peoples of Western Europe have been, they have rather been a people of revelation and inspiration."

दर्शन के अनुसार हो सकती है। वर्जाइम का ऐसा मन्तव्य है कि पश्चिमी जातियों के अन्दर जो इतना विराट् कर्तृत्व व्यक्त हुआ है, जिसने उनके समस्त इतिहास को गितिशील बनाया है, उसका स्रोत यही ईसाइयत का कर्तृ त्ववाद है। बर्जाइम इस बात को मानता है कि अनेक अंशों में ईसाई चर्च पितत हो गया है और अपने उत्कृष्ट आदर्शवाद का पालन नहीं कर सका है। फिर भी उसका विचार है कि ईसाइ-यत की शिक्षा से ही धार्मिक रूपान्तर संभव है। इसी कारण उसने 'नूतन मध्ययुग' का सिद्धान्त बुलन्द रूप से व्यक्त किया है ।

यूरोप के ग्रनेक विचारकों ने ग्राधिनिक सम्यता की प्रतिक्रिया में ग्रावाज उठाई थी। रोमान्टिक विचारवाले, उस तर्कणात्मकता का विरोध करते हैं जो वैज्ञानिक यांत्रिकता की जननी है। शापनहावर ग्रंशतः पश्चिमी सम्यता का विरोधी था तथा उपनिषद् ग्रौर बौद्धधर्म की शिक्षाग्रों से प्रभावित था। कार्लायल-रसिकन, थोरो, इमर-रसन, वाल्ट ह्विटमैन ग्रौर टाल्सटाय ने ग्रार्थिक, उपयोगितावादी तथा यांत्रिक सम्यता

N. Berdyaev, The Origin of Russian Communism: 40 808-850, "When I say that the world is moving towards new Middle Ages, I certainly do not mean a return to the old Middle Ages, and least of all to feudalism. The phrase is only an indication of the type of society in which men will strive after wholeness and unity as opposed to the individualism of modern history....Russian creative religious thought has introduced the idea of God-humanity. As in Jesus Christ, the God-Man, there occurred an individual incarnation of God in man, so simliarly in humanity there should occur a collective incarnation of God. God-humanity is the continuation of the incarnation of God; it brings forward the problem of the incarnation of the truth and righteousness of Christ in the life of humanity, in human culture and human society. The idea of God-humanity as the essence of Christianity is but little developed in Western Christian thought, it is an original product of Russian Christian thought."

का विरोध किया। शोषणकारी सभ्यता के दिवालियेपन का उग्र चित्रण टाल्सटाय ग्रीर डास्टाएम्सकी साहित्य में हम्रा है । पश्चिमी सभ्यता के विरोध में स्राध्यात्मिक बगावत करनेवाले भारतीयों में दयानद, विवेकानन्द, रामतीर्थ, तिलक, श्रद्धानन्द, गांधी का नाम ग्रत्यन्त महत्वपूर्ण है। निकोलास बर्जाइभ के साहित्य में भी यही पश्चिमी सभ्यता विरोधिनी भावना उग्रतम रूप से व्यक्त हुई है। रूस में ग्रनेक लेखकों ने प्राचीन स्लाभ सभ्यता तथा उसकी धार्मिक संस्कृति के महत्त्व के नाम पर ग्रन्यत्र से म्राई हुई पश्चिमी सम्यता का प्रचण्ड विरोध किया। पश्चिमीयकरण के समर्थक-दल के विरोध में स्लाभ संस्कृति का पोषक-दल प्रकटित हम्रा। स्लाभ-संस्कृति के समर्थकों में रूसी लेखक डानिलाभसकी अ्रत्यन्त प्रसिद्ध था। अपनी पुस्तक में उसने यह विचार व्यक्त किया कि यूरोप पतनोन्मुख है ग्रौर रूसी संस्कृति का विजय ही भविष्य के द्वारा प्रकटित होगा। इस प्रकार रूस में जो सम्यता के विरोध में संस्कृति का गुणानुवाद हो रहा था, उसी व्यापक ज्ञान-धारा में निकोलास बर्जाइभ भी एक महत्त्व-पूर्ण विचारक है। बर्जाइभ ने बताया कि यदि सभ्यता यांत्रिक है तो संस्कृति ग्राध्या-त्मिक; यदि सभ्यता परिणगनात्मक ग्रीर मापात्मक है तो संस्कृति गुणात्मक ग्रीर यदि सभ्यता जीवन संगठन और भौतिक शक्ति का अनुसंधान करती है तो संस्कृति श्रेयों की पोषिका है। किन्तु संस्कृति की प्राप्ति से ही प्रथार्थ की सिद्धि नहीं हो सकती है। जब संस्कृति को ठोस रूप प्राप्त हो जाता है तब उसमें सर्जनात्मिका शक्ति का ग्रभाव हो जाता है। जब संस्कृति भी ग्रपने रूप को व्यवस्थित ग्रौर संगठित कर लेती है श्रौर श्रान्तरिक दिव्य-जीवन से उदासीनता व्यक्त करती है तथा मानव व्यक्तित्व के साथ रागात्मक सम्बन्ध का त्याग कर देती है, तब इसका भी ग्रन्त हो जाता है।

निस्सन्देह निकोलास बर्जाइभ स्राज के स्रत्यन्त ही उत्कृष्ट, गम्भीर स्रौर महत्व-पूर्ण विचारकों में थे । जो व्यापक मानव-सहानुभूति उनके ग्रन्थों में व्यक्त हुई है, वह स्रतिशय. प्रभावोत्पादक है । धार्मिक जगत् में उनका महत्त्वपूर्ण स्थान है। जहाँ

१. The Russian Idea, पृष्ठ २४२-२४४ में बर्जाइम ने जैकोब बोहमे, काण्ट, डास्टाएभ्स्की, नीत्शे, इबसेन तथा टालस्टाय ग्रीर मार्क्स का प्रभाव ग्रपने विचार- निर्माण पर स्वीकार किया है। ग्रपने विचारों का स्पष्टीकरण करते हुए उसने लिखा है: "....I have believed and I believe in the possibility of a new era in Christianity, an era of the Spirit, and that this will also be a creative era. To me Christianity.

तक नैतिक श्रौर श्राध्यात्मिक दृष्टिकोण का बर्जाइभ ने समर्थन किया है, वहाँ तक हमें उसकी विचारधारा श्रभिप्रेत है। बर्जाइभ का मुख्य सन्देश है कि धर्म के सहारे जीवन का रूपान्तर स्थापित करना। धार्मिक शक्ति के सहारे व्यापक जीवन-श्राधार का समग्र रूपान्तर करना ही उसका संदेश है। किन्तु किस प्रकार सामाजिक दृष्टि

nity is a religion of the Spirit.... In my view the fundamental philosophical problem is the problem of an objectivization which is based upon alienation, the loss of freedom and personality, and subjection to the general and the necessary. My philosophy is decisively personalist.... I do not believe in the possibility of a metaphysics and theology upon concepts and I have certainly no desire to . elaborate on outology. Being is only the objectivization of existence........... Metaphysics is only the symbolism of religious experience; it [is expressionist. The revelation of the spirit is the revelation of spirituality in man. I affirm the dualism of the phenomenal world, which is the world objectivization and necessity, and the noumenal world which is the world of life and freedom. This dualism is resolved only eschatologically. My religious philosophy is not monistic and I cannot be called a platonist.... Man, personality, freedom, creativity, the exschatological and messianic solution of the dualism of the worlds are my basic themes.... I have close affinity with the school of thought which in the West is called religious socialism, but the socialism is decisively personalist....I represent [the extreme left in the Russian religious philosophy of the time of the Renaissance, but I have not lost and do not wish to lose my links with the orthodox Church."

से इस प्रकार का रूपान्तर सिद्ध किया जा सकता है, इस सम्बन्ध में कोई ठोस बात हमें बर्जाइभ के दर्शन में नहीं मिलती है। रहस्यमयी अनुभूति, और ईसाई धर्म-प्रोक्त धर्म शास्त्रीय विश्वासों का समर्थन, केवल इनसे ही समस्या का समाधान नहीं हो सकता। धार्मिक आदर्शवाद का समर्थन करते हुए भी बर्जाइभ में आंशिक धर्मान्धता थी ।

१. N. Berdyaev: The Meaning of History, पृष्ठ ३४-३७: History is a progression; it possesses an inner significance and mystery, a point of departure and a goal, a centre and a purpose. It both begins and ends with the fact of Christ's Revelation. This fact determines both the profound dynamism of history and its movement towards and away from the heart of universal history....History and its conception are possible only when the world process is conceived as a catastrophic one. The catastrophic interpretation of history postulates a central fact, that of the divine revelation, by which the interior becomes the exterior and the Spirit incarnate. Such a conception was foreign to the Hellenic consciousness and even more so to the profoundly spiritual consciousness of India, which had no presentiment whatsoever of a great central event in history. Compared with the destiny of the non-Christian peoples, whether ancient or contemporary, that of the Christian peoples is associated with all the important events in history and with its very core. This is the result of the freedom and dynamism which Christianity introduced through its insistence upon the unique character of historical and metaphysical It blightened the intensity of the historical process and introduced a particular violence of inner drama and rhythm which had been lacking in the history of all non-Christian peoples with the possible exception of the Jews. Consequently a great and distinct Christian

वह ईसाइयत को संसार का सबसे महत्तम धर्म मानता है। यूरोपीय संस्कृति की दृष्टि से प्राच्य धर्मों को, वह ग्राध्यात्मिक रूप से भिन्न ग्रौर पृथक् मानता है। स्पष्ट है कि धर्मिवशेष में विश्वास रखते हुए भी जो उदारता रामकृष्ण, विवेकानन्द, गांधी ग्रौर ग्रूरविन्द में प्राप्त होती है, उसका हम वर्जाइम में ग्रभाव पाते हैं। धर्मान्थता के कारण ही होली रोमन साम्राज्य ग्रौर वाइजैन्टियन के पूर्वी रोमन साम्राज्य को उसने दिव्य साम्राज्यवाद की बड़ी उपाधि से विभूषित किया। यदि दिव्य साम्राज्यवाद संभव है तो इसलाम का उपासक, उम्मयद ग्रौर ग्रब्बासीद खलीफों के शासनकाल को दिव्यसाम्राज्यवाद कहा सकता है। जगत में यदि धर्म से कुछ विशिष्ट फल की प्राप्ति संभव है तो वह व्यापक सर्वधर्मसमभाव से ही हो सकती है। ईसामसीह सबसे बड़े ग्रवतार ग्रौर बुद्ध तथा कृष्ण उनसे छोटे, इस प्रकार का ढोंग ग्राज की बुद्धवादी परम्परा में ग्रसंगत मालूम पड़ता है।

वर्जाइभ का ऐसा विचार है कि संस्कृति की उन्नति के साथ व्यावहारिक जीवन की दरिद्रता तथा ग्रव्यवस्था देखी जाती है। उसका कहना है कि जिस समय जर्मनी में हर्डर, गेटे, काण्ट, शेलिंग, हेगेल, शापेनहावर, श्लायरमाखर ग्रादि महान लेखक ग्रौर विचारक पैदा हुए, उस समय जर्मनी का राजनीतिक ग्रीर सामाजिक जीवन ग्रत्यन्त तुच्छ ग्रौर साधारण था। जब जर्मनी को बिस्मार्क ने एक महान् शक्तिशाली राष्ट्र बनाया, उस समय संस्कृति की दृष्टि से जर्मनी निम्न स्तर पर चला गया था। इटली की पुनरुत्थानकालीन संस्कृति के महान् उन्नायक मायकेल एंजिले ग्रौर लियोनाडौं ग्रत्यन्त दरिद्रता का जीवन व्यतीत करते थे। जब उन्नीसवीं ग्रौर बीसवीं शताब्दी में इटली ने प्रचुर राजनीतिक शक्ति प्राप्त की उस समय वह संस्कृति से शुन्य था। ब्रिटेन में भी जब यंत्रवादी सभ्यता का विकास हुय्रा तब वह शेक्सपियर के समान कोई महाकवि उत्पन्न नहीं कर सका। बर्जाइभ यह सिद्ध करना चाहता है कि संस्कृति ग्रत्पवर्गों के हाथ में ही सुरक्षित रह सकती है। किन्तु इस प्रकार के विचार का कोई तार्किक ग्राधार नहीं है। ग्रबतक मानव-इतिहास में धन ग्रौर शक्ति को स्वायत्त करनेवाले अल्पसंख्यकों का प्रावल्य रहा है ग्रौर संस्कृति के विकास में भी उन्हीं लोगों का प्राधान्य है। यद्यपि संस्कृति की विशिष्ट देनों का निर्माण उच्चाशय ग्रौर महती प्रतिभा से समन्वित कुछ लोग ही कर सकते हैं; तथापि कोई कारण नहीं है कि उस देन का व्यापक उपयोग नहीं हो। आज इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि संस्कृति को कुछ लोगों की कठपुतली न बनने देकर, मानवमात्र को उसका

world evolved—a world that was dynamic by contrast with the static world of antiquity."

उपयोग करने का अवसर मिले। जब संस्कृति विशाल मानवता के साथ अपना संबंध स्थापित करती है, तब उसमें नूतन प्राणशिक्त का संचार होता है, जैसा कि बौद्ध संस्कृति और ईसाई संस्कृति के इतिहास में देखा जा सकता है। यदि बुद्ध और ईसा का सन्देश अल्पसंख्यकों के हाथ तक सीमित रहता तो उसमें मानव को रूपान्तरित करने-वाली शिक्त कदापि नहीं आ सकती थी। प्रजातंत्रीय सामाजिक न्यायवाद और समाजवाद हमारे सामने मानव-जाति की सेवा में वैज्ञानिक साधनों के उपयोग का सन्देश प्रस्तुत करता है। कोई कारण नहीं मालूम पड़ता कि वैज्ञानिक और यांत्रिक उपायों का आश्रय लेकर जीवन का स्तर क्यों नहीं ऊँचा किया जाय? शंकर, न्यूटन, किलिदास, काण्ट के समान मानव-संस्कृति के उन्नायक किसी विशेष समयकम के अनुसार नहीं पैदा होते। महापुरुषों के ऐतिहासिक उद्भव का कोई अनिवार्य कम नहीं है। किन्तु इतना निश्चित है कि हमें मानव-समाज की शक्तियों का समुचित उपयोग विराट् श्रेयों की प्राप्ति के निमित्त, न कि वर्गविशेष के पोषण के लिए, करना है।

बर्जाइभ ने सभ्यता के पतन का कोई उचित कारण नहीं प्रस्तुत किया है। इतिहास के सामने यह एक महान् प्रश्न है। जो विचारक इतिहास की ग्राध्यात्मिक व्याख्या करते हैं, उनके सामने यह महत्त्वपूर्ण ग्रौर विचारणीय प्रश्न है कि यदि इति-हास की घटनाओं के पीछे किसी व्यापक चैतन्य का प्रकाश हो रहा है तो फिर संस्कृति का पतन कब, क्यों और कैसे होता है, इसकी व्याख्या करें। संत अगस्तीन. बोशिए, हेगेल, म्रादि के दर्शन में जो कुछ, हो गया है, वही ईश्वराभीष्ट था म्रीर वही विस्तारकम सर्वोत्कृष्ट है--इस प्रकार के विचार मिलते हैं। किन्तु विश्वासी धार्मिक लोगों को मान्य होने पर भी समाजशास्त्र के विद्यार्थी को इन विचारों से सन्तोप नहीं होता है। संस्कृति क्यों ग्रपने ग्राध्यात्मिक तत्त्व को खो बैठती है ग्रीर क्यों सामाजिक उन्मूलन तथा विश्वृंखलता का ग्रारम्भ होता है, इसकी समुचित व्याख्या बर्जाइभ के दर्शनशास्त्र में नहीं मिलती है। ग्राध्यात्मिक तत्त्व का समर्थक होकर संस्कृति के अन्तर्गत विनाशकारी अनुस्यूत द्वन्द्व को स्वीकृत करने का कोई आधार नहीं मालुम पड़ता है। बर्जाइभ का कहना है कि ऐतिहासिक नियतिवाद का यह सिद्धान्त है कि जगत की समस्त वस्तुएँ द्वन्द्व से ग्रस्त हैं ग्रौर इसी ग्रान्तरिक द्वन्द्व के कारण उनका विनाश होता है। किन्तु मुख्य प्रश्न तो यही है कि इस अनुस्यूत विनाशकारी द्वन्द्व का क्या कारण है ? क्यों संस्कृति के अन्दर इस प्रकार का विनाशोत्पादक द्वन्द्व भरा पड़ा है ? बर्जाइभ की विचारधारा उच्चाशय, उदात्त, गम्भीर श्रौर प्रकाण्ड होते हुए भी संस्कृति के पतन की व्याख्या करने में असमर्थ है। संस्कृति किस प्रकार अपनी म्रात्मा की रक्षा करते हुए सतत भ्राध्यात्मिक कर्तृत्व का निर्वाह कर सकती है, इसका कोई ठोस समाजशास्त्रीय विश्लेषण बर्जाइभ के दर्शन में नहीं प्राप्त होता है।

सभ्यता और संस्कृति के प्रश्न पर गम्भीर विचार करने का प्रयत्न स्राधुनिक युग में स्रासवाल्ड स्पेंगलर में प्राप्त होता है । स्पेंगलर के अनुसार संस्कृति का स्राध्यात्मिक स्रोत है । जब यह स्राध्यात्मिक सर्जनात्मक तत्त्व समाप्त हो जाता है तब संस्कृति का सम्यता में रूपान्तर हो जाता है। संस्कृति के सम्बन्ध में स्पेंगलर उग्रतम साम्यवादी था । प्राणिशास्त्र से प्रभावित होने के कारण इतिहास की व्याख्या में भी उसने प्राणिशास्त्र द्वारा प्रवर्तित पद्धति को स्रपनाया। मिस्नी, यूनानी रोमन, भारतीय और पश्चिमी संस्कृति का विशेषतया उसने स्रनुशीलन किया। उसके स्रनुसार प्रत्येक संस्कृति का एक प्रधान प्रतीक होता है जो एक प्रकार से उस संस्कृति का मौलिक स्राधारभूत तत्त्व है। संस्कृति के समस्त स्रंश, उसी प्रधान प्रतीक के द्वारा नियंत्रित होते हैं। कह सकते हैं कि समस्त स्रभिव्यक्तियों में उसी प्रधान प्रतीक की स्रभिव्यंजना होती है। यूनानी या स्रपोलोनियन संस्कृति का प्रधान प्रतीक

- १. Oswald Spengler (१८५०-१६३६). The Decline of the West, दो खण्ड। स्पेंगलर की विवेचना के लिए द्रष्टध्य. V. P. Varma, Irrationalism.
- R. O. Spengler: Decline of the West II, पूष्ट ३०६: "Culture is ever synonimous with religious creativeness. Every great culture begins with a mighty theme that arises out of the pre-urban countryside, is carried through in the cities of art and intellect, and closes with a finale of materialism in the world-cities."
- Q. Spengler: Decline of the West II, पृष्ठ ३४-३६: "Within the primitive culture tribes and clans are the only quickened beings--other than the individual men of course. Here, however the Culture itself is such a being. Everything primitive is a sum—a sum of the expression-forms of primitive groupings. The high Culture, on the contrary, is the waking-being of a single huge organism which makes not only custom, myths, technique and art, but the very people and classes incorporated in itself the vessels of one single form language and one single history.

है--इन्द्रियप्रत्यक्षीकरणीय मानव शरीर । अनन्त आकाश पश्चिमी संस्कृति का प्रतीक है । इसी कारण भौतिक सौन्दर्य की उपासना करना, यूनानी जीवन के प्रत्येक भाग में दिखाई पड़ता है और इसी लिए ज्ञान की खोज में समस्त पृथ्वी-पर्यटन करने का उद्योग पश्चिमी देशवासियों में मिलता है । कालातीत की कालापेक्ष ग्रिभव्यक्ति का चिह्न, पत्थर, मिसदेश का प्रधान प्रतीक है। इसी कारण पिरामिडों के रूप में स्रात्मिक प्रकाशन का प्रयत्न उस देश में हुआ। चीनी संस्कृति का प्रधान प्रतीक है ताओ-- जो स्रनिवर्चनीय, स्रनिदिष्ट मार्ग को व्यक्त करता है। स्पेंगलर के स्रनुसार प्रत्येक संस्कृति का ग्रात्मिक ग्राधार होता है, इसी लिए बड़ी संस्कृतियों का सम्मेलन या ग्रन्य परि-वहन सम्भव नहीं है। कालकम में समस्त संस्कृतियों का अन्त हो जाता है और उनके स्थान पर अन्य संस्कृतियों का उदय होता है। प्रत्येक संस्कृति के विकास की चार ग्रवस्थाएं हैं--(१) सांस्कृतिक जीवन का वसन्त--इस समय ईश्वर-भावना को व्यक्त करनेवाले स्राख्यानों का जन्म होता है। जगत् मय स्रौर जगत् के प्रति तीव्र ग्राकर्षण इस समय मालूम पड़ते हैं। भारतीय संस्कृति में वैदिक युग इस ग्रवस्था का द्योतक है। यूनान में होमर का युग इसका उदाहरण है। प्राचीन ईसाइयत भौर सन् १०० से सन् १२०० ई० तक वर्तमान जर्मन कैथोलिकवाद में इस स्रवस्था का दर्शन होता है। स्पष्ट है कि प्रत्येक मुख्य संस्कृति में वसन्तकालीन इस प्राथमिक स्रवस्था का दर्शन होता है। म्राख्यानात्मक कृतियों का शनै:-शनै: धर्मशास्त्रात्मक दर्शन में रूपान्तर हो जाता है। इस प्रकार उत्तरवेदकालीन दर्शन, प्लोटायनस, मनी, श्रवेस्ता, तालमड, टामस श्रक्वायनास तथा दान्ते की विचारधारा का प्रणयन होता है। इस वसन्तकालीन

R. O. Spengler: Decline of the West I, The longing for the words, the mysterious compassion, the ineffable sense of forsakenness—it is all Faustian and only Faustian. Every one of us knows it. The motive returns with all its profundity in the Easter scene of Faust 1. A longing pure and not to be described. Drove me to wander over woods and fields, And in a mist of hot abundant tears. I felt a world arise and live for me. Of this world—experience neither Apollinian nor Magian—man, neither Homer nor the Gospels, know anything whatever."

सांस्कृतिक युग में शनै:-शनै: कला का विकास होता है। (२) सांस्कृतिक जीवन का ग्रीष्मऋत्-इस युग में धार्मिक-सुधार ग्रान्दोलन होते हैं ग्रीर वसन्तकालीन दर्शन-परम्परा के विपक्ष में जनता का विरोध दीख पड़ता है। जगत-भावना को रूपात्मक करनेवाले दार्शनिक सम्प्रदाय का उद्भव होता है ग्रौर विज्ञानवादी तथा यथार्थवादी मत उत्पन्न होते हैं। संख्या के विषय में नूतन गणितशास्त्रीय विचार इस समय उपस्थित किये जाते हैं। प्यूरिटन परम्परा का इस समय विकास होता है। तर्कणा-त्मक ग्रौर रहस्यवादात्मक प्रणालियों से धर्म का शिथिलीकरण हो जाता है। इस ग्रीष्मकालीन सांस्कृतिक ग्रवस्था के उदाहरण भारतीय संस्कृति में ब्राह्मणग्रंथ ग्रीर उपनिषद् हैं। युनान में भ्राफिक सम्प्रदाय, डानोनिसियन मत, सुकरात के पूर्ववर्ती दार्शनिक पिथागोरस ग्रादि इस ग्रवस्था में उत्पन्न होते हैं। पश्चिमी एशिया की 'मगी' संस्कृति में ग्रगस्तीन, नेस्टोरियन मत, मजदक तथा छठी ग्रौर सातवीं शताब्दी का यहदी, सिरिया का कापटिक, तथा फारसी साहित्य; हजरत मुहम्मद श्रादि इस म्रवस्था के प्रतीक हैं। पश्चिमी संस्कृति की ग्रीष्मकालीन ग्रवस्था निकोलास कुजानस. हस, सावोनारोला, लूथर, गैलिलियो, बेकन, डेकार्ट, लीबनिज, पास्कल, न्यूटन, अंग्रेजी प्यूरिटनमतवादी, ग्रादि के द्वारा व्यक्त होती है। (३) सांस्कृतिक जीवन का शिशिर ऋत् ---ग्रीष्मकाल में नगरों में जिस ग्रालोचनात्मक चैतन्य का विकास हुन्ना था, इस समय वह परिपाक को प्राप्त करता है। यह प्रबोध का युग है। तर्कणा की सर्व-शक्तिमत्ता में इस समय विश्वास रहता है श्रौर तर्कसंगत धर्म का विकास होता है। गणितसम्बन्धी विचारों को इस समय पराकाष्ठा प्राप्त होती है। इसी परिपाक की अवस्था में प्रचण्ड विश्वग्राही दर्शनों का उदय और पूर्णतम विकास होता है। भारतीय संस्कृति में सूत्रग्रंथ, सांख्य, बुद्ध का दर्शन, उत्तरकालीन उपनिषद, योग, वेदान्त, वैशेषिक ग्रीर न्याय इस शिशिरऋतु का प्रतिनिधित्व करते हैं। यूनान में सोफिस्ट सम्प्रदाय, स्करात, डिमोकिटस, प्लेटो, अरस्तु आदि इस युग में उत्पन्न होते हैं। पश्चिमी एशिया की संस्कृति में यह युग सूफी सम्प्रदाय, मुताजिलाइत मत, श्रलफराबी श्रौर ग्रविचेना के द्वारा व्यक्त होता है। पश्चिमी संस्कृति में लाक, वाल्टेयर, रूसो, लूथर, लाग्रान्ज, लाप्लास, गेटे, काण्ट, पिक्ट, शेलिंग, हेगेल इस शिशिरकालीन धारा के मुख्य प्रतीक हैं। राजनीतिक दृष्टि से इस समय प्रजातंत्र का विकास होता है। यह प्रजातंत्र उग्र एकतंत्रवाद की प्रतिक्रिया में उत्पन्न होता है। यूनान में यह शिशिरकालीन यग प्राय: सन् ६५० से सन् ३०० ई० पूर्व तक रहता है। इस समय क्लायसथेनिस, पेरिएन्डर, थेमिस्टौ-विलस, पेरिक्लिज उत्पन्न होते हैं। चौथी शताब्दी में कुछ, सामाजिक क्रान्तियाँ होती हैं ग्रौर फिर सिकन्दर के साम्राज्यवाद का उदय होता है। पश्चिमी सम्यता में इस

समय राज्य की भावना का विकास होता है ग्रौर मध्यवर्ग का उदय ग्रौर उत्कर्ष होता है। क्रामवेल, चौदहवाँ लुई, फ्रेडरिक महान्, वाशिगटन, राब्सपियर इस युग के राजनीतिक प्रतीक हैं। अन्ततः इस युग में नेपोलियन का उदय होता है। सामन्तवादी यग में ग्राम्य भावना या देश-भावना का प्राधान्य रहता है; किन्तु इस युग में नगर-वाद का पूर्ण ग्राधिपत्य हो जाता है। (४) संस्कृति का ग्रन्तिम हेमन्तऋतु—विश्व-नगरों की सभ्यता का इस समय उदय होता है। जिस ग्राध्यात्मिक सर्जनात्मक शिक्त ने संस्कृति का जन्म दिया था, उसकी इस समय प्रायः समाप्ति हो जाती है। जीवन इस समय संदिग्ध और प्रश्नवाचकता से ग्रस्त हो जाता है। अधार्मिक और ग्रतत्वज्ञानात्मक विश्ववाद के इस युग में केवल नैतिक ग्रौर व्यावहारिक प्रवृत्तियों का ही दर्शन होता है। इस युग में भौतिकवादी दर्शन का विकास होता है। विज्ञान की उपयोगिता श्रौर समृद्धि का विचार व्यक्त किया जाता है । श्रुंगणितात्मक दर्शन की इस हेमन्त युग में उन्नति होती है। भारतीय सभ्यता में इस युग का प्रकटीकरण सांख्य, चार्वाक तथा अन्य शास्त्रीय दर्शनों के द्वारा होता है। यूनान में सिनिकमत, कायरेनायक मत, यूक्लिड, श्रपोलोनियस, ग्रार्कामीडिज इस युग का विस्तार व्यक्त करते हैं। पश्चिमी एशिया की संस्कृति में इस हेमन्त काल को अब्बासीद युग के साम्य-वादी तथा नास्तिक मतों में, इसलाम के अनेक आन्दोलनों में, अलबेरुनी तथा बगदाद ग्रौर बसरा के सम्प्रदायों में हम देख सकते हैं। पश्चिमी सभ्यता में बेंथम, कौम्ट. डाविन, स्पेन्सर, स्टर्नर, मार्क्स, शापेनहावर, नीत्शे, हेगेल, वागनर, इब्सेन, गाउस, रायमान इस धारा का नेतृत्व करते हैं। हेमन्तकालीन सभ्यता के विश्व मावना-वाद का चरम उत्कर्ष बौद्धदर्शन, स्ताइक सम्प्रदाय तथा सन् १६०० ई० से वर्तमान नैतिक समाजवाद की धारा में मिलता है। राजनीतिक दृष्टि से यह जनपुंज का युग है। बड़े-बड़े शहरों का इस काल में पूर्ण विस्तार होता है। राजनीतिक निरवयबता इस युग में फैलती है। साम्राज्यवाद सम्यता के युग की देन है। ग्रन्ततोगत्वा इस युग में ग्रार्थिक शक्तियों का प्रजातंत्र पर पूर्ण ग्राधिपत्य हो जाता है ग्रौर फिर प्रजातंत्रवाद ग्रौर सीजरवाद में भीषण युद्ध होता है। इसके फलस्वरूप सम्यता के ऊपर प्राथमिक मानव अवस्था का पुनरिप प्राधान्य हो जाता है।

स्पेंगलर इस प्रकार न केवल तत्त्वज्ञान, ग्राध्यात्म, धर्म, गणित, कला ग्रौर राजनीतिक विकास का कमबद्ध दर्शन उपस्थित करता है, ग्रपितु ग्रनिवार्य गित से चलायमान भावी इतिहास की धारा की भी भविष्यवाणी करना चाहता है। समस्त इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन ग्रौर ग्रविचीन युग में बाँटकर यह विभिन्न संस्कृतियों में समान-विकास नियम का दर्शन करता है। उसके ग्रनुसार सत्य में ग्रौर वस्तु

में अन्तर है। निर्दिध्यासनात्मक मस्तिष्क सत्य को प्राप्त करना चाहता है। जो विचारवेता कर्मयोग वा ऐतिहासिक प्रचण्ड कर्मों को करने में ग्रक्षम हैं, वे ही ज्ञान-योग ग्रौर विश्लेषण की पद्धित का ग्राक्षय लेते हैं। ईसामसीह इस प्रकार के सत्या-तृराग का दृष्टान्त उपस्थित करता है। वस्तु वह हैं जिसे कर्मशील मानव समझता है ग्रौर क्रियान्वित करता है। ईसामसीह को दण्ड देनेवाला रोमन राज्यपाल पायलेट वस्तु का ग्रनुरागी है। मानव-इतिहास में भाग्यवाद ग्रौर नियितवाद व्यक्त होता है। इसको समझने के लिए भाग्यशीलता तथा नियितवाद का ग्रहण करनेवाले ग्रान्तिक ज्ञान की ग्रावश्यकता है। स्पेंगलर के ग्रनुसार पश्चिमी संस्कृति ग्रब ग्रपने ग्राध्यात्मिक स्रोत को खोकर सम्यता के युग से गुजर रही है। इस युग में दार्शनिक उन्नति संभव नहीं है ग्रौर व्यावहारिक क्षेत्र में ही उत्कर्ष प्राप्त किया जा सकता है।

निस्सन्देह स्पेंगलर की विचारधारा बड़ी प्रकाण्ड, गम्भीर श्रीर किटन है। श्रनेक श्रालोचकों ने उसके द्वारा विणित विषयों के विवेचन की श्रप्रामाणिकता की श्रोर ध्यान दिलाया है। किन्तु इतना निश्चित हैं कि स्पेंगलर का महान् ग्रंथ दि डिक्लाइन श्रॉफ दि वेस्ट' एक विलक्षण मस्तिष्क की कृति है। श्रनेक विचारकों पर स्पेंगलर का प्रभाव पड़ा श्रीर उसके खंडन में श्रनेक निबन्ध लिखे गये। स्पेंगलर की विचारधारा की श्रनेक कमजोरियाँ हैं। सर्वप्रथम उसके विचारों पर नियतिवाद का श्रतिशय प्रभाव है। प्रत्येक संस्कृति का पूर्वनिर्दिष्ट कालक्रम है श्रीर वृक्षों के समान संस्कृति का भी जन्म, परिपाक श्रीर श्रवसान होगा। इस प्रकार की विचारधारा इतिहास को एक पूर्वतः फलनिश्चित नाटक का रूप दे देती है। दार्शनिक राजनीतिशास्त्र मानव श्रात्मा के नैतिक श्रीर बौद्धिक चैतन्य में विश्वास कर ऐसा मानता है कि मानव की बौद्धिक शक्तियों के संगठन श्रीर विस्तार से संस्कृति के पतन को रोकना संभव है। वैज्ञानिक श्रीर तार्किक कार्यकारण संबंध का खंडन कर इतिहास को नियित के द्वारा शासित बताकर स्पेंगलर राजनीतिक नेताश्रों श्रीर सेनानियों का ही प्राधान्य मानता है। ग्रवश्य ही राज-

Spengler: Decline of the West, and 2, yes 26: "Let us say frankly and without ambiguity: the understanding divorced from sensation is only one, and not the decisive side of life. A history of Western thought may not contain the name of Nepoleon, but in the history of actuality Archimedes, for all his scientific discoveries, was possibly

नीतिक घटनाओं को प्रकटित करने में वस्तु को पकड़नेवाले मनुष्यों की प्रधानता रही है, तथापि निस्संदेह विचारकों ने भी अपनी ज्ञानधारा से मानव-इतिहास के धरातल को बदलने में बड़ा उद्योग किया है<sup>1</sup>।

स्पेंगलर समस्त संस्कृतियों में चार ग्रवस्थाएं देखता है। उसके ग्रनुसार बौद्ध धर्म ग्रौर दर्शन, स्ताइकमत ग्रौर समाजवाद, संस्कृति के ग्रन्तिम काल के द्योतक हैं। किन्तु इस प्रकार का साधारणीकरण व्यक्तिविशेष की निराली विचारधारा पर ग्राश्रित हैं। इसके लिए कोई वस्तुनिष्ठ ऐतिहासिक प्रमाण नहीं हैं। भारतीय संस्कृति का जो वर्णन स्पेंगलर ने किया है, वह ग्रत्यन्त ग्रपूर्ण हैं। भारतीय संस्कृति को पूर्ण उदय का प्रतीक था। भारतीय इतिहास में ही नहीं, ग्रपितु एशिया के ग्रन्य देशों में भी इसने ग्राध्यात्मिक सर्जनात्मिका शक्ति का प्रवाह जारी किया। बौद्धधर्म को संस्कृति के ग्रवसान के समय का विचार मानना कदापि संगत नहीं है। सौत्रांतिक, वैभाषिक, माध्यमिक ग्रौर योगाचार दर्शन भी मूलतः नैतिक ग्रौर तत्वज्ञानात्मक धार्मिकता का ही पोषण करते हैं। किन्तु जिस प्रकार हेगेल को, त्रिविधवाद मानने के कारण ग्रनेक विषयों को ग्रपनी पूर्वनिश्चत तार्किक रूपरेखा में येनकेन प्रकरेण घुसाना पड़ता है, उसी प्रकार की हालत स्पेंगलर के चतुर्विधवाद की भी है।

स्पेंगलर, नीत्शे ग्रौर गेटे से बहुत प्रभावित था। किन्तु उसका यह कहना कि प्रत्येक संस्कृति का एक मूल प्रतीक होता है ग्रौर जीवन के प्रत्येक विभाग में वही मूल प्रतीक ग्रभिव्यक्त होता है, एक प्रकार का रहस्यवादात्मक विचार है। जिस प्रकार

less effective than that soldier who killed him at the storming of Syracuse"

Whitehead, Science and the Modern World. स्पेंगलर के मानववाद की दृष्टि से, खंडन के लिए द्रष्टच्य-James Gutman, Cassire's Humanism, The Philosophy of E. Cassire.

२. Spengler, "Buddhism, Stoicism, Socialism", The Decline of the West प्रथम खण्ड, पृष्ठ ३४१-३७४.

s Spengler, Decline of the West. ৰাড ং, বৃত্ত ২২২: "Budhism was not a Puritan movement like, for instance, Islamism and Jansenism, not a Reformation as the Dionysiac wave was for the Apollinian world, and, quite generally, not a religion like religions of the Vedas or the religion of the Apostolic

हेगेल ने बताया था कि प्रत्येक जाति की अपनी आत्मा होती है और वही उसके इतिहास का पूरा निर्धारण करती है, उसी प्रकार का स्रतिशय महत्त्व स्पेंगलर स्रपने मल प्रतीक को प्रदान करता है। मेरा ऐसा विचार है कि संस्कृति के प्रत्येक विभाग में एक ही मूल ग्रात्मा का प्रकाशन देखना, एक भावुकतापूर्ण विश्वासमात्र है। राजनीतिक ग्रवस्था, दार्शनिक विचार तथा गणित ग्रीर कला की उन्नति के स्तरों का एक ही मापदण्ड से मुल्य-निर्धारण करना श्रत्यन्त कठिन श्रौर शायद श्रनावश्यक विचार है। शंकर के दर्शन, ग्रार्यभद्र के गणित ग्रौर ग्रजन्ता की चित्रकला में क्या तार्किक सम्बन्ध है, इसकी कोई कार्यकारणात्मक बौद्धिक मीमांसा मेरी समझ में असम्भव है। तूलना ग्रौर तारतम्य एक प्रकार की वस्तुग्रों में हो सकता है। मैं समझता है कि जातीय ग्रात्मा का जो विचार रोमांटिक दार्शनिकों ने प्रस्तृत किया था ग्रौर जिसका उत्कृष्ट समर्थन हेगेल ने किया था, उसीका विस्तार स्पेंगलर कर रहा है। सांस्कृतिक ग्रात्मा की कल्पना, समाज-शास्त्रीय दृष्टि से, उतनी ही ग्रपूर्ण ग्रौर ग्रसंगत है, जितनी सामाजिक मन या श्रेणी-व्यक्तित्व की। सांस्कृतिक ग्रात्मा इस शब्दद्वय का एकरूपकात्मक प्रयोग हो सकता है, न कि इससे वस्तृतस्व का याथातथ्य वर्णन । प्रत्येक संस्कृति एक पूर्ण वृत्त है, जिसका निश्चित जीवन-क्रम है ग्रीर जो यथानिर्दिष्ट समय पर या तो समाप्त हो जायगी या इतिहासहीन शताब्दियों से गुजरेगी। इस विचार का कोई समाजशास्त्रीय समर्थन नहीं मिलता है। ग्राधनिक भारत ग्रौर चीन का इतिहास बताता है कि जनसमह की शक्तियों का पूर्ण उपयोग कर नतन राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण करना संभव है।

राजनीतिक दृष्टि से स्पेंगलर अनुदारवादी था और प्रशिया के जमीनपितयों की परम्परा का पोषक था। कुछ लोगों का कहना है कि उसने अपना महान् ग्रंथ कैसर-कालीन जर्मनी के समर्थन और फांस तथा ब्रिटेन के विरोध में लिखा था। निश्चित ही स्पेंगलर का यह विचार कि पश्चिमी संस्कृति 'फाउस्टीय' संस्कृति है, जर्मनी की

Paul, but a final and purely practical world-sentiment of tired megalopolitans who had a closed-off culture behind them and no future before them. It was the basic feeling of the Indian civilization and as such both equivalent to and contemporary with Stoicism and Socialism. The quintessence of this thoroughly worldly and unmetaphysical thought is to be found in the famous sermon near Benaras, the Four Noble Truths."

परम्परा का पोषक है। उसका जीवन-तत्त्व तथा संवर्ष पर अतिशय बल देना जर्मनी की सांस्कृतिक परम्परा के ही अनुरूप हैं। उसकी पुस्तक 'मेन ऐंड टेकिनिक्स' में उसका वह उग्र राष्ट्रवाद जोरों से व्यक्त हुग्रा है जिसका समर्थन उसने 'प्रशियनिज्म एण्ड सोशिलज्म' में किया था रे। जिस गम्भीर शास्त्रीय पद्धित को उसने अपनाया था, उसका और व्यापक और टिकाऊ प्रभाव होता यदि स्पेंगलर भयंकर जर्मन राष्ट्रवाद का पोषक न होता। किन्तु जिस प्रकार अनावश्यक रूप से अतिरंजित राष्ट्रवाद के पिक्ट, हगेल, टाइट्सके के दर्शन को कुछ ग्रंश तक प्रचारात्मक रूप प्रदान कर दिया, वही बात स्पेंगलर के साथ भी हुई है। इसलिए यद्यपि स्पेंगलर की पुस्तक में समाजशास्त्रीय दृष्टि से अत्यन्त सूक्ष्म बातें भरी हैं और यद्यपि तानाशाही के आगमन के सम्बन्ध में स्पेंगलर की भविष्यवाणी सत्य निकली, तथापि विशुद्ध बौद्धिक प्रभाव स्पेंगलर की पुस्तक का न हो सका। ऐसा भी सन्देह उपस्थित किया गया है कि प्रत्यक्ष रूप से यद्यपि स्पेंगलर नात्सीवाद का समर्थक नहीं था, तथापि उसके विचारों से नात्सीवाद के विचारात्मक धरातल का पोषण ही हुग्रा । विराद् श्रेयों

- ?. O. Spengler, Decline of the West II पृष्ठ ३३६: "It follows that true history is not cultural in the sense of antipolitical, as the doctrinaires of all commencing civilization assert. On the contrary, it is breed history, war history, diplomatic history, the history of being-streams in the form of man and woman, family, people, estate, state, reciprocally defensive and offensive in wave-beat of grand facts. Politics, in the highest sense is life, and life is politics. Every man is willy-nilly a member of this battle-drama, as subject or as object—there is no third alternative. The kingdom of the spirit is not of this world. True, but it presupposes it, as waking-being presupposes being."
- 3. Oswald Spengler, Der Mensch and die Technick. Preussentum und Sozialisms.
- ३. Oswald Spengler, The Hour of Decision. स्पेंगलर की आलोचना के लिये द्रष्टच्य-Eric Bentley, The Cult of the Superman Sorokin, Social Philosophies of an Age of Crisis.

की प्राप्ति का समर्थक दार्शनिक राजनीतिशास्त्र मानव-समानताबाद का पोषक है। स्पेंगलर की, संस्कृति के हिमायती होकर भी, सहानुभूति स्रभिजात वर्ग के साथ थी। स्पष्ट है कि यद्यपि स्पेंगलर ने एक ग्रतिशय प्रचण्ड बौद्धिक शास्त्र के निर्माण का प्रयत्न किया है तथापि स्रपेक्षित सफलता उसे नहीं प्राप्त हो सकी है।

स्पेंगलर के समान ही, ग्रानिल्ड ट्वायनबी ने वहत्काय इतिहास का एक अध्ययन उपस्थित किया है । यदि स्पेंगलर की रचनाएँ स्रधिक बौद्धिक व्यापकता स्रौर तीक्ष्णता से पूर्ण हैं तो ट्रायनबी में इतिहास का स्पेंगलर की अपेक्षा अधिक व्यापक ज्ञान दिखाई पड़ता है। ट्वायनबी स्वयं स्पेंगलर से प्रभावित हम्रा था। स्पेंगलर के ऐति-हासिक दर्शन की किमयों को पूरा करने के लिए उसने अपना ग्रंथ प्रणीत किया। स्पेंगलर का प्रस्ताव था कि सभ्यता और संस्कृति में जन्म, विकास और पतन का एक ग्रनिवार्य समय-कम है। टवायनबी इस विचार से ग्रसहमत है। उसका कहना है कि यह एक स्वेच्छाचारपूर्ण कल्पना है। यदि उचित प्राकृतिक ग्रौर सामाजिक चुनौ-तियाँ मिलें तो कोई कारण नहीं हैं कि बहुत दिनों तक सम्यताएं जीवित न रह सकें। टवायनबी एक रहस्यवादी विद्वान है और संत अगस्तीन के समान वह एक धर्मनिरपेक्ष समाज को, ईसामसीह का दिव्य सन्देश सुनाना चाहता है। जगत की इक्कीस सभ्यताओं का उसने वृहद् अध्ययन किया है। युनान और रोम के इतिहास के अध्ययन के आधार पर उसने ऐतिहासिक विकास-क्रम के विचार का निर्माण किया। इतिहास के अध्ययन की वास्तविक इकाई ट्वायनबी के अनुसार सभ्यता है, न कि राष्ट्र। सभ्यता के विकास में वह चुनौती के विचार को बहुत महत्त्व देता है। प्राचीन भारतीय सम्यता की प्राकृ-तिक चुनौती के रूप में वह यहाँ के जलवाय को रखता है। मध्यकालीन भारतीय सम्यता की सामाजिक चनौती के रूप में वह भारतीय समाज की विश्रंखला को मानता है। यनानी सम्यता की प्राकृतिक चनौती थी अनुवेरा भूमि और समुद्र तथा सामाजिक चुनौती थी--मिनोयन समाज की विश्वंखला। पश्चिमी सभ्यता की प्राकृतिक चनौती है नई भूमि और सामाजिक चुनौती थी--युनानी समाज की विश्वंखला। चुनौ-तियों के फलस्वरूप सभ्यता का विकास होता है। एक निश्चित दूरी तक परिपाक प्राप्त करने के अनन्तर सभ्यता का पतन आरम्भ होता है। पतन का कारण यह होता है कि सर्जनात्मिका शक्ति के संदेशवाहक आध्यात्मिक नेतागण अपनी शक्तियाँ खोकर केवलमात्र भौतिक शक्ति को ही ग्रपना ग्राधार बना लेते हैं। इतिहास में ग्राध्यात्मिक

१ Arnold J. Toynbee, A Study of History छ: खण्डा में। D. C. Somervell ने इसका एक खंड में संक्षिप्त संस्करण उपस्थित किया है। द्रष्टव्य Arnold Toynbee, Civilization on Trial.

शक्ति का पूरा प्रभाव ट्वायनबी को स्वीकार है। सम्यता का पतन आन्तरिक कारणों से होता है न कि वाह्य ग्राकमणों से। ग्रन्य साधारण कारण ग्रानुषंगिक रूप से वर्त-मान हों भी तथापि स्राध्यात्मिक कर्तृत्वशक्ति का नाश ही मुख्य कारण सभ्यता के पतन का है। जिस समय ग्राध्यात्मिक शक्तिवाहकों के स्थान पर राजनीतिक शक्तिधर उपस्थित होते हैं, उस समय 'कठिनता का युग' श्राविर्भूत होता है। यदि नेतृगण का ब्राध्यात्मिकीकरण हो तो सभ्यता का त्राण हो सकता है। हजरत मूसा, सीजर, ईसा-मसीह, संत पाल, गौतम बुद्ध, मुहम्मद श्रादि के जीवन में ऐसे अवसर श्राते हैं जब समाज से श्रलग होकर इन लोगों ने श्रात्मिक शक्ति की प्राप्ति की थी। इस प्रकार के कार्य को ट्वायनबी आज सभ्यता के निमित्त भी आवश्यक मानता है। इतिहास में भ्रनेक रक्षक समय-समय पर उत्पन्न होते हैं। भ्राज जगत में ट्वायनबी के मतानुसार पश्चिमी सम्यता ही एकमात्र शक्तिशाली जीवित सम्यता है। रूस, चीन भारत श्रौर इसलाम की सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता को ग्रपनाकर ही ग्रपने में नूतन जीवन संचार कर सकी है। ट्वायनबी मानता है कि ईसाइयत के मौलिक ग्राध्यात्मिक उप-देशों को क्रियान्वित कर पश्चिमी सभ्यता बहुत दिनों तक जीवित रह सकती है। इस प्रकार स्पेंगलर के अप्रतिहार्यताम्लक निराशावाद की अपेक्षा कम-से-कम ईसाई धर्मा-वलिम्बयों की दृष्टि में ट्वायनबी ग्रधिक ग्राज्ञावाद का पैगम्बर है और यही कारण है कि स्राज उसका जोरों से प्रभाव बढ़ रहा है।

समस्त विश्व-सम्यता के अध्ययन और व्याख्या का महान् प्रयत्न ट्वायनवी ने किया है। धर्मिनरपेक्षतावाद और वैज्ञानिक भौतिकवाद के युग में उसने धर्म को आधार मानकर सम्यता की व्याख्या की है। यदि ईसाइयत का पुछल्ला छोड़कर व्यापक धर्मभावना का आश्रय वह ग्रहण करता तो शायद उसकी व्याख्या अधिक समीचीन और ग्राह्य होती। ईसामसीह की विलक्षण अवतारप्रिक्रिया में विश्वास करना किसी भावुक विश्वासी के लिए ही सम्भव है। अतिरंजित धार्मिक विश्वास इतिहास को ईश्वर की नाट्यशाला मात्र समझता है। मानव का नैतिक कर्तृ त्व इस प्रकार इतिहास में पूरा स्थान नहीं प्राप्त करता है। कार्यकारण सम्बन्ध का अनुसंधान करने के बदले जो कुछ इतिहास में हुआ है, उसीका समर्थन करना ही इतिहासकार का मुख्य कर्तव्य हो जाता है। ट्वायनबी के इतिहास की व्याख्या में इस प्रकार वस्तुनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। उदाहरणार्थ जो वस्तुनिष्ठता परेटो, माक्सवेबर, दुर्खावम आदि में पाई जाती है, उसका हम ट्वायानबी में अभाव पाते हैं।

इतिहास-प्रक्रिया सम्बन्धी ग्रपने विचारों का निर्माण ट्वायनबी ने मुख्यतः यूनान भौर रोम के इतिहास के ग्राधार पर किया है। वाह्य सर्वहारा ग्रौर ग्रान्तरिक सर्व- हारा, विश्वव्यापक राज्य ग्रौर विश्वव्यापक धर्म-सम्बन्धी सारे विचार रोम के इतिहास से लिये गये हैं। केवलमात्र यूनान ग्रौर रोम के इतिहास के ग्राधार पर निर्मित प्रिक्तिया का समस्त विश्वइतिहास की सम्यताग्रों की व्याख्या के लिए उपयोग ट्वायनबी ने किया है। ग्रतः यह पद्धित ग्रसमाजशास्त्रीय है। नियमों का निर्माण ग्रौर उद्घटन, ग्रध्ययन के निमित्त प्रस्तुत सामग्री के ग्रनुशीलन के बाद होना चाहिए। किन्तु देश-विशेष के ग्राधार पर प्रस्तुत नियमों को सब देशों के लिए प्रयोग करना, संगत नहीं है। इस ग्रसंगतता के ग्रनेक उदाहरण ट्वायनबी में पाये जाते हैं। थेल्स, ग्रनाक्जिमान्डर ग्रादि के तर्कणावाद की उसने यूनानी सम्यता के मूल्यांकन में उपेक्षा की है। भारतीय संस्कृति के पहले युग में उसने मौर्य साम्राज्य ग्रौर गुप्त साम्राज्य को विश्वव्यापक राज्य का उदाहरण माना है, किन्तु राष्ट्रकूट, चालूक्य, चोल ग्रादि राज्यों की उसने पूरी उपेक्षा की है; क्योंकि उनको स्वीकार करने से उसकी योजना की जो विकासात्मिका रूपरेखा है, वह शिथल हो जायगी ग्रौल उसका प्रायः खंडन भी हो जायगा।

फिर भी ट्वायनबी के ग्रन्थ की यह विशषता है कि राष्ट्रीय श्रीर वांशिक परम्परा को छोड़कर सभ्यता के उदय श्रीर पतन का वह श्रध्ययन करता है। इस प्रकार केवल राज्यसम्बन्धी सीमित दृष्टि छोड़ने का वह संदेश देता है। राज्य को समझने के लिए हमें सभ्यता का श्रध्ययन करना पड़ेगा। सभ्यता की पृष्ठभूमि में ही राज्य का समुचित श्रध्ययन हो सकता है।

सम्यता और संस्कृति का राजनीतिशास्त्र से घना संबंध है। सभ्यता के विकास का ही फल है कि राज्य का संगठन किया जा सका है। बर्बरता के युग में राज्य नहीं था। मानव-सभ्यता के विकास के कम में ग्रनेक श्रेणियों, संगठनों, ग्रौर संस्थाग्रों का विकास हुग्रा है। राज्य उनमें ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। कह सकते हैं कि सभ्यता के विकास ने राज्य को दृढ़ किया है ग्रौर फिर राज्य ने स्वयं सभ्यता के विकास में योगदान किया है। किन्तु सभ्यता ग्रौर राज्य मानव इतिहास के बाहरी रूप है। इनका बड़ा महत्त्व है, किन्तु साथ-ही-साथ हमें कलात्मिका ग्रौर नैतिक संस्कृति की भी ग्रावश्यकता है। सभ्यता के विकास के साथ मानव का समाजीकरण संभव हुग्रा है, किन्तु उसका नैतिकीकरण भी पूर्ण ग्रभिवांछित है। ग्रतएव सभ्यता ग्रौर संस्कृति दोनों की ग्रावश्यकता है। जब ग्रान्तरिक उन्नति को व्यक्त करनेवाली संस्कृति ग्रौर वाह्य उन्नति को व्यक्त करनेवाली सम्यता का पार्थक्य हमें ध्यान में रहता है तो हमारी शास्त्रीय वृत्ति स्वस्थ ग्रौर हमारी बुद्धि ठीक-ठीक विश्लेषण कर सकती है। ग्रन्यथा यांत्रिकता ग्रौर विज्ञान की चकाचौंध में जगत् की उन महती संस्कृतियों का हम पूरा मूल्यांकन नहीं कर पार्यंगें जिनका सभ्यतामूलक ग्राधार कमजोर है। ग्रभी

सभ्यता की दृष्टि से भारत पश्चिमी राष्ट्रों की अपेक्षा पिछड़ा हुआ है, किन्तु भारतीय संस्कृति किसी भी संस्कृति की अपेक्षा आध्यात्मिक मानववाद की उपासना में श्रेष्ठ है। सम्यता और संस्कृति में विश्लेषण करने से यह विचार दृढ़ होता है कि वाह्य सभ्यता को मानवहित में प्रयुक्त करने के लिए संस्कृति की अपेक्षा है। यदि अन्न-मय ग्रीर प्राणमय कोश की उन्नति सभ्यता के द्वारा होती है तो मनोमय तथा विज्ञान-मय कोश की उन्नति का साधन संस्कृति है। इस दृष्टि से देखने पर मालुम पड़ता है कि संस्कृति के विस्तार का इतिहास मानव के ग्रात्मप्रसारण का इतिहास है। ग्रत्यन्त वर्बरता के युग में मानव केवल कबीले के निवासियों को ग्रपना समझता था। ग्राज कम-से-कम विचार में तो मानवतावाद की दूहाई दी जाती है। ग्राज सब क्षेत्रों में कर्त्तव्य भ्रौर उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर बल दिया जा रहा है भ्रौर इस बात को समझा जा रहा है कि केवल राजनीतिक और आर्थिक सभ्यता से ही विशाल मानवोचित ग्रादर्श सिद्ध नहीं हो सकता। संस्कृति की नितान्त ग्रपेक्षा है। वर्गवाद ग्रीर उग्र राष्ट्रवाद से ग्राज मानव समाज पीडित है। विज्ञान ग्रीर यांत्रि-कता के कारण आज संसारव्यापी सभ्यता प्रचलित हो रही है। र किन्त्र इसको दृढ़ ग्रौर ठोस बनाने के लिए सांस्कृतिक उन्नयन ग्रभिवांछित है। कुछ लोग संस्कृति के नाम पर ग्रल्पसंस्यक वर्ग के मानसिक उत्कर्ष का पोषण करते हैं। संस्कृति ग्रब पिजडों ग्रौर महलों में बन्द नहीं रह सकती है । संस्कृति से केवल यही मतलब नहीं है कि व्यास श्रीर कालिदास या मम्मट को समझने की शक्ति प्राप्त हो जाय। श्राज संस्कृति केवल सौन्दर्य की पोषिका नहीं रह सकती है। सःकृति को मानवहित से श्रलग रखने का निश्चित परिणाम है शून्यवाद। एक रूसी विचारक का कहना था कि मानव कल्याण में शेक्सपियर श्रौर गेटे की श्रपेक्षा जूते बनानेवाले की देन श्रधिक है क्योंकि कविता की अपेक्षा जीवन में जुतों की अधिक आवश्यकता है । अतः आज की दनिया में संस्कृति को दो दिष्टियों से विशालतर बनाना है। केवल सौन्दर्यमुलिका कलात्मिका स्रभिव्यक्ति से ऊपर उठकर हमें नैतिक प्रसारण का मार्ग अपनाना होगा। केवल सौन्दर्य के ऊपर संस्कृति नहीं टिक सकती, क्योंकि सौन्दर्य-उपासना की परि-णित भोगवाद में होती है। अप्रतिहत भोगवाद निरंकुशता की उस प्रवृत्ति

<sup>1.</sup> यांत्रिकता भीर सम्यता के लिए द्रष्टव्य—W. Sombart, "Technics and Kultur", Archiv fur Sozibkrissenchaft und Sozialpolitik १६११; T. Veblen, Imperial Germany and the Industrial Revolution, W. F. Ogburn, Social Change, R. M. Mac-Iver, Society; Ogburn, and Nimkoff, Sociology.

को जन्म देता है जो संस्कृति श्रौर सम्यता को रसातल में ले जाती है। रोमीय साम्राज्य श्रौर मृगल-साम्राज्य के पतन तथा द्वितीय महासमर में फांस का लज्जा-जनक पराजय, इसी भोगवाद के कारण संभव हुए थे। श्रतः संस्कृति के रसात्मक श्रास्वादन के साथ-साथ साधना, श्रात्मिनग्रह श्रौर सर्वभूतिहत का सन्देश देनेवाली संस्कृति के नैतिक रूप का भी श्रवबोध नितान्त श्रावश्यक है। श्रात्फेड वेबर, मैकि-वर श्रादि ने जो संस्कृति की समाजशास्त्रीय व्याख्या की है, वह नैतिकता पर श्राव-श्यक बल न देने के कारण श्रपूर्ण है । नैतिकता का पूरा विकास संस्कृति का उद्देश्य है। ऐसा विचार मानवता के कल्याण के लिए श्रावश्यक है। संस्कृति को विशालतर बनाने का यह पहला मार्ग है। संस्कृति को विशालतर बनाने का दूसरा मार्ग है—इसे जनता के कल्याण का वाहक बनाना। पीड़ित, शोषित जनता यावज्जीवन केवल पानी खींचने श्रौर चक्की चलाने का ही कार्य न कर संस्कृति का भी श्रास्वादन करे, इसके निमित्त श्रवसर उत्पन्न करना है। यह तभी संभव हो सकता है जब स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय का पूर्ण कियान्वयन हो। इस प्रकार विशालतर संस्कृति के निर्माण का मार्ग राजनीति शास्त्र श्रौर श्रेयशास्त्र के पारस्परिक सम्बन्ध की मीमांस्य करना श्रावश्यक बनाता है।

<sup>?.</sup> Alfred Weber, "Prinzipielles Zur kultursozioligie", Archiv fur Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, (१६२१); Robert MacIver, The Modern State, Society.

२. तुलनीय—Rousseau, Social Contract III, 4: "....for luxury either comes of riches or makes them necessary; it corrupts at once rich and poor, the rich by possession and the poor by covetousness; it sells the country to softness and vamity and takes away from the state all its citizens, to make them slaves one to another, and one and all to public opinion."

## चतुर्दश अध्याय

## राजनीतिशास्त्र श्रौर श्रेयशास्त्र

## (क) श्रेयों का तात्त्विक विवेचन

श्रेय का साक्षात्कार मानव के सांस्कृतिक विकास ग्रौर नैतिक ग्रभ्युत्थान का महान मन्त्र रहा है। कठोपनिषद् में बताया है कि श्रेय ग्रौर प्रेय के बीच विवेचन करना त्रावश्यक है। घीर त्रात्मतत्त्ववेत्ता श्रेयानुसंधान करता है। प्रमादयुक्त, योगक्षेममन्द मानव प्रेय की स्रोर स्रग्रसर होता है । मानव-जीवन की सफलता सामयिक स्राक-स्मिक भोगों के तोषण में नहीं है। किन्तु विचारपूर्ण परिगृहीत किसी व्यापक आदर्श को प्राप्त करने में ही ग्रपनी शक्तियों का उपयोग करना यही ज्ञानान्वेषी नैतिक मानव का आदर्श हो सकता है। आदर्श ही श्रेय है। जिस मार्ग से आत्मिक और सामाजिक कल्याण की समन्वयात्मिका प्राप्ति हो सके, वही श्रेय का मार्ग है। श्रेयों की उत्पत्ति कहाँ से होती है, यह एक ग्रत्यन्त गहन प्रश्न है । मुख्यत: अबतक यही विचार प्रचलित रहा है कि श्रेयों की उत्पत्ति धार्मिक चेतना में होती है तथा धर्म-शास्त्रों से ही श्रेय का बोध हो सकता है। कार्याकार्यव्यस्थिति में शास्त्रविधानोक्त मार्ग का पालन ही भगवद्गीता में (श्रेयस्कर प्रतिपादित किया गया है। यहदी धर्म-शास्त्र या ईसाइयों के बायबिल में जो धार्मिक और नैतिक नियम प्रतिपादित किये गये हैं, प्रायः उनके ग्राधार पर ही पश्चिम में मानववाद, ग्रिधकारवाद, प्रजातंत्र, साम्यवाद आदि महान् आदशों की रचना हुई है। सत्पुरुषों के द्वारा अनुमोदित मार्श का सेवन महाभारत और मनुस्मृति में विहित है और इसी लिए मनु ने वृद्धोपसेवन को संगत ग्रौर कल्याणकारी कहा है। ग्राज की विश्वंखलता को देखते हुए प्राचीन ग्रौर मध्यकालीन मार्ग की स्रोर प्रत्यावर्त्तन की स्रावाज उठाई गई है। कुछ लोग वैदिक

१. अन्यच्छे,योऽन्यदुतैव प्रेयस्ते उभे नानाथें पुरुषं सिनीतः।
ततो श्रेयग्राददानस्य साधु भवित हीयतेऽर्थाद्य उ प्रेयो वृणीते।।
श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ संपरीत्य विविनिक्त धीरः।
श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमादृणीते।। (कठ०१।२।१-२)
तुलनीय—अञ्जा हि लाभूपनिसा अञ्जा निब्बाणगामिनी। (धम्मपद ४।१४)

कर्मयोग, कुछ वेदान्तोक्त ग्रभय, कुछ लोग टामस ग्रक्वायनास तथा फ्लौरिस के जोग्राकिम के मार्ग के पुन: श्रनुसरण को ही मानव-सम्यता के त्राण के लिए ग्रावश्यक
मानते हैं। किन्तु धर्मशास्त्र की दुहाई या सदाचार का सार्वकालिकत्व ग्रौर सार्वभौमत्व, या ईसाई संतों का मार्ग, धर्मावलिम्बयों के लिए मान्य होते हुए भी श्रन्यों के
लिए इष्ट नहीं हो सकते हैं। कन्फ्यूसियस, बुद्ध, ईसा, पतंजिल, व्यास, कृष्ण ग्रादि के
नामोद्धरण से ही ग्राधुनिक दुनिया नहीं समझाई जा सकती है। ग्राज का मुख्य
प्रश्न है कि क्या प्रजातंत्र, समाजवाद, ग्रधिकारवाद, सामाजिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता
ग्रादि ग्रादशों के लिए कोई ठोस, दृढ़, दार्शनिक भित्ति स्थापित की जा सकती है,
या ये मूलतः कार्यान्वयन की प्रणालियाँ हैं जिनका मुख्य ग्राधार है उनकी व्यावहारिकता।

ग्रठारहवीं ग्रौर उन्नीसवीं शताब्दी में विज्ञान की सर्वविध उन्नति से मापात्मकता, भौतिकवादिता, यांत्रिकता स्रादि पर बल दिया गया। यूरोपीय पुनरुत्थान के समय से ही ज्ञानात्मक मानव के असीम नैतिक और कलात्मक कर्त् त्ववाद के प्रतिपादन की जो परम्परा चली थी, वह शनै:-शनैः कम हो गई। मानव के बदले में सृष्टि, ज्ञान का विषय बन गई। जैसे जैसे मापात्मकतावाद की वृद्धि हुई, वैसे-वैसे गुणात्मक स्रावर्तों से विशिष्ट मानव का विचार मन्द होता गया। गुणात्मक विषयों का भी मापात्मक वर्णन प्रारम्भ हुम्रा ग्रौर इस प्रवृत्ति की चरमकाष्ठा हम ग्राज उन विचारधाराग्रों में देखते हैं जो समस्त मानव को ग्रणु-परमाणु या इलेक्ट्रन-प्रोटन का प्रोटन का संगठन ग्रौर संघात मानकर पूर्णतः उसकी गणनात्मक ग्रौर मापात्मक व्याख्या करती हैं। मध्ययग में धर्मशास्त्रों ग्रौर ईश्वरवाद की प्रधानता थी। भारत में शंकर, रामानज, मध्व, कबीर ब्रादि तथा यूरोप में संत फांसिस, संत डोमिनिक, अक्वायनास ब्रादि के ग्रन्थों ग्रौर उपदेशों में ईश्वर को ही ज्ञान का विषय बताया गया स्त्रौर ईश्वरानुसंधान ही मानव का प्रकृष्ट पुरुषार्थ माना गया। यूरोपीय पुनरुत्थान ने ईश्वरवाद के स्थान पर मानववाद को प्रतिष्ठित किया। ग्रठारहवीं-उन्नीसवीं सदी के वैज्ञानिकतावाद के विकास से मानववाद दब गया। रूसो ग्रौर काण्ट ने मानववाद की दुहाई दी थी। किन्तु पीछे चलकर मानव के स्थान पर ग्रतिमानव या एक ग्रज्ञात समष्टि को बैठाया गया जिसका भयंकर रूप जर्मन ग्रीर इटालियन ग्रिधनायकवाद में व्यक्त हुग्रा; जिसमें मानव को तिरस्करणीय श्रौर नेता के संकल्प का वाहनमात्र माना गया। वैज्ञानिक पद्धति शुष्क है और मानव हिदय की रागात्मकता की ग्रिभिव्यंजना के लिए इसमें स्थान नहीं है। यों कह सकते हैं कि मानव-हृदय की वृत्तियाँ इसका

<sup>1.</sup> A. J. Ayer, Language, Truth and Logic (पृष्ठ १५६-१६१)

क्षेत्र नहीं हैं। किन्तु यूरोप में उन्नीसवीं शताब्दी के ग्रन्त में श्रितिशय वैज्ञानिकता, यांत्रिकता ग्रादि की प्रतिक्रिया में श्रेयशास्त्र पर फिर ध्यान दिया जाने लगा। श्रेयविज्ञान बहुत प्राचीन है, तथापि इस युग की समस्याग्रों को देखते हुए पुनरिप इसका श्रनुशीलन ग्रावश्यक है । यह भी देखना है कि राजनीतिक श्रेय क्या हैं किस प्रकार उनकी उत्पत्ति होती है ग्रीर किस प्रकार वे क्रियान्वित हो सकते हैं?,

श्रेयों को पूर्णतः मनोवैज्ञानिक मानने का प्रस्ताव कुछ विचारकों ने रक्खा है । इनके अनुसार मानव-भावना ही श्रेयों का ग्राधार है। किन्तु मनुष्य की प्रवृत्तियों ग्रीर संकल्पों को ही श्रेयों का मूल मानना समाज ग्रीर मानवता की दृष्टि से ठीक नहीं है। प्रवृत्तियाँ सतत परिवर्तनशील हैं ग्रीर श्रेयों को प्रवृत्तिनिष्ठ मानने पर मानव-चेतना या सामाजिक चेतना, कहीं भी उनका निश्चित ग्राश्रय बताना कठिन हो जायगा। श्रेय की प्राप्ति भी तभी संभव है जब किसी विशिष्ट ग्रादर्श का बहुत समय तक ग्रनुवर्तन किया जाय। उदाहरणार्थ। सत्य—सत्य की प्राप्ति धार्मिक-साधना, सामाजिक शास्त्र ग्रीर भौतिक विज्ञान, इन सबों का लक्ष्य है। यदि सत्य को एक सार्वकालिक ग्रादर्श न मानकर व्यक्तिसापेक्ष या प्रवृत्तिसापेक्ष माना जाय तो दीर्घकालीन ग्रध्यवसाय इसके ग्रनुसंधान में संभव नहीं होगा। क्या विज्ञान ग्रीर राज्य को केवल प्रवृत्तिसंश्रित मानने से काम चलेगा? मनुष्य के कियात्मक ग्रीर भावनात्मक जीवन से प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं; किन्तु क्षणस्थायी ग्राकस्मिक प्रवृत्तियों को संगठित सामाजिक व्यवस्था का ग्राधार नहीं माना जा सकता। सदियों के मानव-इतिहास के कम में श्रेयों की उत्पत्ति हुई है ग्रीर उनका समर्थन हुग्रा है।

श्रेयशास्त्र (Axiology Philosophy orof Values) के इष्टब्य-W. M. Urban, Valuation, निमित्त Itsand Laws; W. R. Sorley, Moral Values and the Idea of God; C. T. H. Walker, The Construction of the world in terms of fact and value; John Laird, The Idea of Value; John Reid, A Theory of Value:; Znaniecki, The Social Role of the Man of Knowledge; M. Koehler. The Place of Value in a world of facts; G. E. Moore, Philosophical Studies; M. Picard, Values, Immediate and contributory; J. F. Dashiell, The Philosophical status of Value; John Dewey, A Theory of valuation.

२. Bertrand Russell, Religion and Science, प्० २३-२५.

सत्य ग्रहिसा, करुणा, मानव की नैतिकता ग्रादि महान विचार क्षणिक प्रवृत्तियों पर ग्राश्रित नहीं है। मानव-संस्कृति के विकास का रहस्य इनमें छिपा हुग्रा है। प्राकृ-तिक ग्रौर विरोधी शक्तियों के साथ संघर्ष में इन्होंने मानव समाज को ग्रविश्र-खिलत रक्खा है। ग्रतः ग्रिभिरुचि को ही श्रेयों का स्रोत मानना जैसा पेरी ग्रौर एडरेन्फेल्स ने किया है, मैं सामाजिक हित के लिए घातक मानता है । वासनात्मक बद्धि से नियंत्रित ग्रभिरुचि मानवजीवन में तार्किकता ग्रौर सामान्य हित के बदले स्वेच्छाचारिता को प्रतिष्ठित कर देगी। श्रेय कार्य करने की ग्रोर प्रेरित करता है गौर श्रेय की संस्थित इस बात को सिद्ध करती है कि उसके समक्ष वस्तुश्रों ग्रीर उनके संगठन की एक दूनिया वर्तमान है; क्योंकि जागतिक वस्तुओं और अन्य मन्ष्यों के सन्निकर्ष में ही श्रेयों का प्रकटन हो सकता है। वस्तृतः जिसको मानव अपनी प्रवत्ति या ग्रभिरुचि से उत्पन्न मानता है, वह श्रेय मानव-इतिहास में संगठन तथा धार्मिक शिक्षकों के अनुभव और प्रचार से प्रकाशित हुआ है। मानव की स्वाभाविक समहशीलता के कारण, इतिहास की परम्परा द्वारा उदघोषित मानव-समाज के कल्याण-प्रसाधक श्रेय, मानव के मस्तिष्क में अन्तश्चेतनीकृत होकर उसके कार्यों के द्वारा प्रकटित होते हैं। मानव, बहत दूर तक सामाजिक शक्तियों के धात-प्रतिघात का एक विलक्षण एकीकरण और विशेषीकरण है । किन्त उसकी अभिरुचियाँ ग्रौर प्रवित्तयाँ मुलतः नवीन नहीं हैं। सामाजिक ग्रौर ऐतिहासिक परम्पराएँ केवल एक विलक्षण माध्यम से प्रकाशित होती हैं। व्यक्ति का उत्कर्ष इसी में है कि उसकी वर्तमान देशकालकार्यकारणोपाधिविशिष्ट रूप में पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। ग्रतः दार्श-निक राजनीतिशास्त्र मानव के नैतिक भ्रौर भ्राध्यात्मिक महत्त्व को स्वीकार करते हुए उसके अधिकारों का पोषक है। मानव के नैतिक और आध्यात्मिक महत्त्व प्रकाशन इसी में है कि वह विराट ग्रादशों की प्राप्ति में कर्मयोगमय जीवन यापन करे, न कि ग्राकस्मिक ग्रमिरुचियों ग्रौर कृत्रिम वृत्तियों को ही जीवन का समझे। श्रेय की साधना हमारे केवलमात्र प्राणात्मक प्रवर्तन ग्रीर ग्रविवेकपुर्णता की कदापि सुचिका नहीं है। मानव अन्तरात्मा में व्याप्त महत्ता, विराट साध्यशीलता. सर्वकल्याणकामिता में ही श्रेय की उत्पत्ति होती हैं। रे

Reinong, System der Werttheorie; Meinong, Zur Grundlegung der allgemeinen Werttheorie; R. B. Perry, General Theory of Value; Howard O. Eaton, The Austrian Philosophy of Values.

<sup>2.</sup> Kant, Preface to the Metaphysical Elements of Ethics:

श्रेय का लक्ष्य है—किसी विशिष्ट साध्य की प्राप्ति या यों कहें कि श्रेय स्वयं ही लक्ष्य है। मानव के अनेक व्यापारों का निश्चित ही कुछ प्राप्तव्य साध्य रहता है। अपनी अभिरुचियों, इच्छाओं और प्रवृत्तियों से वह उन साध्यों को क्रियान्वित करना चाहता है। प्रारम्भिक अवस्था में ये साध्य सामाजिक वातावरण के द्वारा उपस्थित किये जाते हैं। मानव या तो कोई पद या धन चाहता है या अपना परिवार बनाना चाहता है। सामाजिक वातावरण ही उसे इन वस्तुओं की प्राप्ति करा सकता है। इनकी प्राप्ति के निमित्त जो व्यापार किये जाते हैं, उनसे ही श्रेयों की अभिव्यक्ति होती है। अतः श्रेय हमारे व्यापारों को गतिमान और हमारी वृत्तियों को चेतन करते हैं। श्रेयों की प्राप्ति में हमारी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों को क्रियाशील रहना होता है। श्रेय निश्चित ही साध्य है, साधना नहीं। अन्य सभी व्यापार और सभी क्रियाएँ इसीकी प्राप्ति में पर्यवसान प्राप्त करती हैं। साध्य-साधननियम से संकान्त समस्त वस्तुओं के पारस्परिक सम्बन्ध में श्रेय का प्रकाशन होता है। साध्य के द्वारा नियंत्रत होता है। साध्य को ध्यान में रखकर ही उपा-

<sup>&</sup>quot;....conscience is not a thing to be acquired, and it is not a duty to acquire it; but every man, as a moral being, has it originally within him. To be bound to have a conscience would be as much as to say to be under a duty to recognise duties. For conscience is practical reason which, in every case of law, holds before a man his duty for acquittal or condemnation; consequently it does not refer to an object, but only to the subject (affecting the moral feeling by its own act); so that it is an inevitable fact, not an obligation and duty when, therefore, it is said: this man has no conscience what is meant is that he pays no heed to its dictates. For if he really had none, he would not take credit to himself for anything done according to duty, nor reproach himself for violation of duty, and therefore he would be unable even to conceive the duty of conscience."

दानों ग्रौर साधनों का निर्वाचन होता है। पहले कुछ साधनों को काम में लाया जाता है। यदि वे विफल हो जाते तो हैं भ्रन्य साधन व्यवहार में लाये जाते हैं। प्रवित्तयाँ ग्रीर ग्रिभिरुचियाँ, जीवनसंघर्ष में, उतनी ही दूर तक टिक पाती हैं जहाँ तक प्राकृतिक ग्रीर सांसारिक वातावरण के घातप्रतिघात में वे हमारी सहायता करती हैं। ग्रनेक प्रकार की ग्रनावश्यक प्रवृत्तियाँ ग्रौर नानाविध ग्रभिरुचियाँ मानव-हृदय ग्रौर मस्तिष्क में उपस्थित होती हैं ; किन्तू कालक्रम में वे विलीन हो जाती हैं। जिनसे जीवन-धारण संभव होता है, वे टिकती हैं ग्रौर शनै:-शनै: ऐसी प्रवित्तयों का एक संगठन ग्रौर नैतिक संव्विन बनती हैं ग्रौर उसी से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। किन्तु प्रवृत्तियों और ग्रिभिष्वियों का उदय केवल ग्राकस्मिक ग्रीर निरा-धार नहीं होता है। जगत् में जो सतत शक्तिप्रवाह ग्रौर शक्ति संचालन हो रहा है, उसमें वैयक्तिक मानव के स्वतंत्र ग्रवस्थान को बनाये रखने के लिए ही प्रवित्तयाँ उद्भुत होती हैं। मानव एक जीवनधारी प्राणी है ग्रौर प्राकृतिक शक्तियों के साथ प्रचण्ड संघर्ष करके भी 'ग्रात्मानं सततं रक्षेत्' की नीति का वह समर्थन करना चाहता है । जीवनधारण, जैविकीय मौलिक सत्य है । कृमिकीटों से लेकर उच्चतम मानव के भीतर यह भावना वर्तमान है। श्रेयों का महत्त्व इसीमें है कि इस जैविकीय म्रावश्यकता को वे ज्ञानात्मक रूप प्रदान करते हैं। जो जीवन-संघर्ष सर्वत्र चल रहा है. मानव उसका ज्ञान प्राप्त करता ह ग्रौर इस संवर्ष में विजयरूरी श्रय की सिद्धि के लिए अनेक, सभ्यताद्वारा उपस्थित उपकरणों का उपयोग करता है। मानव सभ्यता का इतिहास उन उद्योगों का इतिहास है जो मानवतनधारियों ने जीवन-संघर्ष के निमित्त किये हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यह संघर्ष अनेक बार अनैतिक तथा अचेतन वृत्तियों से परिव्याप्त रहा है और इस धराधाम पर अनेक संवर्ष और कुकृत्य ऐसे हुए हैं जो मानव की नराधमता के द्योतक हैं। किन्तु कुकृत्यों, हत्याभ्रों, हाहाकारों के बावजूद मानव संस्कृति टिकी हुई है। यह प्रमाणित करता है कि ग्रांशिक रूप से ही सही, श्रेय की संसिद्धि हो रही है या यों कहे कि मानव संस्कृति श्रेयों का परिवहन कर रही है। केवल ग्रभिष्वियों में श्रेयों की उत्पत्ति मानना संस्कृति श्रीर धर्म के उस व्यापक देन की उपेक्षा करना है जो इन्होंने मानव के सामाजिक उत्थान के लिए दिये हैं। बौद्धवमं, जैनधमं ईसाईधमं तथा संसार के ग्रन्य धर्मों ने मानव वृत्तियों को सुसंस्कृत, समूहीकृत और नैतिक बनाने में अवश्य ही महात्त्वपूर्ण कार्य किया है। एशिया की अनेक बर्बर जातियों को बौद्धभिक्षुत्रों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर नैतिक रक्षा की थी। यूरोन की वर्बर टचूटन, स्लाभ म्रादि जातियों को ईसाई धर्म ने दीक्षित किया ग्रीर उन्हें श्रेय का महत्त्व बताया है।

मानव-प्रवृत्तियों ग्रौर ग्रमिरुचियों को श्रेय का स्रोत मानना या श्रेयों को केवल प्राणसंवर्तन का प्रकाशन मानना मानव-संस्कृति ग्रौर मानव के धार्मिक इतिहास की उपेक्षा करना है। श्रेयों के ग्रमिरक्षण में मानव समाज के इतिहास का नैतिक रहस्य छिपा हुग्रा है। श्रेयों के तुलनात्मक ग्रध्ययन से सामाजिक ग्रौर धार्मिक उत्थान का स्तर ग्रौर रहस्य मालूम पड़ता है।

मानव-व्यक्तित्व के संगठन में हमने श्रेयों का महत्त्व स्वीकार किया है। किसी वस्त के प्रति रागात्मक स्रभिरुचि प्रकट करना, एक संकल्पात्मक कार्य है। स्रनेक संकल्पों भौर तत्पूरक कियाभ्रों के संस्कार से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। वस्तुश्रों को श्रेयस्कर या श्रश्रेयस्कर मानकर हम ग्रपने व्यक्तित्व का परिचय ग्रौर श्रभिज्ञापन करते हैं। मनुष्य का व्यक्तित्व वस्तुश्रों के द्वारा प्रभावित ग्रौर वस्तुएँ उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होती हैं। चार हजार वर्ष पहले जो दुनियाँ का स्वरूप था, वह म्राज से भिन्न था। जहाँ पहले घने जंगल थे, वहाँ म्रब लहलहाते हए नगर बसे हैं। यांत्रिक साधनों का ग्राश्रय लेकर निदयों, पहाड़ों ग्रीर घाटियों के रूपों को मानव ने बदल डाला है। श्रेय की प्राप्ति में, मानव ने बर्बरता के स्थान पर सम्यता को जन्म दिया ग्रौर फिर सम्यता की उत्पत्ति ने उसके श्रेय-निर्वाचन का एक नया क्षेत्र प्रस्तुत किया। श्रेयात्मक दृष्टि से वस्तुत्रों का निर्वाचन ग्रौर उनकी प्राप्ति का प्रयत्न ही मानव-इतिहास का स्वरूप है। जीवन-संघर्ष में ग्रावश्यक ग्रादर्श ही व्यवसायात्मिका बुद्धि से उन्नयन प्राप्त कर श्रेय का रूप धारण करते हैं। किन्तू इससे श्रेयों को निरा वैयक्तिक मानना ठीक नहीं होगा। निश्चित ही, कार्यविशेष ग्रौर ग्रवसर-विशेष पर श्रेयों का प्रकाशन होता है; किन्तू इस प्रकार श्रेयों का अनुभवात्मक आधार होने पर भी उनका निरा वैयक्तिक अवस्थान मानने से मानव-संस्कृति खतरे में पड़ जायगी। मानव की अपरिमार्जित स्वेच्छाचारिता में श्रेयों का बीज नहीं है। अवसरिवशेष पर श्रेयों का प्रकाशन होता है, तथापि इन क्षणों में इनकी नूतन उत्पत्ति नहीं हो रही है। इन क्षणों में इनका प्रकाशन मात्र होता है। मानव के सामाजिक, सांस्कृतिक श्रीर श्रन्य रचनात्मक कार्यों से श्रेयों का ज्ञापन होता है। इतिहास की धारा के प्रवाह में निरन्तर श्रेयों का क्रियात्मक रूप प्रकटित होता है। कभी दासप्रया को श्रेयस्कर सिद्ध करने का प्रयास मिलताहै तो कभी सर्वमानव-समानतावाद का उद्वोषण प्राप्त होता है। कभी दूसरे कबीले के ग्रादमी को मारने में कोई पाप नहीं समझा जाता तो कभी 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' का उपदेश स्मरण करते हुए मानव दूसरे की रक्षा के लिए अपना जीवन भी बिलदान कर देता है। ग्रतः केवल वैयक्तिक तथा मनोवैज्ञानिक स्रोत श्रेय

का नहीं माना जा सकता। इसका एक वस्तुनिष्ठ स्वरूप भी है। १

-दार्शनिक राजनीतिशास्त्र की यह स्थापना है कि श्रेय न दो मानव ग्रभिरुचि-जिनत है और न केवल सांसारिक संघर्षों से ही उसकी उत्पत्ति होती है। जीवन की समग्रता की जिससे संसिद्धि हो तथा मानव-कल्याण जिससे परिपुष्ट हो, वही श्रेय है। साधारण स्तर के श्रेय ग्रनेक समाजों ग्रौर ग्रनेक श्रेणियों के भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। उदा-हरणार्थ, श्रमिक संघों तथा वणिक्संघों का श्रेय भिन्न-भिन्न होगा। किन्तू जब मानवकल्याण को ध्यान में रखकर व्यापक स्रादशों को कियान्वित करने का प्रयत्न होता है तब मानव प्रयत्नों की कृतार्थता होती है। मानव के नैतिक और ज्ञानात्मक विकास का यही लक्षण है कि वह निरन्तर अनासक्त कर्मयोग का पालन करे। जिन आवश्यक श्रेयों का समर्थन वह ग्रविकसित ग्रवस्था में केवल सामाजिक भय के कारण करता था, उन्हें सर्वसामान्य कर्तव्य का रूप मानना श्रेयात्मक श्रभ्युदय का मार्ग है। सर्व-सामान्यहित की परमार्थ भावना व्यवसायात्मिका बुद्धि से अनुप्रेरित हो जब मानव संकल्पों को संचालित करती है, तभी श्रेय की परमसिद्धि होती है। किन्तू इस प्रकार की उदात्त भावता का विराट दिव्य रूप मानव-चेतना को संचालित करे, इसके लिए कर्मयोग का पालन ग्रावश्यक है। सतत मनन ग्रौर चिंतन से समग्र-र्दाशनी प्रज्ञा का उदय होता है। क्षुद्रता, स्वार्थपरता, पाशबद्धता, सीमितता आदि से ऊपर उठकर जब मानव, समब्टि की भावना ग्रौर सर्वभूत की कल्पना से श्रोतश्रोत होता है तब निसर्गतः उसके श्राचारण से कल्याण श्रौर हित का प्रसवन होता है श्रौर उसकी कियाएँ न तो वैयक्तिक ग्रिमिश्चि से उद्भूत होती हैं ग्रौर न ग्रपनी वैयक्तिक सत्ता के निमित्त वह संघर्ष करता है। वह सम्बट्ट के कल्यागा में निरत होता है । जीवनधारणा का तात्पर्य इस प्रकार की प्रज्ञा का दर्शन ही है। इस प्रज्ञा द्वारा निर्दिष्ट कर्मयोग के कियान्वयन में जो विघ्न-बाधाएँ उपस्थित होती हैं, उनका वह स्रनासक्त होकर प्रतिरोध करता है। संसार के कल्याणसाधक मनुष्यों का जीवन इस बात को

१. चुलनीय,—F. H. Bradley, Ethical Studies, पृ० १६०: "There is an objective morality, in the accomplished will of the past and present, a higher self worked out by the infinite pain, the sweat and blood of generations, and now given to me by free grace and in love and faith as a sacred trust. It comes to me as the truth of my own nature, and the power and the law, which is stronger and higher than any caprice or opinion of my own."

प्रमाणित करता है कि श्रेय सत्य हैं। निचकेता की ज्ञानाभीप्सा, शंकर का ज्ञान-प्रचार, श्रौर बुद्ध का करुणामय संमस्त जीवन इस बात को प्रमाणित करता है कि श्रेय वास्तविक हैं। मानव-कल्याण की पोषिका सामाजिक संस्थाएँ भी म्रांशिक रूप में श्रेय का अनुवर्तन करती हैं। ज्ञानात्मक विकास से सद् और असद् का विवेचन करना, व्यवसायात्मिका बुद्धि का विकास करना ग्रौर वासनात्मक वृत्तियों के संशोधन का उद्यम करना ही श्रेय का मार्ग है। ग्रनेक तत्त्वचितकों ग्रौर विशिष्ट मानवों ने इस प्रकार की संसिद्धि की है। यह संसिद्धि श्रेय की सत्ता का बोधक है। श्रेय केवल मानव-कल्पना के विकासमात्र नहीं है, उनकी स्वयं सत्ता है श्रौर उनकी तात्त्विक सत्ता का प्रमाण उनके, व्यवसायात्मिका बुद्धिनिर्दिष्ट विशिष्ट साधनों के प्रयोग से, ग्रवश्यंसाध्यत्त्व में है। यदि कुछ, निश्चित साधनों का उपयोग करके कोई व्यक्ति ग्रात्मलाभ ग्रौर सामान्यहित का साक्षात्कार कर सकता है तो ग्रन्य मानव भी कर सकते हैं। सब मनुष्यों के लिए साधनगम्य होना ही श्रेयों की तात्व-कता का सूचक है। काल्पनिकता ग्रीर भावनात्मकता ही यदि श्रेयों की उत्पत्ति का केन्द्र होतीं तो किसी भी प्रकार से उनकी सर्वसामान्यप्राप्तव्यता नहीं स्थापित हो सकती थी। सभ्यता ग्रौर संस्कृति के विकास का यही तात्पर्य है कि जो सन्मार्ग किसी एक मानव के लिए कल्याण का साधन बन सकता है, उसे अन्य लोगों के लिए भी सूलभ बनाया जाय । वैज्ञानिक उन्नति का यही मार्ग है । उदाहरणतः, यदि किसी एक बड़े श्रौषध से एक रोग को हटाना ग्रासान है तो यांत्रिक साधनों से ग्रधिक-से ग्रधिक मात्रा में उस ग्रीषध को प्रस्तृत कर उसे जनसूलभ बनाया जाय। उसी प्रकार यदि नैतिक श्रीर ज्ञानात्मक कल्याण का कोई मार्ग मानव समाज को श्रेयपथ का ग्रनसरण करानेवाला है तो कोई कारण नहीं कि उसका व्यापक प्रयोग क्यों नहीं किया जाय?

यूनान में जब भ्राध्यात्मिक भ्रौर राजनीतिक श्रेयों को कल्पनाप्रसूत तथा भ्रनु-बन्धप्रसूत माना गया तब प्लेटो ने 'शिव प्रत्यय' का दर्शन उपस्थित कर श्रेयों की वस्तुनिष्ठता या स्वयंसंस्थिति का समर्थन किया, । ग्ररस्तू के भ्रनुसार प्रत्येक वस्तु का एक भ्रनुगत संप्रयोजन हैं। इसीं संप्रयोजन का क्रियान्वयन, निमित्त भ्रौर उपादन-कारणों से होता हैं । परमशिव के प्रत्यय का विचार या भ्रनुगतसंप्रयोजनवाद, श्रेयों को भ्रतिशय महत्त्वपूर्ण सिद्ध करता है। मानव-जीवन की कृतार्थता भोगवाद में नहीं है; किन्तु राजनीतिक कर्मयोग श्रौर विचिन्तनात्मक जीवन में है। यद्यपि ग्राध-

<sup>?.</sup> Republic VI, 505-506.

R. Aristotle, Metaphysics, V, 4.

निक भौतिक शास्त्रों की उन्नति ने प्लेटो ग्रीर ग्ररस्तु के उन भौतिक-प्रक्रिया सम्बन्धी विचारों को, जिन्हें उन्होंने, 'टायिमयस' ग्रौर 'फीजीक्स' नामक ग्रंथ में क्रमशः व्यस्त किया है, असंगत बताया है तथापि मानव-जीवन और सामाजिक राजनीतिक जीवन को शीलवान बनाने का जो उन्होंने सन्देश दिया है, वह स्रभी भी ठीक है। शील का परित्याग करने से राजकीय जीवन का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। शोल का मतलब है--ज्ञानात्मक और नैतिक अभ्युदय। व्यापक शील की परिसाधना मानव सामहिक जीवन को व्यवस्थित और संगठित बनाती है। केवल जिस किसी प्रकार जीना मानव का उद्देश्य नहीं, श्रपितु तर्कसंगत नैतिकता का श्रवबोध ही उसका लक्ष्य हैं। श्राधुनिक विज्ञान के उदय के कारण यूनानी दर्शनप्रोक्त श्रेयों की वस्त्विष्ठता का तिरस्कार होने लगा। विज्ञान के द्वारा वस्तुओं के अन्तिहित-संप्रयोजनतावाद का खंडन हुम्रा तथा यात्रिकता का पोषण। विज्ञान के उदय के कारण ऐसा प्रस्ताव सामने श्राया कि सौन्दर्य, सत्य श्रादि गुण मानव भावनाश्रों पर ग्राश्रित हैं, वे वस्तुत्रों के धर्म नहीं हैं। ग्रग्नि का उष्णत्त्व या जल का शीतलत्व ग्रग्नि ग्रौर जल के ग्रन्तिहित गुण हैं। किन्तू परीक्षणाश्रित विज्ञान की दिष्ट में वस्तुग्रों का श्रेय कहीं दिष्टिगोचर नहीं होता था। स्राधुनिक विज्ञान की इस विचार-धारा के विरोध में काण्ट ने प्रतिकिया की। उसके अनुसार बद्यपि विशुद्ध बुद्धि के श्राधार पर श्रेयों को सिद्ध नहीं किया जा सकता, तथापि व्यावहारिक बद्धि के क्षेत्र में नैतिक ग्रादशों का प्रकृष्ट महत्त्व है। काण्ट ने नैतिक ग्रादशों को सार्वजनीन रूप देने की चेष्टा की। व्यावहारिक नैतिक बुद्धि का यह तकाजा है कि श्रेयों को स्थापित कर मनुष्य की नैतिकता की ग्रिभिव्यंजना की जाय। इसी नैतिकता की घोषणा कर काण्ट ने विशुद्ध संकल्प ग्रौर मानवतावाद का समर्थन किया।

श्रेयों का स्रोत मूलतः मानव की वैयक्तिक श्रिभिरुचि या प्रवृत्ति में नहीं है। श्रेय वेवल संघर्षों से उत्पन्न भी नहीं हैं। उदाहरणतः सत्य। किसी भी मानव-संघर्ष से पूर्ण सत्य की भावना का उदय नहीं हो सकता। सत्य की भावना व्यवसा-यात्मिका बुद्धि श्रौर विराट् नैतिक भावना से उदय होती है। जगत् के व्यापार को देखते हुए, मानव की व्यवसायात्मिका बुद्धि ने सत्य का सिद्धान्त घोषित किया। यह सत्य, समग्र का दर्शन कराता है। मानव जीवन की सफलता के लिए या प्राकृतिक

१. द्रष्टव्य—Bornard Bosanquet, Some Suggestions in Ethics, विशेषतया "Living for Others", The Social Good, 'Value and goodness" नामक प्रध्याय ।

शक्तियों के साथ संघर्ष करने के लिए जो व्यावहारिक नियम प्रक्रियात्मक रूप से निर्मित होते हैं, सत्य वैसा नियम नहीं है । श्रांशिक रूप से मानव-व्यवहारों द्वारा व्यक्त होते हुए भी, विशुद्ध बुद्धि की ग्रादर्शवादिता का ही यह परिणाम है। जब ज्ञान श्रौर सावना के सहारे मनुष्य संकल्पशुद्धि प्राप्त करता है, श्रौर प्रज्ञा स्थित होती है तथा निष्काम कर्मयोग का जब-जब वह अनुसरण करता है तब व्यापक विराट स्रादर्शों का उसे बोध होता है। ग्रादशों की उद्भावना का यह सिद्धान्त श्रेयों के वैयक्तिकता-प्रजनितत्त्ववाद का खंडन करता है। वैयक्तिक कल्पनामूलक प्रवृत्ति या सद्य: समृत्थित-ग्रिभिरुचि में सत्य का उद्भव नहीं होता है। श्रनेक देशों में, प्राय: सब काल में, ऐसे विचारक ग्रौर महात्मा उत्पन्न होते हैं, जो सत्य का महत्त्व प्रकाशन करते हैं। ग्रपनी बद्धि से वे बताते हैं कि ग्रसत्य सार्वकालिक सार्वभौम ग्रादर्श नहीं हो सकता; क्योंकि इस हे व्यवहार से सार्वत्रिक ग्रशान्ति छा जायगी तथा ग्रव्यवस्था का साम्राज्य हो जायगा। केवल सामाजिक संघर्ष ग्रीर सामंजस्य-स्थापना की प्रिक्रिया में श्रेयों की उत्पत्ति होती है, यह विचार इस दृष्टि से ग्रसंगत है कि महान् श्रेय, संघर्ष में विजय-प्रदान करने की दिष्ट से नहीं बने हैं। उदाहरणार्थ, बिलदान या ग्रहिंसा। जब एक कुत्ते की रक्षा करने के लिए एक बौद्धिभक्षु ग्रपना जीवन बलि-दान करता है तब क्या वह जीवनसंघर्ष में विजय प्राप्त करना चाहता है? जब धर्म के प्रचार में संत पीटर या तेगबहादुर या लेखराम मृत्यु का आर्लिगन करते हैं तब क्या वे जीवन-संघर्ष कर रहे हैं? क्या भगतिसह, लाजपतराय श्रादि अपनी शहादत के द्वारा जीवनसंघर्ष कर रहे थे? महान् आदर्शों को सिद्ध करने का प्रयत्न जीवन-संघर्ष श्रीर श्रधिकारवाद से मनुष्य को ऊपर ले जाता है। जब माता, पुत्र की रक्षा के लिए लोकोत्तर स्नेह से ग्राविष्ट हो, ग्रपने जीवन का भी, ग्रावश्यकता ग्राने पर, बलिदान कर देती है तब क्या वह जीवन-संघर्ष करती है? ग्रतः श्रेयों को न तो अभिरुचि-प्रजनित (जैसा पेरी, मायनोंग, एहरेन्फेल्स आदि की स्थापना है) ग्रौर न केवल जीवनसंघर्ष ग्रौर सामंजस्य-प्रजनित ही (जैसा डिवी, ग्रादि की स्थापना है) हम मान सकते हैं। इन दो विचारधाराश्रों के विपरीत, श्रेयों को मानव व्यव-सायात्मिका बद्धि, जो उच्चाशय-मानवों में प्रायः सामान्यतः व्याप्त रहती है, से उत्पन्न मानना ही ठीक होगा।

श्रेय की स्थापना विशालता की संसिद्धि करने में होती है। इस प्रकार श्रेय का मार्ग वही है जो ज्ञान का मार्ग है। जब कोई बच्चा स्कूल में इतिहास पढ़ता है तब श्रकबर, शिवाजी, क्लाइव श्रादि के बारे में कुछ बातों को जान लेता है। पीछे उसे श्रकबर, शिवाजी, क्लाइव भारतीय इतिहास की समष्टि के एक श्रंग मानूम

पडते हैं। श्रीर श्रधिक ज्ञान के बढ़ने पर भारतीय इतिहास ही उसे विश्व इति-हास का एक अविभाज्य अंगभूत मालूम पड़ता है। पुनश्च, दार्शनिक दृष्टि के विकास होने पर वह इतिहास में प्रकाशित सर्वसामान्य नियमों का ग्रवबोध करना चाहता है और इन नियमों की खोज करने के समय इतिहास , दर्शन, विज्ञान भ्रादि भ्रपनी ग्रलग-ग्रलग सत्ता छोड़कर एकाकार हो जाते हैं। इस प्रकार प्रथम महासमर का मुल खोजते-खोजते स्पेंगलर को विश्वदर्शन, कला, गणित ग्रादि की पूरी छानबीन करनी पड़ी श्रौर रोम के पतन को देखते हुए संत श्रगस्तीन 'दिव्यनगर' नामक महान ग्रंथ लिख बैठा । विज्ञान के क्षेत्र में यही बात होती है। स्राकर्षण शक्ति के महान् सिद्धान्त के प्रणयन का बीज, ग्रंगूर के फल को नीचे गिरते हुए देखकर, न्यूटन के हृदय में प्रजनित कुतूहल में था। वैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय, नैतिक ग्रौर दार्शनिक ज्ञान का विश्लेषण बताता है कि किसी एक घटना या एक विषय को समझने के निमित्त उसे व्यापक नियम का एक उदाहरणमात्र बनाने के लिए ही शास्त्रीय ज्ञान का उद्भव और प्रयोजन संभव होता है। अबतक संसार के दार्शनिकों, तत्त्ववेत्ताओं, महा-त्माओं ने श्रेय की उद्भावना करने में महान् प्रयास किया है। काल-क्रम में श्रनेक क्रीतियों के आगमन के बावजूद धार्मिक आन्दोलनों का जन्म किसी व्यापक नैतिक नियम के समर्थन या प्रवर्तन के लिए होता है। व्यावहारिक क्षेत्र में, मानव-अज्ञानता और एषणा के प्रभाव के कारण वह नैतिक नियम भले ही अकियान्वित रहे या विस्मृत हो जाय अथवा उसके तथाकथित अनुयायी अपने आचरण में उसका अनुवर्तन न करें, तथापि यह निर्विवाद है कि प्रत्येक धार्मिक और नैतिक आन्दोलन के पीछे कोई विराट श्रेय ग्रवश्य रहता है।

व्यवसायात्मिका बुद्धि श्रौर विराट् नैतिक चैतन्य के समन्वय से ही श्रेयों की उत्पत्ति होती है। श्रेयों को सर्वव्यापक मानना ही, मानव-इतिहास में एक श्रभूत-पूर्व उन्नति की घोषणा है। जिस दिन बुद्ध ने कहा कि वैर से वैर नहीं शांत होता, श्रवैर से ही वैर शान्त होता है श्रौर यही सनातन धर्म है; उस दिन एक विशाल प्रगतिशील कदम मानव-विकास में उठाया गया। इस प्रकार का श्रेयोद्घोष न तो श्रिभ-रुचिप्रजनित था श्रौर न सामाजिक संघर्ष में सफलता निमित्तक। बुद्ध को बोधि में इसका ज्ञान हुश्रा था। बोधि का तात्पर्य है—-बौद्धिक केन्द्रीकरण। किन्तु विराट् श्रेयों का ही उद्भव इस प्रकार की व्यवसायात्मिका बुद्धि श्रौर स्थितप्रज्ञता में होता है। जब विराट् श्रेय इस प्रकार उद्घोषित होते हैं तब फिर उनसे तार्किक उपपत्ति के सहारे साधारण श्रेय निकलते हैं। इस प्रकार श्रेयों के दो विभाग करना होगा—

<sup>?.</sup> Saint Augustine, The City of God.

(क) परम श्रेय या विराट् श्रेय, (ख) पृथक् श्रेय या साधारण श्रेय । परम श्रेय का उदा-हरण है—सत्य, करुणा, स्वतंत्रता, समानता ग्रादि । पृथक् श्रेय का उदाहरण है—भारत में ग्रछतपन को हटाना या ग्रमरीका में शराबखोरी को हटाना ।

श्रेयों को वस्तुनिष्ठ या व्यवसायात्मिकाबुद्धिप्रजनित मानना विरोधग्रस्त प्रस्ताव नहीं है। श्रेयों की वस्तुनिष्ठता से यह तात्पर्य नहीं है कि वे प्लेटो के प्रत्यय की भाँति किसी निराले लोक में विचरण करते हैं। वस्तुनिष्ठता से यह भी तात्पर्य नहीं है कि वे ग्रव्यक्त निर्विशेष तथा लोकोत्तर हैं। भारत में वेदांत के ग्रत्यधिक प्रभाव के कारण लोकोत्तरवाद का बड़ा जोर रहा है। श्रौर किसी भी विषय के वास्तविक परीक्षण से मुख मोड़कर बात-बात में ब्रह्मवाद की दुहाई देना एक बड़ी अच्छी कला हो गई है जिससे पार्थिव जगत् के विषय में ग्रपने ग्रज्ञान को छिपाया जा सके। व्यवसायात्मिका बुद्धि से मैं कोई लोकोत्तरवाद का समर्थन नहीं कर रहा हुँ। व्यवसायात्मिका बुद्धि इस लोक में साध्य है ग्रौर ग्रनेक दार्शनिकों ग्रौर तत्त्व-विद वैज्ञानिकों के पास वह है। मठाधीश श्रीर चर्चशाहों के पास व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं है। मेरी दृष्टि में, न्यूटन, काण्ट, मार्क्स, डार्विन ग्रादि भी व्यवसायात्मिका बद्धि से सम्पन्न थे। अनावश्यक प्राचीनतावाद का पोषण और लोकोत्तरवाद का -ढकोसला हमें इष्ट नहीं है। बुद्धि को अत्यधिक परिमार्जित कर ही विशुद्ध ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इतिहास, राजनीतिशास्त्र, विज्ञान, दर्शन श्रादि में सर्वत्र ज्ञान-प्राप्ति की यही प्रिक्रिया है कि हम बुद्धि के यथाशक्ति अतिशय प्रयोग से सत्य सिद्धान्त को प्राप्त करें तथा फिर ग्रन्य विचारक उन सिद्धान्तों का खंडन-मंडन करें। इस प्रकार के संगठित आलोचन-प्रत्यालोचन से ही शास्त्रों और विज्ञानतत्त्वों का विकास हुन्ना है। श्रेयों की वस्तुनिष्ठता से हमारा तात्पर्य यह है कि श्रेय ग्रपरिमार्जित वैयक्तिक मन ग्रौर बुद्धि से नहीं उत्पन्न होते हैं। उनकी वस्तुनिष्ठता का यही प्रमाण है कि म्रनेक सदियों ग्रौर ग्रनेक देशों में विभिन्न विचारक, उदाहरणार्थ उपनिषद के मुण्डक ऋषि, बुद्ध, ईसा, श्ररस्तू, न्यूटन ग्रादि सभी सत्य का महत्त्व स्वीकार करते हैं। ग्रतः श्रेय वस्तुनिष्ठ इसी कारण है कि वैयक्तिक वासनात्मक संकल्प से ऊपर विशिष्ट मानवों की निष्णात बुद्धि में उनकी प्रवर्तनिकया हम देखते हैं। ये विशिष्ट मानव श्रेय की घोषणा करते हैं। सामाजिक परम्परा श्रौर किया में इनकी व्यावहारिकता सुरक्षित की जाती है। सामाजिक परम्परा ग्रौर मानव इतिहास में इन श्रेयों को ऋियान्वित करने के प्रयास का इतिहास छिपा है। वैज्ञानिकों का विचार द्वारा सत्य को प्राप्त करना तथा मानसिक, वाचिक ग्रौर कार्मिक एकता के सहारे नीतिमान का सत्य को प्राप्त करना, मानव-इतिहास में, व्याप्त समग्रता

तथा पूर्णता को प्राप्त करने के महान् प्रयास को ग्रिभिव्यक्त करते हैं ?।

## (ख) सामाजिक शास्त्र ग्रौर श्रेय

श्रेय को ग्रादर्शात्मक मानकर पश्चिमी विचारकों ने श्रेय ग्रीर वस्तु में व्यवधान की स्थापना की है?। अलबेखट रित्शल ने वस्तु-सम्बन्धी निर्णय और श्रेय या अर्थ सम्बन्धी निर्णय के ग्रन्तर को उपस्थित किया। रित्शल के ग्रनसार धर्मशास्त्रों के द्वारा वेदितव्य विषयों का सम्बन्ध श्रेय से है। किन्तू इससे उनकी प्रामाणिकता ग्रौर निश्चयात्मकता में ग्रन्तर नहीं होता। विन्डेलवाण्ड ने भी निर्णयीकरण ग्रौर श्रेयी-करण में पार्थक्य बताया। उसके अनुसार प्रत्येक निर्णयीकरण या तो समर्थन करता है या खंडन । ग्रतः प्रत्येक निर्णय-सम्बन्धी प्रस्ताव में श्रेय का सन्निवेश रहता है । डिलथाई, विन्डेलबाण्ड, रिकर्ट म्रादि ने सामाजिक म्रीर सांस्कृतिक शास्त्रों तथा दूसरी ग्रोर प्राकृतिक शास्त्रों में ग्रन्तर बताया। प्राकृतिक शास्त्र भावना-निरपेक्ष होते हैं। श्रेय और अश्रेय का प्रश्न ही वहाँ नहीं रहता है। दूसरी ग्रोर सामाजिक श्रीर सांस्कृतिक शास्त्रों में मानव-जीवन के दर्शन की श्रभिव्यंजना होती है। मानव-जीवन-सम्बन्धी तत्त्वज्ञान श्रेयों के विभिन्न स्तर-सम्बन्धी मीमांसा पर स्राश्रित है। मान्सवेबर ने श्रेयनिरपेक्ष समाजशास्त्र के निर्माण का प्रयास किया। वेबर के अनु-सार समाजशास्त्री का यह कार्य नहीं है कि वह ग्रपनी शास्त्रीय प्रख्याति का ग्राश्रय लेकर लक्ष्यों ग्रौर श्रेयों का प्रवर्तन ग्रौर प्रचार करे। वेबर के विचार में शास्त्रीय चितन, प्रचारकार्य से भिन्न है। निरपेक्ष भाव से वस्तुय्रों का स्वरूपनिर्णय करना शास्त्र का कार्य है। जर्मनी के कुछ ग्रध्यापक ग्रपने सामाजिक सम्मान का फायदा उठाकर कुछ सिद्धान्त-विशेष का प्रतिपादन कक्षाग्रों में करते थे। वेबर इसे ग्रसंगत मानता है। साध्यसाधन सूत्र के अनुसार अपेक्षित साध्यों की संसिद्धि में कौनसे साधन उपयुक्त होंगे, उनका निर्णय करना और उनके खर्च का व्योरा बताना ही उसके मत में सामाजिक शास्त्रों का कार्य है। दूसरी ग्रोर, प्रचलित श्रेयों की मीमांसा करना वेबर को इष्ट था। इसी पद्धति का स्राश्रय लेकर 'ग्रर्थव्यवस्था ग्रौर

सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष श्रात्मा सम्यक्तानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् । श्रन्तः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः । येनाक्रमन्त्यृषयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम् ।। (मुण्डकोपनिषत् ३।१।४-६)

R. E. Cassirer, Zur Logik der Kulturwissenschaften (1942).

समाज ' नामक दो बड़ी जिल्दों में उसने पूँजीवादी-व्यवस्था की मीमांसा की ग्रौर तीन जिल्दों में संसार के महान् धर्मों का उसने समाजशास्त्रीय विश्लेषण उपस्थित किया । वेबर इस प्रकार श्रेयतत्त्वों को शास्त्रीय विचितन का विषय बनाना चाहता था; किन्तु उसकी ऐसी मान्यता थी कि समाजशास्त्री को स्वयं ग्रपने श्रेयों का प्रवर्तन ग्रौर प्रचार नहीं करना चाहिए ग्रन्यथा विज्ञानोचित शास्त्रीय गाम्भीयं, पक्षपातरहितता ग्रौर वस्तु- निष्ठता को वह नहीं प्राप्त कर सकेगा। वेबर वैज्ञानिक व्याख्यापद्धित का ग्रनुमोदन करने का पक्षपाती होते हुए भी सामाजिक शास्त्रों में तदाकारवृत्तिमूलक पद्धित का समर्थक था। ग्रर्थात् किसी भी श्रेय की मीमांसा में प्रयोक्ता के साथ रागात्मक सम्बन्ध बनाये विना उसकी बातों को समझना कठिन है ।

किन्तु जिस श्रेयनिरपेक्ष अनुशीलन का समर्थन वेबर ने किया, वह वास्तविकता में निरपेक्षता का समर्थन नहीं, कायरता का समर्थन है। जब कोई अध्यापक या शास्त्रान्वेष्टा निरपेक्षता का दावा करता है, तब वह दम्भ का प्रचार करता है। क्या वेबर के श्रनुयायी इतना साहस रखते हैं कि श्रमरीका में रुपया प्राप्त करते हुए 'निरपेक्ष' होकर मार्क्सवाद का अनुशीलन करें? सामाजिक और राजनीतिक प्रश्न इतने संजटिल हैं, उनके साथ भावनाएँ इतनी संश्रित हैं कि उनके ग्रन्शीलन में निरपेक्षता ग्रसंभव है। ग्रधिकारवाद और सत्तावाद, स्वतंत्रता ग्रौर परतंत्रता ग्रादि प्रश्नों के उपस्थित होने पर जिस किसी व्यक्तिका एक अपना व्यक्तित्व है, वह अवस्य ही पक्ष ग्रहण करेगा। जब निरपेक्ष होकर मनुष्य अनुशीलन करता है तब वह अवस्य ही अपने मौन द्वारा प्रचलित श्रेयों का समर्थन करता है। कौरव-पाण्डव युद्ध के समय धृतराष्ट्र, कर्ण, दूर्योधन म्रादि को भीष्म म्रीर द्रोगाचार्य ने युद्ध करने से न रोककर श्रपने मौन द्वारा कौरवों का पक्ष समर्थन ही किया। निरपेक्षता, इस ग्रर्थ में ग्रवश्य ग्राह्म है कि ग्रध्ययन ग्रौर लेखन के समय हमारी भावनाएँ हमारे विचार म्राकान्त न कर दें। म्रावश्यक है कि हिन्दुस्तान का इतिहास लिखते समय हम झठी देशमिक्त में स्राकर यह न सिद्ध करने का प्रयास करें कि पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर हार गया। अपनी भूजों तथा पराजयों को व्यक्त करनेवाली घटनाम्रों को इतिहास से हटाना ग्रात्मवात करना है। यदि हमें ग्रपने विरोधी देशों की ग्राधिक

<sup>?.</sup> Mix Weber, Wirtschift und Gesellschift इसके कुछ यंशों का अनुवाद Parsons ने किया है, जिसका नाम है—The Theory of Social and Economic Organization; द्रष्टन्य—Marx Weber, Essays in Sociology.

<sup>3.</sup> Verstchen Soziolog ie.

शक्ति का विवेचन करना है तो स्रावश्यक है कि हम भावुकता को छोड़कर विचार करें। किन्तु निरपेक्षता का यह तात्पर्य नहीं है कि हम कहें कि राजनीतिशास्त्र या स्रत्य समाजशास्त्र के सध्यापक स्रपनी रचनाओं के द्वारा संदेशाभिज्ञापन न करें। इस प्रकार का मन्तव्य स्राज की सभ्यता और संस्कृति के लिए खतरे से पूर्ण है। विज्ञान स्रत्यन्त निरपेक्षता का दावा करते हुए भी सत्य को स्रादर्श मानता है। प्रमाणिकता स्रौर तर्कसंगतता की खोज में, सत्य ही विज्ञान के लिए परम श्रेय का रूप धारण करता है। पुनश्च, समस्त सामाजिक शास्त्रों के तात्विक उद्देश्य की एकता कम-से-कम इस बात से प्रमाणित होती है कि वे सब स्वतंत्र नैतिक मानव की उत्तरदायित्व-पूर्ण कार्मिकता का समर्थन करते हैं। इस प्रकार शास्त्रानुचितन में श्रेय प्रनुगत हैं। भारतीय संस्कृति में शास्त्र का प्रणयन इसीलिए होता है कि सत्य, स्रसत्य, कर्माकर्मविक या श्रेय-प्रेय स्रादि का सम्यक् बोध हो। निरपेक्षता, वस्तुनिष्ठता, विधेयात्मकता स्रादि के नाम पर सामाजिक शास्त्रों को नीति स्रौर श्रेय से स्रलग रखना हानिकर है। सामाजिक शास्त्रों की श्रेयनिरपेक्षता का प्रतिपादन बौद्धिक ग्रौर ग्रात्मिक नष्ट-निधित्व का सुचक है।

ग्रध्ययन करनेवाले मनुष्य को ग्रौर शास्त्रप्रणेता को चाहिए कि वह भावना-ग्रस्त हो ठोस विचार से ग्रलग न हट जाय। उदाहरणार्थ, स्वतंत्रता का समर्थक होते हुए भी ग्ररस्तू, ग्रत्याचारकारी शासनतंत्र (टिरैनी) का गहरा ग्रध्ययन प्रस्तुत करता है। मार्न्स के 'कैंपिटल' ग्रंथ में ग्रनेक स्थानों पर—जैसे जहाँ उसने मिल, बेंथम ग्रादि का मखील उड़ाया है—हमें यह ग्रनुभव होता है कि शास्त्रीय मार्ग को छोड़-कर मार्न्स एक जनप्रचारक का रूप धारण कर लेता है। प्रजातंत्र का जो वर्णन लेनिन के 'राज्य ग्रौर कान्ति' नामक ग्रंथ में मिलता है, उसे हम कह सकते हैं कि वह प्रचारक का कथन है, शास्त्रदर्शों का नहीं। भावुकता हमें शास्त्र के प्रति उदा-सीन बनाती है ग्रौर किसी प्रकार वह ग्राह्म नहीं हो सकती है। शास्त्रानुचितन के समय हमें प्राचीनकालीन ग्रौर ग्रविचीन, ग्रपनी ग्रौर दूसरी संस्कृति के, श्रेय के ग्रध्ययन का ग्रवसर पड़ सकता है । इस प्रकार का ग्रध्ययन सामाजिक शास्त्रों में ग्रिभि-

<sup>?.</sup> Lenin, State and Revolution.

R. L. T. Hobhouse, Morals in Evolution; Westarmarck, The Orgin and Development of the Moral Ideas: Kropatkin, Ethics: Origin and Development; Wundt, Philosophiche Studien (ৰাজ্ঞ ); John Dewey, "Anthropology and

बांछित है। उदाहरणार्थं— मैंडागास्कर, न्यूजीलैण्ड ग्रौर प्रशान्तमहासागर द्वीपसमूहवासी ग्रादिम मनुष्यों के पारिवारिक श्रेय का हम ग्रध्ययन कर सकते हैं। प्राचीन फिल-स्तीनवासी यहूदियों के नैतिक श्रेय तथा ग्राधुनिक ब्रिटिश समाज के नैतिक श्रेय का भी तुलनात्मक ग्रध्ययन करना, समाजशास्त्र का एक ग्रावश्यक ग्रंग हैं। इस प्रकार श्रेयों का ग्रध्ययन ग्रवश्य ग्रिमवाछित है। किन्तु सामाजिक शास्त्रों की शास्त्रीयता ग्रौर सैद्धान्तिकता की इसीमें रक्षा है कि वे भावना ग्रौर संकल्प के ऊपर उठकर ज्ञान-प्राप्ति की एकान्त ग्रिमलाषा से कार्य करें। लियोपौल्ड फौनमीज का यह प्रस्ताव कि—समाजशास्त्र से श्रेयप्रतिपादक निर्णयवाक्यों को पूर्णतः निष्कासित करना चाहिए—दार्शनिक राजनीतिशास्त्र की दृष्टि से ग्रसंगत है । वैयक्तिक ग्रीमनित को हटाना चाहिए; उदाहरणार्थं, ग्रमरीका की प्रजातांत्रिकता किसी की दृष्टि में ग्रपूर्ण हो सकती है, किन्तु केवलमात्र उसका भद्दा खंडन करना, जैसा एंगल्स ने किया है, ग्रनभिवांछित है। किन्तु वैयक्तिक ग्रीमनित ग्रौर शास्त्रीय ग्रनुचितन-प्रजनित श्रेयप्रतिपादक वावय दोनों एक नहीं हैं। जो ग्रंथ वैयक्तिक ग्रीमनित ग्रौर रागद्वेष से प्रभावित हो लिखे जाते हैं, उनका 'मदर इन्डिया' ग्रंथ के समान ही भाग्य होता है। दूसरी ग्रोर मेगास्थनीज, इक्नबतूता, ट्रैमनियर ग्रादि के ऐतिहासिक यात्रावर्णनों की ग्राज भी कीमत है।

शास्त्र का प्रणयन इसीलिए होता है कि मानव-समाज के सुधार के साधनों का अनुशीलन और प्रकाशन किया जाय। साधनों का लेखाजोखा इसीलिए किया जाता है कि उनसे साध्य की सम्प्राप्ति हो। मानवता के जो महान् साध्य हैं—उदाहरणार्थ—जन-एकता या सांस्कृतिक सातत्त्य,—किस प्रकार बौद्धिक और तर्कसंगत साधनों से इनका परिरक्षण और संवर्धन किया जाय, इस व्यापक भ्रादर्श को सामने रखना और उनके व्यवहारीकरण का मार्ग बताना, शास्त्रीय विवेचना का भ्राधारभूत है। भ्रमरिका के समाजशास्त्रियों—इवी, मेरियम, मीड, डिनंग, हार्किंग भ्रादि—ने इसी प्रकार विचितन के सहारे प्रजातान्त्रिक श्रेयों को कियान्वित करने का उपदेश किया है। भ्रमी हाल में जो नीग्रो-रंगभेदनीति का विश्लेषण मिरडल ने अपने विशालकाय ग्रंथ 'भ्रमेरिकन डायलेमा' में प्रस्तुत किया है ग्रथवा मैकिवर ने 'दी मोर पर्णवेट यूनियन' में उपस्थित किया है। उनमें एक व्यापक मानववादी श्रेय का दर्शन मिलता है ।

Ethics", Ogburn तथा Goldenweiser (सम्पादित), The Social Sciences and their Interrelations.

<sup>?.</sup> Leopold von Wiese, Systematic Sociology.

R. G. Myrdal, An American Dilemma; R. M. MacIver, The More Perfect Union.

इस मानववादी श्रेय के कियान्वयन का मार्ग भी इन ग्रंथों में बताया गया है। सामाजिक बास्त्रों की समर्थता इसीमें है कि नीति के जो विशाल रूप धर्मग्रंथों और दर्शनग्रंथों में उपस्थित किये गये हैं, उनके सामाजिक कियात्मक रूप प्रस्तुत करने का वे मार्ग बतावें। काण्ट के नीतिशास्त्र में विशाल दार्शनिक स्राधारशिला पर यह महती कल्पना उपस्थित की गई है कि मानव साधन नहीं, साध्य है। इस श्रादर्श को किस प्रकार क्रियान्वित किया जाय, इसे बताना राजनीतिशास्त्र ग्रीर त्र्रर्थशास्त्र का काम है। ग्राल्बियन स्माल, हाबहाउस, हेज, लेस्टरवार्ड ग्रादि समाजशास्त्रियों का यही प्रस्ताव था कि तर्कसंगतता के ग्राधार पर राजकीय व्यवस्था का ग्राश्रय लेकर एक स्वस्थ, सबल समाज के निर्माण का मार्ग-दर्शन कराना समाजशास्त्र का कार्य होना चाहिए र म्रतिप्राकृतिकतावाद, कल्पनावाद ग्रौर शास्त्रीयवागजाल के कारागार से नीतिशास्त्रों को हटाकर, समृह का किस प्रकार व्यापक उन्नयन हो सकता है तथा सामाजिक न्याय ग्रीर ग्राथिक कल्याण का किस प्रकार व्यावहारिक रूप प्रस्तृत किया जा सकता है, इसे बताना समाजशास्त्र का कार्य है। कितनी दूर तक राजकीय व्यवस्था इस कार्य में सहायता प्रदान कर सकती है, उसे बताना राजनीतिशास्त्र का कार्य है। डर्खायम के मतानुसार व्यावहारिक या प्रायोगिक समाजशास्त्र का यह कार्य है कि सामाजिक ग्रादशों की प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट उपाय वह बतावे ग्रौर समाजोचित लक्ष्यों का चनाव करे। यह लक्ष्यनिर्वाचन शब्दविन्यासात्मक प्रत्ययम् लक दार्शनिक तस्वज्ञान पर ग्राश्रित न होकर इतिहास और अनुभव द्वारा प्रस्तुत सामग्री के वैज्ञानिक अध्ययन पर आधा-रित होना चाहिए।

केवलमात्र राजनीतिक व्यवहार ग्रौर व्यापार का वर्णन करना ही राजनीति-शास्त्र का श्रभीष्ट नहीं है रें। राजनीतिक दर्शन का यही लक्ष्य है कि मानव, समाज

A small, The Signifiance of Sociology for Ethics.;
 E. C. Hayes, Sociology and Ethics;
 L. T. Hobhouse,
 The Rational Good, The Elements of Social Justice. पुनश्च
 হল-ম-H. Hoffding, "On the Relation! between Sociology
 and Ethics" A. J. S. X.;
 H. Sidgwick,
 "The Relation of Ethics to Sociology", International
 Journal of Ethics (१८६६).

२. राजनीतिशास्त्र ग्रौर ग्राचारशास्त्र की सम्बन्ध-मीमांसा के लिए द्रष्टव्य--Norman Wilde, The Ethical Basis of the State (१६२४); W. W. Willoughby, The Ethical Basis of Political

श्रीर राज्य किस प्रकार विशिष्ट कल्याणकारी जीवन की सिद्धि कर सकते हैं, इसे बतावे। जीवन और शास्त्र में कृतिम व्यवधान ठीक नहीं है। राज्य को मानवजीवन के व्यापक लक्ष्यों से दूर नहीं हटाया जा सकता । राज्य की व्यवस्था जीवन को ग्रानन्दपूर्ण बनाने के लिए ही है। ग्रतः राजकीय नीति किस प्रकार नैतिक कल्याणसंगत बन सकती है, इसे बताना राजनीतिशास्त्र का कर्तव्य है। केवल नौकर-शाही और वेतनभोगी अफसरों के आधार पर जनकत्याणवादी राज्य नहीं चल सकता। मानव मशीन नहीं है। म्रावश्यकता है कि मानववाद का ध्यान रखते हुए व्यापक जनसमूह का सहयोग प्राप्त कर किस प्रकार सुखी और कत्याणकारी समाज की स्थापना हो, इस कार्य में शास्त्रज्ञान-सम्पन्न राजनीतिशास्त्रियों की सहायता प्राप्त की जाय। प्लेटो का यही कहना था कि विशुद्ध ज्ञान ही शासन का प्रिधिकारी है। जब किसी विषय पर हम शास्त्रीय ग्रध्ययन ग्रारम्भ करते हैं, तब विसी न-विसी प्रकार हमारे श्रेय अपना प्रभाव व्यक्त करते हैं। जब कोई विद्वान बौद्धधर्म श्रीर दर्शन का वर्षों श्रघ्ययन करता है तब इस साधना को चलानेवाला कोई महान श्रेय ग्रवस्य चाहिए । मैक्समलर ने श्रपना सारा जीवन प्राचीन भारतीय श्रार्यों की संस्कृति के अनुशीलन में बिताया। इस प्रकार की साधना इसी कारण सफल हुई कि शास्त्रान-चितन ही उसका श्रेय था। अतः शास्त्रीय विषयों के निर्वाचन में कुछ महान श्रेय अवस्य कार्य करते रहते हैं। संभव है कि निर्वाचन के समय वे विस्पष्ट न हों और काल-

Authority (१६३०); Jack Levin, Power Ethics; T. D. Weldon, States and Morals; B. Crocs, Politics and Morals; American Political Science Review खण्ड ३८, अगस्त १६४४ तथा खण्ड ४०;; Carritt, Politics and Morals.

१. तुलनीय,—Aristotle, Politics VII: "He who would duly inquire about the best form of a state ought first to determine which is the most eligible life.... for in the natural order of things those may be expected to lead the best life who are governed in the best manner of which their circumstances admit ......Thus the courage, justice and wisdom of a state have the same form and nature as the qualities which give the individual who possesses them the name of just, wise or temperate,

कम में ही उनका स्पष्ट रूप निखरित हो। सामाजिक शास्त्रानुचिंतन की महत्ता इंसी में है कि सामाजिक और ग्राधिक प्रश्नों के समाधान में निष्णात बुद्धि की क्या देन होनी चाहिए और किस प्रकार संसर्जनात्मिका नागरिकता का विकास हो सकता है, इन्हें हमारे सामने स्पष्ट करें।

राजनीतिशास्त्र को नीतिशास्त्र से नितान्त ग्रलग रखने का प्रस्ताव जार्ज कैट-लिन ने रखा है । राजनीतिशास्त्र को वह साधन या पढ़ित का विज्ञान बनाना चाहता है और उसका कहना है कि श्रेयों के विषय में समझौता प्राप्त किये विना भी पद्धति विज्ञान का जबरदस्त विकास सम्भव है । कैटलिन के अनुसार, मूर्तिकला का शिक्षक, कलात्मिका ग्रभिव्यक्ति के ग्रादर्शों ग्रौर तत्त्वों का ज्ञापन नहीं कराता है। वह पद्धतियों का शिक्षक है और उपस्थित उपकरणों से बया निर्मित हो सकता है ग्रौर क्या नहीं, यह बताना उसका काम है। उसी प्रकार राजनीतिशास्त्रवेत्ता भी राजनैतिक श्रेयों का विज्ञापन नहीं करता है। यूनानी राजनीतिशास्त्र की यही कम-जोरी कैटलिन के मत में है कि जननीतिशास्त्र के क्षेत्र ग्रौर राजनीतिशास्त्र के क्षेत्र का पार्थक्य उसमें नहीं मिलता है। पूर्ण राज्य के स्वरूप के नैतिक श्राधार श्रौर विशुद्ध ग्रौर निर्वाच्य जीवनशैली के संबंध में विवेचन उपस्थित कर, यूनानी राजनीतिशास्त्रविचारक राजनीति को एक ग्रनभिवाछित ग्रभिनति प्रदान करते हैं। राजनीतिशास्त्र मानव के समूहात्मक अन्तस्सम्बन्धों का शास्त्र है। यह नीतिशास्त्र का विरोधी नहीं, अपितु नीतिशास्त्रनिरपेक्ष है। मानव को सन्मार्गानुयायी बनाना इसका तात्पर्य नहीं है। जिस प्रकार भेषजिवद्या में नीतिनिर्पेक्ष होकर मानवशरीर का ग्रध्ययन ग्रौर विवेचन किया जाता है, उसी प्रकार राजनीतिशास्त्र को नीतिनिरपेक्ष होकर राजनीतिक साधनों का ग्रध्ययन करना चाहिए। ग्राचारशास्त्र श्रेयसम्बन्धी निर्णयों का क्षेत्र है ग्रौर राजनीतिशास्त्र ग्रनुभवात्मक साधनों का । ग्राचारशास्त्र सिद्धान्तों का शास्त्र है, राजनीतिशास्त्र पद्धितयों श्रौर साधनों का शास्त्र है। दोनों शास्त्रों को पृथक् रखने से दोनों का महत्त्व विज्ञापित होता है ग्रौर स्पष्टता फैलती है। इस प्रकार राजनीतिशास्त्र और ग्राचारशास्त्र को पृथक् पृथक् रखने का प्रस्ताव

इस प्रकार राजनीतिशास्त्र श्रौर श्राचारशास्त्र को पृथक् पृथक् रखने का प्रस्ताव कैटिलिन ने रखा। जिस जमाने में कैटिलिन ने श्रप्रयोजनमूलक राजनीतिशास्त्र का प्रस्ताव रखा था उस समय वह टामस हाब्स से प्रभावित था। उस काल में भी उसका विश्वास था कि राजनीतिशास्त्र श्रौर राजनीतिविज्ञान के श्रन्तिम निष्कर्षों में तात्त्विक श्रन्तर नहीं रह सकता। श्राज जब कैटिलिन ने 'महात्मा गांधी के मार्ग में'

George Catlin, The Science and Method of Politics, Principles of Politics.

ामक पुस्तक लिखी है, तब आशा की जाती है कि वह अपने विचार को शायद रिवर्तित करेगा, क्योंकि गांधी के पथ में तो राजनीति, आचारशास्त्र को क्रियान्वित रने का मार्ग बताती है । मैं मानता हूँ कि राजनीतिशास्त्र को प्रयोजन या नितम प्रस्तावों से पृथक रखने का उपदेश शून्यवादी प्रस्ताव है। विभिन्न राजनीतिशास्त्रज्ञों के विचारों में तुलनात्मक अध्ययन के सहारे तारतम्य बताने के लिए, तथा उचित गांदशों की प्राप्ति के लिए, नीतिशास्त्र का अवलम्बन आवश्यक है । यदि आज

<sup>?.</sup> G. Catlin, In the Path of Mahatma Gandhi.

२. तुलनीय-Kant, Perpetual Peace (New York, (१६४८) पृष्ठ ३२-४४: objective sense, morals is a practical "In an science, as the sum of laws, exacting unconditional obedience, in accordance with which we ought to act. Now, once we have admitted the authority of this idea of duty, it is evidently inconsistent that we should think of saying that we cannot act thus. For, in this case, the idea of duty falls to the ground of itself........Hence there can be no quarrel between politics as the practical science of right, and morals, which is also a science of right but theoretical..... Hence objectively, in theory, there is no quarrel between morals and politics. But subjectively, in the self-seeking tendencies of men which we cannot call their morality as we would a course of action based on maxims of reason, this disagreement in principle exists and may always survive, .....Politics in the real sense cannot take a step forward without first paying homage to the principles of morals. And, although politics, per se is a difficult art, in its union with morals no art is required; for in the case of a conifict arising between the two sciences, the moralist can cut asunder the knot which politics is unable to untie. Right must be held

मैकियावेली के उग्र शक्तिवाद या नीत्शे के उग्र मानव ग्रसमानतावाद का त्याग कर मानव-एकता और शांति का हम प्रस्ताव रखते हैं तो निश्चित ही हम श्रेय का प्रति-पादन करते हैं। अन्य वर्ग, मुख्यतया शासकवर्ग, श्रेयों का निर्वाचन करे श्रीर राजनीतिशास्त्र या तो केवल उनके कियान्वित करने का साधन बतावे या मानव के राजनीतिक व्यापारों का नीति-निरपेक्ष अनुशीलन करे, ऐसा विचार राजनीतिशास्त्र को इसके महान पद से स्खलित करानेवाला है। राजनीतिशास्त्र का जो विशाल प्लेटो, ग्ररस्त, सिसेरो, ग्रक्वायनास, ग्रीन, भीष्म, मन् ग्रादि ने बताया है, उससे ग्रत्यन्त निम्न स्तर इसका हो जायगा. जब श्रेय-प्रतिपादन के उत्कृष्ट कर्म से संन्यास लेकर केवल साधन, पद्धति या व्यापार की ही यह मीमांसा करेगा। राजनीति नीति ग्रीर प्रस्ताव के प्रालोचन के सम्बन्ध में सर्वदा ही शिव ग्रीर ग्रशिव, कल्याण-साधक या स्त्रार्थसाधक, इनका विचार करना होता है। इस प्रकार का निर्णय जब हम देते हैं तब श्रेय के क्षेत्र में हम पदार्पण करते हैं। किलगिवजय के बाद अशोक का नीति परिवर्तन भारत के लिए हितकर हम्रा या म्रहितकर, इसके सम्बन्ध में विचार प्रकाशित नहीं करना, एक महान् उत्तरदायित्व से मुख मोड़ना होगा। अवश्य ही, अध्ययन के सिलसिले में समस्त प्राप्तव्य सामग्री का उपयोग करना तथा भावनानिरपेक्ष होकर उनका विचार करना इब्ट है; किन्तू इस अध्ययन की परिणति निष्कर्ष के उपस्थित करने में ही होती है। निष्कर्ष उपस्थित करना कभी-कभी जोखिम को उत्पन्न कर सकता है। किन्तु जिसने सत्य की साधना को ही विराट् ग्रादर्श में गृहीत किया है, वह कदापि इससे विमुख न होगा । उपनिषद में और बौद्ध ग्रन्थों में बताया है कि सत्य की साधना तेजस्विता को प्रदान करती है। ज्ञान का तेज एक प्रकार की दाहिका शक्ति से सम्पन्न होता है। जो उत्साह, जो शक्ति श्रौर जो स्फूर्ति हमें रूसो का सामा-जिक अनुबन्य' या मार्क्स का 'कैंपिटल' पढ़ने से प्राप्त होती है, वह कदापि आज के ग्रमरोको ग्रोर यूरोगोय तथाकथित सामाजिक शास्त्रियों के ग्रन्थों में नहीं मिलती है। दुनिया को हिलानेवाली पुस्तकों में एक तेजस्वी सन्देश रहता है। धम्मपद, गीता,

sacred by man, however great the cost and sacrifice to the ruling power. Here is no half-and-half course. We cannot devise a happy medium between right and expediency—a right pragmatically conditioned. But all politics must bend the knee to the principle of right, and may, in that way, hope to reach, although slowly perhaps, a level whence it may shine upon men for all times."

गांवी के 'मंगलप्रभात' ग्रीर मार्क्स-एंगल्स के 'कम्यूनिस्ट घोषणापत्र' में एक महान् मंत्र का दर्शन होता है। क्या भावना-निरपेक्ष, श्रेयनिरपेक्ष साधनशास्त्र का प्रणयन मार्क्स करता तो उसे कोई विशेष सफलता मिलती? ग्रात्तं, पीड़ित जनता के त्राण का साधन खोजने का श्रेय ही ग्राज के सामाजिक शास्त्रों को जीवनतत्त्व प्रदान कर सकता है। जब हम विराट श्रेयों से मुख मोड़ लेते हैं, तब राजनीतिशास्त्र चैतन्यहीन, पंगु ग्रीर सड़ा-गला माल्म पड़ता है। ग्रमेरिका के 'फेडरलिस्ट' ग्रंथ के प्रणयन में जो उत्साह हैमिल्टन ग्रीर मैडिसन ने दिखाया है, उसका रहस्य उनका एक शक्तिशाली सांधिक राज्यस्थापन के श्रेय में निष्ठा ही है। ग्रतः राजनीतिशास्त्र को सर्वदा श्रेयप्रतिपादक ग्रीर श्रेयनिष्ठ रहना होगा। श्रेय के तत्त्व को भुलाना, नारों ग्रीर प्रचारों के हाथ ग्रयने को सौंपना होगा। राजनीतिक बल ग्रीर शक्ति का मानवकल्याण के श्रेयसाधन में प्रयोग हो, इसके सम्बन्ध में शास्त्रज्ञान ग्रीर साधन बताना ही राजनीतिशास्त्र का लक्ष्य होना चाहिए।

प्राचीन भारतीय शास्त्रों में समग्रज्ञान और सम्यक् विज्ञान का आदर्श उपस्थित किया गया था । उस समय मनोविज्ञान, स्राचारशास्त्र स्रीर संवित्शास्त्र का पृथक्करण नहीं हुम्रा था । प्रत्येक म्रावश्यक प्रश्न पर म्रानेक प्रकार के दृष्टिविन्दु का म्राश्रय लेकर मीमांसा करना उस समय संगत माना जाता था । राजनीतिशास्त्र श्रीर श्राचारशास्त्र के सम्बन्ध में भीष्म, वृहस्पति, मनु श्रादि का विचार था कि उनके द्वारा स्वधर्म-स्थापन होना चाहिए । अर्थात प्रत्येक कर्म का एक विराट् ग्रादर्श से सम्बन्धज्ञापन करना उस समय इष्ट था। कौटिल्य के अनुसार राजा का स्वधर्म भी ग्रानन्त्य के लिए है। इस प्रकार की विशालता का ग्राश्रयण, इस की सीमित दृष्टि, कि केवल साधन ग्रीर प्रक्रिया का अनुशीलन करना चाहिए, का खंडन करता है। घोर युद्धकाल उपस्थित होने पर भी हिसात्मक स्वकर्म का समर्थन करने के लिए वेदान्त के महैतवाद और सांख्य के प्रकृतिप्रुषप्थक्तावाद का आश्रय लेना यह बताता है के गीतोक्त दृष्टि राजनीतिशास्त्र को दर्शनसम्मत बनाना चाहती है । शांतिपर्व में राजनीतिशास्त्र को श्रेयानमोदित बनाने का प्रयास पाया जाता है । प्राचीन भारतीय दर्शनों में प्रज्ञा, अन्तर्ज्ञान और ऋत्-चितु का आश्रय लिया जाता था और अंशतः सामाजिक विवेचन पर भी उनका प्रभाव मालूम पड़ता है। प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्र ग्रौर नीतिशास्त्र में श्रेय का वर्णन मिलता है । ग्रथीत् विशुद्ध साधनात्मकता ग्रर्थशास्त्र ग्रौर दण्डनीति उन्हें ग्राह्य नहीं है। किन्तु भारतीय ग्रर्थशास्त्र को श्रेयप्रतिपादक मानने का यह कदापि तात्पर्य नहीं है कि उनके निष्कर्ष हमें अभीष्ट हैं। सिर्फ इस एक बात में अर्थात् श्रेयसमन्त्रित पद्धति के विषय में यहाँ सादश्य बताना हमें ग्रभीष्ट है। प्रस्तुत पुस्तक में हमने मार्क्सवादी समाजशास्त्र को भी श्रेयप्रतिपादक कहा है; किन्तु इसका यह मतलब नहीं कि मार्क्सवाद द्वारा प्रतिपादित श्रेय हमें इष्ट हैं। दार्शिनिक राजनीतिशास्त्र के क्या श्रेय हैं, इसका वर्णन प्रस्तुत पुस्तक में ग्रागे हुन्ना है। जहाँ तक राजनीतिशास्त्र के स्वरूप का सम्बन्ध है, वहाँ तक प्राचीन भारतीय दण्डिकान तथा मार्क्सवाद नितान्त भिन्न श्रेय रखते हुए भी पद्धतितः इतनी दूर तक सदृश हैं कि दोनों मानते हैं कि सामाजिक शास्त्रों में श्रेयतत्त्व, (चाहे वह जो कुछ भी क्यों न हो) का वर्णन ग्रवश्य होना चाहिए। घोर चातुरन्त राज्य का पोषक कौटिल्य ग्रीर ब्राह्मण धर्म के हामी मनु दोनों राजकीय श्रेयों का विन्यास करते हैं। वस्तु-सम्बन्धी निर्णय ग्रीर ग्रभिष्ठिच तथा श्रेय-सम्बन्धी निर्णय में जो ग्रन्तर तव-काण्टीय दर्शन में पाया जाता है, वैसा पृथक्करण भारतीय शास्त्रों में नहीं हुग्ना है। जब विज्ञान, तांत्रिकता तथा यांत्रिकता की ग्रभूतपूर्व उन्नति पश्चिमी सभ्यता में हुई, तब वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग सामाजिक शास्त्रों में मी होने लगा। जो धर्मशास्त्र से निराशा ग्रीर ग्रनभिष्ठिच ग्राज के वैज्ञानिक युग में संभव है, वही प्राचीन भारतीय सभ्यता में नहीं पाई जाती है ग्रीर इसिलए राजनीतिशास्त्र को प्रयोजननिरिपेक्ष बनाने का कोई प्रस्ताव उस समय उत्पन्न नहीं हो सकता था।

यह ठीक है कि प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्र और दण्ड-विज्ञान ब्राह्मणवाद से अतिशय आकान्त है। कौटिल्य, मनु, कामन्दक, शुक्र आदि में ब्राह्मणवाद समर्थित है। आज-कल की प्रजातंत्रीय व्यवस्था और मानव समानतावाद के युग में इस प्रकार का वर्णवाद और जातिवाद नितान्त असंगत है, तथापि स्वधर्म पर बल देकर भारतीय अर्थशास्त्र ने उस कमेयोग की पुष्टि की है जो दार्शनिक राजनीतिशास्त्र की भी स्थापना है ।

- (क) ब्राह्मण :-- ग्रध्ययन, ग्रध्यापन, यजन, याजन, दान ग्रौर प्रतिग्रह।
- (ख) क्षत्रिय:—ग्रध्ययन, यजन, दान, शस्त्रजीवी, ग्रौर भूतरक्षण।
  - (ग) वैश्य :-- प्रध्ययन, यजन, दान, कृषि, पशुपालन ग्रौर वाणिज्य।
  - (घ) शूद्र :--द्विजातिशुश्रूषा, वार्ता, कारु ग्रौर कुशीलव का कर्म।
  - (ङ) गृहस्थ :—-ग्रपने कर्म से जीविकार्जन, विवाह, देवता-पितृ-ग्रतिथि-भृत्य के प्रति त्याग ।
  - (च) ब्रह्मचारी:-स्वाध्याय, ग्रग्निहोत्र, भैक्षत्रत, ग्राचार्य की सेवा।
  - (छ) वानप्रस्थः---ब्रह्मचर्यः, तपस्या, ग्रग्निहोत्र, देवता-पितृ-ग्रतिथि-पूजा, वन्य-ग्राहार ।
  - (ज) परित्राजक :—संयतेन्द्रियत्व, ग्रनारम्भ, निष्किंचनत्व, संगत्याग, भिक्षावृत्ति, शौच, ग्रहिंसा, सत्य, ग्रनसूया, श्रौर क्षमा।

१. ग्रर्थशास्त्र में 'स्वधर्म' की यह सूची है--

प्राचीन भारतीय ग्रर्थशास्त्र में ग्रनुभव, इतिहास, पुराण, ग्रनुश्रुति तथा दर्शनशास्त्र का उपयोग किया गया है । किन्तु वैज्ञानिक विधेयात्मकता तथा परीक्षण उस समय उपलब्ध नहीं थे। ग्रपने ग्रनुशीलन में भारतीय ग्रर्थशास्त्र ने शील, विनय, इन्द्रियजय ग्रौर स्वधर्म के श्रेय का समर्थन किया है। निरा कोरा विश्लेषण उनका ग्रभीष्ट नहीं है ग्रपितु लोकव्यवस्था का सुरक्षण उनका इष्ट है। ग्रर्थशास्त्र निश्चित रूप से श्रेय-प्रतिपादन करे, यही उस समय का ग्रादर्श था। कौटित्य ने कहा है कि जिससे लोक-यात्रा सम्पन्न हो सके, यही करना चाहिए। लोकपोषण ग्रौर संवर्धन उस समय का ग्रादर्श माना जाता थारे। किन्तु श्रेय के प्रतिपादन करने का यह तात्पर्य नहीं था

दार्शनिक राजनीतिशास्त्र को स्वधर्मपालन का सिद्धान्त ग्रभीष्ट है। किन्तु विराट् श्रेयों की प्राप्ति में ग्रपने स्वाभावनियत कर्म का पालन ही स्वधर्म है। वंशपरम्परा से जाति निर्णय ग्रौर ऊँच-नीच का किसी प्रकार का भेद हमें ग्रभीष्ट नहीं है। स्वधर्म के नाम पर परम्परापोषण ग्रौर न्नाह्मणवाद का जो घोर पक्षसमर्थन पुराणों में हुग्रा है, वह वर्तमान जगत् में सर्वथा ग्रनभिवांछित है। मानवश्रेयों की कियात्मक संसिद्धि सततश्रद्धानुसेवित कर्मयोग से ही हो सकती है। दक्षता ग्रौर नैपुण्य इसी प्रकार प्राप्तव्य हैं। भावना-संशुद्धि ग्रौर ग्राप्तिग्रह पर जो वल मनु ग्रौर कौटिल्य ने दिया है वह निस्सन्देह विराट् भारतीय ग्राध्यात्मिक संस्कृति का एक निर्मल सन्देश है।

१. म्रान्वीक्षकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्चेति विद्याः । .....चतस्र एव विद्या इति कौटिल्यः । ताभिर्धर्माथौँ यद्विद्यात्तिद्विद्यानां विद्यात्वम् । कौ० म्र० १।२ सामग्र्यजुर्वेदास्त्रयस्त्रयी । म्रथंवंवेदेतिहासवेदौ च वेदाः । शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो विचितिज्योंतिषमिति चाागिन । ऐष त्रयी धर्मश्चतुर्णा वर्णानामाश्रमाणां च स्वधर्मस्थापनादौपकारिकः । .....स्वधर्मः स्वार्गायानन्त्याय च ।

तस्मात्स्वधर्मं भूतानां राजा न व्यभिचारयेत्। स्वधर्मं संदधानो हि प्रेत्य चेह च नन्दति। व्यवस्थितार्यमर्यादः कृतवर्णाश्रमस्थितिः।

त्रय्या हि रक्षितो लोकः प्रसीदित न सीदित ।। (कौटिल्य अर्थशास्त्र' १।२३)

२. "आन्वीक्षकीत्रयीवार्तानां योगक्षेमसाधनो दण्डः। तस्य नीतिर्दण्डनीतिः। अन्वव्यलाभार्था लब्धपरिरक्षणी रिक्षतिविवर्धनी वृद्धस्य तीर्थेषु प्रतिपादनी च। (कौटिल्य अर्थशास्त्र, ११४, ।)

कि अनुशीलन अतर्कसंगत हो जाय। जो गाम्भीर्यपूर्ण और ठोस विचितन करने का संदेश भारतीय न्यायशास्त्र ने दिया है, वह सर्वथा उपादेय है। श्रेयवाद और गम्भीर तार्किक उपपत्ति का समन्वय भारतीय अर्थशास्त्रों की विशेषता है।

भारतीय विचितन में सत्य का सर्वथा प्रकृष्ट महस्व स्वीकृत किया गया है। सत्य की अनवरत साधना करना यह एक महत्तम श्रेय है और अनेकों श्रेय इससे उत्पन्न होते हैं। यदि बूनो, गेलिलियो, दयानन्द, गांधी, आदि सत्य की विराट् कल्पना से ओत-प्रोत न होते तो कदापि वे अपने जीवन को जोखिम में डालकर अपनी अन्तरात्मा की आवाज को अभिव्यक्त नहीं करते। सत्य की साधना को आदर्श मानकर सामाजिक शास्त्रों का अनुशीलन संस्कृति के उन्नयन का प्रशस्त पथ है। भारतीय संस्कृति सदा मानती है कि सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। सत्य ही परम कल्याण का मार्ग है। सत्य की साधना से ही विज्ञान की उन्नति सम्भव हुई है। विज्ञान द्वारा सत्य की साधना एक श्रेयप्रतिपादक नैतिक व्यापार है। सत्य की साधना के निमित्त आजर्व, दाक्ष्य और ज्ञान पूर्णतः अपेक्षित हैं। इस प्रकार देखने से मालूम पड़ता है कि सामाजिक और तात्त्विक प्रश्नों का समाधान, विज्ञान के आश्रयण के सहारे, मानव को सामाजिक कल्याण और बौद्धिक स्वातंत्र्य का दर्शन कराता है। बौद्धिक स्वातंत्र्य की सम्यक् प्राप्ति राजनीतिशास्त्र, भौतिक विज्ञान और आचारशास्त्र तीनों का समन्वित लक्ष्य है। यतः राजनीतिशास्त्र, नीतिशास्त्र और श्रेयशास्त्र से कदापि अपना सम्बन्ध विच्छिन नहीं कर सकता। विनयनिष्ट राजनीतिश

चतुर्वणाश्रमो लोको राज्ञा दण्डेन पालितः।
स्वधर्मकर्माभिरतो वर्तते स्वेषु वेश्ममु। कौ० ग्र० १।४
स्वधर्म की महत्ता के प्रतिपादन में कौटिल्य कहता है—
तस्मात्स्वधर्म भूतानां राजा न व्यभिचारयेत्।
स्वधर्म संद्रधानो हि प्रेत्य चेह च नन्दति।। (१।३)
राज्ञः स्वधर्मः स्वार्गाय प्रजा धर्मण रक्षितुः।
ग्ररक्षितुर्वा केष्तुर्वा मिथ्यादण्डमतोऽन्यथा।। (३।१)

- १. ग्रग्ने ब्रातपते व्रतं चरिष्यामि तच्छेकेयं तन्मे राध्यताम् इदहमनृतात् स्त्यमेपैमि । (यजुर्वेद १।४)
- २. कौटिल्य, अर्थशास्त्र, १।५ :— "विनयमूलो दण्ड: प्राणभृता योगक्षेमावहः। कृतकः स्वाभाविकश्च विनयः। क्रिया हि द्रव्यं विनयति नाद्रव्यम् । शुश्रूषाश्रवणग्रहण-

की जो महती परम्परा भारतीय इतिहास ग्रौर संस्कृति में प्रचलित रही है, उस विराट् ग्रादर्श को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी सामाजिक शास्त्रों ने जो सामग्री हमारे सामने उपस्थित की है, उसका विश्लेषण ग्रौर ग्रनुशीलन होना चाहिए। राजनीतिक दर्शन की एक नूतन परम्परा इस प्रकार कायम हो सकती है ग्रौर उसीसे नवोत्त्थित एशिया के राष्ट्रों का कल्याण होगा।

## (ग) राजनीतिशास्त्र ग्रौर नीतिशास्त्र

ग्राचारशास्त्र या नीतिशास्त्र—ये शब्द श्रेयशास्त्र की ग्रपेक्षा कम व्यंजक हैं। श्रेयशास्त्र के ग्रन्तर्गत समस्त श्रेयों का प्रहण होता है। ग्राधिक श्रेय, सामाजिक ग्रौर राजनीतिक श्रेय, कलात्मक श्रेय, तर्किक ग्रौर सैद्धान्तिक श्रेय, नैतिक श्रेय तथा धार्मिक श्रेय—सभी इसके ग्रन्तर्गत हैं। ऊपर विराट् श्रेय या परम श्रेय तथा साधारण श्रेय या पृथक् श्रेय में ग्रन्तर बताया गया है। जो श्रेय मानव-जीवन से पूर्णतः सम्बद्ध तथा सर्वसामान्यहितप्रसाधक हैं, उन्हें विराट् श्रेय; ग्रौर जो कुछ समय या कुछ लोगों के निमित्त ग्रपेक्षित हों, उन्हें साधारण श्रेय कहा गया है। नैतिक श्रेय विराट् श्रेय के ग्रन्तर्गत हैं।

बहुत से समाजशास्त्रियों की ऐसी मान्यता है कि नैतिक श्रादर्श सार्वजनीन ग्रीर सार्वकालिक नहीं है। वेस्टरमार्क के श्रनुसार नैतिक निर्णयकारी वाक्यों का ग्राधार वैयन्तिक तथा भावनामूलक है। मानव-हृदय में वर्तमान भावनाग्रों का साधारणीकरण नैतिक मूल शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। देश, काल, मानव-स्वभाव ग्रीर श्रेणी-परम्परा से श्रनविच्छिन्न नैतिक श्रादर्शों की स्वीकृति समाजशास्त्रियों

दार्शनिक राजनीतिशास्त्र विनय का भी व्यापक ग्रथं करता है। किसी भी कर्म काण्ड का ग्रनुवर्तन यहाँ समिथित नहीं है। विनय का ग्रथं है—कर्मयोग का श्रद्धापूर्वक ग्रनुष्ठान। बौद्ध-दर्शन में भी, विशेषतया विनयपिटक में, विनय का सीमित ग्रथं किया है। विराट् श्रेयों की साधना में कर्मयोगमूलक स्वभावनियत स्वधमं का पालन ग्रात्मनिग्रह के विना संभव नहीं है। इसी ग्रात्मनिग्रहात्मिका तपस्या का नाम विनय है।

8. Westermarck, The Origin and Development of the Moral Ideas, Christianity and Morals.

के लिए कठिन प्रतीत होती है। दार्शनिक राजनीतिशास्त्र की यह मान्यता है कि विराट श्रेयों की उत्पत्ति व्यवसायात्मिका बृद्धि में होती है। सामाजिक परम्पराभी ग्रौर ऐतिहासिक प्रथाग्रों से उनका परिवहन होता है। व्यवसायात्मिका बुद्धि के द्वारा नैतिक श्रेयों के प्रणयन का सबसे बड़ा प्रमाण बौद्धधर्म के द्वारा प्राप्त होता है। यदि तत्कालीन ब्राह्मणधर्म के इतिहास पर ध्यान दिया जाय तो मालूम पड़ता है कि कर्मकाण्ड देवोपासन, यज्ञयाग ग्रादि ही उस समय नैतिक ग्रीर धार्मिक कर्म की इतिश्री थी। मुण्डकोपनिषद् में इसका वर्णन किया गया है। गीता में भी कामात्मा, स्वर्गपर, वेदवादरत पुरुषों का वर्णन किया गया है। किन्तु व्यवसायात्मिका बुद्धि के प्रयोग द्वारा ब्राह्मण कर्मकाण्ड से उदात्ततर नैतिक आदर्श का प्रणयन बुद्ध ने किया था । ईसा ग्रौर संतपाल ने भी इसी व्यवसायात्मिका बुद्धि का ग्राश्रय लेकर तत्कालीन यहदी नैतिक व्यवहारों से उच्च स्तर का नीतिमार्ग प्रदिशत किया। व्यवसायात्मिका बुद्धि, वैयक्तिक ग्रमिक्चि ग्रौर संकल्प से भिन्न है। व्यवसायात्मिका बृद्धि सम्यक्द्शिनी ग्रौर समग्रविज्ञापिनी है। मानव अन्तरात्मा के संकल्पन मनन और निदिध्यासन की समस्त वृत्तियों का पूर्णतः एकीकरण ही व्यवसायात्मिका बुद्धि का जनिता है। इस प्रकार का एकीकरण समग्र का दर्शन कराता है। योगदर्शन में इसे 'तत्प्रत्यैकतानताध्यानम्' कहा है । निरन्तर सम्यक्दर्शन ग्रौर सतत वृत्तिकेन्द्रीकरण से वस्तुग्रों के ग्रांशिक प्रविभक्तरूप से विशालतर उनके तात्त्विक रूप का श्रवबोध होता है । यही व्यवसायात्मिका बुद्धि विराट नैतिक चैतन्य से समन्वित हो श्रेयों का प्रजनन करती है। सामाजिक परम्पराश्रों ग्रौर ऐतिहासिक प्रथाग्रों से ऊँचे स्तर पर यह व्यवसायात्मिका बुद्धि कार्य करती है। व्यवसायात्मिका बृद्धि के निर्दाशत मार्ग का प्राय: पूर्ण पालन समाज के सर्वसामान्य जन द्वारा सम्भव नहीं है। किन्तु सामाजिक उन्नयन के निमित्त यह स्रतीव स्रावश्यक है कि व्यवसायात्मिका बुद्धिसम्पन्न प्रकृष्ट मानव युग-युग में धाराधाम पर श्रवतीर्ण हो मानव चेतना को विशालतर पथ का दर्शन करावें। अनेक देशों में इस प्रकार के दैवी सम्पद्विभूषित, त्रिगुणातीत, स्थितप्रज्ञ व्यवसायात्मिका बुद्धिसम्पन्न मानव उत्पन्न होते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि का उल्लेख ग्रनेक प्रकार से किया जाता है। रूसो, दयानंद म्रादि ने इसे 'म्रन्तरात्मा' कहा है। सुकरात इसे 'डेयमन' कहता था। गांधी इसे 'आन्तरिक आवाज' कहते थे। काण्ट इसे अवश्यंकर्तव्य नैतिक नियम का प्रदाता विश् इ संकल्प मानता था। व्यवसायात्मिका बुद्धि के द्वारा प्रवर्तित नियमों का अनेक-वर्गों ने तथा अनेक स्वार्थी मनुष्यों ने अपने निजी स्वार्थ की अभिपूर्ति में प्रयोग किया है । किन्तु इस प्रकार का उनका प्रयोग उनकी तात्त्विक सत्ता का खंडन नहीं करता है।

नैतिक तस्वों का राजनीति में अनुप्रवेश बड़ा ही कल्याणकारी है। सामाजिक और राजनीतिक सम्बन्धों का नैतिकीकरण मानव संस्कृति की रक्षा का एक मूलसूत्र है, ग्रन्थथा पाश्चिकता, शिक्तवाद ग्रौर एषणावाद का ग्रितरंजित रूप हमारे सामने ग्रा जायगा। प्रजातंत्र, समाजवाद, शांतिवाद ग्रौर विश्वमानवएकतावाद ग्रादि सिद्धान्तों के ग्रम्युदय में नैतिक श्रेथों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह ठीक है किसी नैतिक ग्रादर्श के कियान्वयन के लिए वातावरण ग्रौर ग्रन्थ भौतिक ग्राधारों की ग्रावश्यकता है, किन्तु ग्रादर्शों के सम्यक् ग्रहण का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। दार्शनिक राजनीतिशास्त्र मानव को नैतिक तथा ग्राध्यात्मिक वृत्ति से युक्त मानता है। ग्रतः भोगवाद या शिक्तवाद को ही वह मानवजीवन का ग्रादर्श नहीं मानता। भोगवाद ग्रौर शिक्तवाद ही मानव की पाश्चिकता के प्रतीक हैं, न कि उसकी नैतिकता के संदेशवाहक। नैतिक ग्रौर ग्राध्यात्मिक चैतन्य से सम्पन्न मानव की कल्पना, मनुष्य को एक उत्तरदायित्वपूर्ण व्यक्ति मानती है। मनुष्य का उत्तरदायित्व समिष्ट के प्रति भी है तथा ग्रपने ग्रात्मिक कल्याण के प्रति भी है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से ग्रन्तश्चेतनाभिमुखी नीतिशास्त्र ग्रौर उत्तर-दायित्वाभिमुखी नीतिशास्त्र में ग्रन्तर या पृथक्करण करना भ्रामक है। ' जबतक

के लिए, Karl Mannheim, Ideology इस प्रकार के अन्तर and Utopia पुष्ठ १७०-१७१: "The world of social relations in no longer inscrutable or in the lap of fate but, on the contrary, some social relations are potentially predictable. At this point the ethical principle of responsibility begins to dawn. Its chief imperatives are, first, that action should not only be in accord with the dictates of conscience, but should take into consideration the possible consequences of the action in so far as they are calculable, and, second.... that conscience itself should be subjected to critical self-examination in order to eliminate all the blindly operating factors."--दार्शनिक compulsively राजनीतिशास्त्र की यह स्थापना है कि उत्तरदायित्व की भावना का ग्रारम्भ ही श्राचारशास्त्र की श्राधारशिला है। परिवार, जनपद, समाज, राज्य भीर म्रात्मा के प्रति स्रपने कर्तव्य का ज्ञान ही मानव को नीतिमान बनाता है। मानहायम के अनुसार आचारशास्त्र की तीन अवस्थाएँ हैं--(क) भाग्य

उत्तरदायित्व की भावना का विकास नहीं होता तबतक नैतिकता का प्रारम्भ नहीं होता है। किसी बालक या पशु में उत्तरदायित्व न होने से उसकी नैतिकता का प्रश्न नहीं उठता है। जब कोई दास, भृत्य या वेतनभोगी अफसर, अपने मालिक की स्राज्ञा का अनुवर्तन करता है तब कानूनी दृष्टि से भी हम मालिक को ही उत्तरदायी ठहराते हैं न कि दास, भृत्य या वेतनभोगी अफसर को। अतः उत्तरदायित्व की भावना का विकास नैतिकता का प्रारम्भ है। जो उत्तरदायी नहीं, उसकी नैतिकता का प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता है। मनुष्य अपने आत्मा के प्रति उत्तरदायी है और आत्मोद्धार उसका परम कर्त्तव्य है। दूसरी ओर अपनी स्थिति और रक्षा के लिए वह समाज का ऋणी होकर समाज के प्रति भी उत्तरदायी है।

मनुष्य के नैतिक चैतन्य के लिए ज्ञान म्रावश्यक हैं। सुकरात भौर बुद्ध दोनों ने नैतिकता को ज्ञान पर भ्राधारित करने का प्रयास किया। वास्तविक ज्ञान होने पर मनुष्य अनैतिक ग्राचरण नहीं कर सकता है। जब हमें ज्ञान हो जाय कि ग्राग्न से हाथ जलता है तब हम कदापि उसमें श्रपना हाथ नहीं डालते हैं। ग्रचतनावस्था में ही हम ग्राग्न में हाथ डालते हैं। ग्रतः ग्राग्न का ज्ञान, ग्राग्न के प्रति हमारा क्या कर्त्तव्य है, यह हमें बताता है। जब हमें ज्ञान हो जाय कि इस कमरे में भयानक विषयर सर्व है, तब हम उसमें कदापि निवास नहीं करेंगे। ग्रतः सत्यज्ञानवान् मनुष्य कभी ग्रसत्कर्म में प्रवृत्त नहीं होता है; यदि होता है तो उसमें ज्ञान का ग्रभाव है। इसीलिए ज्ञान की प्रचण्ड शक्ति को देखते हुए, ज्ञानाग्नि शब्द का प्रयोग गीता में किया गया है। विभ्रम, विकल्प, मिथ्याज्ञान के वशीभूत हो ग्रात्महनन या समिष्टिघात करनेवाले मनुष्य को कुछ शाब्दिक वाग्जाल से भले सम्बन्ध हो, रूपान्तरित करनेवाले ज्ञान से उसका सम्बन्ध नहीं है। ग्रतः ग्रार्थ ग्राष्टांगिक मार्ग का ग्रनुशीलन करने के निमित्त दुःख, दुःख समुदय ग्रौर दुख:निरोध-सम्बन्धी ग्रार्थ सत्यों का साक्षात्कार बुद्ध ने ग्रपेक्षित बताया है। प्लेटो के मतानुसार जब साहिसक, राजसिक तथा भोगात्मिका वृत्तियों का सात्विक तक से समीकरण होता है तभी सम्यक् न्याय की ग्रवस्था उत्पन्न होती है।

रूसो का ऐसा विचार था कि कला श्रौर विज्ञान की उन्नति से नैतिकता का पतन होता है । उसका कहा है कि जिस-जिस देश में कला श्रौर विज्ञान की उन्नति

वाद का नीतिशास्त्र, (ख) ग्रन्तश्चेतनाभिमुखी नीतिशास्त्र ग्रौर (ग) उत्तर-दायिवाभित्तमुखी नीतिशास्त्र । ग्रगले पृष्ठों में ग्राचारशास्त्र, श्रेयशास्त्र ग्रौर धर्मशास्त्र के ऐतिहासिक विकास के सम्बन्ध में दार्शनिक राजनीतिशास्त्र के मंतव्यों का स्पष्टीकरण किया गया है।

<sup>?.</sup> Rousseau, A Discourse on the Arts and Sciences (Everyman

हुई, वहाँ वहां मनुष्य विलासी, विषयभोगी और कमजोर होते गये। किन्तु सभ्यता और विज्ञान के विपरीत रूसो का जिहाद अनावश्यक है। कुछ दूर तक स्वयं उसने अपना विचार बदल डाला। उसके कथन में अनेक असंगतियाँ भी हैं। सुकरात को 'मूर्खता का प्रशंसक' मानना सरासर गलत है'। जहाँ तक विज्ञान और कला से विलासिता फैलती है और मनुष्य कमयोग का प्रशस्त पथ छोड़कर मौज और आराम चाहते हैं, वहाँ तक वे अवश्य ही नाशकारी हैं। किन्तु दूसरी ओर यह न भूलना चाहिए कि एशिया की अध्यात्ममदमस्त सभ्यताओं को विज्ञान की शक्ति से समन्वित यूरोपीय साम्राज्यवाद के सामने सर झुकाना पड़ा। दोप विज्ञान का नहीं है, मनुष्य के अपूर्ण नैतिक उन्नयन का है। विज्ञान एक साधन है। साधन की गुलामी साध्य की कमजोरी का सूचक है। मानव साधन की ही आराधना में अपना आत्मिक साध्यस्वरूप यदि भूल जाता है तब इसका मतलब है ि उसका आत्मिक विकास हुआ ही नहीं है।

ग्राज नैतिक ग्रादशों की जागितक राजनीति में बड़ी ग्रावश्यकता है । केवल सांसारिक सफलता मनुष्य का पुरुषार्थ नहीं है। जर्मन ग्रर्थशास्त्री सोम्बार्ट कर्म की व्याख्या करने में वातावरणात्मिका श्रवस्थिति की ग्रपेक्षा श्रेयतस्वों को ग्रिधिक महत्त्व-पूर्ण मानता था। उसके ग्रनुसार पूँजीवाद के विकास में ग्रथीधिपतियों का श्रेय बड़ा प्रभावशाली था। किन्तु उद्योग, कला ग्रीर विज्ञान की उन्नति में ग्राज जिन श्रेयों की ग्रिभिव्यक्ति हो रही है, वे मुख्यतया वैयक्तिक लाभ ग्रीर परिग्रह से संबंध रखते हैं। ग्राज वस्तुग्रों की वाह्य-पूजा का साम्राज्य छाया हुग्ना है। विज्ञान, यंत्रवाद, पूँजीवाद,

edition) p. 123 "Our minds have been corrupted in proportion as the arts and sciences have improved. Will it be said that this is a misfortune peculiar to the present age? No, gentlemen, the evils resulting from our vain courisity are as old as the world. The daily ebb and flow of the tides are not more regularly influenced by the moon than the morals of a people by the progress of the arts and the sciences. As their light has risen above our horizon, virtue has taken flight, and the same phenomenon has been constantly observed in all times and places." Rousseau, A Discourse on the Arts and Sciences, 450

श्रौर तानाशाही श्रधिकारवाद वस्तुश्रों की पूजा सिखाते हैं। दार्शनिक राजनीतिशास्त्र का ऐसा प्रस्ताव है कि पुनरिप व्यक्तिनिष्ठता के उद्घोषण की स्रावश्यकता है। मनष्य की स्वतंत्रता, मानसिक शक्ति, बौद्धिक विकास तथा उसके सम्मान श्रौर चरित्र की गरिमा पर ध्यान देना ग्रावरयक है। केवल संस्थाग्रों की निर्माणिकया में परिवर्तन करने से काम नहीं चलेगा। लीग श्रॉफ नेशन्स, संयुक्त राष्ट्र-संघ श्रादि संस्थाएँ जहाँ तक थीं ग्रौर हैं, वहाँ तक ठीक हैं; किन्तु सच्चा कल्याण तब सिद्ध होगा जब व्यक्तिनिष्ट स्वतंत्रता का व्यावहारिक रूप सामने श्रायगा। राजनीतिक समस्याग्रीं का समाधान केवल राजनीतिक स्तर पर नहीं हो सकता। उसके लिए संस्थाम्रों से परे जाकर मानव का रूपान्तर करना होगा। संस्थापरिवर्तन स्रावश्यक है, परम स्राव-श्यक है; किन्तु सम्पूर्ण कार्य इतना ही नहीं है। सम्पूर्ण कार्य की सिद्धि के लिए संस्थात्रों को ग्रौर व्यक्तियों को नैतिक ग्रादर्शों से ग्राप्लावित करना होगा। जर्मन दार्शनिक हेगेल, राज्य को स्वतंत्रता का मूर्तिमान् रूप मानते हुए भी कुछ दूर तक शक्तिवाद का समर्थक था। राज्य को नैतिकतत्त्व का घनीभाव मानते हुए भी हेगेल का यह कहना था कि वैयक्तिक नैतिक ग्रादशों से महामानव नियंत्रित नहीं है। इस प्रकार की स्थापना दार्शनिकता नहीं, शक्तिवाद की चाटुकारिता है । ठीक है कि सिकन्दर, सीजर, नेपोलियन ग्रादि ने नैतिक नियमों की परवाह न की। शक्ति के प्रचारक ग्रौर वाहक वे ग्रवश्य थे; किन्तु उनका भयंकर पतन बताता है कि नैतिकता का हनन इतिहास के रंगमंच पर सफलता पाने के लिए भी अनपेक्षित है। नैतिक नियमों का यदि कुछ शक्तिसम्पन्न मानवों ने उल्लंघन किया है तो इससे नीतिनियम का ही महत्त्व कम नहीं हो जाता है। यदि नियम की श्रवमानना कर भी कोई मानव सांसारिक सफलता प्राप्त कर सका है, तो इसका तात्पर्य है कि ग्रन्य प्रकार की शक्तियाँ उसके पास थीं जिनसे नैतिक नियम के ग्रयमर्दन का उचित दण्ड उसे प्राप्त नहीं हो सका। मदान्ध हिटलर ग्रौर मुसोलिनी ने भी नेपोलियन ग्रौर सीजर का स्रनुकरण किया स्रौर कितना भयावह उनका पतन हुम्रा ? स्टालिन भी शक्तिवाद का पुजारी था। कहा जाता है कि शक्ति को भ्रपने हाथ में बनाये रखने के लिए हिटलर ग्रादि की ग्रपेक्षा भी कूरतर ग्रौर नृशंसतर कर्म उसने किये। तब क्यों नहीं कहा जाय कि राजनीति में नैतिकता की आवश्यकता नहीं है ? यहाँ पर यह भी घ्यान में रखना चाहिए कि स्टालिन, ग्रनेक प्रकार की कूरताग्रों ग्रौर ग्रमानवोचित हत्यात्रों का विधाता होते हुए भी बहुत दूर तक साम्यवाद की नैतिक शिक्षाओं का समर्थंक था। देशभिक्त उसकी जबरदस्त थी। धैर्य, साहस, ग्रभय ग्रादि नैतिक गुण उसमें भरपूर थे। लड़कपन से ही किसी श्रादर्श के साथ ग्रपना तादात्म्य कर उसके

लिए प्राणों की भी बाजी लगाना उसका स्वभाव हो गया था। लेनिन के मरने के वाद स्टालिन ही ऐसा व्यक्ति था जो रूसी साम्यवाद को विछिन्न होने से बचा सकता था। ग्रतः स्टालिन के जीवन से यह सिद्ध करना कि इतिहास ग्रनियंत्रित बलवाद का की डाक्षेत्र है ग्रौर नीतिशास्त्र कल्पनाशील दार्शनिकों का वाग्जाल है, सर्वथा निराधार है। मानव का वैयक्तिक ग्रौर सामूहिक जीवन सम्यक् रूप से चल सके, इसलिए नीतितत्त्व की स्थापना हुई है। निश्चित ही मैकियावेली, नित्शे ने ईसाइयत की निन्दा की है; क्योंकि यह क्षमा, शान्ति ग्रौर दया ग्रादि इतिहास के लिए श्रनुपयुक्त कायरता-समर्थक गुणों का प्रचार करता है। स्पेंगलर भी शक्तिवाद का उत्कृष्ट पोषक था ग्रौर ग्रपनी प्रतिभा का ग्रतिरंजित बलवाद के समर्थन में उसने दुरुपयोग किया। जर्मन लेखकों का, ग्रतिरंजित शक्तिवाद का समर्थन, जर्मनी के पतन का पूर्व रूप था। ग्राइचर्य है कि काण्ट ग्रौर गेटे की जर्मनी में ग्रसम्यतापूर्ण, पाशविकतापूर्ण बलवाद के ग्राधार पर इतिहास की व्याख्या करने का कुप्रयत्न किया गया। शक्ति का रहस्य बौद्धिक विकास, संयम, विनय ग्रादि में है, यह बात जर्मन समाजशास्त्री नहीं समझ सके।

शक्ति को दीर्घकालीन बनाने के लिए केवल बलवत्ता अपेक्षित नहीं है'। शक्ति का आधार, जनता की आशा, अभिलाषा, ऐतिहासिक परम्परा, सामाजिक प्रथा आदि की समन्वित राशि है जिसे संक्षेप में जनकल्याणकामिता कह सकते हैं। बल, शक्ति का एक कारक है, सर्वस्व कदापि नहीं। राजनीतिक शक्ति को आचारनिष्ठ बनाना उसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। जापान के साम्राज्यवाद की तुलना में, रोम और ब्रिटेन के साम्राज्यवाद अधिक दिनों तक टिक सके, इसका एक बड़ा कारण यह था कि इन दो पिछले साम्राज्यों में जनहित का अपेक्षाकृत अधिक महत्त्व था। नीतिशीलता वैयक्तिक विकास के ही लिए नहीं, अपितु सामाजिक संस्थापन और राजनीतिक संघटन

<sup>?.</sup> Aristotle, Politics I, 13,: "Hence the ruler ought to have moral virtue in perfection, for his function, taken absolutely, demands a master artificer". Politics III, 12,: "In all science and arts the end is a good, and the greatest good and in the highest degree, a good in the most authoritative of all this is the potitical science of which the good is justice, in other words, the common interest."

के लिए भी नितान्त ग्रावश्यक है । वेदान्त दर्शन, प्लेटो ग्रौर फिक्ट ग्रादि का यही कहना है कि राजनीतिक बल का नैतिक ग्रादशों के ग्राधार पर परिमार्जन होना चाहिए। बृहदारण्यक उपनिषद् में विणत जनक का राजिषवृत्त प्रायः सर्वदा के लिए भारत में एक बड़ा ग्रादर्श उपस्थित कर गया। यूनानी दार्शनिक ग्ररस्तू के ग्रनुसार भी ग्राचारशास्त्र के जो महान् तत्त्व हैं—न्याय, मैत्री, जीवन-दर्शन ग्रादि, उन्हीं के ग्राधार पर राजनीतिशास्त्र का निर्माण हुग्रा है।

जब हम सामाजिक संसार के स्वरूप पर विचार करते हैं तब हमें सर्वत्र प्रिक्रया ग्रीर ग्रन्तस्सम्बन्ध का दर्शन होता है। मानव की इन प्रिक्रयाग्रों ग्रीर ग्रन्तस्सम्बधों का ही नाम समाज है। िकन्तु समाज की प्रिक्रयाग्रों में हमें प्रयोजनशीलता का भी दर्शन होता है। हम देखते हैं कि ये प्रिक्रयाएँ स्वयंसापेक्ष न होकर िकसी प्रयोजन को सिद्ध करती हैं। ग्ररस्तू ग्रादि का विचार था कि समस्त पदार्थों में ग्रनुगत शिवतशाली प्रयोजनशीलता है जिसका वे कमशः साक्षात्कार करती हैं। ग्राधुनिक विज्ञान, वस्तुग्रों की ग्रनुगत प्रयोजनशीलता का खंडन कर यांत्रिकता का समर्थन करता है। व्यापारवादी मनोविज्ञान (विहेभियरिज्म) भी मन की केवल प्रिक्रयाग्रों का रूप खड़ाकर किसी विशिष्ट लक्ष्यवाद का ग्रनुमोदन नहीं करता। िकन्तु भले ही लक्ष्य किसी तात्त्विक स्वयंसिद्ध सत्ता के रूप में वर्तमान न हो, िकन्तु मानव-िक्रया ग्रीर प्रिक्रया से कोई-न-कोई लक्ष्य ग्रवश्य सिद्ध होता है। नैतिक ग्रादर्श इस ग्रर्थ में तात्त्विक हैं कि वैयक्तिक ग्रीर सामाजिक कियाग्रों से उनकी प्राप्ति का यत्न किया जाता है तथा वैयक्तिक ग्रीर सामाजिक स्मृति में उनका परिरक्षण होता है। ग्रतः प्लेटो के प्रत्यय ग्रीर स्पायनोजा के वस्तुतत्त्व के समान स्वयंसापेक्ष सत्ताधारी न होते हुए भी, नैतिक ग्रादर्श

(मन्स्मृति ७।३६-४२,४४)

१. तुलनीय---

तेभ्योऽधिगच्छेद्विनयं विनीतात्मापि नित्यशः विनीतात्मा हि नृपतिर्न विनश्यति कहिंचित्।। बहवोऽविनयान्नष्टा राजानः सपरिच्छदाः। वनस्थाश्चैव राज्यानि विनयात्प्रतिपेदिरे।। वेनो विनष्टोऽविनयान्नहुषश्चैव पार्थिवः। सुदासो यवनोश्चैव सुमुखो निमिरेव च।। पृथुस्तु विनयाद्वाज्यं प्राप्तवान्मनुरेव च। कुबेरश्च धनैश्वर्यं ब्राह्मण्यं चैव गाधिजः।। इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्ठेद्दिवानिशम् जितेन्द्रियो हि शक्नोति वशे स्थापयितुं प्रजाः। सत्य हैं। उनकी भौतिक इन्द्रियगम्य सत्ता नहीं होते हुए भी ग्रभौतिक वास्तविकता ठीक है। कह सकते हैं कि राजनीतिक दर्शन में इन दो विषयों का ग्रनुशीलन होना चाहिए—(क) राजनीतिक किया, व्यापार ग्रादि ग्रौर (ख) नैतिक ग्रादर्श। राजनीतिशास्त्र वर्णित पदार्थों ग्रौर वस्तुग्रों की एक देशकालकार्यकारणभावबद्ध सत्ता है। उदाहरणार्थ, किसी स्थान विशेष ग्रौर किसी समय विशेष में ही कोई राजनीतिक दल रह सकता है। व्योमवर्त्ती ग्रौर कालातीत उसकी सत्ता नहीं हो सकती है। किन्तु देश ग्रौर काल में एक भौतिक सत्ता रहने ही से ग्रर्थात् कुछ मनुष्यों का एक कमरे ग्रौर एक मैदान में इकट्ठा होना, इतने से ही एक राजनीतिक दल की सृष्टि नहीं हो जाती है। उसके लिए कुछ नियामक ग्रादर्श ग्रेपेक्षित है। जबतक कोई राजनीतिक दल ऐसे ग्रादर्शों को सामने नहीं रखता जिनसे जनहित की वह सिद्धि करना चाहता है ग्रौर इन ग्रादर्शों से ग्रपने कार्यक्रम को नियंत्रित नहीं करता तबतक दल का निर्माण ग्रपूर्ण कहा जायगा। ग्रतः कह सकते हैं कि राजनीतिक सत्ता या वास्तविकता एक परस्परसम्बद्ध सावयव वास्तविकता है। एक ग्रोर इसके यांत्रिक या भौतिक देश-काल्व्यापी रूप ग्रौर कारक हैं तथा दूसरी ग्रोर इसके भौतिक प्रयोजनमूलक ग्रादर्श हैं जनका ग्रांशिक कियान्वयन कर जनहित की पूर्ति होती है।

नैतिक ग्रांदर्श या नियामक लक्ष्य चेतन मानवों के द्वारा ही ग्रभिव्यक्त होते हैं। ग्रांदर्श वैयक्तिक हों या सामाजिक, दोनों व्यक्ति के द्वारा ही प्रकटित होते हैं। समाज का एक ग्रंविभाज्य ईकाई होकर व्यक्ति, सामाजिक दृष्टि से, नैतिक ग्रांदर्शों

Restorbe: Nicomachean Ethics I, 12, ;: "Since happiness is an activity of the soul in accordance with virtue, we must consider the nature of virtue....

The true student of politics, too, is thought to have studied virture above all things; for he wishes to make his fellow-citizens good and obedient to the laws......But clearly the virtue we must study is human virtue; for the good we were seeking was human good and the happiness human happiness. By human virtue we mean not that of the body but that of the soul; and happiness also we call an activity of soul. But if this is so, clearly the student of politics must know somehow the facts about soul."

की ग्रिभव्यक्ति करता है। राजकीय व्यवस्था की प्रकृष्टता तभी सिद्ध हो सकती है जब ग्रधिकतम मात्रा में विराट् श्रेयों को कियान्वित किया जाय। जो राज्य श्रेयों का उल्लंघन कर शक्ति ग्रौर वित्त की एषणा का एकमात्र उपासक बन जाता है, उसका शीघ्र पतन हो जाता है। राज्य का लक्ष्य है- समस्त नागरिकों के लिए एक सम्पूर्ण शक्ति विकासकर्त्री सशक्त सबल व्यवस्था को उत्पन्न करना। जबतक विराट श्रेयों को व्यावहारिक बनाने का लक्ष्य राज्य की क्रियाग्रों को संचालित नहीं करता तब-तक राज्य आन्तरिक आर्थिक असंगतियों और वैयक्तिक संघर्षों को हटा नहीं सकता। जितने ऊँचे स्तर पर राज्य के साथ म्रात्मीयता का विकास प्रत्येक मानव कर सकेगा. उतनी ही दूर तक राज्य नैतिक श्रेयों को चरितार्थ करेगा। श्रेय ही सत्ता का संवर्धक है। वेदान्त ग्रीर प्लेटो के मतानुसार श्रेय ग्रीर सत्ता में तादात्म्य है। ग्रतः जब पारस्परिक सहयोग से सामाजिक मनुष्य नैतिक स्रादर्शों की सिद्धि करते हैं तब उच्च स्तर के जीवन का विकास होता है और राज्य श्रेयों का वाहक बन जाता है। नैतिक श्रेय ग्रौर विराट् संप्रयोजनशीलता का यही तकाजा है कि राजनीतिक जीवन के समस्त ग्रंश, सामाजिक न्यायमूलक ग्रम्युन्नति को प्राप्त करें। ग्रध्यात्म केवल हिमा-लय की कन्दराश्रों में नहीं रहा करता, श्रपितु सामाजिक ग्रौर राजनीतिक कल्याण के ग्रादर्शों को कियान्वित करना ही परम पुरुषार्थ है। राजनीतिक कर्मयोग की सिद्धि में वैयक्तिक कर्मशीलता ग्रौर ग्रात्मसाक्षात्कार के साथ-साथ ग्रन्य मानवों तथा समाज के लिए अपेक्षित आनन्द की वृद्धि होती है। अबतक जो समाज हम देख रहे हैं. वह नागरिक समाज है। विनिमय, श्रार्थिक लक्ष्यसिद्धि श्रादि पर वह श्राधारित है। दार्शनिक राजनीतिशास्त्र, मानवता ग्रौर सर्वविध सामाजिक तथा ग्राधिक न्याय ग्रौर हितसाधन के विराट् श्रेय से प्रभावित हो, वैयक्तिक कर्मयोग को म्रादर्श मानता है। श्रेय संसिद्धि के लिए कर्मयोग ग्रत्यन्त ग्रावश्यक है। कर्मयोग वह महती सन्धि-वेला है जहाँ वैयक्तिक ग्रात्मदर्शन ग्रौर सामाजिक कल्याण का महान् समन्वय प्राप्त होता है । इसके सहारे वैयक्तिक कर्म तथा राजनीतिक कर्म का सामंजस्य प्राप्त किया जाता है।

श यस्तिवन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन।
 कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते।।
 नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः।
 शरीरयात्राऽपि च ते न प्रसिद्ध्येत् कर्मणः।।
 यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः।
 तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचरः। (भगवद्गीता ३। ७-६)

नैतिक श्रादर्शानुमोदित कर्मयोग की सिद्धि के लिए श्रावश्यक है कि लाभप्रदता श्रीर उपयोगिता के विचार से मानव ऊपर उठ सके। उपयोगिता एक मापात्मक ग्रीर प्रति-संख्यानात्मक विचारधारा है। इसमें आर्थिक विचारों का प्राधान्य रहता है। उपयोगिता के ग्रनसंधान में स्वार्थ की साधना ग्रभिप्रेत हो जाती है। किन्तु हित का श्रेय एक विराट् ग्रादर्श उपस्थित करता है। हित की विचारधारा का सम्बन्ध उस व्यवसायात्मिका बुद्धि से है जिसके चरम उत्कर्ष से श्रेयों की सिद्धि होती है। नैतिक ग्रादर्श, हित-साधन या विराट श्रेयसाक्षात्कार, इनका पर्यवसान ग्रात्मिक कल्याण ग्रौर जनकल्याण में होता है। इस कल्याण की साधना के फलस्वरूप ही सर्वतोभावेन उत्कृष्ट सर्वभूतात्म-भ्तत्व का उदय होता है। वैयक्तिक भावना, संवेग, संकल्प ग्रादि का जब विराट श्रेय के बौद्धिक चैतन्य से नियंत्रण होता है, तभी वैयक्तिक कल्याण सिद्ध होता है। इस प्रकार के निष्णात चैतन्य का जनकल्याणात्मक उपयोग ही सच्चा कर्मयोग है। मानव की समस्त वृत्तियों का विकास इसके निमित्त आवश्यक है। केवलमात्र वृत्तियों का निरोधात्मक दमन और उन्मूलन अभिप्रेत नहीं है, किन्तु उनका विराट् श्रेयों की साधना में प्रयोग ही सम्यक् प्रयोग है। यदि एक ग्रोर वृत्तियों का उन्मुलन ग्रपेक्षित नहीं है, तो दूसरी स्रोर उनका स्रराजकतापूर्ण, स्रनियंत्रित वैलासिकता स्रौर भोगवादिता में अतिरेक भी नितांत असंगत है। मानव की वृत्तियाँ, उसके संकल्प, उसकी निष्पन्न कियाएँ, ब्रात्मसाक्षात्कार के विराट् श्रेय से नियंत्रित हों, यही दमनात्मक उन्मुलन ग्रौर ग्रराजकता की मध्यवर्तिनी मध्यमप्रतिपदा है।' जब समस्त भावना, कर्म ग्रौर श्रनुभृति को एकीकृत कर मानव समग्र शक्ति से श्रात्मिक कल्याण की साधना करेगा. तब कोई प्रतिबन्ध उसके मार्ग में नहीं टिक सकता। उसके ग्रातिशय्यपूर्ण संकल्पशक्ति के सामने समस्त विघ्न बाधाय्रों को हटना पड़ेगा। दयानन्द, नेपोलियन, बकर टी० वाशिगटन ग्रादि का जीवन इस सत्य का समर्थक है। फिर, ग्रात्मिक कल्याण-साधना से परिनिष्पन्नबृद्धि ग्रौर परिमार्जित वृत्ति जब सामाजिक ग्रौर राजनीतिक कल्याण थ्रौर चैतन्य की साधना करेगी, तब निश्चय ही सामाजिक परामर्श सिद्ध होक**र रहेगा**। <sup>३</sup>

तस्मादसक्तः सततं कार्य कर्म समाचर।। (गीता, ३।१६)

 $\times$ 

२. Max Weber, Essays in Sociology, पृष्ठ १२८ : "Politics is

१. नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः।
 न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैवचार्जुन।।
 युक्ताहारिवहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु।
 युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा।। (भगवद्गीता, ६।१६-१७)

ग्रात्म-कल्याण-साधना का यह मतलब नहीं है ऐसा मनुष्य ग्रकेलापन का ही नैष्ठिक-द्वती हो जायगा। समाज के व्यक्तियों को सहयोग या सहायता प्रदान करना भी उसका कार्य होगा; क्योंकि ग्रात्मकल्याण ग्रौर सामाजिक कल्याण दोनों ग्रलग-ग्रलग रहनेवाली वस्तुएँ तो हैं नहीं। सामाजिक साहाय्य के विना जीवन-धारण ग्रसंभव है १, ग्रात्मकल्याणसाधन तो दूर रहे। दूसरी ग्रोर समाज या राज्य की सत्ता व्यक्तियों से ही बनती है। ग्रतः ग्रात्मकल्याणसाधक मनुष्य विराट् श्रेय की निष्पन्नता इसी में समझता है कि राजकीय ग्रौर सामाजिक सामंजस्य स्थापित हो। किसी वर्गविशेष या

a strong and slow boring of hard boards. It takes both passion and perspective. Certainly all historical experience confirms the truth—that man would not have attained the possible unless time and again he had reached out for the impossible.....Only he has the calling for politics who is sure that he shall not crumble when the world from his point of view is too stupid or too base for what he wants to offer. Only he who is the face of all this can say "In spite of all, has the calling for politics."

St. Thomas Acquinas, De Rigimne Principum I, i: "But it is the nature of man to be a social and political animal, living in a multitude,—more so than other animals, as natural necessity makes manifest. For other animals nature has prepared food, coverings of hair, and means of defense—such as teeth, horns, and claws; or at least they have speed for flight. Man was created with none of these things prepared for him by nature; in place of them all reason was given him by which he might provide them for himself with the work of his hands. But to obtain such things, one man is not sufficient; for one man alone could not live an adequate life. It is, therefore, natural to man to live in the society of many."

गिरोहिवशेष का निजी स्वार्थ नहीं, ग्रपितु समष्टि का कल्याण उसका परम व्रत हो जाता है। व्यक्तित्त्व के सम्यक् विकास की परिणति ग्रात्मकल्याणकारिता के साथ सामाजिक करुणा में भी होती है। सामाजिक करुणा मनुष्य को बाध्य करती है कि वह अन्य लोगों के सुखदुंख में हिस्सा ले। प्लेटो ने कहा है कि ग्रात्मज्ञानान्वेणी मानव, स्वभा-वतः ही परम शिव के ज्ञानार्णव में निमर्ज्जित रहना चाहता है। राजनीतिक कल्याण के लिए उसकी शक्तियों को प्राप्त करना ग्रत्यन्त कठिन है। किन्तु एक सरल तरीका है। यदि वह स्वयं शासनकार्य में भाग न लेगा तो अन्य अधम भनुष्यों से शासित होने की दुरवस्था का त्याग करने के लिए उसे स्वयं राजकार्य में भाग लेना पड़ेगा। यह एक ग्रच्छी बात है। ग्रन्थथा ज्ञानी ग्रौर महात्मा पुरुष राजनीतिक दलदल में कदापि नहीं फँसते। किन्तु दुःख का विषय यही रहा कि बुद्ध, शंकर, दयानन्द ग्रादि ने अपने जीवन में इस त्रादर्श को क्रियान्वित नहीं किया। ग्ररविन्द भी सन् १६१० में यह घोषणा कर पांडिचेरी गये थे कि वे योगशक्ति का विकास कर देश का कार्य करेंगे ; किन्तु परमविज्ञान के अवरोहण के महान् श्रम ने उनको फिर क्रियात्मक राजनीति में भाग लेने का श्रवसर नहीं दिया। राज्य व्यवस्था के सुधार के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ से श्रप्रभावित, श्रेयसाधक न्यायप्रेमी मनुष्यों की श्रावश्यकता है। श्रतः राजनीतिक कल्याण ग्रौर ग्रार्थिक सामाजिक न्याय तभी प्रकृष्ट रूप से सिद्ध हो सकेंगे जब मानव की वृत्तियों का नैतिक संशोधन ग्रौर उनका सामाजिक उपभोग किया जायगा। निरा व्यक्तिवाद ग्रकृत्रिम है; क्योंकि समाजनिरपेक्ष मानव एक ग्रसम्भव कल्पना है। निरा समूहवाद संस्कृतिविरोधी है ; क्योंकि यह समाज के अवयवभूत व्यक्ति का कल्याण भूल कर मानव को साधन के रूप में परिवर्तित कर देता है। वैयक्तिक संकल्प का विकास अत्यन्त अनिवार्य है। किन्तु आत्मविनिर्णय का केवलमात्र आत्माभिमुखी प्रयोग निरी भावनात्मकता में परिणत हो जायगा। सामाजिक श्रेय को वस्तुनिष्ठ करने का प्रयास ही स्रात्मविनिर्णय को मूर्तिमान् श्रौर साधारण बनाता है। केवलमात्र स्रात्मनैष्टिक निश्चयात्मकता सावयव कल्याण का एक ग्रंश है। इसका दूसरा रूप है—सामाजिक ग्रौर राजनैतिक संस्थाग्रों के निमित्त स्वकर्त्तव्यपूर्ति से नैतिक चेतना का घनीभाव। इन दोनों का व्यापक समीकरण ग्रौर समन्वय ही ग्रात्मकल्याण तथा परमार्थ का साधक है। किन्तु सामाजिक हित साधना का पर्यवसान व्यक्ति के उन्मूलन में कदापि नहीं हो सकता। मानववाद के विरोधी श्रतिरेकपूर्ण समूहवादी राज्य की सावयवता के नाम पर व्यक्तित्वहानि का संदेश देते हैं। दार्शनिक राजनीतिशास्त्र इस प्रकार के समहवाद का, चाहे समूहवाद नगरराज्य या साम्यवाद या राष्ट्रवादात्मक राज्य के नाम पर प्रचारित किया जाय, घोर विरोधी है। व्यक्ति का वैलक्षण्य एक आवश्यक

परम सत्य है। मरणधर्मा होते हुए भी व्यक्ति विराट ग्रादर्शों के क्रियान्वयन का एक ग्रपुनरावर्तनीय विलक्षण केन्द्र है ग्रीर ग्रावश्यकता पड़ने पर व्यवसायात्मिका इद्धि का ग्राश्रय लेकर सामाजिक प्रतिबन्धों ग्रौर राजकीय कानूनी व्यवस्था का विरोध करने का ग्रधिकार इस मानव का है। किन्तु राजकीय कानुनी व्यवस्था का विरोध एक ग्रन्तिम ग्रस्त्र है। सतत रूप से प्रवाहित त्रियात्मक नागरिकता का यह तकाजा है कि मानव ग्रपना कल्याणसाधन करे ग्रौर ग्रपनी संसर्जनात्मिका सम्यक उपयोग करता हुआ अपनी वृत्तियों को समाजाभिमुखी प्रवाहित करे। इस प्रकार से ही परमार्थ परमहित का प्रकृष्ट साधन सम्भव है। इस प्रकार मानव-वित्तयों को ठोस सामाजिक धरातलों से सिन्नकर्ष श्रौर एकता प्राप्त होती हैं। परि-वार, संस्थाएँ, राज्य म्रादि इस प्रकार के वाह्य ठोस धरातल हैं। दूसरी म्रोर इन वाह्य ठोस धरातलों को संचालित करनेवाले समग्रदर्शी चैतन्य का भी उदय होता है। इस प्रकार यह ठीक है कि राज्य विना नैतिक स्रादर्शों के लँगड़ा है स्रीर नैतिक म्रादर्श विना राज्य के धरातलहीन है। मानव की सर्वसामान्य सुरक्षा का प्रश्न राज्य हल करेगा। नैतिक कल्याणसाधक स्रादशों को परिनिष्पन्न करने के स्रावश्यक बाह्य समस्त उपकरणों को राज्य प्रस्तृत करेगा। नीतिमान् मानव आत्मिक चैतन्य के सहारे राज्य को निर्देशन, मार्गाभिज्ञापन श्रौर उसकी शक्तियों का स्वस्थ स्रोतों में सर्जनात्मक प्रवाहण करेगा।

नैतिक श्रादर्श श्रीर राज्य के पारस्परिक सम्बन्ध पर विचार करते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि नीतिमान् चैतन्ययुक्त मानव को दृष्टिगत कर इन दोनों को ग्रलगन्धना रखना असंगत है। नैतिक विकास की दो ग्रवस्थाएँ हैं। पहली ग्रवस्था में मानव पारिवारिक ग्रीर सामाजिक व्यवस्था से निर्दिष्ट कर्मों का पालन करता है। इस प्रकार की नैतिकता सर्वत्र ग्रीर मानव विकास की सारी ग्रवस्थाग्रों में पाई जाती है। इस ग्रवस्था को हम साधारण शील की ग्रवस्था कह सकते हैं। किन्तु नैतिक विकास की प्रकृष्ट ग्रवस्था में ज्ञानाधारित कर्मयोग का पालन किया जाता है। कर्मयोग को चिर्तार्थता इसी में है कि ग्रनासक्त परमार्थसावक नैतिक चैतन्य का सतत यादृच्छिक प्रभाव उसमें हो। इस ग्रवस्था को उच्चस्तरीय परम शील कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में नैतिक विकास की इन दो ग्रवस्थाग्रों को कर्मकाण्ड ग्रीर कर्मयोग की ग्रवस्था कह सकते हैं। जो मनुष्य नीतिशास्त्र ग्रीर राजनीति को ग्रलग-ग्रलग रखने का प्रस्ताव करने हैं, उन्हें राजनीतिक व्यापार के पीछे वर्तमान नैतिकता का पूरा पता नहीं है। राज्य का ग्राधार क्या है, राज्य की ग्राज्ञा का ग्रनुवर्तित्व क्यों होता है, प्रजातंत्रीय जनसम्मित क्या वस्तु है, ये सब प्रश्त मूलतः नैतिक

हैं। हाव्स का यह विचार कि विशेषतया भय ही राज्य की आजा को मानने के लिए विवश करता है, दासयुग के लिए भले ही ठीक हो, किन्तु एक स्वस्थ चेतन समाज के लिए नहीं '। थ्रौसिमांक्स का यह प्रस्ताव कि शक्तिशालियों, की निजस्वार्थप्रेरित व्यवस्था ही न्याय है, एक ग्रसंगत बात है । नीतिमान चेतन मानव, राज्य की ग्राजा का श्रनुमोदन इसीलिए करता है कि उससे कोई भूतहित सिद्ध होता है। कल्याण-कामिता की भावना से ग्रनुमोदित राज्यवर्त्मानुवर्तन की व्यवस्था क्षणस्थायी भले ही हो, दीर्घकालव्यापिनी नहीं बन सकती। राज्य की शक्ति ग्रीर उसकी व्यवस्था,

- १. Hobbes, Leviathan, एकादश अध्याय: "Desire of ease and sensual delight, disposeth men to obey a common power,; because by such desires a man doth abandon the protection might be hoped for from his own industry, and labour. Fear of death and wounds disposeth to the same, and for the same reason.....Desire of knowledge and arts of peace, inclineth men to obey a common power; for such desire, containeth a desire of lessure, and consequently protection from some other power than their own."
- Republic, Book I: "I declare that justice is nothing else than that which is advantageous to the stronger.....Well, every government lays down laws for its own advantages—a democracy democratic, a tyranny tyrannical laws, and so on. On laying down these laws they have made it plain that what is to their advantage is just. They punish him who depart from this as a law-breaker and an unjust man. And, this, my good sir, is what I mean. In every city justice is the same. It is what is advantageous to the established government. But the established government is master, and so sound reasoning gives the conclusion that the same thing is always just—namely, what is advantageous to the stronger."

यह राजनीतिशास्त्र का मुख्य विषय है। दूसरी श्रोर व्यक्ति का सदाचार नैतिक-शास्त्र का मुख्य विषय है। किन्तु व्यावहारिक जगत् में दोनों के प्रश्न परस्पर मिले जुले हैं। जैसे-जैसे कर्मकाण्ड से कर्मयोग के श्रादर्श की श्रोर मानव श्रग्नसर होता हैं, वैसे वैसे वह नागरिकता के तात्त्विक श्राधार पर विचार करता है श्रौर शनै शनै: समाज श्रौर राज्य के प्रति उसका श्रनुराग बौद्धिक श्राधार से युक्त बनता है श्रौर इनका उचित महत्त्व श्रपने नैतिक विकास में वह स्वीकार करता है। प्रत्येक मनुष्य को राज्यकार्य में भाग लेने का श्रधकार है, उसां सब प्रकार की उचित स्वतंत्रता है; विशाल मानवहित को घ्यान में रखना चाहिए; इस प्रकार की स्थापनाएं नैतिक श्राधार से ही संचालित होती हैं। नैतिकता का विकास उस समय का विकास है जिसके सहारे मानव श्रपना नैतिक कर्तव्य श्रौर राजकीय कर्त्तव्य भय से नहीं, प्रत्युत् उन्हें नैतिकता श्रौर राजकीय कर्मयोग का तात्त्विक स्रोत सर्वभूतहितग्राहिणी व्यापक संकल्पशीलता में हैं।

१. तुलनीय--

Kant, Critique of Practical Reason (Abbott edition) पुष्ट १५० : "Duty, Thou sublime and mighty name that dost embrace nothing charming or insinuating, but requirest submission and yet scekest not move the will by threatening aught that would arouse natural aversion or terror, but merely holdest forth a law which of itself, finds entrance into the mind, and yet gains reluctant reverence (though not always obedience), a law before which all inclinations are dumb, even though they counter-act it; what origin is there worthy of thee, and where is to be found the root of they noble descent which proudly rejects all kindred with the inclinations; a root to be derived from which is the indispensable condition of the only worth which men can give themselves..... Thus power is nothing but personality, that is freedom and independence on the mechanism of nature,"

नैतिकता की शक्तिशालिता को ध्यान में रखते हुए ही युरोपीय राजनीतिशास्त्र में नैसर्गिक नियम का और भारतीय राजनीतिशास्त्र में ऋत् और धर्म का उदात्त महत्त्व स्वीकार किया गया था। वर्तमान राजनीतिक वास्तविकता का नैसर्गिक नियम. मालोचनसूत्र प्रदान करता था। यह ठीक है कि हाम के मनुभववाद, हेगेल के द्वन्द्व-वाद तथा आधनिक विज्ञान के परीक्षणवाद ने नैसर्गिक नियम का खंडन किया है। दूसरी स्रोर स्टैमलर तथा मैरिटान स्रादि ने उसके स्रांशिक पुनरुद्धार का भी सन्देश दिया है । प्रकृति में वर्तमान किसी विराट् नियम या ऋत् या धर्म की कल्पना जो बाह्य होते हए भी जागतिक व्यापारों को मार्गनिर्देश करती है, ग्राधनिक विज्ञान को सम्मत नहीं है। किन्तू भले ही वाह्यस्थित या जगदतीत विराट ऋत आज की वैज्ञा-निक दुनिया के लिए ग्रसंगत है; तथापि सांसारिक व्यवहार को व्यवस्थित रखने के लिए कुछ विश्वव्यापक ग्रादशों की ग्रावश्यकता प्रायः सभी स्वीकार करेंगे। प्रजातंत्र के समर्थन में श्रादर्शों की श्रावश्यकता है। प्रजातंत्रीय प्रणाली निर्णय-केद्रों का बाहल्य उपस्थित करती है और इसलिए ग्रावश्यक है कि इन केन्द्रों पर निर्देशक नीतिसम्पन्न मानव हों, अन्यथा केवल संस्थापरिवर्तन नितान्त अपूर्ण होगा। प्रजातंत्र एक अतिशय विशाल प्रयोग है। प्रत्येक वयस्क नागरिक को राजनीतिक स्रात्मनिर्णय का स्रधिकार देना मानव इतिहास में एक अपूर्व घटना है। अनेक कमियों के होते हए भी श्रादर्शवाद का यह एक निर्मल उदाहरण है। अन्य राज्यतंत्रों की अपेक्षा प्रजातंत्र का सम्यक निर्वाह वड़ा कठिन है। इसके निमित्त आवश्यक है कि नैतिक आदशों पर बल दिया जाय। अन्धविश्वासरिहत, मानवसाध्यवाद प्रचारक नैतिक आदर्शों की आज बड़ी भ्रावश्यकता है। दूसरी भ्रोर भ्रनेक देशों में भ्राधिक भ्रौर राजनीतिक योज-नाएं बन रही हैं श्रौर नागरिकों के जीवनस्तर को ऊँचा उठाने का व्यापक प्रयास हो रहा है। यह एक बड़ा जबरदस्त कार्य है। इसकी सफलता के लिए त्याग, कर्मशीलता तथा समाजानुराग आदि गुणों की आवश्यकता है। अतः प्रजातंत्रीय योजनाश्चों को पूर्ण करने के लिए नैतिक पुनरुद्धार ग्रावश्यक है। व्यक्तिवादी समाज प्रतियोगिता, स्वार्थ ग्रौर संस्पर्धा पर ग्राश्रित है। किन्तु योजनाम्लक प्रजातंत्रीय समाज, जनकल्याणवाद पर ग्राश्रित है। जनकल्याणवाद मूलतः एक नैतिक ग्रादर्श है ग्रीर

Rudolf Stammler, The Theory of Justice, Wirtschaft Und Recht nach der materialistischen Geschichtsauffasung, Lehrbuche der Rechtsphilosophie; Jacques Martain, The Right of Man and Natural Law; Ebenstein (ed.) Man and the State (958 68-68)

गीताप्रोक्त 'सर्वभूतिहतेरताः' का ही राजनीतिक रूपान्तर है । जनकल्याणवाद तभी कियान्वित हो सकता है जब प्रत्येक नागरिक ग्रांशिक रूप से ग्रंपने स्वार्थ को छोड़कर सामाजिक ग्रौर राजकीय ग्रादशों को सिद्ध करे। इस प्रकार पूर्णतः स्पष्ट है कि जिस प्रकार प्राचीन धार्मिक ग्रौर नैतिक सम्प्रदायों में स्वार्थ को छोड़ने का उपदेश दिया जाता था, उसी प्रकार ग्राज प्रजातंत्रीय योजनाग्रों को सफल बनाने के लिए भी स्वार्थत्याग ग्रंपेक्षित है। पिछले विश्वमहासमर में भी, देश की विजय के नाम पर, सम्मिलत स्वार्थत्याग के ग्रनेकों उदाहरण देखे गये। पुरुषों ग्रौर स्त्रियों ने समानस्प से इस यज्ञ में भाग लिया। स्वार्थत्याग वह मूल शब्द है जो नैतिक कल्याण ग्रौर राजनीतिक कल्याण दोनों का साधक ह।

राज्य का क्या लक्ष्य होना चाहिए, इस पर प्राचीन काल से लेकर आजतक विचार हो रहा है। समष्टि में शीलवादी आदर्शों का पृर्णतम अनुप्रवेश हो, ऐसी मान्यता प्लेटो, ग्ररस्तू, सिसेरो, ग्रक्वायनास ग्रादि की थी । पिक्ट ग्रादि भी राजकीय शवित पर दार्शनिकों का नियंत्रण चाहते थें। जबतक विश्वराज्य का निर्माण नहीं होता तदतक वाहय ग्राक्रमणों में रक्षा करना राज्य का प्रथम उद्देश्य होना चाहिए<sup>२</sup>। जबतक वाह्य आक्रमणों से रक्षा नहीं होगी तबतक नागरिक ऋष्ना नैतिक व्यवहार नहीं संचालित कर सकते । अतः सुरक्षा अत्यन्त आवश्यक है । जो राज्य नागरिकों की आन्तरिक और वाह्य सुरक्षा नहीं कर सकता, उसका शीघ्र नाश कर दूसरे राज्य की स्थापना करनी चाहिए । ग्रान्तरिक ग्रें ग्रौर वा**ह्य** सुरक्षा के विना किसी प्रकार का नैतिक ग्रौर सामाजिक जीवन संभव नहीं है। जो सरकार योजना, जनहित आदि के नाम पर सुरक्षा के प्रश्न की अवहेलना करती हो, उसे शीघ्रातिशीघ्र पदच्युत करना नीतिमान नागरिक का पहला कर्तव्य होना चाहिए। सुरक्षा के ग्राधार पर ही ग्रन्य श्रेय—स्वतंत्रता, समानता, न्याय त्रादि—की स्थापना हो सकती है। जीवन को उन्नत स्रौर तेजस्वी बनाना तभी संभव है जब देश स्वतंत्र हो, गुलाम जाति का कोई स्वतंत्र झादर्श नहीं हो सकता। अतः सुरक्षा और सम्यक् व्यवस्था तो राजकीय आदर्श का प्रारम्भ सूत्र है। एशिया के देश श्रभी गुलामी से मुक्त हुए हैं। एशियाई राज्यों को सर्व-

इत्था हि सोम इन्मदे ब्रह्मा चकार वर्धनम् । शिवष्ठ विज्ञित्तीजसा पृथिव्या निःशशा ग्रहिमर्चन्ननुस्वराज्यम् । सत्वामददृषा मदः सोम श्येनामृतः सुतः । येना वृत्रं निरद्भ्यो जद्यन्थ विज्ञिनोजसार्चन्ननुः स्वराज्यम् ।। (ऋग्वेद १।५०।१-२)

<sup>?.</sup> Pigeu, Economics of Welfare.

२. तुलनीय--

प्रथम ऐसी व्यवस्था करनी है कि इनकी स्वतंत्रता किसी भी साम्राज्यवाद के खतरे में न पड़े। दूसरी स्रोर मैं पाँच विराट् श्रेयों को भी मानवजीवन के लिए स्रावश्यक मानता हूँ -- (क) स्वतंत्रता एक महान् श्रादर्श है श्रीर इसकी पूर्णप्राप्ति सर्वप्रथम श्रभीष्ट है। (ख) समानता, मानवता का तकाजा है। ग्राज वर्णद्वेष ग्रौर तानाशाही से काम नहीं चल सकता। (ग) प्रत्येक नागरिक के लिए सामाजिक श्रौर श्राधिक न्याय भी ग्रपेक्षित है। (घ) ग्राज मनुष्य के नैतिक ग्रीर ग्राध्यात्मिक विकास की यह माँग है कि मनष्य के ग्रधिकार को समझा जाय। जाति, रंग ग्रौर देश से ऊपर जाकर भातत्त्व और मानववाद का प्रचार हो। राजनीतिशास्त्र दार्शनिक दृष्टि से संगत हो, इसके निमित्त मानव के नीतिमान् चैतन्य का बोध परम वांछित है। स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक ग्रौर ग्रार्थिक न्याय तथा भ्रातृत्व या मानवता, ये चार विराट श्रेय प्रायः त्राज की सभ्य दुनिया में सर्वत्र घोषित किये जा रहे हैं । प्रस्तुत पुस्तक में भी इसका पूर्णत. समर्थन हुआ है। (ङ) परन्तु आज की दुनिया की गति को देखते हुए मैं अभय को भी एक पाँचवा विराट् श्रेय मानता हूँ। अभय का अर्थ है सम्पूर्ण रूप से भय का त्याग । गीता में ग्रभय को दैवी सम्पत्ति में माना गया है। स्वामी रामतीर्थ का कहना कि वेदान्त ग्रीर ग्रभय, ये समानार्थक हैं। वेद में ग्रभय का वड़ा उत्कृष्ट वर्णन है। भ्राज मानव भ्रनेक भयों से भ्राकान्त होकर भ्रपनी स्वतंत्र सत्ता लो बैठा है। श्राज श्रावश्यकता है कि श्रभय का संदेश उद्घोषित हो। श्रभक का त्याग कर कर्मयोग का पालन कैसे हो सकता है १ ? अनावश्यक भय से युक्त व्यक्ति सन्मार्ग का पालन कैसे करेगा? स्वतंत्रता की रक्षा में वह कैसे उठ खड़ा होगा ? सामाजिक अन्याय होने पर अभयहीन व्यक्ति कैसे प्रतिरोध करेगा ? अनुचित राजकीय कानून का विरोध करने के लिए अभय की आवश्यकता है। कर्मयोग को तो ग्राधारशिला ही ग्रभय है। मानव के नीतिमान चेतन ग्राध्यात्मिक रूप का सार्वत्रिक प्रकटीकरण श्रभय से ही संभव है<sup>२</sup>। सम्पूर्ण श्रभय का पालन तो वही

imes imes imes imes imes न श्रेयः सततं तेजो न नितः श्रेयसी क्षमा। (महाभारत, वन० २८।६)

यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभयं कृषि। मधवंछििधतत्र त्वं न ऊर्तिभिविद्यिषो वि मुधो जिहा।

१. ऐतावानेव पुरुषो यदमर्षी यदक्षमी।क्षमावित्ररमर्षश्च नैव स्त्री न पुनः पुमान।। (महाभारत १,१३२)

त्रर्थववेद के समय से ही 'अभय' भारतीय संस्कृति का एक निर्मल म्रादर्श रहा है——

मनुष्य कर सकता है जो पूर्ण त्रिगुणातीत ग्रौर वीतराग हो। एषणाग्रों से भय उत्पन्न होता है। किन्तु परम ग्रभय न सही तो मानव-जीवन में शनै: शनै: ग्रभय का प्रवेश ग्रवश्य होना चाहिए। तभी पशुत्व के जीवन से ऊँचे मानव जीवन का लाभ हो सकता है। जिस राजकीय व्यवस्था में ग्रान्तरिक ग्रौर वाह्यपूर्ण सुरक्षा के ग्रितिरक्त, नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक ग्रौर ग्राधिक न्याय, भ्रातृभावना ग्रौर ग्रमय को व्यावहारिक रूप प्रदान करने का ग्रवसर मिल सके, उसी को दार्शनिक राजनीतिशास्त्र ग्रपना लक्ष्य मानता है।

## (घ) राजनीति ग्रौर धर्म

धर्म एक व्यापक शब्द है। वेदों में धर्म का व्यापक नियम के ऋर्य में प्रयोग होता था। बृहदारण्यक उपनिषद् में धर्मको क्षत्र का क्षत्र कहा गया है। अर्थात् राजकीय शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली धर्म माना गया है। धर्म का अर्थ पिछले काल में स्वधमं अर्थात् वर्णाश्रममर्यादायुक्त कर्म हो गया। धर्म का तात्पर्य मीमांसा-दर्शन में वैदिक कर्मकाण्डानुवर्तन स्वीकार किया गया है। प्राचीन भारत, यूनान और यहृदियों में कर्मकाण्ड की प्रधानता थी। किन्तु वाह्यिकया-कलापों स्रौर पूजन स्रर्चन को ही धर्म समझना ग्रपूर्ण है। जब धर्म का केवल यही वाह्य रूप ग्रहण किया जाता है तब साम्प्रदायिक झगड़े खड़े होते हैं। मसज़िद के सामने बाजा बजाने, ताजिया उठाने, तथा मूर्ति जुलूस ग्रादि, के सम्बन्ध में झगड़े इसीलिए होते हैं कि मनुष्य बाह्य कर्मकाण्डों स्रौर प्रतीकों को ही बर्म का वास्तविक स्वरूप समझता है। चन्दन स्रौर त्रिपुण्ड के सम्बन्ध में विवाद ग्रौर संवर्ष इसी दृष्टि के फल हैं। धर्म का एक विश्वास-मूलक रूप है जिसमें स्वर्गनरक, देवीदेवता, फरिश्ते ग्रौर पैगम्बर के सम्बन्ध में विश्वास और ईमान लाना सिखाया जाता है। इस प्रकार का धर्मवाद ग्रन्धविश्वास पर टिका हुम्रा है। विज्ञान ऋौर तर्कशीलता के विकास के साथ-साथ इस प्रकार का म्रन्धविश्वास कम होता जाता है। पैगम्बर म्रौर तीर्थंकर, कृष्ण म्रौर मुहम्मद, राम ग्रौर ईसा का युद्ध विज्ञान के विकास के साथ इतिहास की निधिमात्र बन जायगा। काबा, काशी, रोम और यरूशलम को ही धर्मद्वार मानना बन्द होगा और तलवार

ग्रभयं नः करत्यन्तिरिक्षमभयं द्यावापृथिवी उभे इमे। ग्रभयं पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादधराद्भयं नो ग्रस्तु।। ग्रभयं मित्रादभयमित्रादभयं ज्ञातादभयं पुरो यः। ग्रभयं नक्तमभय दिवा नः सर्वा ग्राज्ञा मम मित्रं भवन्तु।। (ग्रर्थववेद, १९।१५।१, ६-६) के बल पर और रुपयों के प्रलोभन से लोगों को धर्मपरिवर्तन कराने की दानवीय नीति का परित्याग होगा। हिन्दू-मुसलिम दंगे, कूजेड्स, यूरोपीय तीस वर्षीय युद्ध भ्रादि पर दृष्टि डालने से मनुष्य की कमजोरियों पर तरस भ्राता है। धर्म के नाम पर मनुष्य ने क्या नहीं किया? पत्थर, गोबर, तुलसी, धतूरा, कास, कब्र, श्रादि सबके सामने मानव धर्म के कारण माथा टेकता है। मृतकों को कब्र में शान्ति देने के लिए जीवित मानव का खून करता है और सातवें भ्रासमान के विषयभोगों के लिए जीवित जाग्रत सम्यता का सत्यानाश कर डालता है। सचमुच धर्म के इस वाह्य कर्मकाण्डात्मक भ्रौर भ्रन्धविश्वासात्मक रूप की रक्षा करने के लिए विज्ञान भ्रौर बुद्धिवाद के तेज ग्रस्त्र की आवश्यकता है।

किन्तु वाह्य कर्मकाण्ड, स्वर्गनरकवाद, प्रेतपूजा और पैगम्बर में ईमान लाना ये ही धर्म नहीं हैं। अनेक सम्यताओं में इन्हीं पर जोर दिया गया है । ऐतिहासिक महापुरुषों को धार्मिक गुरु मानकर उनकी पूजा करने का उपदेश अनेक सम्प्रदायों में पाया जाता है; परन्तु ऐतिहासिक, अर्घ-ऐतिहासिक और काल्पिनक पुरुषों की गाथाओं का स्मरण करना धर्म नहीं है। मानव को सन्मार्ग, पूर्णता, सत्य का दर्शन कराना ही धर्म है। मानव किस प्रकार नीतिमान् बनेगा, इसका मार्ग बताना धर्म है। विशुढ़ नैतिक संकल्पों के सहारे अपने जीवन को संचालित करना धर्म है। उहापोहात्मक धर्मशास्त्र और पुराणशास्त्र धर्म का असली रूप सामने नहीं रखते हैं। यजुर्वेद में शिवसंकल्प को प्राप्त करना मानव का पुरुषार्थ बताया गया है । आत्मकल्याण और सामाजिक हित की प्राप्त के लिए जो नियम आवश्यक हैं, उन्हें जानना और तद-

- १. Hobbes, Leviathan, अन्याय १२: And in these four things, opinions of ghosts, ignorance of second causes, devotion towards what men fear, and taking of things casual for prognostiques, consisteth the natural seed of religion; which by reason of the different fancies, judgements and passions of several men, hath grown up into ceremonies so different, that those which are used by one man, are for the most part ridiculous to another."
- २. यत्प्रज्ञानमृत चेतो धृतिश्च यज्जयोतिरन्तरमृतं प्रजासु ।
  यस्मान्नऽऋते कि चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ।।
  सुषारिथश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयतेऽभीशुभिर्वाजिन इव ।
  हत्प्रतिष्ठं यदिजरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ।। (यजुर्वेद ३४।३६)

नकल ब्राचरण करना ही धर्म है। संस्कृति का परम पुरुषार्थ इसीमें है कि वैयक्तिक अप्रीर सामाजिक दृष्टि से पूर्णता की अप्रोर मानव अग्रसर हो। प्रत्येक मानव इसी ्प्रकार ग्रात्मकल्याण कर सकता है कि शनै:-शनै: पूर्णता की भावना उसके जीवन का नियन्त्रण करे। सीमित दिष्ट रखना और संकृचित स्वार्थी का साधन, इनसे ऊपर उठकर जब पूर्णता की सामान्य भावना से मानवजीवन संचालित होता है, तब कह सकते हैं कि नैतिकता का उदय और कियान्वयन हो रहा है। किन्त केवलमात्र सन्मार्ग या स्वधर्म का पालन ही नीतिमत्ता नहीं है। जब भावनासंशोधन के सहारे स्वधर्म का पालन ग्रनासक्त बद्धि से ग्रीर पूर्णता की भावना को कियान्वित करने के लिए होता है, तब कह सकते हैं कि नैतिक व्यवहार हो रहा है। अतः केवलमात्र स्वधर्मपालन नहीं, ग्रपित ग्रनासक्त कर्मयोग की ग्रोर बढ़ना नैतिक मार्ग है। इस मार्ग की चरमनिष्पत्ति पूर्णता के साक्षात्कार में होती है। कुछ पश्चिमी विचारकों ने केवलमात्र अवश्यंकर्तव्यता के विश्वव्यापक नैतिक नियम से अनुचालित होने को ही नैतिक स्वतंत्रता का मार्ग बताया है। किन्तु केवल शिवसंकल्प ही अपेक्षित नहीं है। सामाजिक कल्याण के निमित्त उपयोगी कर्मों को करना भी स्रावश्यक है। नैतिकता की प्रारम्भिक ग्रवस्था में उन कमों को करने से ही शिवसंकल्प के उदभव में भी सहायता मिलेगी। नैतिक वैशारद्य की प्राप्ति के बाद भी लोकसंग्रह की दृष्टि से, सिष्टियज्ञ को संचालित रखने के उद्देश्य से कर्मयोग का पालन ग्रावश्यक है। यही ंनैतिकता का सच्चा स्वरूप है।

नैतिकता को ही धर्म का श्रसली रूप श्रनेक विचारक मानते हैं। मेथ्यू श्रानंत्ड ने कहा कि भावनासंश्रित नैतिकता ही धर्म है। पातंजलदर्शनोक्त यम, नियम (जो ईश्वरप्रणिधान के श्रतिरिक्त नैतिक श्रेयों श्रौर कर्मों की ही सूची है) का पालन ही गांधी के मत में धर्म का मार्ग है। मंगल प्रभात में जिस धर्म की व्याख्या गांधी ने की है, वह मूलतः नीतिधर्म ही है। प्रतीत्यसमुत्पाद के दार्शनिक श्रौर मनोवैज्ञानिक नियम के श्रतिरिक्त, प्राचीन बौद्धधर्म मुख्यतः नैतिकता का ही श्रनुमोदन करता है। धम्मपद श्रौर सुत्तिनिपात में नीतिधर्म का ही विशेषतया वर्णन है। हजरत ईसा के गिरिप्रवचन में भी नैतिकता की प्रधानता है। काण्ट ने भी रहस्यमूलक धर्म के स्थान में तर्कसंगत शुद्ध संकल्पपूर्ण नीति नियम को प्रतिष्टित किया है।

किन्तु केवलमात्र नैतिकता ही धर्म नहीं है । यदि धर्म केवलमात्र नीतिमार्ग का

१. तुलनीय-F. H. Bradley, Ethical Studies, पृष्ठ ३३४-३३५. "...What in morality only is to be, in religion somehow and somewhere really is, and what we are to be is done.....The

अवलम्बन ही है तो फिर दो शब्दों की आबश्यकता नहीं होती। नैतिकता धर्म का आवश्यक अंग है; किन्तु सर्वस्व नहीं है। अवश्य ही नैतिकता धर्म का प्राण है, तथापि नैतिकता का चरम उदात्त स्वरूप धर्म में व्यक्त होता है। परन्तु धर्म के प्राण होते

importance for practice of this religious point of view is that what is done is to be approached, not with the knowledge of or doubtful success, but with the fore-felt certainty of already accomplished victory. Morality the process of realization thus survives within religion. It is only as mere morality that it vanishes as an element it remains and is stimulated. Not only is strength increased by assurance of success, but in addition the importance of success is magnified. The individual life for religion is one with the divine; it possesses infinite worth, a value no terms can express....It is the same objective will, which in 'My Station' we see accomplished, in ideal morality know should be accomplished, and in religion by faith believe accomplished, which reflects itself into itself on the subjective side, and then reasserts itself explicitly as the real identity of the human and divine will. And so the content of religion and morality is the same, though the spirit in which it is done is widely different." Ethical Studies पुष्ठ ३४१: "It is religion only when the divine will, of which for faith the world is the realization, reflects itself in us, and with the personal energy of our own and its self-conciousness, carries out both its and our will into the world, which is its own and ours, and gives us, in the feeling which results from function, that inner assurrance of identity which preceeds and accomplishes the action of our will. And thus for morality and religion the content of the will is the same, though the knowledge and the spirit are widely different."

हुए भो नैतिकता ही धर्म नहीं हैं। नैतिकता की अवस्था में ग्रहं की भावना रहती है। ग्रात्मिक ग्राँर सामाजिक संबंधों को सुव्यवस्थित करने के लिए ही नैतिकता की उद्भावना होती है। जब ग्रहं का विचार छोड़कर केवलमात्र कल्याण, पूर्णता ग्रादि की साधना हो तब उसे धर्म की ग्रवस्था कहते हैं। इस प्रकार की ग्रवस्था की प्राप्त के लिए ज्ञान ग्रौर विराट् भावापन्नता का कर्म में ग्रनुप्रवेश होना चाहिए। जब नैतिक कर्म को सम्पन्न करने के लिए पुरुषार्थ न करना पड़े, जब वे स्वभावनियत हो स्वतः निस्सृत हों, जब उन्हें करने में कोई ग्रालस्य या श्रम न मालूम पड़े तब धर्म की अवस्था व्यक्त होती हैं। नैतिकता की ग्रवस्था में सत्य ग्रौर ज्ञान प्राप्तव्य रहते हैं, धर्म की ग्रवस्था में वे प्राप्त होते हैं । उस ग्रवस्था में सत्य ग्रौर ज्ञान का बोध स्वाभाविक हो जाता है। नितकता की ग्रवस्था में समाजशीलता ग्रौर परम्परापरायणता का ग्रंश रहता है। ग्रर्थात् नैतिक नियमों का निर्माण ग्रौर पालन समाज की ग्रावश्यकताग्रों ग्रौर छिद्यों से भी ग्रंशतः प्रभावित रहता है। कुछ कर्म भारतीय परम्परा के ग्रनुसार ग्रनैतिक होते हुए भी ग्रमरीकी परम्परा में ग्राह्य ग्रौर विहित हो सकते हैं। परन्तु धर्म के नियम देशनिरपेक्ष हैं। मानव-जीवन को पूर्ण नैतिक बनानेवाले जो नियम हैं, यदि उन्हें पूर्णाभिमुखी मानकर उनका ग्रनासक्त दृष्टि

१. तुलनीय-

A. N. Whitehead, Religion and Science, and the Modern World 955 १६१-१६२. "Religion is the vision of something which stands beyond, behind, and within, the passing flux of immediate things; something which is real and yet waiting to be realised, something which is a remote possibility, and yet the greatest of present facts; something that gives meaning to all that passes, and yet eludes apprehension, something whose possession is the final goal, and yet is beyond all reach; something which is the ultimate ideal, and the hopeless quest.... The fact of the religious vision, and its history of persistent expansion is our one ground for optimism. Apart from it human life is a flash of occasional enjoyments lighting up a mass of pain and misery, a bagatelle of transient experience."

से पालन हो तो धर्म की अवस्था व्यक्त होती है। नैतिकता की अवस्था में वैयिवत-कता का विकास होता है। नैतिकता की अवस्था में, मानव अपनी चेतना के अनु-सार अपने समस्त राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की माँग करता है, जो, वह जनकल्याण के निमित्त अपनी शिक्तयों का विकास और अर्पण कर सके, इसके लिए अपेक्षित हैं। अतः नैतिकता अधिकारवाद पर आधारित है। धर्म की अवस्था कर्त्तव्य की पूर्ति पर अधिक ध्यान देती है। धार्मिक मनुष्य अपने लिए किसी वस्तु की माँग नहीं करता, वह अपना उचित कर्म करता है और दूसरों का सदा कल्याण ही सोचता है। धर्म की अवस्था, अधिकाराभिव्यं जना की नहीं, अपितु कर्त्तव्य-निष्पत्ति की अवस्था है। इससे मानव हृदय में संस्थित महाकरुणा की भावना जागरित होती है। करुणा के उदय के साथ धार्मिक मानव समस्त प्राणिमात्र से तादात्म्य प्राप्त करना चाहता है। अतः वैयिक्तिकता का पूर्ण प्रसारण कर मानवमात्र और प्राणीमात्र के साथ करुणा प्रदिश्ति करना ही धर्म का चरम लक्ष्य है।

धर्म एक महान् ग्रौर उदात्त श्रेय है ग्रौर इसको व्यावहारिक बनाने के लिए बड़े श्रम की ग्रावश्यकता है। जब हम जगत् के उपर दृष्टि डालते हैं तब सर्वत्र लोभ, पाप, भ्रम, विकल्प, ग्रसौंदर्य ग्रौर कृत्रिमता का हमें दर्शन होता है। ग्रखबार जब हम प्रभातकाल में पढ़ते हैं तब कभी हत्या, कभी पड्यन्त्र, कभी खतरा या कभी दारुण हाहाकार उत्पन्न करानेवाली घटनाय्रों का वर्णन मिलता है। ऐसी ग्रवस्था में स्वभावतः नैतिकता श्रौर धर्म दार्शनिकों के कोरे कल्पनामात्र प्रतीत होते हैं। किन्तु विपरीत प्रतीत होनेवाली घटना के बावजूद नैतिकता ग्रौर धर्म का ग्रवलम्बन हमें विराट् तत्त्व का परिचय देता है। ऐसा ही ग्रनुभव ग्रनेक महात्माग्रों ग्रौर तपस्वियों का है। हम जागतिक घटनाम्रों को वदल नहीं सकते, किन्तु वृत्तिपरिवर्तन के सहारे हमें नूतन सत्य का दर्शन हो सकता है। ग्रांशिक दृष्टि से ऊपर उठना ही नैतिकता का पथ है। इस प्रकार हमें समग्रग्राहिणी ग्रनभ्ति प्राप्त होती है। इस ग्रनभूति के सहारे शनै शनै इतिहास केवल हत्याकाण्ड, पक्षपात, ग्राकमण ग्रादि का रूप छोड़कर, एक प्रकृष्ट सत्य के प्रकाशन का माध्यम मालूम पड़ता है। राज-नीतिक विकासिकया, छिटपुट घटनाम्रों का योगमात्र न रहकर एक सातत्त्य ग्रीर कम की प्रदर्शिका हो जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि जगत् में मुसम्बद्धता है ग्रौर केवल ग्रंश तथा विभक्त का ग्रहण एक सीमित दृष्टिमात्र है। जगत् की वस्तुग्रों ग्रौर घटनात्रों में पारस्परिक सन्निकर्ष तथा अन्योन्याश्रयिणी प्रभावोत्पादकता के दर्शन होने से नैतिकता में विश्वास होता है। धर्म का श्राधार है—नैतिक सत्यों की चिरन्तनता का साक्षात्कार । नैतिक कर्म ग्रौर ग्रध्यवसाय को जब हम फलदायक ग्रौर शक्तिशाली

मानकर व्यापक रूप में उनकी सामाजिक चरितार्थता का श्रवलोकन करते हैं, तब इतिहास केवलमात्र घटनाम्रों का पुनरावृत्तिचक न होकर वैलक्षण्य म्रौर नृतन्ता का म्रिभिदर्शक बन जाता है। हमें विश्वास होता है, जिस प्रकार वैयक्तिक म्रभ्युदयजनित वैलक्षण्य का दर्शन करने के लिए नीतिमार्ग और धर्ममार्ग अभिन्नेत हैं, उसी प्रकार जातियों ग्रौर सम्यताग्रों के लिए भी। ऐतिहासिक ग्रौर राजनीतिक क्षेत्र में नैतिकता ग्रौर धर्मनीति के ग्रवलम्बन का तात्पर्य हो जाता है, एक सामान्य मानवहित की कल्पना से अपने व्यावहारिक कर्मों को अनुप्राणित करना। धर्म की दृष्टि नैतिकता का पर्यवसान इस ग्रर्थ में है कि यह नीतित्व की चिरन्तनता को, विशाल बृद्धिवाद ग्रौर दीर्घद्षिटवाद पर ग्राधारित कर मानव सभ्यता को एक नये प्रकृष्ट रूप का दर्शन कराना चाहती है। नैतिकता का अपहरण पतन का मार्ग रहा है। रोम के साम्राज्य-वाद के पिछले काल के इतिहास से यह बात प्रमाणित होती है। जिस प्रकार नैतिकता और धर्म से वैयक्तिक शक्तियों का ग्रात्मनैष्ठिक केन्द्रीकरण होता है, उस प्रकार जातीय दम्भ, ग्रहंकार ग्रादि के वशवर्ती होने से सभ्यताग्रों का पतन भी ग्रनिवार्य है। नेपोलियन ग्रौर हिटलर का जो लज्जाजनक ग्रन्त हुग्रा, वह नहीं होता यदि उनमें अपेक्षित नैतिकता और धैर्य--जो मनु के अनुसार धर्म का पहला लक्षण है –रहते ।

धर्म का व्यापक ग्रर्थ हमने स्वीकार किया है। धर्म एक विराट् श्रेय है ग्रौर इसका उद्भव भी मानव की व्यवसायात्मिका बुद्धि में हुग्रा है। यह ठीक है कि प्रारम्भिक काल में धर्म का तत्त्व पूरा निखरा हुग्रा नहीं था। प्राचीन मानवशास्त्र-वेत्ताग्रों ने ग्रादिम मनुष्यों की ग्रवस्था को देखते हुए प्रेतपूजा या मृतकपूजा या जादू-टोना ग्रादि में धर्म की उत्पत्ति बताई है। ग्रवश्य ही प्रारम्भिक मानवचेतना में धर्मतत्त्व ग्रनेक सामाजिक प्रथाग्रों से ग्रावृत्त रहता है। मानव प्राकृतिक शक्तियों से भयार्त होकर उनकी उपासना करता है। इस प्रकार के प्रकृति ग्रनुरक्तामूलक

H. Spencer, Principles of Sociology खण्ड तीसरा; Sigmund Freud, Totem and Taboo; M. H. G. Sumner और A. G. Keller, The Science of Society दूसरा खण्ड; E. Durkheim, Elementary Forms of the Religious life.

R. Paul Radin, Primitive Religion; S. H. Hooke, The Origins of Early Semitic Ritual; A. B. Keith, Religion and Philosophy of the Vedas and Upanishads; A. MacDonell, Vedic mythology.

धर्म की स्थिति का प्रमाण मिस्रदेश, बाबुल, भारत ग्रौर मिस्र के साहित्य ग्रौर ग्रवशेषों में प्राप्त होता है<sup>१</sup>। प्राकृतिक शक्तियों की उपासना, ग्रवश्य ही एक ज्ञानप्रवृत्ति को सूचित करती है जिससे मानव प्रेरित रहता है; किन्तु वह उसका आरम्भिक ग्रौर ग्रस्पष्ट रूप है । जब मानव-चैतन्य का ग्रधिक विकास होता है तब वह प्राकृ-तिक पूजा से ऊपर उठकर त्रात्मनिष्ठता का ग्रनसरण करता है। ग्रात्मनिष्ठता की ग्रवस्था में नैतिक तत्त्वों का विशेष प्रकाशन होता है। प्रकृतिनिष्ठता की ग्रवस्था में विस्मय श्रीर भय का प्राधान्य रहता है। श्रात्मनिष्ठता की श्रवस्था में श्रादर्शवादिता, सामंजस्य, कल्याण स्रादि भावनास्रों का प्रकटीकरण होता है। सुकरात का नीतिवाद, स्ताइक विचारधारा श्रादि इसी व्यक्तिनिष्ठता के सूचक हैं। जब इस नीतिमुलक व्यक्तिनिष्ठता का चरम बिकास होता है, तब धर्म की परम ग्रवस्था व्यक्त होती है। बौद्धधर्म के ग्रन्थों में इस महत्तर ग्रवस्था का वर्णन ग्राता है। नैतिकता का चरम केन्द्रीकरण और परिपाक ही धर्म है। ऐसी अवस्था में व्यवसायात्मिका बुद्धि की प्रक्रष्टता का दर्शन होता है। मानव-जीवन को प्रशस्त बनानेवाले तत्त्रों का पूर्ण प्रकटीकरण व्यवसायात्मिका बुद्धि से ही होता है। ग्रारम्भिक काल में इस व्यवसा-यात्मिका बद्धि का ग्रभाव न था ; किन्तू यह पूर्ण विकसित नहीं थी । धीरे-धीरे इसका विकास होता है ? । बुद्ध की शिक्षाओं में, इस व्यवसायात्मिका बुद्धि का निखरा हुआ

## २. तुलनीय--

F. H. Bradlly, Ethical Studies question is more than a tortured phrase, and progress to a goal no mere idea but an actual fact, then history is the working out of the true human nature through various incomplete stages towards completion, and, 'my station' is the one satisfactory view of morals. Here all morality is and must be relative, because the essence of realization is evolution through stages, and hence existence is some one stage which is not final; here, on the other hand, all morality is absolute, because in every view every stage the essence of man is realized, however imperfectly;

१. Hegel, Philosophy of Religion तीन खण्ड. Edward Caird, The Evolution of Religion.

रूप मालुम पड़ता है, यद्यपि ऋग्वेद के कुछ ऋषियों, विशेषकर दीर्घतमा तथा उप-नियत्कालीन सनतक्रमार, उद्दालक, याज्ञबल्क्य ग्रादि में भी उसका प्रकाशन हुग्रा है। इस प्रकार कह सकते हैं कि मोहजोदारों की सभ्यता श्रीर पूर्ववर्ती वैदिक काल में प्रकृतिनिष्टता की प्रधानता थी जो धर्म का पाहला रूप है। इस समय ग्रतािककता. भयमलकता ग्रादि से प्रेरित हो प्राकृतिक शिक्तयों का उपासन होता है। उत्तरवर्ती वैदिक-काल ग्रौर उपनिषदकाल में व्यवसायात्मिका बुद्धिजनित ग्रात्मनिष्ठता का विकास हम्रा। इस काल में नैतिकता तथा म्रात्मवाद का विशेष उदय हुम्रा। इस समय 'म्रात्मानं विद्धि' का संदेश पाया जाता है । इस प्रकार की म्रात्मनिष्ठता यहदी पैगम्बरों की शिक्षात्रों में तथा ईसा त्रौर संत पाल की शिक्षात्रों में भी पाई जाती है। इस प्रकार की आत्मनिष्ठता का आदेश डेकार्ट में भी मिलता है। आत्मानभव को ही प्रामाणिक मानकर दर्शनिक विचार-प्रणयन का वह ग्रारम्भ करता है। नीतिमलक म्रात्मनिष्ठता की इस घारा का उत्कृष्ट रूप सिसेरो ग्रौर काण्ट में भी व्यवत होता है। धार्मिक विकास की तीसरी धारा को हम धर्मतत्त्व की ग्रवस्था या भूमावस्था कहते हैं, जब ग्रात्मवाद का रूपान्तर भूतकल्याणवाद में हो जाता है। इस ग्रवस्था में विराट् श्रेयों की सिद्धि होती है ग्रौर नैतिक चैतन्य का पूर्णतम उदय व्यवसाया-त्मिका बुद्धि का चरम प्रकाशन करता है। इस विराट नैतिकता का संदेश हमें धम्मपद में मिलता है। किन्तु धम्मपद में इसका पूर्ण विकास नहीं किया गया है। इसका रूप संकेत तो वहाँ किया गया है; किन्तु उसकी विस्तृत रूप से प्रकृष्ट ग्रिभ-व्यक्ति वहाँ नहीं की गई है । किन्तु निस्सन्देह वहाँ धर्मतत्त्व के विराट् श्रेय का निदर्शन है। यदि इस तत्त्व को, दार्शनिक राजनीतिशास्त्र के द्वारा स्रभिमत सामाजिक ग्रनासक्त कर्मयोग के साथ मिलाया जाय तो हमें त्राज की सभ्यता को समझने तथा इसकी समस्याग्रों को सुलझाने में सहायता मिलेगी। ग्राज केवल चार ग्रार्य सत्य तथा भिक्षुवाद का उपदेश देने से कार्य न चलेगा। दूसरी स्रोर नीतिधर्म की उपेक्षा भी विनाशकारी है। स्रतः स्रावश्यक है कि स्राज जगत् की सामाजिक, राजनीतिक

and yet again the distinction of right in itself against relative morality is not banished, because, from the point of view of a higher stage, we can see that lower stages failed to realize the truth completely enough, and also, mixed and one with their realization, did present features contrary to the true nature of man as we see it."

ग्रौर ग्राधिक समस्याग्रों को देखते हुए एक ऐसे परिपूर्ण दर्शन का निर्माण हो जो साथ-ही-साथ ग्रात्मिक, सामाजिक राजनीतिक ग्रीर भूतात्मवादी कल्याण का साधन करा सके। केवल भिक्षुवाद ग्रसंगत है, इससे ऐतिहासिक प्राणशीलता की कमी होती है । केवल समष्टिवाद श्रपूर्ण है । ग्राज ग्रावश्यकता है—–एक विशाल समन्वय की । ग्रबतक विरव की विभूतियों के द्वारा जो साहित्य , कला, विज्ञान, दर्शन, धर्म ग्रादि ग्रादि के क्षेत्र में हमें योगदान मिला है, उसकी कदापि उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। ग्रपने देश का ग्रतिरंजित राग ग्रालापनेवाले हेगेल प्रभृति दार्शनिकों के विचार ग्रपूर्ण हैं। मानव-कल्याणवाद के अभाव में केवल प्रजातंत्र या केवल साम्यवाद से भी नहीं चलेगा । ऐसी अवस्था में एक ऐसे समन्वय की आवश्यकता है जो विश्वधर्म ग्रीर विश्वदर्शन की ग्रक्षुण्ण मौलिक निधियों की रक्षा करता हुग्रा, विशाल नैतिक ग्रीर ग्राध्यात्मिक मानववाद को क्रियान्वित करने के वैज्ञानिक ग्रीर राजनीतिक म्राधारों की उपेक्षा न करे। इस विशाल समन्वय का म्रादर्श ही दार्शनिक राजनीति-शास्त्र का नियामक ग्रादर्श है। यही इस युग की मानव ग्रीर समाजगत समस्याग्रों का समाधान बता सकता है। इस प्रकार का समन्वय स्थापित करने में विश्व की श्रनेक विभूतियों ने श्रनवरत साधना की है। विभिन्न युगों श्रीर स्थानों में ऐसे प्रयत्न होते रहे हैं। मानव-इतिहास की नैतिक ग्रौर धार्मिक विकासधारा को देखते हुए हम इस प्रकार का वर्गीकरण कर सकते हैं:--

- (क) प्रकृतिनिष्ठा की अवस्था मिसू, बाबुल, प्राचीन यूनान, मोहं जोदारो श्रौर पूर्ववर्त्ती वैदिक काल की सभ्यता श्रौर संस्कृति।
- (ख) ग्रात्मिनिष्ठता की ग्रवस्था—उत्तरवर्ती वैदिक काल, उपनिषद्, किपलसांख्यशास्त्र, यहूदी पैगम्बर, स्ताइक धर्म, ईसा ग्रौर संत पाल के उपदेश, डेकार्ट, स्पायनोजा, काण्ट ग्रादि के विचार।
- (ग) भूमा या विराह् श्रेय की अवस्था—धर्म, भूतकल्याणवाद, मानव-स्वतंत्रता, मानव-समानता ग्रीर प्रजातंत्रवाद, सामाजिक ग्रीर ग्राधिक न्याय, भ्रातृत्व, ग्रभय तथा व्यवसायात्मिका बुद्धि का पूर्णोदय। इस ग्रवस्था का निदर्शन धम्मपद में हुग्रा है। दार्शनिक राजनीतिशास्त्र के पूर्वनिर्दिष्ट चार युगों में केवल इसका ग्रांशिक वर्णन हुग्रा है।
  - (१) वेद ग्रौर वेदान्त का ग्राध्यात्मवाद।
  - (२) प्लेटो, ग्ररस्तू, सिसेरो का शीलवाद।
  - (३) काण्ट, हेगेल, ग्रीन, बोसांक्वेट का विज्ञानवाद।
  - (४) दयानन्द, तिलक, गांधी ग्रादि का नैतिक मानवबाद।

ग्राज मानव संस्कृति की रक्षा के लिए श्रावश्यक है कि नैतिक ग्रौर ग्राध्यात्मिक मानव के चेतनस्वरूप का पूर्ण निदर्शन हो ग्रौर इस मानववाद को व्यावहारिक बनाने के लिए मानव-सम्यता के समस्त उपलब्ध उपकरणों का उपयोग किया जाय। यही दार्शनिक राजनीतिशास्त्र का चरम उद्देश्य है। विराट् श्रेयों का जागतिक परि-पाक ही इसका ग्रभीष्ट है।

यद्यपि धर्म का मूलाधार व्यवसायात्मिका बुद्धि है, तथापि इसकी स्रिभिव्यक्ति-किया में अनेक अन्तर हो सकते हैं। ठीक है कि संकल्पन, मनन आदि के समग्र एकीकरण से व्यवसायात्मिका बुद्धि का उदय होता है, किन्तु पूर्ण सत्य किसी एक बुद्धि की ग्राह्यता से परे है। श्राज पूर्वकालीन व्यवसायात्मिका बुद्धि प्रजनित तत्त्वों का उन्मुलन या नितान्त बहिष्करण कदापि अपेक्षित नहीं है। यह अज्ञान का मार्ग है। ज्ञान की पद्धति समन्वयात्मिका है। जो जितनी स्रधिक बातों स्रौर घटनास्रों की व्याख्या कर सके, वह सत्य उतना ही ग्रिधिक उपादेय है। ग्रतः सत्य को प्राप्त करने का यही मार्ग है कि अधिक-से-अधिक प्रस्तावों श्रौर विचारों का समन्वय हो। श्रालो-चन-पर्यालीचन ग्रौर समन्वय तथा सामंजस्यस्थापन से ही ज्ञान का ग्रभ्युदय होता है। ज्ञान की इस विशाल समन्वयात्मिका पद्धति का ग्रहण करने से ही हम शनैः शनै: ज्ञान के तास्विक स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार विचार करने से दर्शन और विज्ञान, परा और अपरा विद्या आदि का मौलिक भेद हमें असंगत ग्रीर कृत्रिम मालूम पड़ता है। रानै:-रानै: हमें मालूम पड़ता है कि जितने ग्रधिक स्रोतों से ज्ञान प्राप्त हो सके, उनको ग्रहण कर उनका समन्वय करना ही श्रेय पथ है। ज्ञान के क्षेत्र में 'यह या वह' की पद्धति ठीक नहीं। स्रावेश में स्राकर हठधर्मिता के कारण एक मार्ग को ही श्रेय का परम प्रदर्शन मानना संकुचित मनोवृत्ति का सचक है। यद्यपि इसलाम, रोमन-कैथोलिक चर्च ग्रौर मार्क्सवाद ने इस -मार्ग को ग्रहण कर ज्ञानविरोधी दृष्टि स्रपना ली है, तथापि दार्शनिक राजनीतिशास्त्र की यह मान्यता है कि इसलाम के द्वारा उपदिष्ट समानता, रोमन-कैथोलिक चर्च द्वारा सर्माथत नैतिकता तथा मार्क्सवाद द्वारा उपस्थित सामाजिक ग्रौर श्रार्थिक न्याय की विचारधारा को हमें अपना लेना चाहिए। इस प्रकार विशाल ज्ञान के मार्ग का हम ग्रवलम्बन करते हैं। धर्म के पूर्ण नैतिक स्वरूप का तभी हमें तात्त्विक बोध होता है।

किन्तु धर्म के दो रूप हैं। एक तो इसका तात्त्विक रूप है जिसका ग्रन्तिम साक्षा-त्कार व्यवसावात्मिका बुद्धि की ग्रवस्था में होता है। धर्म का एक दूसरा व्यावहारिक रूप है जिसका ग्रभिदर्शन हमें ग्रबतक के ऐतिहासिक धर्मों में होता है। इन ऐति- हासिक धर्मों में आंशिक रूप से व्यवसायात्मिका बुद्धि का प्रकटीकरण आंशिक रूप से सामाजिक रूढ़ियों, मतों, परम्पराओं का अनुप्रवेश दील पड़ता है। प्राचीन काल की सम्यताओं में राजकीय शक्ति को दैवीतत्त्व से आविष्ट मानने की परम्परा भारत, सुमेर, चीन और मिस् में प्राप्त होती हैं। मिस् देश और बाबुल में तो कुछ, समय तक पुजारियों के वंश ने अपना राज्य भी स्थापित किया था। प्राचीन काल की सम्यताओं में ऐसा विश्वास प्रचिलत था कि एक राज्य का दूसरे पर विजय, देवताओं की कृपा का फल है। इसी कारण मिस् देश में आमन-रे, बाबुल में मारडूक, फिलिस्तीन में महोभा और ऋग्वेदकालीन भारत में इन्द्र की अभ्यर्थना की जाती थी। उस समय एक राज्य दूसरे राज्य के ऊपर अपनी विजय को अपने देवता का दूसरे राज्य के देवता पर विजय का चिह्न मानताथा। इस समय कभी कभी धोर धार्मिक असहिष्णुता के दर्शन भी होते हैं। यहूदियों के अन्दर इस प्रकार की असिहिष्णुता का उग्ररूप देखा जा सकता है। जिस प्रकार अकवर ने भारत में 'दीन-इलाही' चलाने का प्रयास किया था, उसी प्रकार मिस्देशीय राजा अखनातेन ने ऐटन अर्थात् सूर्यदेव की उपासनापरक एक एकेश्वरवादी धर्म प्रचारित करने का प्रयास किया। ये दो राजकीय शक्ति के धर्म-क्षेत्र में प्रवेश के प्राचीनकालीन उदाहरण हैं।

धर्म के नैतिक रूप की अभिव्यक्ति भगवान् बुद्ध के उपदेशों में हुई। ब्राह्मण-यज्ञयाग और अनर्गल कर्मकाण्ड का खडन कर नैतिक और आत्मिक उन्नयन के आर्य-अण्टांगिक मार्ग का समर्थन बुद्ध ने मानव-इतिहास में एक विशाल कार्य किया। उनके निर्मल तपस्वी जीवन और महान् त्याग ने जगत् के इतिहास को प्रभावित किया। बुद्ध के धर्म के व्यावहारिक रूप का भारतीय इतिहास पर बड़ा विशुद्धकारी प्रभाव रहा। अशोक, किनष्क, हर्ष वर्धन ग्रादि सम्राट् इसके राजनीतिक आदर्शवाद के मूर्त संदेश-वाहक भे। कर्मयोग और ज्ञानयोग तथा आत्मिक और प्राणिमात्रव्यापी कल्याण का समन्वय कर बुद्ध ने नैतिक और धार्मिक उत्कर्ष को परिवर्धित किया। बौद्धभिक्षुओं ने चीन, जापान, पूर्व एशिया, पश्चिमी एशिया आदि अनेक भूखण्डों में मानव समानता और चारित्रिक संशोधन का संदेश सुनाया। अशोक ने जान लाक से प्रायः दो हजार वर्ष पूर्व धार्मिक सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया। बौद्ध धर्म की नीतिशीलता का मूर्तिमान राजनीतिक आदर्श उसने उपस्थित किया। बुद्ध ने प्रकृतिनिष्ठता और सामा-जिक परम्परा के स्थान पर मानव चैतन्य को प्रतिष्ठित करने का जो महान् उद्योग किया, वह मानव को आतिमक विश्वास और स्वातंत्र्य का पाठ पढ़ाने में बड़ा कृत-कार्य हुआ।

ईम्राई धर्म का ऐतिहासिक रूप यद्यपि ग्रनेक काले कारनामों से युक्त है, तथापि

इस धर्म के प्रचार का महत्त्वपूर्ण नैतिक परिणाम भी अवश्य स्मरणीय है। जब ईसाई धर्म के ग्रान्दोलनात्मक श्रौर संगठित रूप का रोम के साम्राज्यवाद से समझौता हुग्रा तब अवश्य इसमें शक्ति श्रौर सैन्यवाद का रूप ग्रा गया तथापि ईसाई धर्मप्रचारकों ने जो प्रेम, ग्रात्मनिष्ठता, समानता ग्रादि की शिक्षा दी, उसका उल्लेखनीय प्रभाव हम्रा है। ईसाई नीतिशास्त्र ने धार्मिक व्यक्तिवाद के उदय में बड़ा कार्य किया है। . संत फ्रांसिस, संत टामस स्रादि पुरुषों का पश्चिमी संस्कृति के नैतिक श्रौर बौद्धिक उन्नयन में महत्त्वपूर्ण हाथ है । कुछ विचारकों ने साम्यवाद, प्रजातंत्र, ग्रधिकारवाद के पीछे भी ईसाइयत का प्रभाव खोजा है। हेगेल ग्रौर बर्जाइभ का खयाल था कि ईसाइयत ने पश्चिमी मानवता को मानव के नैतिक व्यक्तित्व का महत्व दिखाया है। लिंडसे के अनुसार सत्रहवीं शताब्दी के प्यूरिटन धर्मप्रचारकों ने प्रजातंत्र को पल्ल-वित करने में महत्त्वपूर्ण भाग लिया है <sup>ह</sup> । सार्क्स बेवर विकसनशील प्रुँजीवादी ग्रर्थ-व्यवस्था का नैतिक ग्राधार ईसाइयत में, विशेषतः जान काल्विन की पाता है। ईसाइयत की शिक्षाश्रों से प्रभावित होकर दान्ते, काण्ट ग्रौर मेजिनी ग्रादि ने मानव-एकता का संदेश व्यक्त किया है। इसलाम ने अनेक ऐतिहासिक कुकुत्यों को करने के बावजूद मानव-समानता का भ्रांशिक प्रचार भ्रौर व्यवहार कर, मानव इतिहास में एक बड़ा कदम उठाया है ?।

भारतीय वेदान्त का भी ऐतिहासिक प्रभाव वड़ा जबरदस्त रहा है। इसने मानव एकता की भावना को प्रचारित करने में बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। मध्य-कालीन साधु-संतों ने वेदान्त के ग्राधार पर मानव-समानता का प्रचार किया ग्रीर उन्हें ग्रपने प्रचार-कार्य में सफलता भी मिली। ग्राधुनिक युग में, राममोहन, राम-कृष्ण, विवेकानन्द, रामतीर्थ, तिलक, गांधी, रवीन्द्रनाथ, लाजपतराय, मालवीय ग्रादि गीता श्रीर वेदान्त से प्रभावित होकर कर्ययोग, समाजसुधार, देशप्रेम श्रादि का प्रचार करने में समर्थ हुए हैं ग्रीर इन्हें बहुत सफलता प्राप्त हुई है।

ग्राधुनिक युग में ग्रनेक राजनीतिक ग्रान्दोलन धार्मिक भावनाग्रों से ग्रनुप्राणित रहे हैं। वैदिक सम्यता के पुनरुद्धार का संदेश देकर एक प्रचण्ड राष्ट्रवाद को मज-बूत करने में ग्रार्यसमाज का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। बंगाल के स्वदेशी ग्रान्दोलन में वेदान्त का ग्रादर्श कार्य कर रहा था। समस्त भारत को माता के रूप में किल्पत

R. A. D. Lindsay: The Essentials of Democracy; The Modern Democratic State.

R. Amir Ali, The Spirit of Islam; M. Iqbal, Reconstruction of Religious Thought in Islam.

करनेवाला वंकिमचन्द्र का महान् गान 'वन्देमातरम्' देश को दुर्गा, कमला ग्रादि के रूप में वर्णित कर देशभर का प्रिय बन गया। भारतीय राष्ट्रवाद के ग्रतिरिक्त, ग्रायरलैण्ड का राष्ट्रीय ग्रान्दोलन भी नैतिक ग्रीर सांस्कृतिक. भावनाग्रों भे प्रभावित था। रूसी समाजशास्त्रियों ग्रीर दार्शनिकों ने उन्नीसवीं शताब्दी के ग्रपने देश के ग्रान्दोलनों में ग्रार्थोंडाक्स चर्च की धार्मिक शिक्षाग्रों का प्रभाव स्वीकृत किया है। ग्राटारहवीं शताब्दी के ग्रन्त में इसलाम का पुनरुद्धार ग्रारम्भ हुग्रा ग्रीर मिस्न तथा ग्रन्य मुसलिम देशों में चैतन्य उत्पन्न करने में इस नव-इसलाम का ग्रच्छा स्थान रहा है। इस प्रकार राजनीतिक ग्रान्दोलन को ग्रादर्शवान् ग्रीर तेजस्वी बनाने में धार्मिक शिक्षाग्रों का ऋण स्वीकार करना चाहिए ।

धर्म समग्रदर्शी है। यह मनुष्य को नीतिमान् श्रौर ग्राध्यात्मिक बनने की शिक्षा देता है। ग्राज की सभ्यता को प्रत्यक्ष ग्रौर शीघ्र भावी खतरे से बचाने के लिए अनेक विचारकों ने धार्मिक चेतना के पुनरुद्धार और प्रसारण का सन्देश दिया है। विवेकानन्द एक विश्वव्यापी सर्वमानवोपयोगी धर्म का व्यवहारीकरण चाहते थे। उनका विश्वव्यापी धर्म मानव को चैतन्ययुक्त ग्रौर उत्क्रुष्ट मनुष्य बनाना चाहता है। राम-कृष्ण ने ग्रपने ग्राध्यात्मिक ग्रनुभवों के ग्राधार पर यह कहा था कि सब महान् धर्म सत्य की ग्रभिव्यवित करते हैं। उसी को ग्राधारभूत मानकर विवेकानन्द ने ग्रपने प्रसिद्ध शिकागो व्याख्यान में यह कहा था कि सत्यरूपी समुद्र को प्राप्त करने के लिए विभिन्न धर्ममार्ग निदयों के समान हैं। वेदान्त को शक्तिप्रद मानकर नाय-मात्मा बलहीनेन लभ्यः' को ही उसका मूल रहस्य स्वीकार कर वेदान्त का इस युग में प्रचार विवेकानन्द, रामतीर्थ ग्रादि ने किया । रवीन्द्रनाथ ठाकुर भी उप-निषद्प्रोक्त, श्राध्यात्मिक मानववाद का प्रसार चाहते थे । 'श्रयमात्मात्रह्मवाद' उनकी शिक्षाओं का सार था। धर्म की नीतिधर्म के रूप में व्याख्या कर, गांधीजी धर्म ग्रौर राजनीति को ग्रलग करना ग्रसंगत मानते थे । सत्याग्रह का पथ उनके मत में प्रशस्त धार्मिक भ्रौर राजनीतिक मार्ग का समन्वय है । धर्म की प्राणप्रद शिक्षाग्रों के विना वे राजनीति को मृतवत् मानते थे। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त से ही काण्ट के दर्शन का यूरोप में नूतन अध्ययन आरम्भ हुआ। हरमान कोहेन, पाल नाटराय, फोरलाण्डर, कैसिरेर म्रादि इस म्रान्दोलन के सूत्रधार थे। काण्ट के विचारों के पुन-रुद्धार का राजनीतिक म्रान्दोलन पर भी प्रभाव पड़ा। जर्मन समाजशास्त्रीय ग्रौर विचारक वर्न्सटायन ने कहा कि मार्क्सवाद को काण्ट की नैतिक शिक्षाय्रों से समन्वित

१. "Hans Kohn, A History of Nationalism in the East; Zacharias, Renascent India; लाजपतराय, तरुण भारत।

करना होगा। मार्क्स आडलर भी ऐसा ही मानता था। रूसी दार्शनिक ग्रीर धर्मशास्त्रवेत्ता वर्जायम का ऐसा प्रस्ताव है कि जो दिव्य समग्रदर्शी मानववाद यूरोपीय
मध्ययुग में प्रचलित था उसको फिर व्यवहार में लाना चाहिए। उसकी मान्यता है
कि धार्मिक ग्रनुभूति ही कियात्मिका शिक्तयों का स्रोत है ग्रीर इसलिए ग्राज कोरे
मानववाद की खोज में थकी हुई श्रान्त यूरोपीय मानवता को फिर ईसाइयत के
ग्राध्यात्मिक स्रोत से ग्राप्लावित करने का उसने जोरों से प्रस्ताव किया है। सोरोकिन का कहना है कि ग्राज पिक्चमी सभ्यता भौतिकवाद, यंत्रवाद, मापात्मकतावाद
ग्रादि के छ: सौ वर्षव्यापी युग की सान्ध्यवेला से गुजर रही है। यदि त्रान्ति,
युद्ध, पारिवारिक विश्वृंखला ग्रीर सर्वविध उन्मूलन से त्राण पाना है तो फिर उस
संसर्जनात्मिका परमार्थवृत्ति का उदय ग्रीर व्यापक प्रसारण होना चाहिए, जिसका संदेश
संतों, महात्माग्रों ग्रीर रहस्यवादी सम्प्रदायों ने दिया है। ग्रंग्रेजी इतिहासकार ट्वायनबी का ऐसा प्रस्ताव है कि ग्राज मानव-सभ्यता भयंकर खतरे से गुजर रही है।
ग्राज के भयानक संकट का मुख्य कारण है धार्मिक शिक्षाग्रों का ग्रभाव। धर्मभावना
के ग्रभाव में मानव दुखी, पीड़ित ग्रीर ग्रातंकित है।

यदि एक श्रोर धार्मिक श्रनुभूति श्रौर धर्म की कल्याणकारिणी भावना के पुन-रुद्धार का स्पष्ट संदेश श्रनेक विचारक दे रहे हैं , तो दूसरी श्रोर ऐसे श्रनेक दार्श

Renedetto Croce, Politics and Morals, que ex "It is therefore necessary, in lay society as well as in the Church, that from time to time apostles, martyrs and saints intervene; these certainly cannot be made artificially, but must be trusted to Providence, which will continue to send them on earth, as it has always done. For this reason, many think that the fundamental problem of our times is a religious one; I, too, am of this opinion, but with the added comment that the problem of all times is religious and that our problem is not a matter of inventing a new religion for our times, but of making ever stronger and more profound the existing religion, which once used to be called inborn or natural religion and now, might be called historical religion."

निक ग्रौर समाजशास्त्रीय सम्प्रदाय खड़े हुए हैं जो स्पष्टतः धार्मिक न होते हुए भी धर्म के मूल मंत्र ग्राध्यात्मिक ग्रौर नैतिक मानववाद का समर्थन करते हैं। ग्रगस्ट कौम्ट का विधेयात्मकतावाद यद्यपि एक धार्मिक चर्च का रूप नहीं धारण कर सका, तथापि इसने मानववाद का बड़ा प्रचार किया। लास्की ग्रपने पिछले जीवन में मार्क्सवादी हो गया था तथापि मानव के व्यक्तित्व पर सर्वदा उसने बल दिया है। मैंकिवर भी स्वतंत्र श्रेयों को महत्त्व प्रदान करता है। यद्यपि मैंकिवर ग्रौर लास्की धर्म का नाम नहीं लेते तथापि जिस मानववाद का वे समर्थन करते हैं, उसकी व्यापक तार्किक व्याख्या यदि की जाय तो मानना पड़ेगा कि मनुष्य किसी विराट् ग्राध्यात्मिक चेतना का प्रकाश कर रहा है ग्रौर इसी ग्राधार पर ही उसके प्रकृष्ट महत्त्व का समर्थन हो सकता है। प्रजातंत्र के द्वारा प्रवित्तत ग्रघों ग्रौर श्रेयों का जोरदार समर्थन मैंकिवर ग्रौर लास्की करते हैं किन्तु मेरे विचार में प्रजातंत्र के मुख्य श्रेय—स्वतंत्रता ग्रौर समानता—धार्मिक ग्रौर नैतिक भावनाएँ हैं। कार्ल मानहायम का ऐसा विचार था कि प्रजातंत्रीय योजना को सबल बनाने के लिए धार्मिक पुनरुद्वार की बड़ी गहरी ग्रावर्यकता है।

मानव सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के लिए मैं धर्म को ग्रावश्यक मानता हैं। किन्तु धर्म से मेरा मतलब रविवार को चर्च में जाना या नमाज पढ़ना या मिन्दर में हरिकीर्तन करना नहीं है। धर्म का अर्थ है पूर्णता की स्रोर स्रिभगमन । क्षद्र स्वार्थों से दूर हट कर अनासकत कर्मयोग का पालन में धर्म का रहस्य मानता हैं। स्वार्थहानि ग्रीर व्यापक करुणा को मैं धर्म का प्राण समझता हूँ ग्रीर इसीलिए बद्ध के जीवन को मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। इस प्रकार का परमार्थमूलक धर्म ही मानव को पश्चत्व से ऊपर खींच कर देवत्व का दर्शन करा सकता है। पूर्णता की ग्रोर बढ़ना ही सत्य है । दुनिया के संगठित धर्मों ने मानव-सभ्यता को उत्कृष्ट बनाने में बड़ा कार्य किया है, यद्यपि संकुचित मनोवृत्ति के कारण अनेक दृष्कृत्य भी धर्म के नाम पर किये गए हैं। किसी संगठित धर्म विशेष को जगत् का धर्म बनाना, इस विचार को मैं छिपे हुए या प्रत्यक्ष स्वार्थसाधक देशप्रेम का ही रूप मानता हैं। में किसी के विश्वास पर धक्का नहीं देता। जो असंगत विश्वास है वे विज्ञान और 'तर्कणात्मक दर्शन के प्रचार और प्रसार से स्वतः शिथिल हो जायँगे। धार्मिक विश्वासों को लेकर लड़ना पागलपनमात्र है। मेरी दृष्टि में समस्त मनुष्य समान हैं। समस्त धार्मिक आन्दोलन आज यदि आध्यात्मिक नैतिक मानववाद का भाव दृढ़ नुहीं करते तो मानव कल्याण के लिए जो प्रजातंत्रीय नैतिक समाजवाद अपेक्षित है उसकी सिद्धि नहीं हो सकेगी। मेरा विश्वास है कि समस्त धर्म, स्वार्थहानि की शिक्षा देते हैं।

बौद्धधर्म ग्रौर वेदान्त धर्म सांसारिक पदार्थों की तात्त्विक ग्रसारता का वर्णन कर हमारे सामने पाशबद्धता को छोड़कर विराट् श्रेय प्राप्ति का मार्ग उपस्थित करते हैं। जो मनुष्य, अपनी आत्मा की आवाज को सुनकर सच्चे हृदय से मानव-पीडा को हटाने में सहायता करता है, वही धार्मिक है। हृदय-संशोधन धर्म का रहस्य है न कि वाहय चिन्हों ग्रौर प्रतीकों का धारण। धर्म हृदय की वत्ति है। ग्रहर्गिश धार्मिक विषयों पर व्याख्यान देनेवाला, किन्तु स्वार्थलोलुप ग्रनैतिक ग्राचरण करनेवाला, मनुष्य कदापि धार्मिक नहीं हैं। यदि कोई नास्तिक साम्यवादी ग्रपने शुद्ध हदय से मानव जाति की सेवा करता है तो वह तेल श्रौर युद्धास्त्र बेचकर महती पूँजी इकट्टी कर उसका एक हिस्सा चर्च को दान करनेवाले धना-धीश की अपेक्षा अधिक ईश्वरभक्त है। समग्रदिशणी बुद्धि का अभ्युत्तथान और मानव-कल्याणकारिता के सहारे पूर्णता या भूमा की ग्रोर बढ़ना ही धर्म का मार्ग है। स्पष्ट है कि इस प्रकार विराट् श्रेयों का--जिन्हें छांदोग्य उपनिषद् में विणित भूमा नाम मैंने दिया है--सतत प्रकाशन, श्रनुचितन श्रौर कियान्वयन ही संस्कृति के त्राण का एकमात्र मार्ग है । यही सृजनात्मिकता का रहस्य है । नूतन संसर्जन का म्ल ग्राधार है ग्रभिनवता या वैलक्षण्य की सृष्टि। पूर्णता की ग्रोर ग्रभिम्ख होने से ही यह शक्ति प्राप्त होती है। इसी शक्ति का नाम है प्रतिभा स्रौर निष्णात होने पर यही प्रतिभा प्रज्ञा का रूप धारण करती है। बुद्धिव्यतिरिक्त यह कोई वृत्ति नहीं है, अपितु संकल्पन, मनन आदि के नितान्त एकीकरण की ही यह अवस्था है।

धर्म का अर्थ भूमा या विराट् श्रेय कर, अथवा इसे पूर्णता को प्राप्त कराने वाली परमार्थाभिमुखी वृत्ति कहकर, हम इसका विशाल तात्पर्य स्वीकार कर रहे हैं। किन्तु राजनीतिशास्त्र की दृष्टि से हमें यह भी विचार कर लेना है कि वैयक्तिक और सामाजिक विकास में संगठित धार्मिक आन्दोलनों का क्या स्वरूप रहा है। आधुनिक युग में धर्म और धार्मिक संगठनों का भयंकर खण्डन मार्क्सवाद ने प्रस्तुत किया है। इसकी मीमांसा भी आवश्यक है। मार्क्स और ऐंगल्स के मत में धर्म की उत्पत्ति किसी विराट् प्रज्ञा में नहीं होती है। जिन उत्पादन शक्तियों के सहारे मानव का दैनिक जीवन नियंत्रित होता है उन्हीं का असंगत प्रकाशन धर्म है। आरम्भिक अवस्था में उत्पादन-प्रक्रिया की सरलता के कारण मानव का ज्ञानक्षेत्र सीमित था। इस-लिए मनुष्य प्रकृति की शक्तियों का रहस्य समझने में अत्यन्त अक्षम था। अतः

१. -यो व भूमा तत्सुखं नात्पे सुखमस्ति भूमैव सुखं . . यत्र नान्यत्पश्यित नान्याच्छ्रणोति नान्यद्विजानाति स भूमाऽथ यत्रान्यत्पश्यित अन्यच्छ्रणोत्यिन्द्वजानाति तदत्पं यो वै भमातदमृतमथ यदत्पं तन्मत्यं ।

वह उनकी पूजा करता था। ऐंगल्स का कहना है कि इस प्रकार बर्बरता और जंगलीपन के जमाने में धर्म की उत्पत्ति हुई। ग्राज की दुनिया में पण्य द्वाें की पूजा होती है। मनुष्य इन पण्य-द्रव्यों को ग्रपने श्रम से उत्पन्न नहीं समझकर इनको स्वतंत्र पदार्थ मानता है। जिस प्रकार प्राचीन काल में प्रकृति के समक्ष ग्रसमर्थता थी उसी प्रकार प्रावीवादी समाज में पूँजी की ग्रज्ञात भयंकर शक्तियाँ मानव को ग्रपना दास बनाती हैं। इस प्रकार मार्क्स के शब्दों में पण्य-द्रव्योपासन होता है । लेनिन ने कहा है कि पूँजी के भय ग्रीर ग्रनिश्चितता से वर्तमान युग में धर्म की उत्पत्ति होती है । इस प्रकार धर्म की उत्पत्ति ग्रबुद्धिवाद में होती है। दूसरी ग्रोर

- Marx, Capital I, 90 53: "But it is different with commodities. There, the existence of things qua commodities and the value relation between the products of labour which stamps them as commodities, have absolutely no connection with their physical properties and with the material relation arising There it is a definite social relation therefrom. between men, that assumes in their eyes, the fantastic form of a relation between things. In order, therefore, to find an analogy, we must have recourse to the mistenveloped regions of the religious world. In that world the productions of the human brain appear as independent beings endowed with life, and entering into relation both with one-another and the human race. So it is in the world of commodities with the products of men's hands. This I call the Fetishism which attaches itself to the products of labour."
- २. Lenin, Religion (न्यूयार्क, १६३३) पृष्ठ १४-१४: "In modern capitalist countries the basis of religion is primarily social. The roots of modern religion are deeply embedded in the social oppression of the working masses, and in their apparently complete helplessness before the blind forces of capitalism, which every day and every hour causes a

धार्मिक श्रान्दोलन में भाग लेनेवाले चर्चशाह श्रीर पुजारी श्रज्ञान फैलाकर जनता से धन लेते हैं ग्रौर राजनीतिक सत्ताधारियों का पृष्ठपोषण करते हैं। सांसारिक सख और न्याय को प्राप्त करने का उपदेश देने के बदले स्वर्गलोक की कल्पनाओं में विचरण करना धर्म सिखाता है । छब्बीस वर्ष की अवस्था में लिखे हुए अपने निबंध 'हेगेल के राजनीतिक दर्शन का ग्रालोचन' में मार्क्स ने कहा था कि धर्म श्रेफीम है । उसके श्रनुसार मनुष्य को सच्चा श्रानन्द प्रदान करने के लिए धर्म का अपाकरण नितान्त आवश्यक है । पुरातन साम्यवाद के अन्तिम दिनों में धर्म वर्त-मान था। उस समय कबीलों के अलग-अलग देवी-देवता होते थे। देव महादेव घोषित किया गया। ईसाइयत की उत्पत्ति के पीछे मार्क्सवाद ऋण-ग्रस्त कृषकों, दासों भ्रौर पीड़ित प्रान्तवासियों का म्रान्दोलन देखता है। जब पूँजीवाद उत्पन्न हुआ तो उसके अनुरूप प्रोटेस्टेन्ट धर्म उत्पन्न हुआ जिसने मानव का अत्यन्त श्रम्तं भावमय रूप कल्पित किया। काल्विन के पूर्व नियतिवाद की सामाजिक ब्याख्या करते हुए एंगल्स ने बताया कि व्यापारिक ग्रौर ग्रौद्योगिक ग्रनिश्चितता को तर्कसंगत बताकर मनुष्य को श्रात्मविश्वास देने के लिए ही इसकी उत्पत्ति हुई है। काल्विन-वाद प्रजातंत्रात्मक था ग्रौर उसके गणतंत्रीय श्रौर प्रजातंत्रीय प्रभाव को, हालैण्ड को एकराज्यवाद से मुक्ति प्रदान करने में एंगल्स ने स्वीकार किया है। मार्क्सवाद के श्रनुसार साम्यवाद के विकास से जब प्रचुरमात्रा में उत्पत्ति होगी तथा जब विज्ञान के विकास से जीवन तर्कसंगत हो जायगा तब स्वतः ही धर्म की मृत्यु हो जायगी।

thousand times more borrible suffering and torture for ordinary working folk than are caused by exceptional events such as war, earthquake etc. 'Fear created the gods.' Fear of the blind forces of capital—blind because its action cannot be foreseen by the masses—a force which at every step in life threatens the worker and the small businessman with sudden, unexpected, accidental destruction and ruin, bringing in their beggary, pauperism, and deaths from starvation—this is the taproot of modern religion."

१. Marx "Introduction to a Critique of the Hegelian philosophy of Law", published in the Deutsche-Franzosische Jahrbucher. इञ्च--Adams, Karl Marx in his Earlier Writings.

इसलाम ग्रीर ईसाइयत दोनों को ही ग्राधिक ग्रान्दोलनों का छद्म या ग्रावरण एंगल्स ने कहा है। मार्क्सवादीय, समाजशास्त्रीय ग्राधार पर धर्म की उत्पत्ति का सिद्धान्त हाइनिरख क्यूनो तथा ग्रन्थों ने निर्मित किया है। क्यूनो के ग्रनुसार धार्मिक मतों की उत्पत्ति में प्राकृतिक वातावरण तथा सामाजिक जीवन दोनों का प्रभाव पड़ता है । कुछ दिन तक क्यूनो का विचार मार्क्सवादियों में प्रचलित था किन्तु ब्रिटिश प्राचीन मानवशास्त्रवेत्ता टायलर के भूतवाद (एनिमिज्म) पर ग्राधारित होने के कारण बोल्शेविकों ने इसका खंडन किया है ग्रीर रूसी साम्यवादी क्षेत्रों में क्यूनो की ग्रब कोई पूछ नहीं है ।

धर्म का जोरदार खंडन अवश्य ही मार्क्सवाद ने किया है। जिस समय मार्क्स विद्यार्थी ग्रवस्था में था उसी समय और पहले भी बायबिल का ग्रालोचन करने का म्रान्दोलन चल रहा था। एक प्रकार से फ्रांसीसी भौतिकवाद के समय में ही ईसा-इयत के धर्मशास्त्र का खंडन शुरू हो गया था। मार्क्स इस परम्परा से फ्वारवाख के सहारे परिचित था । सन् १८४१ ई० में प्वारबाख की पुस्तक 'ईसाइयत का मूल तत्त्व' प्रकाशित हुई। <sup>३</sup> फ्वारबाख के अनुसार लोकोत्तरवाद का खंडन कर विधेयात्मक ग्रौर भौतिकवादी दृष्टि से ईसाइयत का मूलतत्त्व — ईश्वर की मानव के रूप में पूजा, प्रकाशित होना चाहिए। फ्वारबाख का भौतिकवाद उसके इस विचार में व्यक्त हुआ कि मनुष्य जो खाता है उसी के अनुसार उसके आत्मा का निर्माण होता है । इस प्रकार फांसीसी भौतिकवाद, ट्चूबिनजेन स्कूल का बायबिल-परीक्षणवाद र भ्रौर फ्वारबाख का लोकोत्तरवादविरोधी भौतिक वाद -- इन तीन धारास्रों से परि-चित होने के कारण मार्क्स का यथार्थवादी ग्रौर तर्कप्रधान मस्तिष्क धर्म के प्रति-कुल हो गया था । दूसरी ग्रोर यह भी न भूलना चाहिए कि उस समय यह़दियों के खिलाफ अनेक कारवाइयाँ होती थीं। यद्यपि सन् १८१३ के बाद से प्रशिया में यह दियों को नागरिक अधिकार दिये गये, तथापि यूरोपीय मानवता संकीर्ण ईसाइयत के कारण यहूदियों के प्रतिकूल जबरदस्त भेदभाव की नीति को ग्रपनाती थी। मार्क्स का कोमल यहूदी हृदय इसके विपरीत प्रतिकिया कर बैठा। उसने देखा कि जबतक धर्म

<sup>8.</sup> H. Cunow, Ursprun gder Religion und des Gottesglawbens (Berlin, 1920).

२. N. Berdyaev, The Origin of Russian Communism, पृष्ठ १६३.

<sup>3.</sup> L. Feuerbach, The Essenco of Christianity.

४. D. F. Strauss, Das Laben Jesu, ट्यूबिनजेन १८३४-३६। द्रष्टच्य-Mehring, Life of Marx, पृष्ठ १६-१७, २१-२२, २७, ६०-६१, ६६.

के पचड़े से मनुष्य को न हटाया जायगा तबतक सामाजिक ग्रौर राजनीतिक समस्याएँ नहीं सुलझ सकतीं। इन कारणों से मार्क्स धर्म ग्रौर विशेषतः संगठित धर्मों का घोर शत्रु बन गया। लेनिन ने देखा कि रूस का ग्राथोंडाक्स चर्च जारशाही का खेलेग्राम समर्थन करके जनता को उत्पीड़ित ग्रौर त्रस्त रखने में सहायता कर रहा था। स्वार्थलोलुप पादिरयों ग्रौर मठाधीशों का जीवन बिलकुल निकम्मा ग्रौर ग्रमाच्यात्मिक हो गया था। इन सब कारणों से लेनिन ने कहा कि धर्म मनुष्य को कायरता, झूठे संतोष ग्रौर लोकलोकान्तर के गपोड़े, ग्रादि के सहारे त्रान्ति के पथ से विमुख करता है। लेनिन की मान्यता थी कि राज्य ग्रौर चर्च में कोई ग्रफसरी ढंग का सम्बन्ध नहीं रहना चाहिए। रूसी जारशाही ग्रौर ग्राथोंडाक्स चर्च का गठवंधन छिन्न-भिन्न होना चाहिए। उसने ग्राह्मान किया कि साम्यवादी पार्टी जोरशोर से नास्तिकता का प्रचार करे। किन्तु ऐंगल्स के ग्रनुसार वह भी मानता था कि जैसे-जैसे वर्ग-संघर्ष तीव्र वेग धारण करेगा ग्रौर साम्यवाद में उसकी परिणित होगी वैसे-वैसे धर्म स्वतः ही मृतप्राय हो जायगा। इस प्रकार मार्क्सवादी लेनिन साम्यवाद को ही रूसी जनता के मानसिक शोषण को हटाने का सच्चा मार्ग मानता था।

मार्क्सवाद द्वारा उपस्थित इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या ने निश्चित ही समाज और राजनीति के क्षेत्र में वर्तमान धर्म के पचड़े को दूर हटाने का एक जबर-दस्त सन्देश दिया है। संगठित धार्मिक ग्रान्दोलन के नेताग्रों ग्रौर उनके ग्रनुयायियों ने लोकोत्तरवाद, फरिश्तावाद, स्वर्गवाद, दिव्यशक्तिवाद स्रादि का स्राश्रय लेकर मनुष्य को कितनी तकलीफों दी हैं ग्रौर कितना उसका शोषण किया है, यह इतिहास के विद्यार्थियों को विदित है। जनता के ग्रज्ञान का फायदा उठाकर वैतरणी पार कराने का ग्रौर स्वर्ग में सीट दिलाने का ढोंग भी मठाधीशों ने किया है। वैयक्तिक शक्ति प्राप्त करने के लिए हजारों मनुष्यों को धर्म का नशा पिलाकर अनेक युद्ध हत्याएँ की गई हैं। यदि खैबर की घाटी से ग्रासाम तक की जमीन को ग्रावाज हो तब वह बोल उठेगी कि धर्मान्ध ग्रातताइयों ने किस-किस कूरता का उपयोग हुम्रा है। निश्चित ही नरकवाद भ्रौर देववाद की भ्रफीम पिलाकर भ्रनावश्यक रूप में जनमस्तिष्क को विकृत किया गया है। प्रत्येक देश के इतिहास में इस प्रकार के काले कारनामें भरे पड़े हैं। इस प्रकार के घोर ग्रसत्य के प्रति जो ग्राक्रमण मार्क्स ने किया है और उसे अफीम कहा है उसमें अवश्य ही सचाई है। पादरीवाद की पोल खोलने में लेनिन का महत्त्व ग्रवङ्य ही स्वीकार करना होगा।

किन्तु मार्क्सवाद के ऋण को स्वीकार करते हुए भी दार्शनिक राजनीतिशास्त्र

उसके विचारों को अपूर्ण मानता है। मार्क्स के आक्षेप प्रचितत धर्मावलिम्बयों के लिए उपयुक्त होते हुए भी अपूर्ण हैं। दार्शनिक राजनीतिशास्त्र धर्म को विराट् श्रेय का वाहक और नीतिमत्ता का संदेशज्ञापक मानता है और इस श्रेय के विना मानव प्रयत्न अधूरा और साध्यहीन हो जायगा। प्रचित्त धार्मिक संगठनों का पर्दाफाश कर मार्क्सवाद ने विराट्श्रेयमूलक धर्म के लिए जमीन प्रशस्त कर दी है। तार्किकता तथा बौद्धिकता के आधार पर ही दार्शनिकराजनीतिशास्त्र का मूलतत्त्व, पूर्णताभिमुखी आध्यात्मिक नैतिक मानववाद प्रतिष्ठित हो सकता है। आज आवश्यकता है कि संगठन, चर्चशाही, मठपूजा आदि के पाश से जनता को मुक्त किया जाय। इन्होंने निश्चित ही अज्ञानी और भोलीभाली जनता को अफीम पिलाई है। आज जनता को मानवकत्याणप्रसारक, पूर्णताप्राप्तिसाधक, विराट्श्रेयमूलक धर्मतत्त्व के भूमाशब्दवाच्य, अमृत की आवश्यकता है। मठों, गिरजों, मन्दिरों और मसजिदों को अफीम के बदले, उस धर्मामृत की आवश्यकता है जो सर्वभूतों से तादात्म्य प्राप्त करानेवाले आत्मिक और लोककल्याण का संदेश देता है। आज की समस्याएँ इसी महान् धर्म से हल होंगी।

मार्क्सवाद का ऐसा विचार है कि धर्म, उत्पादनिकया का एक प्रकाशनमात्र है  $^{t}$ । प्रारम्भिक काल में उत्पादनिकया की श्रविकसितावस्था में ज्ञान का प्रकाश कम

Rarl Marx, Capital I que ex: "The religious world is but the reflex of the real world. And for a society based upon the production of commodities, in which the producers in general enter into social relations with one another by treating their products as commodities and values, whereby they reduce their individual private labour to the standard of homogeneous human labour—for such a society, Christianity with its cultus of abstract man, more especially in its bourgeoid developments, Protestanism, Deism, etc., in the most fitting form of religion.

..... Those ancient social organisms of production.... can arise and exist only when the development of the productive power of labour has not risen beyond a low stage, and when, therefore, the social relations within the sphere of material life, between man and man, and

था ग्रौर इसीलिए प्राकृतिक शक्तियों के ऊपर निर्भरता थी। यह ठीक है कि मिस्र देश, ऋग्वेद और होमरपूर्ववर्ती यूनान में हमें प्राकृतिक उपासना के प्रमाण मिलते हैं। किन्तु प्राकृतिक उपासना के ज्ञान की ग्रल्पता, तथा ज्ञान की ग्रल्पता का बीज उत्पादन किया की सरलता में खोजना, यह कम सर्वत्र उपयुक्त नहीं है। धर्म का सम्बन्ध मानव की रागात्मक वृत्तियों से है। जागतिक सुखभोग की श्रसारता को देखते हुए किसी पूर्णतर सत्य की खोज का यह परिणाम है। धार्मिक श्रेय का बीज हमने व्यवसायात्मिका बुद्धि में माना है। प्रारम्भिक ग्रवस्था में यह बुद्धि ग्रनेक ग्राव-रणों से म्रावृत्त रहकर म्रपना प्रकृष्ट प्रकाश नहीं कर पाती है। किन्तु जो ज्ञान-वृत्ति अन्ततः व्यवसायात्मिका बृद्धि का रूप ग्रहण करती है, वह प्राचीन मानव हृदय में थी, परन्तु पूर्ण विकसित नहीं थी । संस्कृति के विकास के साथ उसका विकास हुआ है। स्मरण रहे कि धार्मिक वृत्ति के मूल में व्यवसायात्मिका बुद्धि रहा हूं, धार्मिक प्रतीकों तथा धार्मिक वाह्य कर्मकाण्डों का नहीं। संस्कृति के उत्थान के साथ मानव के ज्ञान में बहुत विकास हुआ है; किन्तु उसके हृदय की वैसी ही है। व्यवसायात्मिका बुद्धि की ग्रवस्था मानव की समस्त वृत्तियों के केन्द्री-करण की प्रवस्था है। प्रतः प्रारम्भिक प्रवस्था में धार्मिक माने जानेवाले पदार्थ, प्रतीक, पताका आदि भले ही मानव के अविकसित ज्ञान के सूचक हों, तथापि मानव-हृदय में वर्तमान धर्मवृत्ति स्वतंत्र ग्रीर महत्त्वपूर्ण है। इसी धर्मवृत्ति से प्रेरित हो मानव कल्याणकारी कार्य करता है। संस्कृति श्रौर ज्ञान के विकास के साथ-साथ इस धर्मवृत्ति के वाह्य प्रकाशनों में महान् ग्रन्तर ग्रा जाता है ग्रौर पीछे चलकर केवल श्रान्तरिक श्रनुसंधान से भी इसे सन्तोष हो सकता है। यह धर्मवृत्ति सर्वदा वर्तमान है। इस धर्मवृत्ति का सम्बन्ध जगत् में वर्तमान मृत्यु, विनश्वरता, ग्रसारता म्रादि से ज्ञानपूर्ण परित्राण में है। प्राचीनकाल में भी ये घटानाएँ वर्तमान थीं। म्रतः धर्मवृत्ति को स्रज्ञानप्रजनित मानना ठीक नहीं है। इस वृत्ति के कुछ वाह्य प्रकाशनों के म्रज्ञानसूचक होते हुए भी यह वृत्ति स्वतंत्र वर्तमान है। म्राज के म्रश्नेयवादी, भौतिक जगत् में भी हम देखते हैं कि लोग देश, नेता, दल ग्रादि को ही ग्रपनी पूर्ण उपासना का केन्द्र बना रहे हैं। धर्म की वृत्ति शाश्वत स्रीर सर्वत्र वर्तमान है; क्योंकि मानव को सर्वदा ग्रनित्यता से पाला पड़ता है। जागतिक ग्रनित्यता से धर्म-

between man and nature, are correspondingly narrow. This narrowness is reflected in the ancient worship of nature, and in the other elements of the popular religions."

वृत्ति उद्बुद्ध होती है । कन्फुसियस, बुद्ध, संत फ्रांसिस का जीवन इसको प्रमाणित करता है। माता की मृत्यु के कारण उद्धिग्न हो कन्प्युसियस तीस वर्षों तक इस घटना पर विचार करता रहा । मृतक, पीड़ित, वृद्ध को देखकर ज्ञान की खोज में बुद्ध का महाभिनिष्क्रमण सर्वविदित है। भयंकर रोग से पीड़ित होकर संतफांसिस विलासी युवक से संत हो गये। ग्रतः संसार में वर्तमान ग्रनित्यता ही मानवहृदय में वर्तमान धर्मवृत्ति को जागरूक बनाती है। स्वामी दयानन्द को भी बहन ग्रौर चाचा की मृत्यु से ही धार्मिकता ग्रौर योग का ग्रनुसंधान करने की प्रेरणा मिली।

मार्क्सवाद इतिहास की उत्पादन-िक्रया सम्बन्धमूलक व्याख्या उपस्थित करता है ग्रीर इसका विचार है कि धार्मिक ग्रान्दोलन इसी उत्पादन-िक्रया ग्रीर समबन्धों के ग्रान्द होते हैं। किन्तु इतिहास का ग्रध्ययन बताता है कि जगत् के ग्रान्क महान् धार्मिक ग्रान्दोलनों के पीछे उत्पादन िक्रया में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन का दर्शन नहीं होता। उदाहरणार्थ बौद्धधर्म का ग्रान्दोलन किसी महान् उत्पादनात्मक परिवर्तन, जैसे दासप्रथा से सामन्तप्रथा या कृषक दासप्रथा ग्रादि में रूपान्तर की ग्रानुरूपता में नहीं हुग्रा था। इसलाम के उद्भव के पूर्व भी किसी महान् उत्पादनात्मक या ग्राधिक परिवर्तन का ग्राभास नहीं मिलता। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वातावरण या सामाजिक परिस्थित के प्रभाव की हम उपेक्षा कर रहे हैं। किसी धर्म को सफलता मिली या कोई धर्म लुप्त हो गया, इसमें ऐतिहासिक परिस्थितियों का महान् प्रभाव है। बौद्धधर्म, जैनधर्म ग्रीर ग्राजीवक सम्प्रदाय ग्रथवा कापिलमतावलिम्बयों के तुलनात्मक ऐतिहासिक ग्रध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती है। किन्तु धार्मिक ग्रान्दोलनों के

१. चुलनीय-Spengler, Decline of the West II पृष्ठ २६५: "Religion may be described as the Waking—Being of a living creature in the moments when it overcomes, masters, denies, and even destroys Being. Race-life and the pulse of its drive dwindle as the eyes graze into an extended, tense, and light-filled world, and Time yields to space. Not hate and love, but fear and love are the basic feelings of religion.....There are two sorts of deeper fear—one is fear in presence of microscopic freedom in space, before space itself and its powers, before death; the other is fear for the cosmic current of being for life, for directional Time."

पीछे किसी उत्पादन-प्रिक्तया के कारणात्मक कारकत्व का स्वीकार हमें ग्रभीष्ट नहीं है। ग्रार्यसमाज, ब्रह्मसमाज या रामकृष्ण ग्रान्दोलन के पीछे उत्पादनिक्तया-सम्बन्धी कोई रूपान्तर कार्य नहीं कर रहा था। धर्म का उद्भव प्रकृष्ट महात्माग्रों ग्रौर तत्त्वदर्शी पुरुषों की व्यवसायात्मिका बुद्धि में होता है ग्रौर ऐतिहासिक परिस्थितियों के ग्रनुरूप ही धार्मिक शिक्षाग्रों ग्रौर ग्रान्दोलनों को साफल्य मिलता है। इतिहास में ऐसा भी देखा गया है कि ग्रनेक देशों में उत्पादन-प्रित्रया समान रहने पर भी उनका धार्मिक विकास भिन्न-भिन्न प्रकार का होता है। उदाहरणार्थ, मिस्रदेश, बाबुल ग्रौर प्राचीन यूनान तीनों में दास-प्रथा वर्तमान थी; किन्तु इनके धार्मिक विश्वासों में महान् ग्रन्तर है।

मावर्स प्रोटेस्टेन्ट मत को पूँजीवाद के पूर्णतः ग्रनुरूप मानताथा; क्योंकि इसमें भावम्लक मानव का विचार पाया जाता है। मार्क्स के मरने के बाद प्रुँजीवाद ग्रौर प्रोटेस्टेन्ट तथा काल्विनवाद के पारस्परिक सम्बन्धों के विषय में स्रनेक स्रनुसंधान हुए हैं। माक्स वेबर तथा सोम्बार्ट ने पूँजीवाद के पीछे, वर्तमान ग्रादशों तथा श्रेयों के ग्रनुसंघान का महान् प्रयास किया है। वेबर, ऐतिहासिक भौतिकवाद की ग्रालोचना करते हुए ऐसा मानता है कि धार्मिक श्रेयों की उपेक्षा मार्क्सवाद की भूल है। विक-सित पुँजीवाद में कार्यकरणात्मक स्वतः प्रसूत वृत्तियां होती हैं जो व्यक्तिगत पूँजी-पतियों को अनुप्रेरित करती हैं; क्योंकि उनके अनुकूल आर्थिक कार्यों पर ही उनकी शक्ति के विषय में मार्क्स श्रौर माक्स वेबर में एकमत्य है। किन्तु प्रारम्भिक-पूँजीवाद के निमित्त प्रोटेस्टेन्ट मतों ग्रौर सम्प्रदायों-उदाहरणार्थ बैपटिस्ट, कैल्विनवादी, क्वेकर, मेथोडिस्ट ग्रादि के--द्वारा प्रचारित ऐहलौिकक तपोभावना, माक्स वेबर के मत में त्रावश्यक थी। ऐहलौकिक तपोभावना क्रार्थिक कर्मों से प्रोत्पन्न धनराशि को नुग्रह का चिह्न मानती है। यह परिग्रह का समर्थन करती है और इस प्रकार ग्रर्था-नुसंधानकारिणी किया तात्पर्यवती ग्रौर फलवती बनती है। किन्तु यद्यपि नैतिक ग्रौर धार्मिक श्रेयों को एकमात्र, पूँजीवाद का कारणभूत वेबर नहीं मानता है तथापि उसका निश्चित विश्वास था कि प्रोटेस्टेन्ट ग्राचारशास्त्र पूँजीवाद को उत्पन्न करने में एक प्रचण्ड ग्राधार था। वेबर का ग्रांशिक खण्डन करते हुए भी ग्रर्थशास्त्री सोम्बार्ट ग्रार्थिक किया में ग्रर्थन्यवस्था ग्रौर उपकरण के ग्रतिरिक्त ग्राधिक श्रेय ग्रर्थात् मूलभूत ग्रादर्शों का महत्त्व प्रकृष्ट रूप से स्वीकार करता है। मार्क्स की इस स्थापना के-कि प्रोटेस्टैन्ट धर्म का मानव-सम्बन्धी विचार प्ँजीवाद के पूर्णतः यन्रूरूप है**—**-विपरीत हम देखते हैं कि लूथर, मेलांकथन ग्रादि का धार्मिक पुनरुद्धार-ग्रान्दोलन जर्मनी में हुग्रा

जो पूँजीवादी दृष्टि से ग्रविकसित था ग्रौर इंगलैण्ड ग्रौर इटली के नगरों में नहीं, जो जर्मनी की ग्रपेक्षा पूँजीवादी दृष्टि से बढ़े-चढ़े थे। काल्विनमत का प्रकृष्ट रूप भी स्काटलैण्ड में व्यक्त हुग्रा जो पूँजीवाद की दृष्टि से उस समय ग्रविकसित था। दूसरी ग्रोर, पश्चिमी देशों के साथ राजनीतिक संघर्ष के कारण भारत, रूस ग्रौर जापान में भी पूँजीवाद का विकास हुग्रा; किन्तु इन देशों में प्रोटेस्टैन्ट मत का प्रभाव नहीं है। कृषकदासप्रथा के समय के रूस ग्रौर पूँजीवादी रूस में किसी प्रकार का धार्मिक परिवर्तन नहीं देखा गया। ग्रतः ग्रथं व्यवस्था का प्रकाशन या छायाचित्र धर्म को मानना ठीक नहीं है।

दार्शनिक राजनीतिशास्त्र धार्मिक वृत्ति को मौलिक ग्रौर मानव-हृदय में वर्त-मान मानता है। इतिहास के ग्रनेक उदाहरण इसका समर्थन करते हैं। ईसाई धर्म-शहीदों का बलिदान, सिक्ख गुरुग्रों का ग्राश्चर्यकारी त्याग, लेखराम, श्रद्धानन्द ग्रादि का बलिदान, बताता है कि अनेक देश और काल में धर्मभावना को मौलिक मानने के उदाहरण प्राप्त हैं। धर्मशहीदों की गाथाग्रों से इतिहास तेजस्वी बनता है। राज-पुत वीरांगणात्रों का मध्ययुग में विस्मयकारी त्रात्मबलिदान इस बात का ज्वलंत प्रमाण है कि अनेक अवसरों पर धार्मिक अनुप्रेरणा, आर्थिक और राजनीतिक स्वार्थों और प्रलोभनों पर विजय पाती है। वित्तैषणा के त्याग से ही धर्मवृत्ति विकसित होती है। लगातार तीन हजार वर्षों तक भयंकर अत्याचार ग्रीर कष्ट का सामना करते हए भी यहदियों ने अपने धार्मिक नेताओं और पैगम्बरों के संदेश को बनाये रखने की कोशिश की है। भारतीय संस्कृति ने सर्वदा ही सांसारिक सुखभोग ग्रौर एषणा-तिष्टि को धर्ममर्यादा के सामने तुच्छ माना है। अतएव धार्मिक वृत्ति और धार्मिक किया को म्रानुषंगिक भ्रौर स्रार्थिक तथा उत्पादनात्मक वृत्ति को मौलिक मानने के लिए कोई ऐतिहासिक ग्रौर मनोवैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। धर्म के खण्डन में कभी-कभी मार्क्सवादी स्रावश्यक मर्यादा का उल्लंघन कर जाते हैं। लेनिन का विचार था कि टाल्सटाय का साहित्य, प्ँजीवाद के विरोध में पितृमूलक ग्रामीण सभ्यता के पक्ष में प्रतिक्रिया उपस्थित करता है । टाल्सटाय के साहित्य में जो यथार्थवाद व्यक्त हुश्रा है श्रौर पूँजीवादी सभ्यता काजो नग्न चित्र दिखाया गया है, उसका समर्थन करता हुग्रा भी लेनिन टाल्सटाय के नीतिधर्म का उपालम्भ करता है। स्मरण रखना चाहिए कि टाल्सटाय के इस नीतिधर्म का ही महात्मा गांधी पर प्रभाव पड़ा था<sup>२</sup>।

१. Lenin, Religion.

R. Leo Tolstoy, The Kingdom of God is Within You; The Gospel in brief.

लेनिन ने कहा है कि टाल्सटाय राजकीय पादिरयों के स्थान में नैतिक विश्वास के पादिरयों को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं थ्रौर यह उनका ग्रत्यन्त घृणित प्रकार की पादिरीयों को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं थ्रौर यह उनका ग्रत्यन्त घृणित प्रकार की पादिरीशाही प्रचित्त करने का प्रस्ताव है । ग्रयने कथन के समर्थन में कोई युक्ति लेनिन ने नहीं दी है। स्पष्ट है कि एक मतिविशेष से श्रपनेको बाँध देने के बाद निष्पक्षपात होकर श्रन्य विचारकों का श्रनुशीलन करना श्रत्यन्त कठिन हो जाता है। धर्म की जिस महती भावना ने पतनोन्मुख टाल्सटाय को शांति दी श्रौर विलासी युवक को ऋषि बनाया, उसका सम्प्रदायमदान्ध लेनिन की दृष्टि में कोई महत्त्व नहीं है। मानव जीवन को श्रादर्शयुक्त श्रौर नैष्टिक बनाने में हम धर्म का महत्त्व स्वीकार करते हैं।

प्रजातंत्रीय व्यवस्था में धर्म ग्रौर धार्मिक ग्रान्दोलनों के प्रति क्या नीति व्यव-हार में ग्रानी चाहिए, यह भी एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। प्रायः ग्रब ऐसा विचार उप-स्थित किया गया है कि राज्य का किसी धर्मविशेष से कोई सम्बन्ध नहीं रहना चाहिए । यूरोपीय धार्मिक सुधार-श्रान्दोलन के बाद कई देशों में, पोप के स्थान

२. सामाजिक प्रवृतियों के दृढ़ीकरण के लिए रूसो ने एक 'नागरिक धर्म' का विचार प्रस्तुत किया। उसके निम्नलिखित सत्र थे:—

(क) एक शक्तिशाली करुणामय ईश्वर की सत्ता में विश्वास।

(ख) भविष्य-जीवन में विश्वास (the life to come)

(ग) न्यायशीलों को ग्रौर ग्रन्यायकारियों को क्रमशः ग्रानन्द ग्रौर दण्ड मिलेगा, इसमें विश्वास।

2.4

Lenin, "Leo Tolstoy as a mirror of the Russian Revolution", Religion पूड ३६-४१: "On the one hand, the soberest realism, and the tearing away of all and every kind of mask. On the other hand, the advocacy of one of the most corrupt things existing in the world, religion—the attempt to replace the official state priests by priests of moral conviction, i.e., the cultivation of the most subtle, and therefore the most especially loathsome kind of clericalism.....Tolstoy as a prophet discovering new recipes for the salvation of humanity is merely amusing—and therefore those Russian and foreign "Tolstoyans who seek to transform this, the very weakest side of his teaching into a dogma are thoroughtly contemptible."

में राजा ही, धर्मनेता बन बैठा। इंगलैण्ड में ग्राठवें हेनरी ने यह परम्परा स्थापित की। यूरोप के तीस-वर्षीय युद्ध के बाद यह प्रस्ताव रक्खा गया कि जो धर्म राजा का हो, प्रजा भी उस धर्म को ही माने। किन्तु इतिहास ने अनेक बार इस प्रस्ताव को भ्रामक ग्रौर ग्रसिद्ध प्रमाणित किया है। यूरोप-विजयी नेपोलियन को भी फ्रांस की प्रजा को सन्तुष्ट करने के लिए रोमन कैथोलिक चर्च से समझौता करना पडा। धीरे-धीरे यरोपीय समाज में सहिष्णुता की नीति का ग्रवलम्बन किया गया। सन् १४६६ ई० में हेनरी चतुर्थ ने नानटिज का अनुशासन जारी कर फांसीसी ह्यूरान सम्प्रदाय को बहत नागरिक ग्रौर धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। सन् १८१६ ई० में इंगलैण्ड ने रोमन कैथोलिक लोगों को नागरिकता का अधिकार प्रदान किया। धार्मिक सहिष्णता के विकास में अनेक शक्तियों का साहाय्य है। विज्ञान श्रीर तर्कणात्मक तथा भौतिक-वादी दर्शन के विकास से धर्म के प्रति जो कट्टरपन ग्रौर मुल्लापन की भावना थी, उसमें बड़ी कमी हुई है। सुष्टिशास्त्र ग्रौर तुलनात्मक इतिहासशास्त्र के विकास ने धर्मग्रन्थों में वर्णित अनेक बातों को असंगत सिद्ध कर, उदारवाद की वृद्धि की है। तलनात्मक समाजशास्त्र के विकास के साथ ग्रन्य सभ्यताग्रों का ज्ञान प्राप्त हम्रा है ग्रौर दूसरों की प्रथाग्रों, परम्पराग्रों ग्रादि को सहानुभूतिपूर्वक समझने की प्रवृत्ति का उदय हम्रा है। म्रठारहवीं ग्रीर उन्नीसवीं शताब्दी में ऐसे विचारक उत्पन्न हुए हैं जिन्होंने कर्मकाण्डात्मक ग्रौर विश्वासमुलक धर्म के स्थान पर ग्राध्यात्मिक ग्रन्-भित को प्रश्रय दिया है । भारतवर्ष में परमहंस रामकृष्ण, विवेकानन्द, दयानन्द, महात्मा गांधी, अरविंद आदि ने धर्म को मानसिक उदाराशयता को प्रदान करनेवाली ग्रनभति के रूप में समझने की कोशिश की है। गांधी का ग्राश्रम संसार में पहला स्थान था जहाँ संसार के प्रत्येक धर्मग्रन्थ से उद्धरण पढ़े जाते थे। ग्रमरीका में विश्व धर्मी का महान् सम्मेलन या संसद बुलाया गया। इन प्रचारकों ग्रीर ग्रान्दो-लनों के फलस्वरूप समस्त संसार में ऐसी लहर फैल गई कि धर्म का असली तात्पर्य उस समग्रग्राहिणी व्यापक ग्रनुभृति से है जो मानव के हार्दिक ग्रौर बौद्धिक ग्रभ्यदय का पथ है, न कि कर्मकाण्डविशेष से। ग्राज संसार में ग्रनेक ग्राधिक ग्रौर राजनीतिक

<sup>(</sup>घ) सामाजिक ग्रनुबन्ध ग्रौर विधियों की पवित्रता में विश्वास।

<sup>(</sup>ङ) ग्रसिहण्णुता का निराकरण। दार्शनिक राजनीतिशास्त्र की यह स्थापना है कि धर्म एक विराट् श्रेय है ग्रौर इससे सामाजिक कल्याण की संसिद्धि होती है। किन्तु सामाजिकता के प्रवर्धन के लिए ही नागरिक धर्म की उद्भावना का प्रस्ताव इसकी दृष्टि में कृत्रिम है।

प्रश्न उपस्थित है ग्रौर मध्ययुगीन, युरोप, भारत ग्रौर ग्ररब में प्रश्नों का जो प्राय: एकमात्र साम्राज्य था, उसकी परिसमाप्ति हो चली है। धार्मिक प्रश्न श्राज बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं समझे जाते हैं। धार्मिकता के प्राचीन गढ़ भारतवर्ष में भी ग्राज राजनीतिक ग्रौर ग्रायिक ग्रभ्यदय का मार्ग ही प्रशस्त समझा जाता है ग्रौर धर्म 'कम फैशनेबल' हो गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सहिष्णता ग्राज के यग की ग्रावश्यकता हो गई है। ग्रब कोई देश यदि देवराज्य के नाम पर राज्य ग्रौर धर्मविशेष का सम्बन्ध स्थापित करना चाहे तो हम उसे प्रतिक्रियावादी समझते हैं। ग्रतः जिस धार्मिक सहिष्णता का सन्देश भगवान बुद्ध, ग्रशोक, जान लौक ग्रौर विवेकानन्द तथा गांधी ने दिया है. वह आज की समस्याओं के समाधान के लिए उपयोगी है। यद्यपि इंगलैण्ड में ग्रभी राज्य द्वारा संचालित ऐंगलिकन चर्च वर्तमान है, तथापि युरोपीय ग्रौर ग्रमरीकी देशों ने धर्मनिरपेक्षता ग्रौर सर्वधर्मसहिष्णुता की नीति का ग्रवलम्बन किया है। ग्रभी भी इस नीति का व्यवहार में पूरा पालन नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमरीका में अभी भी यहदियों के प्रति घोर विद्वेप ग्रौर भेदभाव की नीति का यद्यपि अवलम्बन होता है, तथापि सिद्धान्तरूप में यह मान लिया गया है कि प्रजातंत्रीय समाज को किसी धार्मिक ग्रान्दोलन से कोई सम्बन्ध नहीं रखना चाहिए। हाब्स तथा स्पायनोजा का ऐसा प्रस्ताव था कि राज्य को चर्च के ऊपर नियंत्रण करना चाहिए। ग्रशोक के धर्मलेखों से मालूम पड़ता है वह बौद्धसंघ पर ग्रांशिक नियंत्रण रखता था; किन्तु ग्राज प्रजातंत्रीय समाज के ग्रनुरूप यही ठीक है कि धर्म को नागरिकों का वैयवितक विषय माना जाय।

किन्तु धर्मनिरपेक्ष राज्य को भी शांति ग्रौर सुरक्षा के नाम पर यदाकदा धार्मिक प्रक्नों में हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। विश्वास ग्रौर ग्रनुभूति का सम्बन्ध मानव की रागात्मिका वृत्ति से है। धर्म के उस रूप में राज्य कोई दखल नहीं दे सकता ।

१. तुलनीय—Rousseau, Social Contract, नागरिक धर्म नामक ग्रन्तिम ग्रध्यायः "Now, it matters very much to the community that each citizen should have a religion. That will make him love his duty; but the dogmas of that religion concern the State and its members only so far as they have reference to morality and to the duties which he who professes them is bound to do to others. Each man may have, over and above, what opinions he pleases, without its being the Sovereign's business to take cognizance

किन्तु धर्म के नाम पर सामाजिक क्रीतियों, उदाहरणार्थ -बहपत्नीत्व या बहुपतित्व या नरहत्या ग्रादि को कोई राज्य नहीं सह सकता। राज्य ग्रौर धार्मिक ग्रान्दोलन के सम्बन्ध का बड़ा बृहद् रूप तब उपस्थित होता है जब कोई मनष्य या कोई गिरोह धर्म के नाम पर युद्ध नहीं करना चाहता। प्रथम ग्रौर द्वितीय महासमर में प्रजा-तंत्रीय देशों में ग्रनेक मनुष्य इसलिए कारगार के ग्रन्दर रक्खे गये; क्योंकि राज्याज्ञा के प्रतिकृल उन्होंने युद्ध में जाने से इनकार कर दिया। इस सम्बन्ध में केवल यही कहा जा सकता है कि जिसे सिद्धान्ततः ग्रहिंसा में विश्वास हो, उसे युद्धक्षेत्र में बल-प्रयोग के द्वारा भेजना किसी भी सभ्य राज्य के लिए लज्जा का विषय है। किन्तु राजकीय सूरक्षा का यह तकाजा है कि ऐसा मनष्य सचमच में ग्रहिसक हो । खतरे से बचने के लिए ग्रहिंसा का ग्राश्रय लेना, इस नीति को राज्य नहीं सह सकता। धर्मनिरपेक्षता की नीति का ग्राश्रय लेते हुए भी, धार्मिक संस्थाग्रों की सम्पत्ति के सम्बन्ध में यदा कदा राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। केवल व्यक्तिगत सम्पत्ति के ग्रधिकार का स्राक्षय लेकर सम्पत्ति का घोर संग्रह करना प्रजातंत्रीय सामाजिक न्याय के प्रतिकूल है। राज्य को यह भी देखना है कि धर्म के नाम पर किसी असमाजो-चित कार्य में धार्मिक सम्पत्ति का ग्रपव्यय तो नहीं होता है। ग्रतः प्रजातंत्रीय राज्य की यही नीति हो सकती है कि जहाँतक अनुभृति और वृत्ति का सम्बन्ध है, उसे थर्म में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, किन्तू जहां तक धार्मिक संस्थाम्रों का प्रश्न है, वहाँ उनके स्रान्तरिक प्रश्नों में हस्तक्षेप न करते हुए भी राज्य को उनके संस्थात्मक रूप का प्रश्न आने पर, जैसा वह अन्य संस्थाओं से व्यवहार करता है, वैसा ही कार्य करना होगा।

राज्य को धर्मनिरपेक्ष रखना ग्राज के युग की माँग है। जिस प्रकार ग्रन्य क्षेत्रों में विचारस्वातंत्र्य की ग्रावश्यकता है, उसी प्रकार धार्मिक क्षेत्र में भी। किन्तु धर्मनिरपेक्षता के नाम पर पाठशालाग्रों में नैतिक ग्रौर धार्मिक शिक्षण को हटा देना मैं ग्रसंगत मानता हूँ। यह कहा गया है कि धार्मिक ग्रौर नैतिक शिक्षा घर पर मिलनी चाहिए; किन्तु यह ग्रपूर्ण है। शिक्षा ग्रौर राज्य के सम्बन्ध पर मीमांसा करते हुए प्लेटो ने बताया है कि राज्य की रक्षा करने के लिए सुयोग्य निष्णात नाग-रिकों की ग्रावश्यकता है। इसके लिए कुमारावस्था में तेजस्वी बनानेवाली वीर-

of them; for as the Sovereign has no authority in the other world, whatever the lot of its subjects may be in the life to come, that is not its business, provided they are good citizens in this life."

गाथाओं और धर्मशिक्षाओं की आवश्यकता है। भारतवर्ष ने सर्वदा आदर्शवाद को प्रधानता दी है। प्रारम्भिक अवस्था में धर्मशिक्षा नहीं देने से राम, भीष्म, कृष्ण, शंकर, दयानन्द, गांधी आदि की जो अक्षुण्ण सांस्कृतिक परम्परा इस देश में रही है, वह समाप्त हो जायगी। भारतवर्ष और जगत् के लिए वह दुदिन होगा। मैं धर्म के नाम पर किसी मतवाद का प्रचार नहीं चाहता हूँ। धर्म का अर्थ है—नैतिक-आध्यात्मिक मानववाद का पोषण। मैं समझता हूँ कि धम्मपद और भगवद्गीता इस कार्य के लिए पर्याप्त हैं। स्कूलों में कल्याणकारिणी मानववादपोषिणी धार्मिक और नैतिक शिक्षा मिलने से चिरत्र, नैतिकत आदि की पुष्टि होगी। प्राचीन भारतीय शिक्षा का आदर्श था—ब्रह्मचर्य। अथववेद में कहा है 'ब्रह्मचर्येण राजा राष्ट्रं विरक्षा का आदर्श था—ब्रह्मचर्य। अथववेद में कहा है 'ब्रह्मचर्येण राजा राष्ट्रं विरक्षा का आदर्श था—ब्रह्मचर्य। अथवंवेद में कहा है (ब्रह्मचर्येण राजा राष्ट्रं विरक्षा का आदर्श था—ब्रह्मचर्य। अथवंवेद में कहा है कहा राजकीय शिक्षा का प्रार्थ के अर्थशास्त्र में कहा है—'श्रुतादि प्रज्ञोपजायते प्रज्ञया योगो योगा-दात्मवत्तेति विद्यासामर्थ्यम्।' कौटिल्य ने विद्या और विनय को राजकीय शिक्त का मूल माना है। अतः प्रजातंत्रीय राज्य व्यवस्था में चारित्र्यवर्द्धक, नागरिकतापोषक, आदर्शवाहक, नैतिकताम्लक धार्मिक शिक्षण का आरम्भिक स्कूलों और पाठशालाओं में प्रबन्ध अवश्य होना ही चाहिए।

धर्म का व्यापक श्रौर उदात्त स्वरूप है। इसके व्यावहारिक श्रौर त्रियात्मक रूप का सम्बन्ध राजनीति से भी है। सामाजिक शांति, सुरक्षा श्रौर व्यवस्था के नाम पर राज्य उचित ग्रंश तक धार्मिक संस्थाग्रों का नियंत्रण कर सकता है। किन्तु जहां तक धर्म के दार्शनिक ग्रौर अनुभवात्मक पक्ष का सम्बन्ध है, वहां तक वह राज्य की व्यवस्था से स्वतंत्र है। राजकीय दण्डशक्ति का ग्राधार लेकर वैज्ञानिक ग्रौर दार्शनिक प्रश्नों पर निश्चयात्मक निर्णय प्रकट करना उपहासास्पद है। स्वतंत्र विवेचन-वृद्धि से ही दर्शन की उन्नति सम्भव है। वैयवितक ग्रनुभूति का जहां तक सम्बन्ध है, वह निजी ग्रौर व्यक्तिसापेक्ष है। धर्म का प्राण है— परमार्थसाधिका ग्राध्यात्मिक ग्रनुभूति की प्राप्ति। रूपान्तरकारिणी ग्रनुभूति के ग्रभाव में धर्म वाग्जाल ग्रौर शब्दा उम्बर का रूप धारण कर लेता है। किन्तु इस ग्रनुभूति का प्रदेश राज्य का ग्रगन्तव्य है। ग्रतः धर्म के सैद्धान्तिक ग्रौर ग्रानुभृतिक प्रदेश से राज्य का कोई सम्बन्ध नहीं है। जह तक धर्मविशेष को माननेवाला समुदाय सामूहिक रूप से कोई कार्य करता है, वहाँ तक राज्य से उसका सम्बन्ध हो सकता है।

धर्म के प्रश्न की मीमांसा करते हुए हमें राजनीति ग्रौर दर्शन की समन्वय शीलता का ज्ञान होता है। दार्शनिक राजनीतिशास्त्र का ग्राधारभूत सिद्धान्त है, श्राध्यात्मिक मानववाद। मानव केवल भौतिक ग्रौर रासायनिक तत्त्वों का संघातमात्र नहीं, ग्रिपतु चिन्मयतस्व का विलक्षण प्रतिनिधि है। इसी चेतन मानव को लक्ष्यभूत कर, उसकी पूर्णतम परिपाकावस्था की प्राप्ति के निमित्त, दार्शनिक राजनीतिशास्त्र, प्रजातंत्र ग्रौर सामाजिक न्याय की व्यवस्था समाज में करना चाहता है। विराट् श्रेयों का पूर्णतः कियान्वयन हो सके, इसके लिए ग्रोपेक्षित है कि मानव को कर्मयोग ग्रौर ज्ञानयोग की शिक्षा मिले। कर्मयोग और ज्ञानयोग के समन्वय का आदर्श ही स्वस्थ सशक्त समाज की रचना कर सकता है श्रौर मानव को भी उदात्ततर जीवन का दर्शन करा सकता है । जैसे-जैसे मानव व्यवसायात्मिका वृद्धि का स्रनुसंधान करेगा, वैसे वैसे अहंभाव का अवसान होगा और इस प्रकार सामाजिक लोकयात्रा के विघ्न समाप्त होते जायँगे। केवल उत्पादनराशि को बढाने से ही प्रश्नों का समाधान नहीं होगा। मनुष्य की अतिरंजित और अपरिमाजित एषणाओं का नियन्त्रण ग्रवश्य करना होगा । स्वस्थ समाज की रचना का प्रश्न कोई स्वतंत्र प्रश्न है नहीं । मानव के जीवन-सुधार ग्रौर सामाजिक परिष्कार, दोनों ग्रन्योन्याश्रित हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि दाशा क राज-नीतिशास्त्र हमारे सामने एक सर्वतोभावेन पुष्ट, व्यापक, सम, विराट् श्रेय उपस्थित करता है। ग्राध्यात्मिक नैतिक मानववाद का पोषण कर यह हमारा तुच्छ भौतिक-वाद से त्राण करता है। सामाजिक ग्रौर नैतिक श्रेयों का उत्कृष्ट महत्त्व प्रतिपादन कर निरा लोकोत्तरवाद ग्रौर प्रत्ययवाद से भी यह हमें मुक्ति प्रदान करता है। दर्शन का जो व्यापक अर्थ हमने किया है, वह भारतीय संस्कृति की समग्रदिशनी दृष्टि से प्रभावित है। भारतीय ग्रार्यों की संस्कृति सर्वदा विशालता ग्रीर व्यापकता को प्रश्रय प्रदान करती है। विचारों का दमन ग्रीर सैद्धान्तिक एकतत्रवाद इसको कदापि ग्रभीष्ट नहीं है । राज्य ग्रीर संस्कृति के क्षेत्र में इसने सर्वदा व्यवधान उपस्थित रक्खा है। राज्य का संस्कृति का वाहक बनना होगा। राज्य को संस्कृति का परिचालक और नियंत्रणकर्ता मानना संस्कृति का हनन करना होगा। सर्वविध स्वतंत्रता की प्राप्ति ही आर्य संस्कृति का परमोद्देश्य है। संस्कृति का परम लक्ष्य है—सर्जनात्मिका स्वतंत्रता का परिपोषण । संस्कृतिप्रश्रयसमन्वित स्वतंत्रता का ग्राध्यात्मिक नीतिमान् मानव के द्वारा अनुसंधान, राजनीतिशास्त्र को केवलमात्र दण्डनीतिशास्त्र में परिणत होने से वचावेगा। मानव-उन्नति का स्रोत ग्राध्यात्मिक है। मानव की परिनिष्णात तर्कणा-शील बुद्धि जब निष्काम भाव से विराट् श्रेयों को चरितार्थं करेगी तब शासनतंत्र निर्मल श्रादर्शों से युक्त होगा। पद ग्रौर वित्त की एषणा से ऊपर उठकर, मानव-कल्याण को सिद्ध करने के लिए, ज्ञान और विज्ञान का नैतिकीकरण और आध्यात्मिकी-करण करना होगा। दार्शनिक राजनीतिशास्त्र का यही महान सन्देश है। यह परम निर्भयता का मार्ग है।

## **अनुक्रम**णिका

अ

यंत:करण-१६४ श्रंत:मानसीकरण-५० श्रंतरराष्ट्रीय-२६५ श्रंतरराष्ट्रीयवाद–२११, २१२, २१४, २२७, २३१, २४४, २४६, २५१, २५२, 388 म्रंतरराष्ट्रीयविधि-२५४ श्रंतश्चजगदनुसं घित्सा ८६ श्रंतश्वेतना-१६८, २५६ ग्रंतश्चेतनावाद- ८७ ग्रंतश्चेतनीकृत-६३, ४८२ म्रंतसंबद्धता-६, ३७ ग्रंफकटियोनिक लीग-२५१ ग्रकबर २२८, ४८६, ५३५ ग्रक्वायनास -२२८, ४००, ४५७, ४८०, , ४००, ४२२ ग्रखनातेन-५३५ ग्रगस्टस-४०८. त्रगस्तकाम्ट-६४, ६६, १०७, ५३६ श्रगस्तीन-७३, ४६८ **अ**चेतनावस्था-५०८ ग्रजातशत्रु-१३६, २२६

ग्रडाइमांटस-३२४ ग्रतत्वज्ञानात्मक-४७६ **ग्रतर्कणावाद-१०४** म्रतिप्राकृतिक्तवाद -४०५, ४६६ ग्रतिमानववाद -४५६ म्रथर्ववेद-२१७, ३२२, ५२३ (टि०), प्रश्४ (टि०) ग्रहैत-१३८, १५१, २८३, ३३४, ३३५, ४१७ ग्रद्वैतवाद-२१६ ५०१ ग्रद्वैत विज्ञान-४५ ग्रहैत वेदांत-८०, १०२ ग्रधिकार ग्रभिवांछित-२५४ म्रधिकारवाद-४६, १०३, १०८, १२५, १३४, १६३, १८४, २०८, २४६, २५६, २६०, २६१, २६२, २६३, २६४, २६६ २६७, २७०, २७१, २७६, ३०७, ३०८, ३२३, ३३६, ३८४, ३६१, ३६४, ३६६, ४०१, ४१०, ४४४, ४७६. ४८०, ४८६, ४६३, ५२६, ५३६ ग्रिधिकारवाहक-१२०, २५४, २६२, २६६, २७१ ग्रधिकार संश्रित-२६५

ग्रधिकार सृष्टा-२७० ग्रधिकारोद्घोषक-२६४ ग्रधिनायकतंत्र ३४२ ग्रधिनायकवाद-१५२, १६१, १७६, २४८, ३८६, ४२२ (टि०), ४८०

ग्रध्यक्षवाद-३-१
ग्रध्यक्त-२५३
ग्रध्यात्मवाद-४०४, ४४२
ग्रध्यादेश-२०५
ग्रन्तरवत-४३
ग्रन्तुर्वातत्व-१०७, २०५, २६५
ग्रनाक्जिमाण्डर-४७६
ग्रनात्मिर्वाणवादी-७८
ग्रनाथपिंडिक-३५५
ग्रनाबाप्टिस्ट-३६३
ग्रनाखिटक-४०
ग्रनासक्त-२२७, २७६, २६१, ३६६,

४८६, ५२८, ५३२

য়नासक्त कर्मयोग—२३२, ३४८, ५३६

য়ित्यतावाद—३६

য়नुकरण वृत्ति—१०३

য়नुतात संप्रयोजनवाद—४८७

য়नुचिंतन—५४०

য়नुदारवादी—४७२

য়नुप्रवेश—२३१, २६१

য়नुप्राणकर्ता—१४५

য়नुवंध—१३५, १७१, १७५

য়नुवंध प्रजनित—४५, १४१, १८३

য়नुवंध प्रस्त—४५, ४६, १०६, १२५, १३४,

१३५, १४१, १६३, ३६४, ४४१, ४८७

अनुभववाद-४२, ४६, ४२०, ४२१, ५२१ ग्रनुभव संश्रित-< ४, १६१ म्रनुभवात्मक परीक्षणवाद-७० **अनुभवायेस-**२२ **अनुवर्तन-५८, ७२, १६६, २०६** अनुशोचन-२२०<sup>∙</sup> म्रनुसंगत-२५७ म्रनुस्यूत-१३४, १४०, ४१७ ग्रन्नमय-२२५ अन्यीकरण-२५६ ग्रप्रतंक्य-१५ ग्रपरा-२५६. ५३४ ग्रपरिकल्पित-१६१ ग्रपरिग्रह-३३२, ३७४ ग्रपरिदत्त-१४६ अपसिद्धांत-६३ अप्रतिहार्य-५१, १७० ग्रबद्धिवाद-१०२ स्रबौद्धिकवाद-१०२ ग्रब्बासीद-४६४, ४६६ ग्रभिकर्ता-३८३ ग्रभिचेतना-२४८ ग्रभिचैतन्य-२१७, २३६, ३८३ ग्रभिजाततंत्र-१५७, २२५, ३०१, ३७६, ३८१, ३६६, ४०४, ४३४ ग्रभिजातवाद-४५४ ग्रिभिपोषित सामिष्टक-२२६

ग्रभित्रसारण-२१६, २२२

अमेरिकन डायलेमा-५४६

ग्रभिरुचिवाद-१०३

ग्रभोगवाद-८०

ग्ररविंद-१४, १६, २२, ६०, ६६, १००, श्रल्पतंत्र-१७४, २१३, ३६६, ४०७, १०६, ११६, १६४, २१६, २२६, ४३५ श्रल्पीकरण-२५७

अरस्तू-११, १३, १६, १८, २१, २३, २४, २८, ३६, ४६, ४६, ५१, ५३, ५५, ६२, ६८, ७२, ७३, ८३, ६६, १८०, १११, ११२, १३५, १३६, १७१, १६२, २०६, २१३, २६०, २६७, ३००, ३०२, ३२७, ३२८, ३२६, ३३०, ३४३, ३४७, ३६६, ३७०, ३८१ (टि०), ३८५, ३६६, ३८०, ३८१, ३६६, ४०३, ४४५, ४५४, ४५७, ४६७, ४८७, ४८८, ५२१, ४६४, ५००, ५१२,

ग्रराजकतावादी—७६, ११०, १२२, १६५, २०२, २४४

म्रज्न-५५, २८०

प्रर्थतंत्र-१५७

प्रर्थतंत्र-१५७

प्रर्थव्यवस्था स्रौर समाज-४६२

प्रर्थशास्त्र-४१६

प्रर्थशाहाधिपत्य-३१७

प्रर्थानुसंधानकत्ता-११

प्रलथुसियस-१७५, १७६, १८०

प्रलफराबी-४६८

प्रलफ्ड वबर-२६, ५३

प्रलबह्ती-२३७, ४६६

म्रलब्रे रव्ट-रित्शल-४९२

४३५ अल्पोकरण-२५७ ग्रल्लाउद्दीन-१७, १३६ ग्रवबोध-४ ग्रविचेना-४६८ म्रविवेकवाद-१०२ श्रवेस्ता-४६७ ग्रवैयक्तिकीकृत-१३३, ३८० अशोक-१२, १८, १३६, २८८, २४८, X88, 200, X3X अष्टांगिक मार्ग-५३५ ग्रष्टाध्यायी-६० श्रष्टम बोनिफास-१७२ ग्रसंग-५५ श्रसंगत्वाभि चैतन्य-३०५ ग्रसत्संकल्प-८६ ग्रसमानतावाद-३४१, ३४३, ३६०, ५०० ग्रहंपाशबद्धता-२२७ ग्रहंसंश्रय-८६ ग्रहरिमान–३८

आ

ग्राइन्स्टीन-४२, १८६, ३५३ ग्राकांभिडीज-५५ ग्राक्टन-२२२, ३४८, ३८५ ग्राचारशास्त्र-४६८, ४६६, ५०१, ५०५, ५०८ (टि०), ५१२ ग्राजंव-५०४ ग्राठवें हेनरी-१३७, १७२

एकहार्ट-४ एकांशदिशनी-१८ एकात्यप्रचिंतन - १ एकाधिकार-३७४ एकाधिकारवाद-१६५, ३२०, ४१५, ४२२ एकाधियत्यवाद-९५ एकीकरण-१४८, २१६, २३२ एकीकृत-१७६, एकीभाव-२२२ एक्वायनास-५३, १०६, ४३१ एपिक्युरस-४२, ४३. ४१० एमिल डर्खायम -३१६ एरिष्टोफानिस-२१५ एलिजाबेथ-१३७, १७२ एलक्ट्रेन-५७, ५६ एशाचिलस-२१८ एषणावाद-५०७ एहरेन्फेल्स-४८२, ४८६

## ऐ

ऐंगेल्स-२३, ४२, ४३, ४४, ४६, ४६, ४०, ७१, ६४, १३७, १४२, १४४, १४७, २०१, २०२, २०४, ३०४, ३३६, ३४२, ३६०, ३६०, ४६७ (टि०), ४१८, ४२४, ४२६, ४३२, ४३३, ४३४, ४६४, ४०१, ४४१, ४४२, ४४३, ४४४

ऐंटी डूं रिग-४३३

एटेन-४३४

ऐंटोगोस-२७६

ऐडिण्टन-४७

ऐतरेय ब्राह्मण-१३७

ऐतिहासिकतावाद -२३३, ४२१

## ग्रो

स्रोटो-२४१ स्रोपोलोनियस-४६६ स्रोवेन-६२, ४१७ (टि०)

ऋौ

भ्रौटोगियर्के-१७६ भ्रौथमारस्थान-१३६ भ्रौद्योगीकरग-३७४ भ्रौपनिषदिक भ्रद्वैतवाद-१७६ भ्रौरंगजेब-६७, १३६,३४० भ्रौरटेगा गैसेट-३८० भ्रौरमज्द-३८

## क

कंटक शोधन-१६० कठोपनिषद्-२८६, ३२०, ३५५ (टि०) 308 कन्पयूसियस-२८, २७१, ४००, ४८० कनिष्क-५३५ कबीर-२६६, २६८, ३३४, ४८० कम्यून-३६२ कम्युनिष्ट-१०६ कर्ण-४६३ कर्त्तव्यवाद-२६३ कर्त्तव्यशास्त्र - २६५ कर्त्तृत्तवाद-४६०, ४८० कर्मकांड-३७४, ५०४, (टि०), ५०६, ५१८, ५२०, ५२४, ५२५ कर्मयोग-१०=, २११, २२७, २६४, २६४, २६१, ३६६, ४०४, ४१४, ४३७ ४७०, ४८०, ४८६, ४८७, ५०२, काश्यप+६२ ५०६, ५१४, ५१५, ५१८, ५२०, कारणवाद-५२३, ५२६, ५३२, ५३५, ५३६ कारोण्डास-कर्मयोगशास्त्र-२६५ काटेंज-२३

कर्मवाद-३२३ कर्मसंकर-६१ कलायसथेन्स-४०० कलिक्ल्स-७५ कल्पनाबाद-४८, ६७, १०४, २४५, ४६६ कल्याण निमित्तक-३६७ कल्याणवाद-२०८, ३६१, ४३०

कल्याणाभिव्यंजक-२५४

कल्विन-२६, २७०

काउत्सकीवाद-४१७ (टि०) कात्यायन-६२ कान कार्डिया-१७१ कान्सेंट-३६ कादाचित्कता-१६६ काबूर-२४६ कामंदक-५०२ कायरे नायक मत-४६६ काश्यप-६२ कारणवाद-२०६ कारोण्डास-१६१ काटेंज-२३ काटेंज-३६४ कार्तस्न्य-३,४ कार्यकारणवाद-६६,४७० कार्यप्रसाधक-२१२ कार्लकाउत्सकी-४३१ कार्लमानसं-११,३३० कार्लमानसं-११,३३० कार्लश्य-३६ कार्लमानसं-११,३३० कार्लश्य-३६ कार्लायल-४६० कालावास-१०६,२१८,४४४,४४२,४६५ ४७७

काल्विनवाद-३६४, ३६४, ५४२ क्टनीतिक-३८१ क्टस्थ-२१, ३६, ४०, २७८, ४५६ कुत्स्नज्ञान-६, १०, १६, ७१, १३४ कुत्स्नज्ञानान्वेषी-१५६ कुत्स्नदर्शी-३०२ कुत्स्नदर्शिनी-१३४

कृत्सनदृष्टि-१४, ४८

कृत्स्नपद्धति-५४

कृत्स्नमूलक-१२७

कृष्ण-१३६, ४६४,४६०, ५२४ केंद्रीकरण-१६२, २१७, २६३, २७०, ३४६,

३६३, ३६६, ३६८, ३७१, ३७४, ४५०, ५३०, ५३१

करेंसकी-३८६

केलसन-१६६, २०२ केवलान्वयी-८६ केशकरबल-६२ कैथोलिकवाद-४६७ कैपिटल-४४, ५२, ६४, ३११, ४१६, ४३३, ४६४, ५००

कैलिक्लस-२ कैवल्य-२७६, ३०४, ४४६ कवल्यगत-२७६, ३०४, ४४६ कैसर-२२७ कैसरेलियन-३८०, कोक्वेटेड-४२ कोपरिनिकस-६० कोमालोम्सकी-३२ कोयनौनिया-११० कोल-३१३ कोलम्बस-३५१ कौतय-३६२

१४६, १६०, ३६१, ४०८, ४२६, ५०१,

कौटिल्य अर्थशास्त्र—३७६ कौम्ट-२६, २८, १२५ ४६६ कौल-१८० कामबेल-१६४, १७३, ३०७,४६६ कोच-२२, ५१, ३४८ कोपाटिकन-५४, १२४, १६४ क्लाइव-४८६ क्लायसथेनिस-४६८ क्लोदो-२७६

५०२, ५०३

केकर--३७६
क्षणिकवाद-३६
क्षेत्राश्रित-१३०, १५३
क्षेत्रीयतावा-द३६०
क्षेत्रीयसीमापरिबद्ध-१६३
क्षुद्र-मध्यवर्गीयसमाजवाद--४१७ (टि०)

ख

खारवेल-२२५, २६२ ख्रीष्टीय-७३

ग

गंगेश-५५
गणतंत्रवाद-३६४
गणितवाद-३८३
गणितात्मिका-२३१
गतिमूलक-३६
गतिसातत्य-५२
गत्यात्मक-३६

गांधीवादी-२५६ गाउस-४६६ गाडविन-३६५ गिडिंस-१०८ गियर्के-१८० गीता-११०, २१८, २२०, २५६, २६७, २ द १, २ द २, २ द ३, २ द द, २ ६०, ३ ३४, ३ ५४, ३७५, ४०४, ४०६, ४४४, ५०६, ५०८, ५१५ (टि०), ५२३

गीतारहस्य-१५ गुंप्लोविक्ज-६५, १३६ गूयजो-१५४ गेजेल शाफ्ट-१०६ गेटे-६६, २२६, ३०५, ४००, ४४१, ४६४,

गेबेर-२१७ गेभाइन शाष्ट-१०६ गेस्टाल्ट-३३ गेहरलिख-३३१ गैलिलियो-६२, ३२०, ४००, ४६८, ५०४

गोगियास –२ गौतमबुद्ध –२७४, २८१, २८२, २८४, २८६, ३२०, ३४४, ३७६, ४८४

ग्राहम वालास-१०२ ग्रीत-११, १४, १६, १७, ४६, ४६, ११४, १३४, १४३, १४४, १४६, १४७, १४६, १६८, १६६, २६३, २६८, ३२६, ३७०, ५००, ६३३

ग्रीन बैडले-११० ग्रैवियलटार्ड-१०८ ग्रोशियस-४६, ६४ ग्लाउकन-१३४, ३२४ ग्लैडस्टोन--१०६

ਚ

चंगेज-७३ चंडाशोक-६७ कंद्रगुप्त मौर्य-१३६, २२५, २६२ चतुर्यु ग-२४ चतुर्व्या हवाद-४६ चर्चिल-२३६ चातूरंग-५०२ चारित्रपूर्णतावाद-१५ चार्वाक-१२२, ४१०, ४६६ चार्ल्स प्रथम-१८२ चार्ल्स बीयर्ड-२०३ चार्ल्स बेनोग्रा-१७६ चिन्मात्र परमसत्ता-३६ चेतन-३८ चेतना संतान-१५१ चेतनीकरण-१८८ चेम्बरलेन-२२४ चैतन्य-६०, १०६ चौदहवाँ लुई-४६६

छ

छांदोग्य -२८७ छांदोग्य उपनिषद्-७६, २८२, ३३४, ५४०

ज

जगतनुस्यूत-२८ जगदीश-४४ जड़वाद-२३३, ४२० जनक-११६, ४१२ जनकल्याणवाद-१६१, ३८४, ५३१, ५२२ जनतंत्रवाद-३६६ जनता संप्रभुतावाद-१८८ जनपद धर्म-१०८ जनपद विवेश-१२

जनपदवाद-२४० जनपुंज–३५० जनवाद-४१६ जनवादाश्रित-२४५ जन संप्रभुता -१८८, १८६ जन संप्रभुताबाद-१८७, १८८, २४४, ३६३ जन समिष्ट-३५३ जन समुदाय-२३१ जन समूह-१३, ३७० जन सम्मति-२५६, २७२ जन सहमतिवाद-३०८ जन सुरक्षा-१७२ जस्टीनियन-१६३, २५६, ३६२ जयचंद-२२१ जरथ्स्त्र-२३, ३८, ४४८ जलिनेक २१२ जागतिक १४३, १६२, २३२ जागतिक विवर्त-१४२ जातिविशुद्धतावाद-२२३ जात्यन्तरपरिणाम-६५ जान-३४७, ३६२ जान ग्राफ ग्रार्क-१५५ जांन ग्रास्टिन-१७७ जान कार्ल्वन-१५५, ३३६, ३६६, ५३६ जान कायसौस्टम-१२२, ३६० जान डिवी-५३, ३१४, ४२२ जान मिल -३७५ जान मिल्टन-३२० जान लाक-१६, ३६६, ३८३, ४३५ जान स्टुम्रर्ट मिल-६८, ४११ जान स्टुग्रार्ट-६६

जाबाल-३३४, ३६२ जार-२४५ जार्ज कैटलिन-४६८ जारेफ वेडेमवर-४३१ जीमृतबाहन - ३६२ जक्सनोमियो-१२४ जेफरसन-२२६, २६३, ३०७, ३४७ जैम्स-४४, २१८ जेम्स प्रथम-४०६ जेलिनेक-१७६ जेवान्स-६२ जेसुईट-३६३ जैकोब बोहमे-४, ४६१ (टि०) जैक्सन-४३३ जैविकीय-२४२, ४८४ जोग्राकिम-४८० जोनो-३६१ जोयाकिम आँफ पलारिस-४५७ जौर्ज लुकाक्सा-३२ ज्ञानयोग-५३५ ज्ञान संघात-११० ज्ञापक-१८३

z

टाइट्सके-२, ३८०, ४७३
टाइम स्क्वाचर-२८१
टामस-१३, १०३, १५८
टामस प्रक्वायनास-६३, १६३, ४६७, ४८०
टामस पेन-२६४, २६३
टामस हाब्स-४६२
टामस हिल ग्रीन-१४३

टायटस-२४ टायमियस-४८५ टायलर-५४३ टाई-१०३ टाल्सटाय-४, १६४, ३१४, ४६०,४६१ टगाँ-४४० टोलेमी-६० टौनियस-१५६ ट्यूटन-२६२ टयुडर–२४४ ट्यूबिन जेन-५४३ द्रस्टी-३६९ ट्रांसेण्डेप्टल डायलेक्ट-४० ट्राट्स्कीवाद-४१७ (टि०) ट्रैभरनिया-४६५ ट्वायनबी-२६०, ३३१, ४७५, ४७६, ५३८ ड

डिनंग-४६५ डाटे-४४८ डानिलाम्सकी-४६१ डानोनिसियन-४६८ डायलेक्टिक-३६, ३६,४०,४७,४८ डायसी-३=३ डार्विन-४३,४४,४५,६४,२४५,४१६, ४६६,४६१ डार्विनवाद-६५ डास्टाएभसकी-४५५,४६१ डिगर-३३६ डिजरैली-४०६ डिसोक्ट्स-४२,४३,१२२,४५७,४६८

डिलथाई-४६२ डिवाइन कौमेडी-४४८ डी टिक्वियावेल-३४८ डी टौक्विमैल-३८५ डीवी-१०२ डुइरिंग-३३६ डुगुइ–२२७ डखीयम-५३, ६६, १०७, १०६, ३५६,४०३ ४७४, ४६६ ड्रिंग-१३६ ड्वी-४६५ डेकार्ट-३०५,४२०,४६८, ५३२, ५३३ डेविड रिकार्डों-३१४ डेविड ह्यम-६४, २६०, ३६९ डोनोजो-२३ डोनोजो कार्टेज-४०८ डोव्रोलियुबोभ-३६१ डैको-१६१

त

तकांडरूपता-२०५
तत्त्वचिंतन-११
तमस्वाद-२३३
तकंणावाद-४२०, ४७६
तकंणासंश्रित-४२०
तकंसिसिद्ध-२४५
तकंविज्ञान-६७
तलमुड-४६७
ताज्रो-४६७
ताकिक विधेयात्मकवाद-३६
तित्रिया-१६१

तितिक्षा-४
तिलक-१४, १६, १८, ८०, १६३, २१७, २१६, २२२, २२६, २३६, २६४, २६६, २६४, ४६१, ४३३, ४३६

तुगानबारानोम्सकी-४१७ (टि॰)
तुरीयावस्था संवेद्य-३६
तुलसीदास-२१८, ४०३
तेगबहादुर-६१, ४८६
तैत्तरीय ग्रारण्यक-३१६
तैत्तरीयोपनिषद्-५४, २८२
त्रयी-२
त्रिगुणातीत-५०६, ५२४
तित्व-६१
त्रिपटक-३६, ४५२

थ

थियरी-१५४ थीसस-२४ थीसीयस-१६१ थुसिडिडिस-२३८ थेनिस्टौक्लिस-४६८ थेल्स-४७६ थोरो-४६० थौसिमाकस-२, ३५, ५२, १६६, २०७, ३२४, ५१६

द

दंडतंत्र-१५७ दंडधर-१३३, १५१, १५८, १६५, ४२८ दंडनीति-७५ दंडनाद-२, ५२, १८७ दंडविज्ञान-५०२ दंडाघारवाद-१४६ दक्षवाद-३ = १ दमनतंत्र-३६६ दयानंद--११, १५, १६, ५०, ६०, ६१, १५१, २०७, २१८, २१६, ३६६, ४६१, ५०४, ५०६, ५१५, ५१७, ५३३ दांते-२४१, ४३१, ४५७, ४६७, ५३६ दाक्य-१३, ५०४ दास प्रथा-२५, ३३६ दिंग्गनाग-३६, ५५ दि डिक्लाइन ग्रॉफ दि वेस्ट-४७० दिदेरो-१२२ दिवोदास-१३७ दिव्य नगर-४६० दिव्यबोधि-५ दिव्यशक्तिवाद-५४४ दिव्यीकरण-८० दीघनिकाय-१०६, ४४६ द्रथोंधन-४९३ दृढ़ीकरण-२१२, २१४ देवतंत्र-१४४, १८७, ३७६ देववाद-६९, ७२, ७३, ५४४ दैव्यजन-६६ दैवीजन्मवाद-१३४ द्रोणाचार्य-३१६, ४६३ द्दन्द्वनद-३४, ३६, ३८, ४८, ४०, ४२, ४४, ४४, ४६, ४७, ४८, ४६, ४१, ५२, ५३, ४४, ६६, ७२, १२२,३३१, ४१६, ४२२, ४३५, ५२१

द्वन्द्वात्मक-३६, १६५

द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद-४३, ४६, १२२, ३३० द्वादशमेज-१६३, ३६३ द्वित्व-१५१ द्विधा-ध्रुवीकरण-३१७, ३८३ द्वेधावितक्कसुत्त-३६

ध

धम्मपद-३२३, ४४६, ४७६ (टि०), ५००, ५२६, ५३२, ५३३ धर्मकीत्त-५५ धर्मघोष-१६० धर्मचक प्रवर्तन-७ धर्मनिरपेक्षतावाद-१३४, १६३, ३८८, ४२०, ४५७, ४७५ धर्मवाद-२४५, ५२४ धृतराष्ट्र-४६३

` न

नगरराज्यवाद-१४०
निक्केता-४८७
नरकवाद-१४४
नरपिततंत्र-४०४
नसउ सिनियर-३५६
नाक्स-३६२
नात्सी-३१६
नात्सीवाद-३३०,४७३
नात्क-२६६,३३५
नानामुखता-२४२
निःश्रयस-५,२६३
निकोलास बार्जाइम-४६,४६६

निगमात्मक-१७६ नित्शे-२, ३८०, ४१३, ४४८, ४४६, ४६१ (टि०), ४६६, ४७१, ४००, ४११ निदिध्यासन-४, १३, १६, ४७०, ५०६ नियतिवाद-४८, २३३, २७६, २६६, ३३६, ४६५, ४७० नियम-५२६ नियमवाद-३३२, ३६१ निरंकुश राज्यतंत्र-१५७ निराशावाद-३६१, ४७५ निर्वाणात्मिका-५ निषेधकरण-५० निष्काम कर्मयोग-२३१, ४८६ निष्प्रतिबंध-४२३, ४२५, ४३१ निसर्ग-२६०, २६१ नीतिनिरपेक्ष-१७ नीतिवाद-५३१ नीतिशास्त्र-३४२(टि०), ४०४, ५०८(टि०) नीरो-६६ नेवोलियन-६१, ७६, १५३, १६६, २२४, ३४१, ३६६, ४०४, ४४६, ४६६, ५१०, 430 नेब्ला-३६ नेशनालिटी-२१५ नेस्टोरियन-४६८ नैटलशिप-१३८ नैतिक स्वतंत्रतावाद-१५ नैतिकीकरण-१४०, ४७६ नैष्ठिकव्रती-४१६ नैसर्गिक ग्रधिकारवाद-२६३ नोय रायनिश जायद्रंग-४१८

नौकरशाही-४१३
त्यायवाद-४६५
त्यासवाद-३६६
त्यूटन-६२,७०,१८६,४६५,४६८,४६८,
४६१
त्यूपार्क ट्रिब्यून-४१८

प

पंचकोश-५५ पतंजलि- ४८० पदार्थशास्त्र-६४ पदार्थशास्त्र ग्रौर राजनीति-६४ पदार्थसंश्रयी-२२ पद्धतिशास्त्र-४० परंपरास्मृतिनीत्यनुरागिता-६१ परमशिव--४८७ परमार्थवाद-८० परमोत्कुष्टज्ञान-५ परा-२५६, ५३४ परात्पर-१३ परात्पर द्वन्द्ववादिता-४० परापेक्षी–६= परिगणनात्मक-१०३ परिगृहीत-२११ परिम्नह-१२३, १७३, २४३, ३६४, ४५३ परिनिष्णात-२०७ परिभाषात्मकवाद-३३८ परिमिश्रित-२८ परिरक्षण-१८५ परिवर्जन-३५६

परीक्षणात्मकवाद-७३ परेटो-४३, ७३, १०३, १४४, १४८, ४७४ पाणिनि-६०, २७७, ३७६ पातंजल योगसूत्र-२८८ (टि०), ३५५(टि०) परीक्षणवाद-५२१ पादरीवाद-५४४ पायलेट-४७० पायसिसद्रेटस-३६१ पारदर्शी-३७ पारमेनायडिज-३६ पार्थक्याश्रयी-६२ पार्थिवीकरण–१३८ पाल नाटराय-५३७ पास्कल-४६ = पिट-१०६ पिटरिम सोरोकिन-३२ पितृतत्वात्मक-१७४ पिथागोरस-३७६, ४६८ पिसारेम-३६१ पीटर महान-४०४ पीम -३०७ पुनरावर्त्तनीय- ५ पुनर्जन्मवाद-६७, ७८, ३२३ पुफेंडार्फ -६४ पुरुषसूनत-११०, १३४ पुश्किन -४५२, ४५६ पुष्यमित्र शुंग-२६२ पूगमय-१ पूर्णाधिपत्यस्थ-२४३ पूर्णावबोध-२६ पेटजोल्ट-७०

पेटिशन आँफ राइट-२५७ पेटिशियन प्लेबियन-३६१ पेन-२२६, २६४ पेरिएण्डर-४६८ पेरिक्लिज-६०, २५६, २६२, ३६१, ४००, ४६५ पेरी-४८२, ४८६ पैट्रिशियन-१२०, १२२ पोजिटीविज्म-६८ पोरस-२२५ पोलिस-११० पोलेमाकस-३५ पोलोपोनिशियन युद्ध-१२३ पोलोयोनोशियन-२३,४०८ पौद्शियन-३६१ प्यरिटन-३१४, ३६४, ४६७, ४३६ १४२, १८६, १६६, प्रकटीकरण-१३३, २१४, २१७, २१८, २३२, २३३, ४२३, २३४, २६१, ४४६, ४६६, ५३१, ५३३, ५३५ प्रकृति का इन्द्रवाद-४४ प्रकृति पुरुष पृथकतावाद-५०१ प्रकृतिवाद -२६० प्रकृति संजात-१२६ प्रकृत्येकाकारता-६३ प्रचारवाद-२२० प्रजातंत्रवाद-३६५, ३६४, ३६८, ४०५, ४१२, ४६६ प्रजापति-७६ प्रज्ञा-४, ५७, ३८८, ४८६, ४८६, ५०१, 480

प्रज्ञाजनित-५७ प्रज्ञावाद-५७ प्रज्ञावादी-५७ प्रकर्ष-१८० प्रतिकियावादी समाजवाद-४१७ (टि०) प्रतियोगिताधारित-४१५ प्रतियोगिताबादी-१८६ प्रतिविंबबाद-४६, ५० प्रतिस्पर्धा-१२७ प्रतीत्यसमुत्पाद-१२, ५२६ प्रतीयमान-३ प्रतीयमानात्मक-७० प्रत्यक्षकर्म-१८३ प्रत्यगात्मक दर्शन-२७६ प्रत्यगात्मदर्शी-४ प्रत्यगात्मप्रकाशन-२७२ प्रत्यगात्मा-२३४ प्रत्ययवाद-७०, १२२ प्रत्ययशास्त्र-३८ प्रत्ययीकरण-३ प्रत्यवाद-३८ प्रत्यागात्मानुसंधान- ५१ प्रत्यागात्माभिमुख-१ प्रत्याभिदर्शन-११६ प्रत्याय्वत-३५२ प्रत्यायोजन-३८२ प्रत्युदीपित-३४ प्रथावाद-२६० प्रदाता-२७१

प्रबद्धमानवचेतना-२६७ प्रयोजनवाद-३३, ४५४ प्रयोजनात्मिका-४० प्ररक्षण-२६४ प्रवरवाद-३८१ प्रवरगण-३८१ प्रंवहणशील-६६, २१७ प्रवाद-४१ प्रवादात्मक-४२२ प्रवृत्ति संतोषीकरण-१२७ प्रवृत्ति संश्रित-४८१ प्रशियनिज्म एण्ड सोशालिज्म-४७३ प्रसवन-३७५ प्रसारण-१६८, २५४, २५६ प्रस्वीकरण-२५३, २५५, २५७, २६०, २६६ प्राक्राजकीय-२०३, २६० प्राक्राजनीतिक- ५५ प्राक्वर्त्ती-२४,४४ प्राक्समाजीयता-२६०, २६१, २६३ प्राक्सांस्कृतिक-३७८ प्राक्सामाजिक- ५५, १०६, २६२ प्रावसामाजीय-८५, २०३, २६० प्राचीनतावाद-४६१ प्राचीनमानवशास्त्र-४३६ प्राचीन मानवोत्पत्तिशास्त्र-१६ प्राणमयकोष-२२५ प्राणवाद-२७ प्राणसंवर्त्तन-४८५ प्राणिशास्त्र -४६६ प्राणिशास्त्रवेत्ता-२३

प्राणयुत्क्रमणवाद-६४ प्रघों-६२, ३६६, ३७५,४१६ प्रेय-४७६ प्रोवांकारे-५७ प्रोटागोरास-१४, १०८, ३६१, ४१० प्रोटेस्टेंट-५४२ प्रोमिथियस-६५ प्लेटो-३, १८, २३, २८, ३४, ३६, ३७, ३८, ३६, ४६, ४०, ४१, ४३, ६१, ६२, ७३, ५२, ६६, १०३, ११०, १११, १२३, १२४, १३४, १३७. १३८, १३६, १४०, १४२, १४३. २७६, २६७, २६५, ३०२. ३२४. ३२४, ३२६, ३३०, ३४३, . ७४५ ३५६, ३६५, ३५५, ३५६, 338 ४०३, ४१३, ४१६, ४१७, ४२६, ४४८, ४४६, ४५३, ४५४, ४५७, ४६८, ४८७, ४८८, ४६७, ४००, ४०८, ४१२, ४१४, ४१७, ४२२ प्लेबियन-१२०, २१२, १६६, ३६१ प्लेटायनस-४६७

फ

फरिश्ताबाद-५४४
फलिनि:सरण-२४
फाउस्टीय-४७२
फासिस्ट-३०५, ४१६, ४४१
फासिस्टवाद-६६, १४१, ३१०
फाहियान-२३७

फिनट-१३, ४३, ४४, ६६, ११३, १२२ | बट्रैंण्ड रसल-७४, १६४ १४०, २२६, २३१, २३२, ४४२, बर्न हार्डी-७५ ४५०, ४५६, ४६६, ४७३, ५१२, बर्नल-४६ ५२२

फिल्ट आद्रमम्लर-१३६ फिगिस-१८० फिजीयोकैट-४१० फिलस्फी ग्राँफ हिस्ट्री-२३८ फीजीक्स-४८८ फरिये-६२, ४१७ (टि०) फडरलिस्ट-५०१ फेलीयस-३७० फोयनिशियन मिथ-३६६ फोरलांडर-५३७ फ्रांको -४० ८ फ्रांज ग्रापेनहायमर-२८ फांस का वर्गसंघर्ष-४१६ फायड-३२. ३३ फ्रोडरिक जुलियस स्टाल्ट-७२ फ्रोडरिक द्वितीय-३८२ फोडरिक महान्-४०४, ४६६ फ्लौरिंश-४८० पवारबाख-४४, ६२, ५४३

ब

बंकिमचंद्र -२२१ बक्ल-२५ बर्क-२३, ४४, ४२० बर्गसाँ-४, २७, ३८, ४४, ८७, १२० बर्जाइम -३३१, ४४६, ४५७, ४४६, ४६०, ४६२, ४६३, ४६४, ४६४, ४६६, ५३६ बर्न हार्डी-७५ बर्नाल-४६ बर्न्सटायन-४१७ (टि०) बलवाद-७५, ५२, १७०, १८७, ३२४, ४१३ बहतर्कणावाद-५०, ५१ बहलबाद-१७६, १८१, १८४, १८६ बहश्रेणीवाद -१८५ बहुसंख्यातंत्र-३८३, ३८४, ३८५, ३६६ बादरायण-८० बाबर-२३७, ४६३ बायबिल-६२, ६२, १२२, १३४, २१८, २४६, २५६, २६३, ३३३, ३३४. ४४२, ६४३ बायविल परीक्षणवाद-७४३ बार्कर-१३८, १४०, १८० बालजाक-४०६ बालस-२६३ बाहचगामिता -४० बाह्यावरणवाद-२६१ बिम्बिसार-२२६ बिस्मार्क-१३४, १४१, २२७, २४४, ३८६, 858

बीजबोकर-५६
बुकर टी० वाशिंगःन ५१५
बुकानन-३६०, ३७६, ३६२
बुद्ध-११,१२,१८, २७, ३८, ३६, ६०,
६२, १०८, ११६, १४२, १४२,
१५७, १६४, २०७, २१०, २७१,
३४४, ३५५, ३८५, ४००, ४४४,

४६४, ४६५, ४८०, ४८७, ४६०, ४६१, ५०६, ५०८, ५१७ बूनो-५०४ बृहदारण्यक १३४ बृहदारण्यक उपनिषद्-५१२, ५२४ बेंथम-११, ६४, १०३, १३५, १६६, २०४, २०५, २०८, २६४, ४११, ४६६, ४६४

बेकन-४२, ३०४, ४४०, ४६८ बेबेल-३४२ बेबोफ-३३८ बेलारियन-३६३ बेसिल महान्-३६० बैबिट-३००, ३६६ बोगडानोभ-७० बोदाँ-१३४, १७३, १७६, १८४ बोशिए-२४, ४६४

बोसाँक्वेट-१४, १६, १७, २१, २२, ४६, ६८, ८८, ८०, ६१, ११४, ११४, ११६, १२७, १३४, १३४, १४४, १४६, १४७, १४८, १४६, १४०, १४१, १४६, २०६, २७१, २८४, २६६, २६७, २६८, २६६,

बौद्धिकवाद-३३८ बौद्धिकीकरण-३, १०३ ब्रह्मनिर्वाण-४ ब्रह्मवाद-३४०, ३४४, ४६१ ब्रह्मा-१३४ ब्रह्मात्मैक्यवाद-७७ ब्रांजकाल -३६२ 

#### भ

भगत सिंह -४८६ भगवद्गीता ६७, ७३, २४६, २५६, ४४४, ४७६, ४८६, ५१४ (टि०) भगवान बुद्ध-७, १६, २०, ५३५ भर्त हरि-३५६ भाग्यवाद ४७० भान मिसेस-४१५ भामह-५१ भावना निरपेक्ष -१७ भावनावाद-५५, २४५ भावना-संशुद्धि ५०३ भावना संश्रित ५२६ भावना सन्निविष्ट ५१ भाव-प्रवणता १६१ भीष्म-३१६, ४४४, ४६३, ५०१ भुकेंद्रप्रतिपादक ६० भूतकल्याणवाद -३७२, ५३२, ५३३ भ्तवाद ८५ ५४३ भूमा -२ = २, ५३३, ५४० भेरी घोष - १६० भेषज विद्या-४६८

भोगवाद-११, १३८, २३६, ४१० ४७७, ४७८, ४८७, ४०७ भौतिकघनीभाव-१०६ भौतिकवाद-४२, ४३, ४१. ७०, १२२, १६३, १६४, २०१, २०६, ३३२ ३३६, ३८८, ४२६, ४४८,४७४, ५३८, ५४३ भोतिक विज्ञान-७

म

मंडलयोनि-१२ मंथरा-४०४ मजदक-४६८ मक्खली गोशाल-६२ मत्स्यन्याय-१,१०६ मदर इंडिया-४६५ मध्यम प्रतिपदा-१२ मध्व-४८० मन:समीक्षणशास्त्र-७८, १०३ मनःस्वाधिष्ठानभूत-११७ मनस्सं स्थित - २५७ मनी ४६७ मनीगोल्ड-३६२ मन्-२८, ७४, १६१, ४७६, ४००, ४०१, ५०२, ५३० मनुस्मृति-१३४, १६०, ५१२(टि०) मनोनि:सृत-३८ मनोमयकोश-५५ मनोविज्मित-३४ मनोसंसुष्ट-३४ मम्मट-५१, ४७७

मिरियाना-३६२ महात्मा गांधी-१५, ३२, ६६, १३६, १५३, २१८, २२६, २३७, २६४, ३४७, २६६, 865 868, X08 महाभारत-२१, ७३, ७५, १३४, २१८, २३४, ३४४ (टि०),४२३ (टि०), महावीर-६२, ११६ महोभा-५३५ मांटस्वयू-२३, २६३ माक्स प्लॉक-१७ मावस स्टरनर-१६४ माख-५८, ७० मानवकर्त्तव्यवाद-१५ मानवकल्याणवाद-२१४, ५३३ मानव ग्रधिकारवाद-१५, २७१ मानवतावाद-२२२, २४०, २४४, ३४६, ४८८ मानववाद-३२, ४८, ६७, ६६, ५३, ६४, ११८, २४०, २४४, २५१, ३८०, ३६६, ३६८, ४१५ ४२०, ४५८, ४५६, ४६६, ४७१, ४७७, ४७६, ४८०, ४६७, प्रु७, प्रु३, प्रु३, प्रु४, प्रु७, प्रुन, 352 मानववैचित्र्यवाद-६२ मानव समानतावाद-४५५, ४७४ मानव साध्यवाद-३६६, ५२१ मानव हितवाद-२३१, २३६, २३८, ४५२ मानवोत्पत्ति शास्त्र-७८ मानवोपयोगी वस्तु विधायक- प मानहायम-३३, ६६ मापात्मकतावाद-४८०, ५३८

मायकेल एंजिले-४६४ मायकेल-बुकानिन-५४ मायनोंग-४८६ मायावाद-२३७, ३४५ मार-३८ मारगन-३६, ३६२, ४१६ मारड क-५३५ मारसिलियस-३७६ मार्क्स-द, १८, २१, २३, ४२, ४३, ४४, ४४, ४६, ४७, ४८, ४६, ४०, ४१, ४२, ४४, ७६, ७६, ६२, ६३, ६४, १२०, १२१, १२२, १५०, १५२, १५३, १४४, १४७, २०१, २०६, २४५, २६६, ३०६. ३११, ३५६, ३५६, ३६०, ३६६, ३६४, ४०६, ४१६, ४१६, ४२०, ४२१, ४२२ ४२४, ४२६, ४२६, ४३६, ४३२, ४३३, ४३४, ४४४, ४४८, ४६१, (टि०) ४६६, ४६१, ४६४ ४०१, ४४०, ४४१,

मार्क्स ग्रडल्तर ५३८

५४२, ६४३, ५४४

मार्क्सवाद-४३, ४८, ६२, ६३, ६४, ६७, १२१, १४७, २०१, २०२, २०३, २६७, ३०२, ३३०, ३३१, ३४२, ३६२, ३६६, ४१६, ४१७, ४१६, ४२०, ४२१, ४२२, ४२३, ४२४, ४२४, ४२७, ४३३, ४३६, ४६३, ५०२, ५३४, ५३७, ५४०, ५४२, ५४३, ५४४ मावसवेबर-२१, २४, ५३६ ५०६, १०७, १००, १००, २०३, ३६४, ५३६

मासिगिलियो-१७२ मालवीय-५३६ मालिनोवस्की-४३ ह मासारिक-४३५ मिखेलसन-४२ मिथ्याज्ञान-५०८ मिनडिशिया कान्ट्रा टिरानोस-३६३ मिनोयन-४७४ मिरडल-४१५ मिराबो-३०७ मिल-६२, २६४, ४११, ४६४ मिल्टन-१०६,३४७ मिशेल्स-१५४ मीड-४६५ मीरजाफर-२२१ म्ण्डक ऋषि-४६१ म्ण्डकोपनिषद्—२८७,५०६ म्ताजिलाइन-४६८ मुद्रानीति-२५१ मुसोलिनी-२३४, २६०,४०४,४०८, ५१० मुस्तफाकमाल-२३७, ४४६. मुहम्मद-१५६, १६४, ४७५, ५४ मुहम्मद तुगलक-१३६ मूसा-१६१, २६३ मेगास्थनीज-२३७, ४६५ मेजिनी-१०६, २३४, २४६, २५१, २६४, २७४ ३४८, ४३६ : मेटरनिक २४४

मेटलैंड-१८०

मेनसियस -२८

मेन एण्ड टेकनिक्स-४७३

मेरियम-४६५ मेषन्याय-३८० मेंगड्गले -१० मैकिभर-३३, १८४, २३५ ३४८, ३८४, ४७८. ४६४, ४३६ मैिकयावेली -२४, ४६, ५२. ७३, ७५, १४६, २४६, ४००, ४११ मैक्सम्लर-४६७ मैग्नाकाटी-२४७, २७२, २६२, ३४७, ३६३ मैडिसन-१२२, १५४, ३०७, ३७७ ५०१ मैथ्यु ग्रानिल्ड -४४६ मैन-३८४ मैंनुफैक्चरिंग कैपिटलिज्म ४५ मैरिटान-५२१ मोयरा-१७० मोर-१३ मोस्का-१५४, ३५८ मौटंस्क्यू-२४, २४, ३३६ ३६६ मौरगन-२६ मौरिस ३१३

#### य

यंत्रवाद-६५, ३८६, ३८८, ५३८
यजुर्वेद-७५, ३५४ (टि०) ३५६ (टि०),
४३६ (टि०) ५०४ (टि०), ५२५
यथा निर्वाचक निर्दिष्ट-४०७
यम-५२६
यांत्रिक उद्योगवाद -१५६
यांत्रिकता-२५१, ४८१, ४८८
याज्ञवल्क्य-१६०, ३५४, ५३२
याज्ञवल्क्यस्मृति-३६२

यादृच्छिक – १०६, १२७, १४७, १६५, १६६, १८०, १८०, २०६, २२६, २३६, २८७, ४१८, १८८, १८६, २०१, २२७, २४१, २४१, २५१, २५१, २५१, २६१, २०७, २६१, ३२६, ४११ युम्रान शिहकाई – ३८६ योगदर्शन - ४०६ योगवृत्त – १२ योगाचार – ४७१ योग्यतमावशेषवाद – ६५ योजनावाद – ४२५

#### र

रक्तसंजात-१२६
रघुवंश-२१८
रघुवंश-२१८
रवीन्द्रनाथ-१४, ८०, ६४, १००, २४१,
३६४, ४३६, ४३७
रसल-४५
रस्किन ४६०
राजतरंगिणी-२१
राजधर्म-२३
राजभीतिक न्याय-३६४
राज्य और कांति ४६४
राज्यकोष-१६०
राज्यप्रत्यय-१४२
राज्यप्रथा-३६६

राज्यवरमिनुवर्तन-५१६ राज्यवाद-८८, १५१,१८० राज्य व्यतिरिक्त-१८० राज्यशक्तिवाद-१८६ राज्यीकरण-३४८, ३७४ रात्सेन हाफर-१०३ राबर्ट ग्रोवेन-६६ राब्स पियर-४६६ राम-१३४, १४२, ४२४ रामकृष्ण-४६४, ५३६, ५३७ रामकृष्ण परमहंस-१५६ रामचन्द्र-६८ रामचरितमानस-४०३, ४४४ रामतीर्थ-१०१, ४०२, ४६१, ४२३, ५३६, ४३७ राम मोहन राय-१५, ६०, ११८, २१६, २२६, ४३६ रामानुज-८०, ४८० रामायण-६८, २१८, २३५ रायमान-४६६

्राष्ट्रवाद—२१४, २१७, २१८, २१६, २२०, २२२, २२३, २२४, २२४, २२६, २३०, २३२, २३३, २३४, २३६, २३६, २३६, २३६, २४४, २४६, २४६, २४६, २४७, २४४, २४६, ४३७, २४६, ४३७ राष्ट्रीयकरण—४०६, ४१६, ४२४, ४२७ रिकर्ट—४६२ रिकार्डो—६३, ४१०, ४१६ रिपब्लिक—१३४, १४२, ३२४, ३२६, ३४६,

रूजवेल्ट-२**६**३, ४०६, ४११ (टि०), रूतो-१४, १८, ४६, ५३, ६४, ११५, १३४, १४०, १७६, १७८, १८५, २०१, २१३, २३७, २४५, २५१, २६०, २८५, २८८, २६६, ३३७, ३३८, ३६४, ३७०, ३७७, ३८२, ३८६, ४०३, ४०६, ४०७, ४६८, ४८०, ५०६

रेल्ट-२००, २०१
रेनान-२३५
रेस-२२३
रेस पुबलिका -३७६
रेसवाद-२२४
रैमजे मूर-४१२ (टि०)
रोजेन वर्ग-१०२, २२४
रोसचर-५३
रोबर्टा मिशेल्स-४०७
रोम्यूलस-२४

ल

लकेसिस-२७६
लसटरवाई-२=
लाइबनीज-३१४,४२०
लाइटेन बाख-३६२
लाक-२३,४२,४४,४६,२६०,२६३,२६४,
३२०,३४६,४१०,४२०,४६=
लाग्रान्ज-४६=
लाज-१७१,३६०
लाजपतराय-१४, =०,१४६,२१६,२२६,२२६,
२३४,४=६, ५३६
लाप्लास-४६=
लामेत्री-४२

लायकरगस-१६१ लावांड-१७५ लालवेल-१०३ लास्की-६४, १७६, १८०, ४१६, ४३०, 352 लिंकन-६०, ३७८ लिंगुए-३६६ लिंडसे-१८०, ३६३, ५३६ लिपमैन-४१५ लियोटाल्सटाय-३६७ लियोनाडौँ-६२, ४००, ४६४ लियोपोल्डफान रान्का-५३ लिलिएन फेल्ड-६४, १२६ लीबनिज-४६८ लीभीयस-२४ लुकाक्स-६३ लुडविंग स्टायन-१०६, १६६, ४१५ लथर-६४, २८६, ४१०, ४६८ लेखराम-४८६ लेनिन-११, ४४, ४६, ५०, ६५, १५१, १५६, २६६, ३८६, ४२०, ४२२, ४३१, ४३४, ४३६, ४६४, ५११, ५४१, ५४४ लेनिनवाद-४१७ (टि०) लेभी-४६ लेभेलर-३३६ लेस्टरवार्ड-१६६, ४६६ लोकमान्य तिलक-११७, १५६ लोकोत्तर नीतिवाद-१३ लोकोत्तरवाद-७१, १६१, २४०, ४६१, ५४३, 488

लौत्स-३६

व

वंकिमचंद्र-५३७ वयस्कमताधिकार-१८८ वरुण-३२२ वरुणपाश-१६३ वर्गवाद-४७७ वर्गशोषण-३१७ वर्गसंघर्ष-४२, ११३, १४८, ३१६, ४३१, ४३४, ५४४ वर्गसंघर्षवाद-१२२, १२४, ३४२ वर्गसंस्थान-५० ५१ वर्गसंस्थिति-५० वर्गस्वार्थानतश्चेतनीकरण-६५ वर्जायभ-५३५ वर्णवाद-२५२, ५०२ वर्णश्रेष्ठता-२४८ वर्णश्रेष्ठतावाद-१४०, २२४, ३६६ वर्णानवंशिकता-२२४, २२५ वर्णानुवंशिकतावाद-२२५ वर्न्सरायन-५३७ वर्मस-६४, १२६ वस्तुप्राक्वर्ती-३८ वस्तुसंघात-४६ वाक्निन-१६४ वागनर-२२४, ४६६ वाचोविगलापन-२७ वात्स्यायन-४४ वायको-२५, ६६, २३६ वायमर-४०६ वालास-१०३

वाल्टर बेजहाट-६४
वाल्ट ह्विट मैन-४६०
वाल्टेयर-४६८
वाल्मीकि-२१८, ३३४, ४४५
वाल्मीकीय रामायण-४४४
वाल्मीकीय रामायण-४४६
विंडेलवाण्ड-४६२
विंबिसार-१३६
विकल्प-५०८

विकासवाद-४३, ४४, ४४, ६४, ६६, ६७, ६८, ४१६

विकासवादी-६५
विकास-षट-रेखा -४१
विकेंद्रीकरण -१८३, ४०२
विक्टर-२४६
विक्टर इमानुएल-२३४
विचिन्तनात्मक -४८७
विज्ञानमयकोश -५५

विज्ञानवाद-१६, ४६, १०२, १३ $\varsigma$ , २३१, ४४२, ५३३

विज्ञानात्मक अद्वैतवाद-१७६ विज्ञानेश्वर-३६२ वितंडावाद-४१ वित्तं तंत्रीय-४७० वित्त-पूँजीवाद-३६५ वित्तैषणा ४२६ विधानसभा-४२७ विधिशास्त्र-१७५, १८३ विधियवाद-६८

विधेयात्मकतावाद-६८, ६६, ७०, ७१, ७२, ७३, १६४, ५३६ विनयपिटक ५०५ (टि०) विनमय संयोजक ११४ विनिश्चितीकरण-५० विपिनचंद पाल-१५, २१६ विप्रतिषिद्ध-३६ विप्रतिषेध-४०, ४८, ४६, १२३ विप्रतिषेधवाद-४८ विभ्रम-५०८ विम्क्तिसंसाधक-३०५ विलफ्रेडापरेटो -२६, ७२ विलसन-२१३ विलहेल्म भान ४११ विलियम जेम्स-२२६ विलियम मौरिस-३६७ विलियम वैलेस-१४४ विवेकानंद-१५, १६, १६, ५०, १०१ २१६, २२६, ३३४, ४०२, ४६१. . ४६४, ५३६, ५३७

विशःसंप्रभुतावाद—१८८ विशवीकरण—१५०, २६०, २६१ विशिष्टाद्वैत —३८ विशुद्ध कर्मवाद—१६८ विशेष वैशिष्ट्य—४१ विश्लेषणवाद -४० विश्वनगरवाद -२४० विश्वगानव एकतावाद—२५२, ५०७ विश्वमानववाद २२७, ३६८ विश्ववाद—४६६ विस्मार्क —७५, १५३, १८२

वीतराग-५२४ वल्फ-४४ वृत्तिकेंद्रीकरण-५०६ वित्तिनराश्रितातर्कणा-२३१ वत्ति-संस्थित-२२८ वहस्पति-५०१ वेंजामिन टकर-१६५ र्वेथम -२७१ वेदांतवाद-४५१ वेदांतशास्त्र-४ वेदितव्य-१७ अ वेबर-२६, ४२०, ४२५, ४७८, ४६२, ४६३ वेब्लेन-३१४ वेस्टरमार्क -३६२, ४४२, ५०५ वैज्ञानिकतावाद-४८० वैज्ञानितीकृत-४२० वैधिकीकरण -२६७ वैभाषिक-४७१ वैयक्तिकता प्रजनितत्त्ववाद-४८६ वैयक्तिकीकरण-८८ वैराग्यवाद-२३७ वैलेस-१४६ वैशिष्टय-४१, २१६ वोजारोम-७० वोल्टेयर-२५, २४५ व्यक्ति निष्ठता -६१ व्यक्तिवाद - ५५, ६२, ६४, ११३, ११४, १२७ १४३, २६४, ३०२, ३७४, ३८४, 808, 880, 888, 882, 883, 888, ४१५. ५१७, ५३६ व्यक्तिसापेक्ष-२१४

व्यवस्थापिका-४१२ व्यवसायात्मिका बुद्धि -३, ६, ६८, ६६, १००, १०५, १६४, १८३, १८७, १६७, १६८, २०६, २०७, २०८, २१४, २७४, २७८, २६०, ३००, ३२१, ४०५, ४८५, ४८६, ४८७, ४८८, ४८६, ४६०, ४६१, ५०६, ५१५, ५१८, ५३०, ५३१, ५३२, ५३३, प्रकृष, प्रकृष व्यवहारीकरण-१६६, १८० व्यापारवादी मनोविज्ञान -५१२ व्यास २१८, ३३४, ४४५, ४७७, ४८० व्रातमय - १ श शंकर-४०, ५०, ६०, १०६, २१८, ३४४, ३४४, ४०४, ४२२ (टि०), ४६४, ४७२, ४८०, ४८७, ४१७ शक्तिप्रदायक--शक्तिवाद -२४, ७४, ७६, ८४, १४६, १८६, १७७, १८०, १८३, १८८, १६६, २६०, २६८, २७१. ३४२ ३४८, ३८०, ४१३, ४५६, ५००, ५०७, ५१०, ५११ शापेनहावर-१०२, ४६०, ४६४, ४६६ शिंटोधर्म-२२१

शिवप्रत्यय-३७, ४८७

शिवाजी-२३६,४८६

शीलवाद-१३, ५३३

হাক-২০২

श्क्रनीति-१३४

श् वेतर -३५६, ३८७, ४१८

शिवसंकल्प-१४१, १४५, १४८, ५२५, ५२६

श्रूत्यवार-१६४, ३६१, ४७७ शेक्सपियर-१०६, ४५२, ४६४ शेपल-६५, १२६ शेर निसेग्सकी-३६१ शेलिंग-४०, ८८, ४००, ४६४, ४६८, ४७७ इचेर्वात्सकी-३६ श्मौलर-५३ श्रद्धानंद-१५, ८०, ६०, २२२, ४६१ श्रीकृष्ण-२, १८, ५४, १०१, ३२५ श्रीहर्ष-२१८ श्रेणी समाजवाद-४१७ (टि०) श्रेय-३७६ श्रेयनिरपेक्ष १७ श्रेयशास्त्र ४८१(टि०), ५०८ (टि०), श्रेयानुसंघान १६२ श्लायमर माखर-४ ४ श्वाइटजर -११६ इवेतांग श्रेष्टतावाद-४२६

ष

षाड्गुण्य-१२

स

संकल्पवाद-१०२ संकल्पाधारवाद-१४७ संकल्पाधारवाद-१४५ संकल्पाकृत-१४५ संग्राम सिंह-१०६ संग्रामवाना-२४२ संग्राप्य-३७४, ३७६ संग्राप्य-३५४, १०७, ११८ संग्रात-३, २४, १०७, ११८ संग्रात्मक-१८०

संघीय-२६५ संजातीय-४२२ (टि०) संध्वनि-३७२ संत ग्रगस्तीन-८४, ३२८, ३३४, ३३६, 85x, 808, 880 संत ग्रंबोज-३६६ संत टामस-३६६, ३७६, ३६२, ५३५ संत टामस ग्रक्वायनास-३२८, ३२६, ३३५ संत डोमिनिक-४८० संत पाल - ६४, १२४, १३४, २८४, ३३४ ३३६, ४४८, ४७४, ४०६, ५३२, ५३३ संत पीटर-४८६ संत प्लोटायनस-४ संत फांसिस-४०२, ४०५, ४८०, ५३६ संत सायमन-६२,४१७ (टि०), ४१६ संप्रति परिग्रह-३६८ संपूर्ण शक्तिमत्ता-११७ संप्रभु-१७६, १८४, १८६, २०८ संप्रभ्ता-१६७, १६८, १६६, १७०, १७१, १७२, १७४, १७७, १८४, १८४, १८७, १८८, १८६, १६४, २१०, २११, २१२, २१३, २१४, २३३, २४४, २६३, २६४, ३८१, ३८२, ३७७, ३६१, ३६४ संप्रभुतावाद-१७३, १७६,१८०, १८८, १८६, १६४, २०७, २०८, २१०, २११, २१३, २१४, २४१, २७१, २७६, २६७, ३६१, ४२८ संप्रभुता शक्ति-१८५ संप्रभुता-संपन्न-१६८, १७०, १७१, १७२,

१७३, १७४, १७६, १७८, १८३, १८४,

१८४, १८७, २०४, २४३, २७०

संप्रभुता समन्वित-१७७ संप्रभुत्व-२४३ संप्रयोजनतावाद-४८८ संप्रयोजनशीलता-५१४ संप्राप्त-२५, २४३ संवित-५० संवितघारा-४२० संवितशास्त्र-४४, ४६, ५०, ५०१ संविधान-२६२, ४०२ संविधान संप्रभुता-१८६ संवेग-६२, ५१५ संशयवाद-४१, ७३, २४५ संश्लिष्ट-२८, २६६ संसद-४२७ संसर्जनात्मक-५३८ संसिद्धि-१०, १८७, १८८, २३४, २३६, ४८४, ४८६, ४८७, ५१४

सस्कारवाद-२७, ७८
संस्थित-२६०
संस्थान-२६७
संस्थानात्मक-१७४
संस्थिति-१२४, ३०१
सजातभावना-२४२
सत्तावाद-३६, ४१२, ४६३
सत्ताशाही-४१०
सत्यकाम-३३४
सत्यार्थप्रकाश-२१८, ४०६ (टि०)
सत्वसंशुद्धि-१३
सत्य समाविष्ट- ६
सवः समुस्थित-६१
सनत कुमार-५३२

सनयात सेन-१६४ सप्तभंगीनय -४२१, ४२२ (टि०) समग्रदर्शित्व सम्पन्न-१३६ समग्रमलिका वृत्ति-२३१ समग्रवैशिष्ट्य ४१ समग्रहव-५ समष्टिघात-५०८ समष्टिवाद-८७, ८८, ६४, ५३३ समिष्ट व्यक्तिरिक्त-८६ समाजसायेक्ष-१६८ समाजीकरण -२१८, ३५८, ३६०, ३६५, ३६७, ३७३, ३७४, ४४६, ४७६ समाजीकृत-१६८ समाधिसंसिद्धि-१ समानतावाद-३३७, ३३८, ३४६, ४०२ समीकरण-१४२, ५१७ समुत्थापित-२१२ सम्हगतत्व-५३ समूहवाद-६४, ४१७ (टि०), ५१७ समहवादी-४२८ समृहिकीकरण-४४५, ४४६ सम्यक्दर्शन-५०६ सय्ग्वारैक्य-३५४ सर्फवाद-३०४ सर्वभूत कल्या गवाद-१८६ सर्वभूतात्मभूतत्व-१११ सर्वभूतात्मभूतात्मा-३३४ सर्वभूतहित-२२३, ४७८ सर्वभतहित ग्राहिणी-५२० सर्वभृतहितवाद-६७, १८६, १८७

सर्वभूतहित सिद्धि-७६

सर्वभुतात्मवाद -६८ सर्वमानव समानतावाद-४८५ सर्ववेद्य -२३२ सर्वसहमतिवाद-३५४ सर्वहारा-४१८, ४३१, ३३२, ४३३ सर्वहाराधिनायकत्ववाद-४३१ सर्वहितवाद-१५, १६ सर्विनय ग्रवज्ञा-२३ सहमननात्मक क्रान्ति-४१६ सहसंबंध-५८ सांख्य-४६६ सांख्य कैवल्यवाद-२३४ सांख्य दर्शन-३०५ साख-२५१ सातत्य-५, १० सातत्य दृष्टि-५ सात्विकीकरण-१४२ सान्टायाना-३६६ सामंत प्रथा-४३ सामंतवाद-४५, १७२, १६३, २४०, २५२ ३०४, ३०७, ३४१, ३६५ सामंतवादी-४२७, ४६९ सामंतवादी समाजवाद-५१७ (टि०) सामंतशाह-१७१ सामंतशाही-४४० सामिकटक-२३५, २४१, २४२, २४४, ३८३ सामाजिक ग्रनुबंध-२६०, ५०० सामाजिक ग्रौर साहित्यिक गतिशास्त्र-३२ सामाजिक संकल्पवाद-१४० सामान्यवाद-३८ सामान्यशास्त्र-३८

सार्वकालिकत्व-४८० सार्वभौम-२३३, ४८० सालिसवरी-३४७ सावयवघनीभाव-१०६ सावयववाद-६४, ६६, १२४, १७७, २०५ सावयववादी-१०७ सावरेंटी-१७० सावनारोला-४६८ सिकंदर-३३६, ४६८, ५१० सिगमंड फायड-५३ सिगवार्ट-३६ सिट्लिखकाइट-२००, २०१ सिनिकमत-४६६ सिन्डीकलिज्म-४१७ (टि०) सिमेल-२६, ५३, १०८ सिविलिजेशन -४४०, ४४१ सिसरो-१३, २८, ४६, ६४, २५० २८६, ३३६, ३६१, ४००, ४२२, ४३२, ४३३ सीजर-२५५, ४०४, ४०८, ४६६, ४७५, 4 १0 सीली-२०१, २६४ सुकरात-४, १४, ३४, ५०, ५१, ६१, १०५, २८४, ३०२, ३२०, ३२४, ३६१, ३६६, ४१०, ४५३, ४६८, ५०६, ५०८, ५०६, ५३१ सुत्तनिपात-५२६ सुदास-१३७ सुधारवाद -४१७ (टि०) सुभाषबोस-२१६, २२६ सुमनर-४०० ्र सूर्यदेव-५३५

सेनेका-३६१ सेलिकनियम-१७३ १७४ सैन्यवाद - ५३६ सोपपत्तिक-प सोफिस्ट-१३, १६२ सोफोक्लिज-१४३, २१८ सोम्बार्ट-३३१ ५०६ सोरेल-१०२ सोरोकिन -७२, ४०१, ५३८ सोलेन-१६१, ३६१ सोलहवें लुई-१८२ सोलोभिएम-४५५ सोशल डिमोकैटिक-४१६ सोशल सायेंस-२६ सोशियोलौजी -२६ सौतांत्रिक-४७१ स्टर्नर-४६९ स्टाट्स्फुन्स-न स्टाटसहोहाइट-१७० स्टायक-६३ स्टालिन २३८, ५१०, ५११ स्ट्रम्रर्ट मिल -२२६ स्ट्याई २४४ स्टैमलर-५२१ स्ताइक -२८६, ३३७, ३६१, ३६२, ४१० ४२०, ४६६ ५११

स्ताइकमत -४७१ स्तालिनवाद -४१७, (टि०) स्थितप्रज्ञ-६६, २८६, ४६०, ५०६ स्वेंगलर-७, २६, १०२, २०६, २४१, २४२, २६०, २६२, ३०५, ३४७ (टि०),

३७८, ३८०, ४०८, ४३४, ४४६ (टि०) ४६७, ४६६, ४७०, ४७१, ४७२, ४७३. ४७४, ४७४, ४६०, ४११ स्पेंसर-२६, .२८, ६५, ७३, ११०, ११४, १२६, १३६, १६६, २०१, २६४, ४११ 338 स्पाइरल-४४ स्पायनोजा-४०, ६४, १३४, १६८, १७५, १ ६६, १८४, २६० ३१४, ३२० ३४७, ३८४, ४२०, ४२१, ४१२, ४३३ स्पार्टी-४०० स्माल-२६, १०३, १५८ स्मिथ-४१६ स्यादवाद-४६, ४२१, (टि०), ४२२ स्यादवादी-४३५ स्लाव-२६२ स्वधर्म-५०२ (टि०) स्वनिष्टित-५ स्वयंसंस्थित-२३६ स्वयंसंस्थित-४८७ स्वराज्याधिकारवाद-२६४ स्वर्गवाद - ५४४ स्वामी दयानंद-४०६ स्वायत्तोकरण-१६४ स्वीकरण-१७७. १८६, २५७ २५८, २६४, २६८

हजरत मृहम्मद–१४५, ४६८ हजरत मूसा–२४, १३४, ४७५, ५२६ हनोवेरियन–२४४ हम्बोल्डट–४११, ४४२

हम्मुरावी-१६१ हरमान कोहेन-५३७ हर्व्यूलस-६५ हर्डर-६६, ४४१, ४६४ हर्बर्ट-२६ हर्बर्ट स्पेंसर-६४ हर्बट हुवर-२६५ हर्ष-१६० हर्षवर्धन-५३५ हस-४६८ हाएक ४१५ हाइनरिख क्यूनो-५४३ हाकिंग-४०५, ४६५ हाब हाउस-११, १७, ३०, ५३, १६६, २६३, हाब्स -२, २१, ४२, ४६, ४२, ६२, ६३, ७५. न्ध्र, १०३, १३४, १६६, १७३, १७४, १७५, १७६, १७८, १८४, १६४, १६४, १६४, २०८, २१०, २११, २६०, २७१, २७६, ३६४, ४१०, ४२६, ४१६ हायजेन वर्ग-५७ हालडेन–४६ हिंडमान-४१८ हिंसावाद-४३२ हिकसास-१२३ हिटलर-६०, ७४, २२४, २३८, २४८, २४५, २६८, ३१६, ३६०, ४०८, ४१०, ४३० हिप्पीयास-१६२ हिप्पोडामस-१६२ हीवार्ट-४१२ (टि०)

हंगेलवाद-११४ हेज-४६६ हेमिल्टन-३०७, ५०१ हेराक्लिटास-३६ हेलवेशियश-४२, ४३ हेसोयाड-१४३ २१८ हैंपडेन - ३०७ हैरिंगटन-१५४ होमर-१५३, २१८, ४४८, ४६७ होलवाच-४२ होहेन जौर्लन-२४४ ह्यूम-४४, १६४, ३७०, ४२०, ५२१ ह्वायटहेड-३८, ३६, ४४, ५५ ह्वाल्ट ह्विटमैन-३८८ ह्विटमैन-२२६ ह्विलैबाण्ट-२१७

# परिषद्-प्रकाशनों पर बहुमूल्य सम्मितियाँ

थोड़े-से ही समय में 'परिषद्' ने आशातीत सफलता प्राप्त की है। विशेष महत्त्व की बात यह है कि परिषद् के उद्देश्य उसकी उदार वृत्ति और व्यापक दृष्टि के द्योतक हैं। इसके द्वारा हिन्दीसाहित्य सर्वा गपूर्ण होगा और सच्चे साहित्य को प्रोत्साहन मिलता रहेगा।

——आचार्य नरेन्द्रदेव

श्रापकी पुस्तकों को देखकर प्रसन्नता होती है श्रीर गर्व भी होता है। श्राप हिन्दी के भण्डार को सर्वांग-सम्पन्न बनाने का काम जिस सफलता से कर रहे हैं, उसको देखकर यह विश्वास होता है कि शीघ्र ही हमारा वाङ्मय ऐसे स्तर पर पहुँच जायगा कि किसी को उसपर श्राक्षेप करने का साहस न हो सकेगा।

परिषद् ने प्रन्थ-प्रकाशन के जिस ग्रायोजन का श्रीगणेश किया है, यह देश-भर में निस्सन्देह ग्रन्ठा है। देश की ज्ञानगरिमा श्रीर उच्च शिक्षा की ग्रावश्यकता की पूर्ति के लिए, यह ज्ञानदान की शास्त्रीय विवेचनात्मक परम्परा का-टोटे का-धन्धा कोई ग्रन्य प्रकाशक कर भी तो नहीं सकता। इन पुस्तकों के प्रकाशन से 'बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्' एक विद्यापीठ बनती चली जा रही है। प्रभु करे, 'बिहार की ज्ञान-साधना' तथा ग्रापका सम्मिलित यज्ञ उत्तरोत्तर उन्नत, विस्तृत तथा सफल हो। ——('कर्मवीर'-सम्भादक) माखनलाल चहुर्वेदी

ग्राजकल कुछ विरोधियों के द्वारा यह बात कही जाती है कि हिन्दी में ऊँचे साहित्य की न्यूनता है। ऐसी बातों का उत्तर हमें विवाद करके नहीं, विनयपूर्वक ऐसे कार्य करके ही देना है, जैसा कार्य बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् कर रही है। ऐसे प्रकाशनों से कोई भी साहित्य गौरवान्वित हो सकता है।

—-राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त

हिन्दी के प्रत्येक पुस्तकालय, शिक्षालय ग्रौर ग्रध्येता के पास परिषद् के प्रामाणिक ठोस ग्रौर उपयोगी सद्ग्रन्थों का रहना ग्रति ग्रावश्यक है। —मासिक 'नया समाज' (कलकत्ता)

म्राशा है कि परिषद् म्रपने प्रकाशनों से भारतीय वाङ्मय की प्रतिष्ठा बढ़ायगी ।

--डा० सुनीतिकुमार चाटुज्या

परिषद् की ग्रन्थ-निधि देखकर चित्त गद्गद् हो गया। — डा० वासुदेवशरण ग्रग्रवाल महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों को प्रकाशित करके परिषद् ने हिन्दी के पाठकों ग्रौर ग्रनुसंधान-विद्यार्थियों के प्रति बड़ा उपकार किया है। इस समय हिन्दी की जो सेवा परिषद् से हो रही है, वह ग्रद्धितीय ग्रौर मुक्तकण्ठ से सराहनीय है। — डा० त्रिलाकीनाथ दोक्षित

बिहार राष्ट्रभाषा की ठोस सेवा कर रहा है। — पं० रामनरेश त्रिपाठी परिषद् राष्ट्रभाषा की जो सेवा कर रही है, उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए हर्ष होता है। — डा० ग्रमरनाथ झा

परिषद् निश्चय ही देश की एक प्रधान संस्था बनेगी और उसके द्वारा उपयोगी कार्य होंगे। जहाँ हिन्दी की अन्य संस्थाएँ आपसी मतभेद से खिन्न हो रही हैं, वहाँ परिषद् ने नया आदर्श और नया संदेश दिया है।
——डा० रामकुमार वर्मा

परिषद् के प्रकाशन अभ्तपूर्व हैं। बिहार वर्त्तमान में राष्ट्रभारती की जो श्रीवृद्धि कर रहा है, वह श्रौरों के लिए अनुकरणीय है। — जनाचार्य मुनिकान्त सागर

# 'हिन्दी-साहित्य का आदिकाल'

भारतीय वाङ्मय के प्रकाण्ड विद्वान् लेखक ने ग्रपने संस्कृत-ग्रपभ्रंश साहित्यों तथा भाषाग्रों के विशिष्ट ज्ञान तथा परम्परा-शोधक ऐतिहासिक दृष्टि का पूर्ण मनोयोग के साथ सदुपयोग किया है ग्रौर उसके परिणामस्वरूप जो ग्रध्ययन प्रस्तुत किया है, वह निस्सन्देह ग्रत्यन्त उपादेय है। यह ग्रन्थ हमारे ग्रादिकाल के संबंध में ग्रनेक समस्याग्रों का समाधान करता है, ग्रनेक महत्त्वपूर्ण रहस्यों का उद्घाटन करता है, ग्रौर उस बीहड़ में प्रशेश करने के लिए नवीन सरणियों का निर्देशन करता है।

### 'विश्वधर्म-दर्शन'

धर्म ग्रीर दर्शन के इतने व्यापक क्षेत्र की एक हो स्थान पर सामग्री प्रस्तुत करनेवाली हिन्दी में यह ग्रपने ढंग की सर्वप्रथम पुस्तक है। — मासिक 'फल्पन।', हैदराबाद (दक्षिण)

### 'हर्षचरित: एक सांस्कृतिक अध्ययन'

डा० वासुदेवशरण ने तत्कालीन समाज ग्रौर संस्कृति का इन ढाई सौ पन्नों में एक सजीव चित्र खोंचा है जो देखते ही बनता है। इस प्रकार का ग्रध्ययन ग्रंग्रजी ग्रादि विश्वविख्यात भाषाग्रों में भी प्राप्त नहीं है, ग्रन्य भारतीय भाषाग्रों का तो कहना ही न्या?

## 'सार्थवाह'

हिन्दी में अपने विषय की यह अद्वितीय पुस्तक है। भारत के सुप्रसिद्ध पुरातत्त्वज्ञ लेखक ने भारत और विदेशों के भी प्राचीन साहित्य का गहरा अध्ययन करके हमें अनेक ज्ञातच्य बातें बताई हैं। पुस्तक से हमें मालूम होता है कि प्राचीन काल में किस प्रकार भारतीय 'सार्थ' अनेक किटनाइयों को भोगते हुए जल-स्थल मार्गों का अतिक्रमण करके दूर दूर तक जाते थे और भारत की संस्कृति का प्रचार करते थे। — पं रामनरेश त्रिपाठी

#### 'वेज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा'

इसमें भारतीय ग्राविष्कारों की गौरव-गाथा वैदिक तथा प्राचीन ग्रन्थों के प्रमाण के साथ प्रतिपादित है। ग्रनेकानेक यन्त्रों के साथ ग्रन्नों, ग्रोषिधयों, रसायनों विविध धातु ग्रों,गणित, संगीत शास्त्र ग्रादि के ग्राविकारों का भी रोचक ग्रने पण दिया गया है।—प्रो० फूलदेवसहाय दर्मा

# 'संतकविदरिया: एक अनुशीलन'

विहार के निर्णुण संत दरिया साहब के जीवन, दर्शन ग्रौर साहित्य पर ग्रनुसंधानपूर्ण प्रकाश डाला गया है। यह ग्रध्ययनपूर्ण ग्रन्थ हिन्दी के ग्रनुशीलन-क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण देन है।
----'स रस्वती', प्रयंग

### 'काव्य-मीमांसा'

यह अनुवाद हिन्दी-पाठकों की सीमाओं को देखते हुए किया गया है। मूल इतना सरस और अनुवाद इतना उत्तम है कि एक बार अन्य खोलने पर मन वहीं विरम जाता है। जहाँ भी साहित्य की ऊँची कक्षाओं की पढ़ाई होती है, वहाँ ऐसे अथ की एक प्रति अवस्य पहुँचनी चाहिए।
——मासिक 'ग्रवन्तिका', पटना

# बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् के तेइस अनमोल ग्रन्थ

- हिन्दी-साहित्य का ग्रादिकाल— ग्राचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी । मूल्य पौने तीन रुपये ।
- । २. युरोपीय दर्शन-स्व० महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा । मूल्य सवा तीन रुपये।
  - ३. हर्षचरित: एक सांस्कृतिक ग्रध्ययन -- डा० वासुदेवशरण अग्रवाल । मूल्य साढ़े नौ रुपये ।
  - ४. विश्वधर्म-दर्शन--श्री साँविलिया बिहारीलाल वर्मा। मूल्य साढ़े तेरह रुपये।
  - ५. सार्थवाह--डा० मोतीचन्द्र । मूल्य ग्यारह रुपये ।
  - ६. वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा डा० सत्यप्रकाश। मूल्य ग्राठ रुपये।
  - ७. संत कवि दरिया: एक ग्रनुशीलन-डा० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री । मूल्य चौदह रूपये ।
  - द. काव्यमीमांसा (राजशेखर-कृत)—- अनुवादक, पं विदारनाथ शर्मा सारस्वत । मूल्य ६।।)
  - श्रीरामावतारशर्मा-निबन्धावली—स्व० महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा । मूल्य ५।।।)
  - १०. प्राङ्गमीर्घ बिहार--डा० देवसहाय त्रिवेद । मूल्य सवा सात रुपये।
  - ११. गुप्तकालीन मुद्राएँ डा० ग्रनन्त-सदाशिव ग्रलतेकर। मूल्य साढ़े नौ रुपये।
  - १२. भोजपुरी भाषा श्रौर साहित्य--डा० उदयनारायण तिवारी । मूल्य साढ़े तेरह रुपये ।
  - १३ राजकीय व्यय-प्रबन्ध के सिद्धान्त--श्री गोरखनाथ सिंह। मूल्य डेढ़ रुपया।
  - १४. रबर--श्री फूलदेव सहाय वर्मा। मूल्य साढ़े सात रुपये।
  - १५. ग्रह-नक्षत्र --श्रीत्रिवेणीप्रसादसिंह, ग्राइ० सी० एस० । मूल्य सवा चार रुपये ।
  - १६. निहारिकाएँ--डा० गोरखप्रसाद (प्रयाग विश्वविद्यालय)। मूल्य सवा चार रुपये।
  - १७. हिन्दू धार्मिक कथास्रों के भौतिक स्रथं अित्रवेणीप्रसादसिंह, स्राइ०सी०एस०। मल्य ३)
  - १८. ईख और चीनी-श्री फुलदेव सहाय वर्मा। मूल्य साढ़े तेरह रुपये।
  - १६. शैवमत---मूल-लेखक ग्रीर ग्रनुवादक डा० यदुवंशी। मूल्य ग्राठ रुपये।
  - २०. मध्यदेश-ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सिहावलोकन-डा० धीरेन्द्र वर्मा । मूल्य ७)
  - २१. प्राचीन हस्तिलिखित पोथियों का विवरण (दूसरा खंड)-सं० डा० शास्त्री । मूल्य २।।)
  - २२. शिवयूजन-रचनावली—शिवपूजन सहाय । पृष्ठ ४१८ । मूल्य स्राठ रुपये बारह स्राने ।
  - २३. बौद्धधर्मदर्शन--ग्राचार्य नरेन्द्र देव। मूल्य सतरह रुपये।

[ एकाध को छोड़ सब सजिल्द, सचित्र, कलापूर्ण आवरणयुक्त ]